## इतिहास एक अध्ययन

रायक इस्टिट्सूट आब इंटरनेशनल अफेयर्स गैर-सरकारी तथा अ-राबनीतिक सत्या है। यह सन् १९२० में अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्तों के बैज्ञानिक अध्ययन को मुझिशाजनक बनाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित की गयी थी।

ऐसा होने के कारण इस्टिट्यूट किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न पर नियमत. अपना मत नही दे सकती। इस पुस्तक में जो मत व्यक्त किये गये हैं वे व्यक्तिगत हैं।

वैज्ञानिक तथा तकनीको शब्दावको आयोग, शिक्षा-मन्त्रारूम, मारत सरकार को मानक ग्रन्थ योजना के अन्तर्गत श्रकाशित ।

## इतिहास : एक ग्रध्ययन

### लेखक आरनाल्ड जे० ट्वायनबी

आनरेरी डी॰ निट्॰ अन्सफोर्ड तथा बर्रामधम आनरेरी एत॰ एत॰ डी॰ प्रिंसटन, एफ॰ बी॰ ए० अध्ययन के निदेशक रायल इंस्टिट्यूट आव इंटरनेशनल अफेयर्स अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास के रिसर्च प्रोफ्रेसर, लंदन विश्वविद्यालय [दोनो सर डैनियल स्टिबेनसन की आय (फाउन्डेशन) पर]

> संक्षेपकर्ता डी० सी० सोमरवेळ

अनुवादक कृष्णदेच प्रसाद गोंड, एम०ए० (अंग्रेजी तथा राजनीति ) अवसरप्राप्त प्रिसिपल, डी० ए० वी० कालेब, बाराणसी

> हिन्दी समिति स्चना विभाग, उत्तर प्रदेश ब्रस्तनक

प्रयम संस्करन

१९६६

[ Hindi Translation of A STUDY OF HISTORY by ARNOLD J. TOYNBEE, D. Litt. Issued under the auspices of the Royal Institute of International Affairs, OXFORD UNIVERSITY PRESS, London, New York, Toronto, 1946, ]

मूस्य

१२.००

बारह रुपये

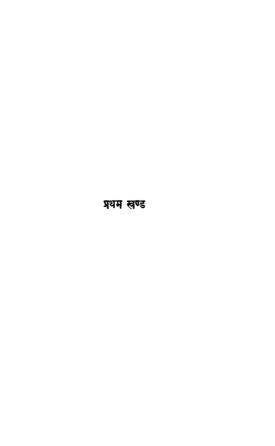

### पुस्तक की योजना

( यह खण्ड १-५ भाग का संक्षेप हैं )

१. विषय-प्रवेश

२. सभ्यताओं की उत्पत्ति

३. सम्यताओं का विकास

४. सम्यताओं का विनाश

प्रभाग ६ से १३ तक का संक्षेप दूसरे खण्ड में हैं )

६. मार्वभौम राज्य

७. सार्वभौम धर्मतन्त्र

८ वीर काल

९ देश (स्पेम) में सभ्यताओं का सम्पर्क

१०. काल में सभ्यताओं का सम्पर्क

११. सभ्यताओं के इतिहास में लय

१२. पश्चिमी सम्यता का भविष्य

१३ इतिहासकारों की प्रेरणा

### प्रस्तावना

हिन्दी और प्रावेधिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के रिक्र पह आवश्यक है कि इनमें उन्नकारि के प्रामाणिक प्रन्य अधिक-स-अधिक संख्या में तैयार किये जायें । भारत सरकार ने यह कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी श्राद्यावली आयोग के हाथ में सौगा है और उत्तने इसे बढ़े पैमाने एक रूपने सो योजना बनायी है। इस योजना के अन्तंगत अग्रेजी और अन्य भाषाओं के प्रामाणिक प्रन्यों का अनुवाद किया जा रहा है तथा मीलिक प्रन्य भी रिखायें जा रहे हैं। यह काम अधिकतर राज्य सरकारों, विद्यविधालयों तथा मुक्ता को सहायता से प्रारम्भ किया गया है। कुछ अनुवाद और प्रकाशनकार्य आयोग नवं अपने अधीन भी करवा रहा है। प्रमिद्ध विद्वान्य और अध्यापक हमें इस योजना में सहयोग दे रहे हैं। अनूदित और नये साहित्य में भारत सरकार द्वारा स्थाजना में सहयोग दे रहे हैं। अनूदित और नये साहित्य में भारत सरकार द्वारा स्थाजना में सहयोग दे रहे हैं। अनूदित और नये साहित्य में भारत सरकार द्वारा स्थोजना में सहयोग दे एक ही पारिभाणिक सब्दावकी के आधार पर शिक्षा सा आयोजन किया जा मके।

'इतिहास . एक अध्ययन' नामक पुस्तक हिन्दी समिति सूचना विभाग.
उत्तर प्रदेश गासन, रुव्यवनक द्वारा प्रस्तुन की जा रही है । इसके मूल रुव्यक आरतात्व जे० द्वायनवी, डी० लिट्० और अनुवादक श्री कृष्णदेव प्रमाद गौड
एम० ए०, अवसरप्राप्त शियपल, डी० ए० बी० कालेज, वाराणमी, है ।
आशा है कि भारत सरकार द्वारा मानक श्रन्यों के प्रकाशन सम्बन्धी इस प्रयास
का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जावया।

निहामकारा मेरी

अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दादली आयोग ।

### प्रकाशकीय

उत्थान-पतन, ह्रास और विकास का चक प्रकृति में सदैव चलता रहता है। मानव जगत् भी उससे अलग नहीं है। सम्पताएँ बनती और विगडती है। पुरानी सम्पता का कोई गुण वब किसी नयी सम्पता में प्रकट होता है, तो उद्दे इतिहास की पुनरावृत्ति कहा जाता है। ज्ञात सम्पताओं की इसी पृष्टभूमि को लेकर सुप्रसिद्ध विद्वान् प्रो० द्वायनवी ने ऐतिहासिक तथ्यो का अनुसंधान किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ उनके गम्भीर एवं विवेकपूर्ण अध्ययन का परिणाम है।

अग्रेजी में इस महान् यन्य का सक्षिप्तीकरण श्री सोमरवेल द्वारा दो खण्डो में किया गया है, जिनको भारत सरकार ने अपनी मानक प्रन्य योजना में लेकर रिहन्दी मर्मिति से राष्ट्रभाषा में प्रकाशित करने का अनुरोध किया था । अतं व्ह सक्षेत्र प्रथम खण्ड का हिन्दी क्पालन बाराणसी के मुप्तमिद्ध कवि एवं लेखक श्री कृष्णदेव प्रसाद गोड से और दूसरे खण्ड का हिन्दी अनुवाद इलाहाबाद के प्रतिष्ठित विद्वान श्री रामनाथ 'सुमन' द्वारा सम्पन्न कराया गया है। हिन्दी समिति इत दोनो विद्वानो के प्रति आमारी है, जिनके सत्प्रयास से अन्तर्यपूरीय विषयों के मर्मज ट्वायनवो-जैसे इतिहासकार की कृति की अवतारणा दिन्दी में सुलभ हुई। हमें विद्वास है, विद्वविद्यालयों की उच्च कहालों के विद्यानियों और जिजाहालों का इस प्रकाशन से यवेष्ट लाम होगा।

रमेशचन्द्र पत सचिव, हिन्दी समिति।

### अनुवादक की मूमिका

एक भाषा से दूसरी में अनुवार करना बहुत कठिन होता है। ट्वायनवी की भाषा बड़ी लच्छेदार, साहित्यिक और स्वल-स्वल पर सन्दर्भों से भरी हुई है। पुस्तक पढ़ने वालों को पता बलेगा कि बह इतिहास के ही एक प्रकाण बिदान नहीं हैं, साहित्य के कुशल कलाकार भी है। ऐसी अवस्था में अनुवार का कार्य और भी कठिन हो गया। हिन्दी की प्रकृति की राक्षा करते हुए जहाँ तक समझ हुआ है लेखक के माब तथा अर्थ को अनुवार में लाने की चेटा की गयों है। तकनीकी शब्दों का अर्थ भारत सरकार के पारिमाधिक शब्द-सबह से लिया गया है।

पुस्तक के सम्बन्ध में कहना अनावस्यक है। इस महान् ग्रन्थ का प्रकाशन करके हिन्दी मामिति ने हिन्दी को गौरवान्वित किया है।

पुस्तक पहुंचे ही प्रकाशित हो जाती किन्तु अस्वस्थता के कारण इसमें विकाय हुआ। हिन्दी ग्रामिति ने मुखे समय देने में उदारता दिखायी, इसके लिए मैं समिति के अधिकारियों का आभारी हूँ।

—अनुवादक

### लेखक की भूमिका

आगे के नोट में श्री डी॰ सी॰ सोमरबेल ने बताया है कि उन्होंने किस प्रकार मेरी पुस्तक के खर खबाई का संवेप किया है। इसके पहले कि मुक्त इसकी हुछ आनकारी हो मुझ से कई स्थानों से विशेषत: संयुक्त राज्य से यह पुछा गया कि जितने खब्क छय गये है उनके सिक्षान्त सस्करण की कोई सम्मावना है, इसके पहले कि कि पूरे खब्क प्रकाशित हो स्थीकि युद्ध के कागरण अनिवार्य क्य से उनका छपना स्थितत हो गया था। इस माँग की शक्ति का अनुभव तो कर रहा था किन्तु समझ नही पा रहा था कि किस प्रकार कहा थी। मैं युद्ध के कामो में फैंसा हुआ था। यकायक एक पत्र याने पर यह समस्या मुळझ गयी। श्री सोमरबेल ने मुझे छिखा कि एक सक्षेप में पात तैयार है।

जब श्री सोमरबेल ने पाण्डुलिपि मेरे पास भेजी ४-६ खण्डो को प्रकाशित हुए जार साल बीत जुके थे। और १-३ खण्ड को प्रकाशित हुए नी वर्ष । मेरा खयाल है कि लेखक के लिए जो जीज प्रकाशन के पहले उसकी निजी होती है, प्रकाशन के बाद दूसरे की हो जाती है। और मा अवस्था में तो १२३९-४५ का युढ़ भी बीच में जा गया। उसके साथ बातावरण तथा मेरा कार्य भी बदल गया। ये भी मेरे तथा मेरी सुस्तक के बीच जा गये। ४-६ खण्ड युढ आरम्भ होंने के डकतालीस दिन पहले प्रकाशित हुए थे। इस कारण जब मैंने भी सोमरबेल का संक्षेप पढ़ा तो यथि उन्होंने मेरे हो शब्द रखें है मुझे ऐसा जान पढ़ा कि मैं कोई नयी पुस्तक यह रहा हूँ, जो किसी दूसरे की लिखी है। मैंने जहां-तहाँ—अंदी सोमरबेल की सहमति से—भाषा में परिवर्तन किया है ज्यो-ज्यों में पढ़ता या हूँ, किन्तु मेन भूल से तुलना गही की है। मैंने एसा कोई अशा नहीं रखा है जिसे सोमरबेल ने लोड दिया हो, नयों कि लेखक ही इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है कि कीन अशा पुस्तक के लिए आवश्यक है।

चतुराई से किया हुआ मधोप लेखक की बड़ी सेवा करता है जिसे लेखक स्वय नहीं कर सकता और इस खब्द के पाठक जिन्होंने मूल पुस्तक भी पढ़ी है वह मुझसे सहमत होंगे कि श्री सोमरवेल ने अच्छी साहित्यिक कला का परिचय दिया है। उन्होंने पुस्तक के विषय को रक्षा की है और अधिकाश मेरे ही शब्दों को रखा है। साय-ही-साथ छः खब्दों को एक खब्द में कर दिया है। यदि यह कार्य मैंने किया होता तो सन्देह हैं कि मैं उसे कर पाता।

यदापि श्री सोमरनेल ने सभीप करके मेरा काम बहुत हल्का कर दिया परन्तु इसे दोहराने में मुझे दो साल और लग गये। हफ्तों बिना स्पर्ध किये वह मेरे सिन्दाने पड़ा रहता था। यह विकास युद्ध की आवस्यक वातों के कारण हुआ। शेष पुस्तकों के नोट मेंने ज्यो-केरया ग्यूयार्क के विदेशी सम्पर्क विभाग की कीसिल के पास सुरक्षित रखने के लिए सेन दियो भी स्मान्ति सप्ताह में कीसिल के मन्त्री श्री मेलोरी के पास पंज दिया और उन्होंने क्कुपा करके उसकी सुरक्षा का भार लिया और जब तक जीवन है यह आशा की जा सकती है कि कार्य समाप्त हो जायगा। श्री सोमरवेल के संसेपीकरण के लिए मैं एक कारण से और भी आभारी हूँ कि मै अपना व्यान आगे के खण्डो के लिखने में लगा सका।

मेरे लिए यह भी प्रसन्तता की बात है कि पूरी पुन्तक की मांति यह सक्षेत्र भी आनसफोर्ड युनिर्वितदी प्रेस प्रकाशित कर रहा है। इसका इन्डेस कुमारी बी॰ एम॰ बोल्टर ने बनाया है जिनके प्रति पाठक इसलिए आभारी है कि उन्होंने खण्ड १–३ तथा खण्ड ४–६ तक इडेस्स भी बनाया है।

१९४६

—आरनाल्ड जे॰ ट्वायनवी

### नोर

### संक्षेपकर्ता के संपादक का

श्री द्वायनवी के 'इतिहास का अध्यपन' मानव-वाति की ऐतिहासिक अनुमूति के रूप तथा प्रकृति का कमबद्ध विषय है। यह उस समय से आरम्भ होता है जब इस जाति ने, इस समाज ने, जिसे सम्यता कहते हैं पृथ्वी पर जन्म लिया। इस विषय की जहाँ तक सामग्री उपलब्ध है, तथा जहाँ तक आज तक मानव इतिहास की जानकारी है प्रत्येक स्थक पर पर्याप्त उदाहरणों से 'प्रमाणित' किया गया है। कुछ उदाहरण बहुत ब्योरे से दिये गये है। पुस्तक के इस रूप के होने के कारण सक्षेप करने वाले सम्पादक का कार्य मुख्तः सरल हो गया है। सारे विषयों को ज्यो-का-त्यो रखा गया है यथि पंक्षिप के स्थाप कम कर दी गयी है, और ब्योरे में कुछ अधिक कमी की गयी है।

मेरी समझ में इस खण्ड द्वारा भी ट्वायनकी के ऐतिहासिक दर्शन का समुचित निक्षण हो जाता है जैसा कि उन्होंने अपने छः बण्डो में किया है यद्वापि अभी सम्पूर्ण कार्य समाप्त नहीं हुआ है। यदि ऐसा न होता तो भी ट्वायनवी इसके प्रकाशन की आजा न देते । किन्तु मुझे दुख होगा यदि इसे मूळ पुरत्तक का प्रतिक्षम मान किया जायगा । काम चलाने के लिए यह प्रतिक्ष्य हो तकता है किन्तु आनन्द के लिए नहीं; क्योंकि मूळ पुरत्तक का सौदिय उसके आनन्ददायक उदाहरणों में है। विषय की महत्ता की दुष्टि से मूळ पुरत्तक के ही वाक्य तथा अनुच्छेद रख है और मुझे इस बात की आधाका नहीं है कि वे नीरस होगे । किन्तु साथ ही मेरा सह भी मत है कि मूळ पुन्तक अधिक आनन्द देशी।

मिने यह सक्षेत्र अपने मनोरजन के लिए किया था। औ द्वायनवी को इसका पता न था और प्रकाशित करने की दृष्टि भी न थी। समय काटने के लिए मुझे यह जल्छा व्यक्त मिल गया था। पूरा होने पर ही मैने भी ट्वायनवी को बताया और उनको दे दिया कि यरि उनकी इच्छा हो तो इसका उपयोग करे। इस मुस्तक का इस प्रकार जन्म हुआ, इसलिए मैने कही-कही अपनी ओर से भी उदाहरण दे दिये हैं जो मूल पुस्तक में नहीं है। कहा भी गया है कि कि "उस के का मुंह नहीं बन्द करना चाहिए जो अपने मालिक का अनाव खा रहा हो।" मैने यो उदाहरण दिये हैं व बहुत कम है और उनका महत्त्व भी कम है। भी पाच्छुलिए को भी ट्वायनची ने दोहरा दिया है और उनकी स्वीकृति भी मिल गयी है। उनका विवरण यहां अवया पाद-टिप्पणी में देना आवस्थक नहीं है। यहाँ उसको बता देना इसलिए आवस्थक या कि यरि कोई मूल से तुलना करे तो यहन समसे कि सखेश करने में ईमानदारी नहीं बतीं गयी है। मुक भूतक के प्रकाशित होने तथा इसके प्रकाशन के बीच कुछ पटनाएँ ऐसी हो गयी है वनके कारण भैने अथवा भी ट्वायनवी ने कही-कहीं एकाध वाष्ट्र इस जोड़ विवर्ध है। किन्तु यह देखते हुए कि पहले तीन खण्ड सन् १९३३ में प्रकाशित हुए ये और शेष १९३९ में, फिर भी इसकी आवस्यकता बहत ही कम पढ़ी।

परिविष्ट में जो अनुक्रमणिका दी गयी है वह एक प्रकार से संस्थेप का संस्थेप है। इस पुस्तक में मूळ पुस्तक के ३,००० पूर्व्यों का ५६५ पूर्व्यों में संस्थेप किया गया है और उसी को अनुक्रमणिका में २५ पूर्व्यों में संस्थित किया गया है। यदि उसी को पढ़ा जाय तो वह निहासत नीरस और निर्यंक जान पढ़ेगा। किन्तु सन्दर्भ आनने के लिए वह उपयोगी होगा। वास्तद में वह एक मकार से विषय मूची है। उसे आरम्भ में न रखने का कारण केवल यही है कि विष के सामने वह मही क्यु-सी लगेगी।

जो पाठक मूळ पुस्तक से इसका सम्बन्ध जानना चाहेंगे उनकी सुविधा के लिए नीचे का समीकरण दिया जाता है जो उपादेय होगा ।

| पुष्ठ | 8       | से पृष्ठ | ĘĘ  | तक | मूल | पुस्तक | का | खण्ड   | 8 |  |
|-------|---------|----------|-----|----|-----|--------|----|--------|---|--|
| पृष्ठ | ६७      | सेपृष्ठ  | १३७ | तक | मूल | पुस्तक | কা | खण्ड   | 3 |  |
| पृष्ठ | १३८     | से पृष्ठ | २०३ | तक | मूल | पुस्तक | কা | खण्ड   | ₹ |  |
| पृष्ठ | 508     | से पृष्ठ | 799 | तक | मूल | पुस्तक | का | खण्ड   | ¥ |  |
| पृष्ठ | 300     | से पृष्ठ | 868 | तक | मूल | पुस्तक | का | ব্ৰণ্ড | 4 |  |
| पुष्ठ | 888 (£) | से पृष्ठ | ¥99 | तक | मूल | पुस्तक | का | खण्ड   | Ę |  |

—डी॰ सी॰ सोमरबेल

# विषय सूची १ विषय-प्रवेश

| ٤. | ऐतिहासिक अध्ययन की इकाई                         | 8          |
|----|-------------------------------------------------|------------|
| ₹. | सध्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन                    | <b>†</b> • |
| ₹. | समाज की तुलना                                   |            |
|    | (१) सम्यताएँ और आदिम समाज                       | २९         |
|    | (२) सम्यताकी अन्वितिका भ्रम                     | २९         |
|    | (३) सम्यताओं के सादृश्य (कम्पेरेबिलिटी) का दावा | ₹4         |
|    | (४) इतिहास, विज्ञान और कल्पना साहित्य (फिक्शन)  | ₹ €        |
|    | २ सम्यताओं की उत्पत्ति                          |            |
| ¥  | समस्या और उसका न सुलक्काना                      |            |
|    | (१) समस्या रूप                                  | Y•         |
|    | (२) प्रजाति (रेस)                               | ४२         |
|    | (३) वातावरण                                     | ४५         |
| ٩. | वुनौती और उनका सामना (चैलेन्ज एण्ड रेसपान्स)    |            |
|    | (१) पौराणिक सकेत (माइयालाजिकल क्लू)             | ५०         |
|    | (२) पौराणिक कथा के आधार पर समस्या               | ५६         |
| Ę  | विपत्ति के गुण                                  | ६७         |
| v. | वातावरण की चुनौती                               |            |
|    | (१) कठोर देशों की प्रेरणा                       | ७४         |
|    | (२) नयी भूमि द्वारा प्रेरणा                     | ८३         |
|    | (३) आधात से प्रेरणा                             | 98         |
|    | (४) दवाव द्वारा प्रेरणा                         | 68         |
|    | (५) दण्डात्मक दवाव की प्रेरणा                   | १०६        |
| ٤. | सुनहला मध्यम मार्ग                              |            |
|    | (१) पर्याप्त और आवश्यकता से अधिक                | ११८        |
|    | (२) तीन स्थितियो की तुलना                       | १२२        |
|    | (३) दो अकाल-प्रसूत (अर्बाटिव) सन्यताएँ          | 279        |
|    | (४) देमाई जगत पर इस्लाम का आचात                 | 838        |

### ३ सम्यताओं का विकास

| ٩.  | अविकसित सभ्यताएँ                                                      |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|     | (१) पोलिनेशियाई, एसिकमो और खानाबदोश                                   | १३८ |
|     | (२) उसमानली वश                                                        | SRR |
|     | (३) स्पार्टन                                                          | १५० |
|     | (४) साम्रारण विशेषताएँ                                                | 943 |
|     | नोट : भाषा के वाहक सागर तथा स्टेप                                     | १५६ |
| १∘. | सभ्यताओं के विकास की प्रकृति                                          |     |
|     | (१) दो भ्रामक सकेत                                                    | १५८ |
|     | (२) आत्मनिर्णय की ओर प्रगति                                           | १६६ |
| ११. | विकास का विश्लेषण                                                     |     |
|     | (१) समाज और व्यक्ति                                                   | १७६ |
|     | (२) अलग होना और लौटना . व्यक्ति                                       | १८३ |
|     | (३) अलग होना और लौटना सर्जनात्मक अल्पसख्यक वर्ग                       | १९४ |
| १२  | विकास द्वारा विभिन्नता                                                | २०२ |
|     | ४ सम्यताओं का विनाश                                                   |     |
| ₹₹. | समस्या का रूप                                                         | २०४ |
| १४  | नियतिवादी समाधान (डिटर्गमिनिस्टिक सोल्युशन)                           | २०६ |
| १५. | बातावरण पर से नियन्त्रण का लोप होना                                   |     |
|     | (१) भौतिक वातावरण                                                     | २१३ |
|     | (२) मानवी वातावरण                                                     | २१७ |
|     | (३) नकारात्मक अभिमत (वरडिक्ट)                                         | २२६ |
| १६. | आत्मनिर्णय की असफलता                                                  |     |
|     | (१) अनुकरण की यान्त्रिकता (द मेकेनिकलनेस आव माइमेसिस)                 | २२८ |
|     | (२) पुरानी बोतल में नयी शराब                                          | २३१ |
|     | (३) सर्जनात्मकता का प्रतिशोध : अस्यायी अपनत्व को आदर्श बनाना          | २५४ |
|     | <ul><li>(४) सर्जनात्मकता का प्रतिशोध अस्थायी सस्या की भक्ति</li></ul> | २६२ |
|     | (५) सर्जनात्मकता का प्रतिशोध . अस्यायी तकनीक पर अन्धविश्वास           | २७० |
|     | (६) सैनिकवाद की आत्मघाती प्रवृत्ति                                    | २७९ |
|     | (७) विजयकामद                                                          | २९० |
|     | ५ सम्यताओं का विघटन                                                   |     |
| १७. | विघटन का स्वरूप                                                       |     |
|     | (१) साधारण सर्वेक्षण                                                  | ₹00 |
|     | (२) भेद और पुनर्जीवन                                                  | ३०७ |

| १८. सामाजिक जीवन में मेद                                 |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| (१) शक्तिशाली अल्पसंब्यक                                 | ₹09         |
| (२) बान्तरिक सर्वहारा                                    | ₹ ?         |
| (३) पश्चिमी संसार के बान्तरिक सर्वहारा                   | ३२०         |
| (४) बाहरी सर्वहारा                                       | 330         |
| (५) पश्चिमी संसार के बाहरी सर्वहारा                      | 386         |
| (६) विदेशी तथा देशी प्रेरणाएँ                            | ३५३         |
| १९. सामाजिक जीवन में आत्मा का भेद                        |             |
| (१) आचरण, भावना और जीवन का विकल्प                        | ३६०         |
| (२) 'त्याग' और आत्मनिष्रह                                | 3 \$        |
| (३) पलायन तथा प्राणोत्सर्ग                               | ३७०         |
| <ul><li>(४) विचलन का भाव तथा पाप का भाव</li></ul>        | ইওই         |
| (५) असामजस्य की भावना                                    |             |
| (अ) व्यवहार में बर्वरता तथा अभद्रता                      | <b>३८</b> ३ |
| <ul><li>(ब) कला मे अभद्रता तथा वर्बरता</li></ul>         | ३९०         |
| (स) सामान्य भाषा (लिंगुआ फ्रान्का)                       | ३९३         |
| (द) धर्म मे संहतिवाद                                     | 390         |
| <ul><li>(च) शासक धर्म का निर्णय करता है</li></ul>        | 80%         |
| (६) एकता की भावना                                        | 883         |
| (७) पुरातनवाद (आरकेइज्म)                                 | 858         |
| (८) भविष्यवाद                                            | ¥३:         |
| (९) भविष्यवाद की निजी अनुभवातीतता                        |             |
| (द सेल्फ ट्रान्सेन्डेन्स आव फ्यूचरिज्म)                  | 838         |
| (१०) विराग और रूपान्तरण (डिटैचमेन्ट एण्ड ट्रान्सफिगरेशन) | 888         |
| (११) पुनर्जन्म—पुनरागमन                                  | 880         |
| २०. विघटन होने वाले समाज और व्यक्तियो का सम्बन्ध         |             |
| (१) सर्जनात्मक प्रतिभा त्राता के रूप में                 | 881         |
| (२) तलवार से सज्जित त्राता                               | 886         |
| (३) समय-मशीन के लिए त्राता                               | ४५१         |
| <ul><li>(४) राजा के आवरण में दार्शनिक</li></ul>          | 847         |
| (५) मानव में ईश्वरत्व                                    | ४५६         |
| २१. विघटन का लयात्मक रूप                                 | 860         |
| २२. विषटन द्वारा मानकीकरण                                | 866         |
| सम्पादकीय नोट तथा १-५ सारणी                              | ४६९         |

प्रथम खण्ड

इतिहास : एक ग्रध्ययन

### विषय-प्रवेश

### १. ऐतिहासिक अध्ययन की इकाई

इतिहासकार जित समाज में रहते हैं और काम करते हैं उस समाज के विचारों का परिष्कार नहीं करते, अपितु उसी को अपने मिद्धान्तों के उसाहरणसंस्थ्य प्रस्तुत करते हैं। इधर कुछ प्रतियों में, विशेषत: कुछ पीडियों में, आत्मिर्कार होने बांक स्वतन्त राष्ट्रों ने मौकार हुआ हैं उसके आधार पर इतिहासकारों ने राष्ट्रों को ही ऐतिहासिक अध्ययन के लिए चुना है। किन्तु पूरोप के किसी राष्ट्र अथवा राष्ट्राय राज्य (विश्वन्त स्टेट) का इतिहास ऐसा नहीं है जिसके हारा उसके इतिहास की व्याख्या की जा सके। यदि कोई ऐसा राज्य हो सकता तो वह येट किटेंग होना। यदि येट प्रिटेंग (और आर्राम्यक कालों में इंग्लैंड) में अपने में ही ऐतिहासिक अध्ययन साम्याजित क्षेत्र नहीं मिळता तो हम अच्छी तरह इस निक्ष्यं पर पहुँच सकते हैं कि कोई वर्तमान पूरोपीय राष्ट्रीय राज्य इस अध्ययन के उपस्कत नहीं हैं।

क्या इंग्लैंड मात्र के इतिहास के अध्ययन से बहाँ का इतिहास स्पष्ट हो सकता है ? क्या बहाँ के और बाहर के देशों के सम्बन्ध में हम बहाँ का आन्तरिक इतिहास पा सकते हैं । यदि यह सम्मन्ध में ते बाहर के स्था हो देशों के सम्बन्ध का महत्त्व कम है ? और जब हम सका विश्लेषण सरे ते वन या हम सा परिणाम पर पहुँचेंगे कि इम्लैंड कम है ? और अपन कम है और इग्लैंड का विदेशों पर अधिक प्रभाव पड़ा है ? यदि इन प्रकृतों का उत्तर हों में है, तो हमारा बहु तिष्कृत्व के होगा कि इग्लैंड का इतिहास पढ़े बिना दूसरे देशों के इतिहास की समझता सम्भन न होगा, किन्तु इसरे देशों के इतिहास की पड़े विना इंग्लैंड का इतिहास प्रथम समझा वा सकता है । इन प्रकृते पर्वाच प्रथम समझा वा सकता है । इन प्रकृते पर्वाच प्रथम समझा वा सकता है । इन उन्लैंड को इतिहास की पड़े विना इंग्लैंड का इतिहास प्रथम समझा वा सकता है । इन उन्लैंड कम से समझ अध्याय इस प्रकृत हो समझ बटाओं पर उन्लैंड कम से ध्यान देशा चाहिए। इस उन्लैंड कम से समझ अध्याय इस प्रकृत हो सकते हैं :—

(क) औद्योगिक प्रणाली पर आर्थिक व्यवस्था की स्थापना
 (अठारहवी शती के अन्तिम चतुर्थांश से)

(ख) उत्तरदायी ससदीय शासन की स्थापना (सत्रहवी शती के अन्तिम चतुर्यांश से)

(ग) विदेशों में विस्तार

(सोलहबी शती के तीसरे चतुर्वांश में समुद्री डकेंती से आरम्भ होकर उसका विदवयापी विदेशी व्यापार में विकास, उच्च कटिक्य के देशों का प्रहण और शीतोच्या जलवामु के प्रदेशों में अवंजी बोलने वाली जातियों के नये समुदायों की स्थापता।)

- (घ) धार्मिक सुधार (रिफार्मेशन) (सोलहबी शती के दूसरे चतुर्यांश से)
- (च) पुनर्जागरण—(रेनेसां)—आन्दोलन के राजनीतिक, व्याधिक, कलात्मक तथा
   बीढिक सभी पहलू (पन्द्रहवी शती के अन्तिम चतुर्यांश से)
- (छ) सामन्ती तन्त्र की स्थापना। (ग्यारहवी शती से)
- (ज) तथाकवित बीरकालीन धर्म से अम्रेजो का पश्चिम से चले ईसाई धर्म मे परिवर्तन (छठी शती के अन्तिम वर्षों से)

साधारणतः अंग्रेजी इतिहास को जब हम आज से पीछं की ओर देखते हैं तब हमें जान पहला है कि जितना ही पहले जाते हैं उतना ही आत्मनिर्भरता अथवा सबसे अलग रहने का कम प्रमाण मिलता है। वास्तव में धार्मिक परिवर्तन काल से अग्रेजी इतिहास का सब कुछ आरम्भ होता है। यह धर्म-परिवर्तन आत्म-निर्भरता के बिलकुल विपरीत था। इसके कारण लगभग आंधे दर्जन बर्बर समदाय नवजात पश्चिमी समाज में मिल गये जिनमे उनका सामान्य कल्याण था। जहाँ तक सामन्ती तन्त्र की बात है 'विनो ग्रेडाफ' ने सुन्दर ढग से बता दिया है कि नारमन विजय के पहले इंग्लैंड की धरती पर उसका बीज उग चका था। फिर भी इस अकूर को पनपने में शक्ति मिली बाहरी कारणो से, और वह वी डैनिश चढ़ाई। ये चढाइयाँ स्कैंडिनेविया की जनरेला (फोलकर वन इरग) का अश थी जिसके परिणामस्वरूप उसी समय कास मे भी सामन्ती तन्त्र पनप रहा था। नारमन विजय ने इस तन्त्र को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया। पुनर्जागरण के बारे में सभी स्वीकार करते हैं कि उसका सास्कृतिक तथा राजनीतिक, दोनो ही रूप, उत्तरी इटली के प्राण का उच्छवास था । यदि मानवतावाद (हामैनिज्म) निरकुशतावाद (ऐब्सोल्युटिज्म) तथा शक्ति-सन्तुलन (बैलेंस आब पावर) बाग में रोपे गये अकुर के समान छोटे रूप में उत्तरी इटली में १२७५ से १४७५ के बीच दो शतियों में न उगाये गये होते तो १४७५ के बाद आल्प्स के उत्तर में वे न जम पाते । एक बात और । धर्म-सुधार विशेषत इन्लैंड की घटना न थी । वह सारे उत्तर-पश्चिमी युरोप का आन्दोलन था जिसका अभिप्राय दक्षिण यरोप के प्रभाव से अपने को मुक्त करना था क्योंकि इसकी दृष्टि भूमध्य सागर के उन परिचमी देशों की ओर थीं जो समाप्त हो चुके थे। धर्म-सुधार आन्दोलन में इंग्लैंड का नेतृत्व नहीं था। यूरोप के अतलान्तक तट के राष्ट्रो में विदेशों को विजय करने की जो होड़ चल रही थी उसमें भी इग्लैंड अगुआ नहीं था। जो शक्तियाँ पहले से मैदान में थी, उनसे लड़कर बाद में उसने विजय प्राप्त की ।

अब दो अन्तिम प्रकरणो पर विचार करना है। ससदीव व्यवस्था और औद्योगिक व्यवस्था की उत्पत्ति जिनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि इनका जन्म और विकास इन्छेंड में हुआ और यहीं से संसार के हुमारे देशों में ये गयी। विदान इस मत का समर्थन नहीं करते। संसदीय व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्द गैसने का कहना है— 'साधारण इतिहास उन करायों का परिणाम हों और राष्ट्रीय हैं। इनका कारण बहुत व्यापक हैं। कास में जो बतेमान राजन्य व्यवस्था है (किंग सिप) वह इंग्लैंड के उसी प्रकार के आन्दोलन का जग है। बूरबन और स्टुबर्ट परिवार एक ही सिद्धान के अनुगामी से, यद्याप उस सिद्धान के परिणाम सिश्व में।' इसरे शब्दों में इस्छेंड में जो संसदीय व्यवस्था जायी वह उन शक्तियों का परिणाम सी जो केवल इंग्लैंड में ही नहीं कार्य कर रही थी, इंग्लैंड और फ्रांस में साथ-गाय काम कर रही थी। इंग्लैंड जीघोषिक काल्ति के जन्म के बारे में 'हैमंड' वन्मति से बहकर और दूसरे विद्वान् के मत लिकने की आवश्यकता नहीं है। 'द राष्ट्र बाव मार्डन इस्ट्रॉर्ड की मृमिका में उन्होंने यह मत तरहर हिमा है कि इंग्लैंड में बोघोषिक काल्ति के वाविमांव का कारण दूड़ने के लिए महत्त्वपूर्ण बात यह देखानी है कि अटार्ट्र्सवी वादी में अवकान्त्रक में उन्हकी घोगोलिक स्थिति अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में ब्या थी तथा यूरोप के धनित-सन्तुलन में उन्हका क्या स्थान था? देखने से यह बान पहता है कि बिटने के इतिहास का बीडिक कथ्यपन उसे अवना एक कर नहीं किया जा सकता। और यदि यह से प्रदेश के पित्रास के लिए सल है तो निर्णयात्मक इंग से अन्य राष्ट्रीय राज्यों के लिए भी सल्य है।

इंग्लैंड के इतिहास की संबंध में जो परीक्षा हमने की है, उसका परिणाम तो नकारात्मक है, किन्तु उतसे एक बात का पता चला। इंग्लैंड के इतिहास में जिन अध्यायों का हमने दिलोम उना से अध्ययन किया वे किसी-न-किसी क्या के सत्य कर थे। किन्तु ने क्याएँ ऐसे समाव की पी जिससे इंग्लैंड का योगदान आधिक था। इन कृत्यों में सेंट किंदन के अतिरिक्त और राष्ट्रों का योगदान भी था। इस विषय के बीडिक अध्ययन के लिए इंग्लैंड के ही समान और समुदायों का अध्ययन करना ठोक होगा। अर्थात् इंग्लैंड ही नहीं, कास और स्पेन, नेदरलैंड तथा स्क्रींड-नेविया के देशों का भी। लाई एक्टन की पुस्तक का जो असा उद्भृत किया गया है उससे सम्पूर्ण इतिहास तथा उसके अशों का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है।

हाँतहास में जो शांक्तया कार्य करती है वे राष्ट्रीय ही नहीं है । परिणामों के कारण और भी व्यापक हैं । प्रत्येक अब पर जो प्रभाव पढ़ते हैं वे एक जब के परिणाम से समझ में नहीं आ सकत । इस जानन का कर समाज का कार्यक कार्यक नावस्थक है । एक ही कारत न कार्यक समझ में नहीं आ सकत । इस जानन का कार समझ में नहीं आ सकत । इस जानन का कार्यक समस्याण हो साथ को अपन जीवन में अकत समस्याण का सामना करना पढ़ता है । समाज का प्रवक्त सदस्य जो सबसे जच्छा तम समझत है, उस बन क वन स उस सुरुवाता है । ये समस्याएं जांग-परोक्षा के क्य में कमातार आती रहता है । जिस प्रकार समाज के विभिन्न समुदाय इस ऑग-परोक्षा का सामना करते हैं उसी के अनुनार कमस. समुत्राय एक हुसरे से प्रमु हम तम समस्या का विभाव पर कार्यक हमा किसी विशेष स्थान कार्यक होता है, इस वत कत नहीं समस सकते जब तक हम यह भी न देखें कि उसके साथी देख का उसा परिस्थित में कैंगा आपरण होता है, इस वत कत नहीं समस सकते जब तक हम यह भी पर देखें कि उसके साथी देख का उसा परिस्थित में कैंगा अपना साथ स्थान स्थान परिस्थित हो साथ हो समस सकते जब तक हम यह भी स्थान होता है। साम ही समाज साथ समस्य जीवन में उत्त अगिन-परिकालों को भी देखना होगा।

ऐतिहासिक तथ्यों की व्याक्या का यह रूप समझने के लिए ठोस उदाहरण ठीक होगा। यह उदाहरण हम प्राचीन यूनान के चार सी वर्षों के इतिहास वर्षात् ईसा के पूर्व ७२५ से ३२५ का इतिहास लंसकते हैं।

इस काल के आरम्भ में ही अनेक राज्यों की, जो इस समाज के सदस्य थे, आबादी बढ़ बानें से खादा की समस्या उपस्थित हुई । उस समय के हेलेंनी लोगो ने बपने क्षेत्रों में अनेक प्रकार के अन्न उपजाकर इसे पूराकिया। जब संकट काल आयातब विभिन्न राज्यो ने विभिन्न ढगों से प्रयास किया।

कुछ राज्यों ने जैसे कारिन्य और कालसिस ने सिसिकी, दक्षिण इटली, श्रेस तथा और खेतिहर प्रदेशों को जीत कर उन्हें अपना उपनिवेश बना कर बढ़ी जनसंख्या को बही मेज दिया। इस प्रकार जो यूनानी उपनिवेश बने उससे केवल हेलेनी समाज का भौगोलिक विस्तार हुआ, समाज के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसरी ओर कुछ राज्य ऐसे ये जिनके जीवन में तबदीकी हुई।

उदाहरण के लिए, स्पार्टी ने अपने नागरिकों की भूख की शान्ति के लिए अपने निकटतम मूनानी एकोसियों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त को । परिणामस्वरूप वह अपने ही समान जीवट के लोगों में बरावर और कठिन युद्ध करके अधिक घरती प्राप्त कर सका । इस स्थित के कारण स्पार्टी के राजनीतिजों को अपने देखवासियों का आरम्भ दे बन्त तक हैनिक जीवन बनाने के लिए विवक्ष होना एहा । इसके लिए उन्हें कुछ आदिम सामाजिक व्यवस्थाओं को अपनाना और पुनरुजीवित करना पढ़ा जो स्थार्टी से तथा और दूसरे यूनानी समुदायों से लोग हो चली थी ।

एवेंस ने जनसंख्या के प्रश्न को दूसरे इंग से बुक्ताया। इसने अपनी कृषि की उपन को, विश्वासता निर्मात के घोष्य बनाया। निर्माण के किए बस्तुएँ भी तैयार करनी आरम्भ की और फिर राजनीतिक सस्याओं का ऐसा विकास किया कि उन वर्षों को उचित अधिकार दिया जाय जो इन नवी आर्षिक व्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न हो गये थे। दूसरे शब्दों में एवेंस के राव-नीतिकों ने आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न हो गये थे। दूसरे शब्दों में एवेंस के राव-नीतिकों ने आर्थिक तथा राजनीतिक कान्ति लाकर सामाजिक कान्ति ते देश को बचा लिया। अपनी समस्या के समाधान के लिए व्यवस्था खोजने के साथ ही साथ उन्होंने बार है हेनती समाज की प्रगति के तथा ही तथा उत्पन्न तथा रही भौतिक सम्बन्ध के सकट के समय यह कहा था, कि यह चूनान की पाठवाला है, उत्पन्न वर्षों अभिन्न सम्बन्ध के सकट के समय यह कहा था, कि यह चूनान की पाठवाला है, उत्वका वही अभिन्न स्था

(हेलेनिक बर्ल्ड) की प्रवान कीं, बबित विशेषताएँ थी । उनकी उत्पत्ति साधारण वृष्टि से समक्ष में आ सकती हैं । स्पार्टा का हाल बिल्कुल उलटा था । वह मानो अंधेरी गली में चला गया था । यही अन्तर बेनिस, मिलन और जेनोआ में पाया तथा उत्तरी इटली के और नगरों के बीच तथाकियत मध्य युग में था । और ऐसा के अन्तर कांस, स्पेन, नेदरलैंड, घेट ब्रिटेन में और परिचम के दूसरे राज्यों में आजकल हैं । अब को समक्षने के लिए पूर्ण पर हमें ध्यान देना होगा क्योंकि पूर्ण का ही अध्ययन अपने में स्पष्ट हैं ।

मगर यह 'पूर्व' जिसका अध्ययन अपने में स्पष्ट है, है क्या ? और उसकी स्थानिक तथा भीतिक सीमाओं का पता कैसे छगेगा। इसे फिर इंग्लैंड के इतिहास के अध्यायों के सक्षेप को देखना होगा कि वह कौन बोधगम्य बढ़ा 'पूर्व' क्षेत्र है इंग्लैंड का इतिहास जिसका एक अश हैं।

सिंद हम अपने अतिम अध्ययन, औद्योगिक व्यवस्था के सस्यापन से अध्ययन आरम्भ करें तो हमको बात होगा कि इस क्षेत्र के अध्ययन की सीमा विरक्ष्यायों है । इस्कें को राजनीतिक काति को समझने के लिए परिचमी यूरोप को आधिक परिस्थिति को ही नहीं देखता पढ़ेगा हमें उपन किटक्य के देश, अफ़ीका, अमेरीका, क्ष्य, मारत तथा सुदूरपूर्व पर भी दृष्टिव डालनी होगी। किन्नु जब हम संतदीय व्यवस्था को देखते हैं और औद्योगिक व्यवस्था से राजनीतिक व्यवस्था की जोर मुडते हैं तब हमारी सीमा सकुषित हो जाती है। जार्ड एक्टन के शब्दों में जिन कानूनो पर काम और इस्केंड में बूचन और स्टूबर्ट चलते में के सक्त के रोमानोको, तुर्की के उसमानिक्यो, भारत के तैनूर्यां, चीन के मचुओं और वापान के तोकूगानो में नहीं माने जाते में । इत देशों के राजनीतिक इनिहास की व्याव्या समान रूप में नहीं हो सकती। यहां हमारे सामने रुकावट आ जाती है। जिन 'कानूनो' के अनुसार बूखन और स्टूबर्ट कार्य करते में बूरोप के अन्य परिचमी देशों में चलते में बेर पित्रमी यूरोप के देशों ने जो समुद्र-पार उपनिवेश स्थारित किये थे उनमें चलते थे। किन्यु स्थारित किये थे उनमें चलते थे। किन्यु स्थारी रिकामी सीमा के आप उनका प्रमान नहीं था। इस सीमा के तूरब दूसरी विधि और नियम का चलन था और उनका परिणाम भी इसरा था। इस सीमा के तूरब दूसरी विधि और नियम का चलन था और उनका परिणाम भी इसरा था। इस सीमा के तूरब दूसरी विधि और नियम का चलन था और उनका परिणाम भी इसरा था।

यदि हम इल्लैंड के इतिहास के अपने प्रारम्भिक अध्यायों की और ध्यान दे तो केवल परिचमी
यूरोप का फैलाव विदेशों में नहीं हो रहा था। अतलान्तक तट के जितने राज्य थे सभी इस कार्य
में संलग्न थे। 'धार्मिक सुधार' और पूनजीगरण का अध्ययन करते समय हम रूस और तुर्ली
के धार्मिक तथा सास्त्रीक विकास की उपेक्षा करे तो कोई हानि नहीं होगी। परिचमी यूरोप
की सामन्तवादी अवस्था का वैजनित्या (बाइवेटाइन) और इस्लामी सम्प्रदायों के सामन्तवाद
से कोई समस्या नहीं था।

अन्त में इंग्लैंड ने जब परिचमी ईसाई मत स्वीकार कर लिया तब उसने एक समाज में प्रवेश दिया और परिणामत: उसे दूसरे समाजों से अलग रहना एड़ा । सन् ६६४ ई० के ब्लिटबी की समं-परिषद् (साइना आब ब्लिटबी) तक सम्मवत: अंग्रेज लोग केलटिक जातियों के सुदूर परिचमी ईहाई मत को स्वीकार लेते और यदि जागस्टीन मानश अन्त में असफल होता तो वे सम्मवत: रोम से अलग होकर बेल्य और आयरिस लोगों के साथ मिन्न इसाई धर्म की संस्थापना करते । जिस प्रकार ईसाई-बन्त की पूर्वी सीमा पर नेस्टोरी थे । बाद में जब अरब के मुस्लमान अतलीतक के किनारे पहुँचे, ब्लिटिस द्वीप के ईसाइयों का सम्पर्क यूरोपीय महादीप के ईसाइयो से छूट गया जैसे अवीसीनिया अथवा मध्य ऐशिया के ईसाइयों का छूट गया । वे शायद मुसलमान हो जाते जैसे 'मोनोफाइसाइटों' अथवा 'नेस्टोरियों ने अरब शासन के समय किया । ये काल्पनिक विकल्प विविक्त मालूम हो सकते हैं, किन्तु इन पर ध्यान देने से हमें यह स्मरण होता है कि सन् ५९७ ई० में झमे-परिवर्तन के कारण इंग्लैंड पश्चिमी ईसाई-अगत् के साथ तो एक हो गया किन्तु विस्व के साथ एक नहीं हुआ । अपितु इसरे खामिक समुदायों ये और इसमें गहरा मेर भी हो गया ।

इंग्लैंड के इतिहास के अध्यायों के इस निरीक्षण डारा हमें विधिष्ठ कालों में यहाँ के इतिहास के बौदिक अध्ययन का विभिन्न अवस्थाओं में अवसार मिलता है। यह निरीक्षण कंत्रीय सितिजों के आद्यार पर किया जाना चाहिए। इस लेंत्रीय अध्ययन है। यह निरीक्षण कंत्रीय के अपने सामार्थिक जीवन के विधिष्ठ क्यों का अन्तर समझना होगा। जेंद्रेस आपक्त , उपनितिक और सास्कृतिक। व्योक्त के लेंद्रेस हे स्वेत हैं कि क्षेत्रीय इंग्लिट से प्रत्येक पहलू में बहुत अन्तर हैं। हम जिस पहलू पर विचार करेंगे वह दूसरे से भिन्न होगा। आर्थिक पहलू मेंट बिटेन और सारे जगत का समान-मा है। राजनीतिक स्वरूप भी अगम्य एक-सा है। सास्कृतिक पहलू की ओर जब हम ध्यान रहे हैं तब देखते हैं कि इस क्षेत्र में पर क्रिटेन का विस्तार बहुत कम है। इसकी सास्कृतिक आत्मीयना पंदिनमी पूरोप के तथा अमरीका और दक्षिणी महाद्वीपों के कैथीलिक तथा प्रोटेसटंट प्रदेशों से हैं। यद्याप इस समाज पर कुछ विदेशी प्रभाव पत्रा है जैसे क्सी साहित्य का, चीनी चित्रकारों का और भारतीय धर्म का और यद्याप इससे भी अधिक इस परिवर्गी समान का प्रभाव हुतरे समाजों पर पड़ा है जैसे पूर्वी

जिस समाज के क्षेत्र का वर्णन ऊपर किया गया है उसे हम पश्चिमी ईसाई-जगत् कहेंगे। इस नाम को ध्यान में रखते हुए यदि हम क्षेत्र की कल्पना करेंगे तो उस समय को इनिया में उसी के साथ-साथ उसके प्रतिरूप क्षेत्र भी दिखाई देंगे, विशेषतः सांस्कृतिक स्तर की समानता के । आज के युग में हम उस सास्कृतिक स्तर के कम से कम जार सजीव समाज संसार में देखते हैं ।

- (१) दक्षिण-पूर्व यूरोप तथा सबका पूर्वी परम्परावादी ईसाई मत का समाज (आरयो-बाक्स किशाचियानिटी) ।
- (२) इस्लामी समाज जिसका केन्द्र मरुशूमि मे है और जो वहाँ से तिरखे उत्तरी अफ़ीका तक और मध्य पूर्व से चीन की दीवार के बाहरी किनारे तक फैला है।
  - (३) हिन्दू समाज जो उष्ण प्रदेश में भारत के उप-महाद्वीप में है।
- (४) सुदूर पूर्वी समाज जो मरुभूमि और प्रशान्त महासागर के बीच उप-उष्ण कटिबन्ध तथा सम-शीतोष्ण कटिबन्ध में है।

ध्यान से देखने पर दो और समाजों को हम पाते हैं। जो इसी प्रकार के समाज के जीवास्म (किसल) चिक्क हैं। एक तो आरमीनिया, मेहोपोटामिया, मिस्र और अबीसोनिया के 'मोनो-फाइमाइटी 'ईसाई और कुदिस्तीन के 'मस्टोरी' ईसाई तथा मलाबार के पूर्व-नेस्टोरी ईसाई और यूद्री और पार्री हुसरे तिज्जत तथा मंगोलिया के महायान बौढ और श्रीलका, बर्मा, स्थाम तथा कन्बोडिया के द्वीनयान बौढ और फारत के जैन।

मजेदार बात यह है कि तन् ७७५ ई० के क्षेत्रीय टुकड़ों का जब हम अध्ययन करते है तब ससार में उतने ही समाब मिलते हैं जितने आज । परिचमी समाज की उत्पत्ति के समय से आज तक ये समाज उतने ही हैं । जीवन समर्प में परिचम ने अपनी समसायिक जातियों को पराजित करके विवश कर दिवा है और उन्हें आर्थिक जाल तथा राजनीतिक दाव-येच में फँसा रखा है, किन्तु उन्हें उनकी सास्कृतिक विराज्या से अल्य नहीं कर सके। उनकी अवस्था निरीह है, किन्तु वे अपनी आरमा को अब भी अपनी कह सकते हैं।

जो विवेचना अभी तक हमने की है उसका अभिप्राय यह है कि दो प्रकार के सम्बन्धों का भेद हमें अच्छी तरह समझना वाहिए। उन समुदायों के बीच का समुदाय जो एक ही समाज के अन्तर्गत है और उनके बीच के जो भिन्न-भिन्न समाजों में हैं।

देश (स्पेस) की दुष्टि से हमने परिचमी समाज पर कुछ विचार किया है अब काल की दुष्टि से थोड़ा विवेचन करना चाहिए। यह तो हम तुरत्त ही समझ सकते हैं कि हम प्रविष्य के बारे में कुछ नहीं जान सकते। इस रकाबट के कारण इस समाज या किसी समाज का अध्ययन बहुत सीमित हो जाता है। हमें परिचमी समाज के आरम्भ काल के विवेचन से ही सन्तीय करना होगा।

सन् 2 ४३ ई० में बरदून की सिन्ध के अनुसार जब शार्लमान का राज्य उसके तीन पीत्रों में बेंदा तब उसके ज्येष्ठ गीत्र लोधेयर ने अपने दादा की दो राजधानियों—आकेन और रोम-पर अपना अधिकार जमाया । उसका राज अबंब रहे दर्शलण उसे वह माग मिला जो 'दाइवर' और 'में है मुहाने हे 'राहर' के मुहाने तक फैला था । लोधेयर का यह टुकड़ा ऐतिहासिक मुगील में विलक्षण बात समझी जाती है । फिर भी तीनों भाई समझते वे कि पश्चिमी संसार में इनका महत्त्व है। भविष्य जो भी हो, इसका भूत महत्त्व पा

लोयेयर और उसके दादा रोमन सम्राट् के नाम से आकेन' से 'रोम' तक राज करते थे । यह भाग, रोम से आल्प्स पर्वत होते हुए आकेन तक और बाद में आकेन से इंग्लिश चैनल के पार रोमन दीवार (इंग्लैंड में) तक, वो उस समय के विलुख रोमन साम्राज्य का एक प्रकार प्राचीर का काम दे रहा था । रोस से आल्या होते हुए उत्तर-पश्चिम तक संचार की सुविधा करके, राईन के बीचे तट पर चैनिक सीमा स्वापित करके और दक्षिणी बिटन को अपने राज्य में मिलाकर, रोमनो ने मूरीप के आल्या के पार के देशों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था । यहाँप यह साम्राज्य इस विशेष भाग को छोड़ कर विशेषतः भाग्य सामर के क्षेत्र में ही थी । इस प्रकार लोभेयर के पहले ही लोमेरिजया की सीमा रोमन साम्राज्य के संगठन में साम्मिलत हो गयी थी और उसके परचात् परिवासी समाज में । किन्तु रोमन साम्राज्य में यह सीमा मात्र था । परिवासी समाज में यह सीमा मात्र था । परिवासी समाज में यह सीमा मात्र था । परिवासी समाज में यह दीनो ओर विस्तार की रोखा थी । सन् २७५-६७५ के सुयुत्त काल में जब रोमन साम्राज्य छिन्न-सिम्न हो तो साम्राज्य में यह सीमा मात्र था । मिला हो साम्मिन साम्राज्य में यह सीमा मात्र था । परिवासी समाज में यह सीनो ओर विस्तार की रोखा थी । सन् २७५-६७५ के सुयुत्त काल में जब रोमन साम्राज्य छिन्न-सिम्न हो हो साम्मिन को साम्राज्य हो साम्मिन सिम्न हन्ना, पुराने साम्राज्य हो एक अंग निकाल हुना, पुराने साम्राज्य हो एक अंग निकाल हुना, पुराने साम्राज्य हो से एक के परिवासी साम्राज के जीवन का में तमान्य विशेष साम्राज्य से देखने के राज्य से के एक के परिवासी साम्राज के जीवन का में तमान्य विशोध में वेश से देखने के रोपल हो साम्राज्य से साम्राज्य हो तमा करने से स्वाप्त हो साम्राज्य के साम्राज्य हो तमा करने से राज्य के से स्वाप्त के साम्राज्य के साम्य के साम्राज्य हो तमा साम्राज्य से देखने के राज्य हो साम्राज्य के साम्राज्य हो तमा साम्राज्य से साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य से साम्राज्य साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य सा

७७५ वय के पहल के पांदचमी समाज के जीवन का डीतहास विलाम उग से दखन स रफ्ट है कि वह जीवन परिचमी समाज का नहीं, अपितु रोमन साम्राज्य में जिस फ्रांत का समाज था, उसका था। हम यह भी प्रमाणित कर तकते हैं कि परिचमी समाज के डीतहान का कोई तस्व यदि पहले के समाज में था तो उसका कृत्य दोनो समाजों में अलग-अलग था।

लोबेयर वाला भाग पश्चिमी समाज का आधार या क्योंकि ईसाई धर्म के अनयायी रोमन सीमा की ओर बढ़े चले आ रहे थे और उनकी इसी सीमा पर बर्बर जातियों से मठभेड़ हुई जो अवान्तर भिम से आ रहे थे। इस मिलन से नये समाज का जन्म हुआ। इसलिए पश्चिमी समाज का इतिहासकार यदि इस काल से पूर्व समय तक का इस समाज के मल का इतिहास खोजेगा तो उसे ईसाई धर्म और बबंरो के इतिहास का अध्ययन करना होगा। और वह इस इतिहास की शृंखला २०० ई० पू० तक जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन होते रहे उनमें पायेगा। जिस काल में हेनिवल के यद्धों के आघात से ग्रीक-रोमन समाज नष्ट हो गया. रोम ने उत्तर-पश्चिम की अपनी लम्बी भजा क्यो फैलायी और आल्प्स के आगे के यरोप का भाग अपने साम्राज्य में क्यो मिलाया ? क्योंकि उसी ओर उसे कारयेज वालों से जीवन-मरण का युद्ध करना पड़ा । आल्प्स पार करने के पश्चातु वह राइन पर ही क्यो रुक गया ? क्योंकि आगस्टीन के काल में दो शतियों के बका देने वाले वृद्ध तथा कान्तियों के कारण उसकी जीवनी शक्ति समाप्त हो गयी थी। अन्त में बर्बर क्यो विजयी हुए ? क्योकि जब ऊँची और कम साधना बालो में संघर्ष होता है और कोई एक दूसरे की सीमा पर पूर्ण विजय नहीं प्राप्त कर पाता तब ऐसा नहीं होता कि दोनों की सम्यता का बराबर अंश समाज में आये । बल्कि समय के साथ-साथ पिछड़ी सम्यता की ओर समाज झक जाता है । जब बर्बरो ने सीमा तोडी तो धार्मिक समदाय से उनका सामना क्यो हुआ ? इसका मध्य कारण यह था हैनिवली यद्ध के परिणामस्वरूप जो आर्थिक और सामाजिक कान्तियाँ हुई और पश्चिम के क्षेत्र उजाड हो गये उन पर कार्य करने के लिए पूरव से दासों का समृह लाया गया । इस प्रकार जबरदस्ती जो मजदूर आये उसके कारण शान्तिपूर्ण पूर्वी धर्मों का प्रवेश ग्रीक-रोमन समाज में हुआ । इन धर्मों में परलोक में मिनत की जो भावना थी उसके कारण उन प्रवल अल्प संख्यकों की आत्मा की ऊसर भिम में उसे बीज बोने का अच्छा अवसर मिला जो ग्रीक-रोमन समाज के कत्याण की रक्षा इस लोक में नहीं पा सकी।

विषय-प्रवेश

3

धीक-रोमन इतिहास के विद्यार्थी के लिए, ईसाई तथा बबैर दोनों विदेशी तस्य जान पढ़ेते । जन्हें बहु धीक-रोमन अथवा और अच्छे शब्द में हिंजेंगी 'समाज की अन्तिम अवस्था का देशी तथा विदेशी संबंहार्य' कह सकते हैं । वह विद्यार्थी कहेंगा कि हेलेंगी संस्कृति के जो महान मुख्या थे, यहाँ तक कि मारक्स आजित्यस ने भी इस पर ध्यान नही दिया । वह यही बतायंगा कि ईसाई ध्याविज्यत्वी और वर्ष रायोद दोनों ही विकृत यनःस्थित ताले थे और हेलेंगी समाज में उनका प्रवेश उसी समय हुआ जब यह समाज हैनिक्ली युद्ध के कारण जबेर हो गया था ।

इस खोज से परिचमी समाज के पूर्व काल के सम्बन्ध में हम एक निरिचत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। यद्यपि इस समाज का जीवन-काल इसी समाज के जन्य राष्ट्रों से अधिक था, फिर भी उतना अधिक नहीं था जितना उतने ही काल में उस समाज के और उपवर्गों का था। इस समाज के उद्भव के इतिहास का अध्ययन करते समय हमें एक इसरे समाज की अनित अवस्था का पता चलता है। इस दूसरे समाज का आरम्भ स्पष्टत. और भी पहले था। यह जो कहा जाता है कि इतिहास का मुन अधिच्छत्र होता है, वह व्यक्ति के जीवन के समान अधिच्छत्र नहीं होता। यह सुत्र जनेक पीडियो के जीवन से बना होता है। यह उसी प्रकार का कहा जा सकता है जैसी अधिच्छित्रता पिता और पुत्र की होती है।

इस अध्याय में जो तर्क उपस्थित किये गये हैं विद वे मान्य है तो यह मानना होगा कि ऐतिहासिक अध्याय की सुबोध इकाई राष्ट्र-राज्य अधवा मानव जाित नहीं हो सकती, अधितु मानव जाित का वह समृह हो सकता है जिसे हम समाव कहते हैं। बाज ऐसे समायों पता है और कुछ समायों का भी जो निर्वीव और समाय हो गये हैं। इनमें से एक समाय का अर्थात अपने (पश्चिम यूरोप) समाव के मूल की खोज में हमें ऐसे महत्त्वपूर्ण समाव की मृत्यु का भी पता चला है जिसका हमारा समाव सत्तानस्वक्य है। जिससे हमारा पैतृक सम्बन्ध है। इसरे अध्याय में हम ऐसे कुछ समायों की सूची उपस्थित करने की वैच्टा करेंगे वो इस घरती पर रही है, और उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है।

सर्वहारा सन्व यहाँ और आगे घो उस समाज या समूह के लिए प्रयोग किया गया है जो किसी समाज के इतिहास के किसी काल में समाज के अन्वर है, किन्तु उस समाज का नहीं है। —-लेखक।

### २. सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन

हमने अभी देखा है कि पहिचानी समाज (मूरोण का) अथवा सम्मता पूर्ववर्ती सम्मता से सम्बन्धित है। इसी प्रकार आगे अनुसन्धान करने के लिए यह देखना होगा कि एक ही जाति (स्पीसीज) जो समाज से है अर्थात् पूर्वी ईसाई समाज (आरपोडास्स किश्चिम), इस्लामी समाज, हिन्दू समाज और सुदूर पूर्वी समाज (फार ईस्टर्न), उनके भी कोई पूर्वज है स्था? किन्तु इसके पहले कि जनवा खोज करे हमारे नम स्थान होना सहिए कि हम समा खोज रहे हैं। अर्थात् वे कोन जिल्ल है जिन्हे हम इस प्येक्त समझ का उचित प्रमाण मान सकते हैं। इस प्रकार के सम्बन्ध का कोन सकते हमें अपने परिवासी समाज तथा हेलेनी समाज का मिला है?

पहली बात तो यह मिलती है कि रोमन साम्राज्य का एक सार्वभीम राज्य था जिसमें हेलेंनी इतिहास की अन्तिम अवस्था में सारा हेलेंनी उमाज एक राजनीतिक समुदाय था। यह बात महस्व की है क्योंकि रोमन साम्राज्य के पहले हेलेंनी समाज अनेक छोट राजां की और उसके बाद आज भी परिचमी समाज अनेक राज्यों में विभाजित है। इमने यह भी देखा कि रोमन साम्राज्य स्थापित होंने के ठीक पहले 'उपइव का काल' था जो हैनिवलीय युद्ध से आरम्भ हुआ। इस समय हेलेंनी समाज में सर्जनात्मक शक्ति नहीं रह गयी थी, बिक्त वह पतनो-म्मुख था। इस हास को रोमन साम्राज्य ने कुछ समय तक तो रोका, बिन्तु अन्त में यह जसाध्य रोग निकला। इसने हेलेंनी समाज और साथ हो रोमन माम्राज्य को भी नष्ट कर दिया। रोग नाम्राज्य के विनाश के बाद हेलेंनी समाज के लोग हो जाने और परिचमी समाज के प्रकट होने के बीच एक मध्यवर्ती काल जा।

इस मध्यवर्ती काल में दो संस्थाएँ बहुत कियाधील थी। एक तो ईसाई धमं जो रोमन साम्राज्य में स्थापित हुआ था और अब तक बच गया था और दूसरे वे छोटे-छोटे तथा सामितिक राज्य जो रोमन साम्राज्य में से उन बरंप जातियों ने बना लिये थे जो साम्राज्य की सीमा के बाद से अन-रेला में आपी थी। इन दोनों घतिलयों को हमने है जेनी समाज के दो स्वरूप बताते हैं। "सह है आन्तरिक सर्वहारा वर्ग और बाह्य सर्वहारा वर्ग । इन दोनों वर्गो में भेद तो अनेक थे, किन्तु एक बात में ये समान थे। हेलेनी समाज के प्रमुख अल्प्सस्व्यक वर्ग के दोनों विरोधी थे। यह अल्प्संस्व्यक वर्ग प्रमुख था, किन्तु हमने नेतृत्व की प्रस्ति नहीं गढ़ गयी थी। साम्राज्य तो नष्ट हो पया, परन्तु ईसाई समुदाय बच गया क्योंकि इस समुदाय ने नेतृत्व बहण किया और लोग इसके मक्त भी थे। साम्राज्य दो में से एक भी न स्थापित कर सका। ईसाई समुदाय मरते समाज का अवशेष था, इसी ने नये समाज को जन्म दिया।

इस बीच के काल की जो इसरी विशेषता थी, जनरेला, उसका क्या प्रभाव हमारे समाज पर पडा ? इस जनरेला में पुराने समाज की सीमा के बाहर से सर्वहारा दल झुंड का झुड लाया। उत्तरी यूरोप के जंगलों से जरमन और स्लाव आये, यूरीशयाई स्टेप से सरमाशियन और हुण अपने, अरब से मुसलमान (वारासिक) आये और एटलस तथा सहारा प्रदेश से बर्बर आये। इन आसियों के उत्तराधिकारियों द्वारा जो अल्पकालिक राज्य स्थापित हुए उनका ईसाइयों के साथ बीच के काल में जिसे 'बीर कार्ल' भी कहतें हैं, ऐतिहासिक रंगमय पर अभिनय होता रहा । इंसाइयों की तुलना में इनकी देन नगण्य और सूच्य थी। बीच के काल की समाप्ति के पहले हों वक्यूबंक सब नट कर दिये गये। रोमल साम्राज्य पर जो हमले हुए उन्हों के द्वारा कहाल और आइड्रोगेष पराजित हो गये। साम्राज्य की अन्तिम खिलमिलाती ली इन्हें राख कर देने के लिए पर्यान्त थी। इसरे आपसी लडाइयों के नण्ट हो गये। उदाहरण के लिए, विसिनायों पर पहले क्रांकों ने आक्रमण किया और अन्त में अरबों ने उन्हें समाप्त कर दिया। इन लड़कू जातियों में से जो बने-चुचे नह गये में उनका पतन होता गया और के कुछ दिनों तक अकर्मण्य कर से जीवित रही और अन्त में नयी राजनीतिक धांकायों हारा, जिनमें रचनात्मक बल या, इनका विनाश हो गया। इस प्रकार में रोविवियन तथा लोमबाई वंश धांलंगान के साम्राज्य के निर्माताओं द्वारा समाप्त कर दिये गये। रोमन साम्राज्य के इन बंद उत्तराधिकारी राज्यों में दो हो। ऐसे बन गये हैं जिनका वर्तमान पूरोप के राष्ट्रीय राज्यों से कुछ सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। एस

इस प्रकार हम देखते हैं कि जनरेला और उसके अल्पकालिक राज्य ईसाई सम्प्रदाय और रीनन साम्राज्य के समान पित्रवारी समाज के हैं लेनी समाज के सम्बन्ध के चित्रह मात्र हैं। वाज्ञाज्य के ममान और ईसाई सम्प्रदाय के चित्र कह केवल प्रतीक हो है और कुछ नहीं। ज्ञाचा का अल्प्यन छोड़ कर जब हम कारणों का अल्प्यन करते हैं तब हमको मालूम होता है कि ईसाई सम्प्रदाय मृतकाल में या और भविष्य में भी उसकी सम्भावना थी। परन्तु वर्षर उत्तरतिश्वकारी राज्य तथा रोमन साम्राज्य मुलकाल के ही बरोहर थे। उनका उत्तर्थ साम्राज्य के पतन का एक पहलू या और साम्राज्य का पतन उनके पतन का पूर्वमास था।

हमारे पश्चिमी समाज को बर्बरों की देन दतनी महत्त्वहीन जानकर कुछ पश्चिमों इतिहास-कारों (जैसे फोर्मेन) को टेस लगी होंगी। वह समझते वे कि उत्तरदायों ससदीय शासन उनके एक प्रकार के स्वायत शासन (सिल्फ गवर्नमेंट) का विकास था जो ट्यूटानिक कवलील अवांतर प्रदेश से अपने साथ लगेंद वे। किन्तु ये बादिम ट्यूटानिक संस्थाएँ, पदि स्वचुच रही हो तो आदिम मनुष्यों के आचार के समान सब जगह और सब समय नितान्त प्रारम्भिक रही होगी और वह जनरेला के साथ ही समान हो गयी होगी। वर्बर जलों के नेता शाहसी योद्धा मात्र ये और इनके उत्तराधिकारी राज्य उस समय के रोमन राज्य के समान निरकुश ये जिनमें बीच-विचित्र कानियाँ होती रहती थी। बाज जिसे हम संसदीय संस्थाएँ कहते हैं उस नयी कल्पना के शतियों पहले वर्षरों का जनित्म राज्य समान्य हो चुका था।

परिचमी समाज के जीवन में बंदों की देन का बखान जो आज बढ़ा-चढ़ाकर किया जाता है उसका कारण एक और मिय्या धारणा है कि सामाजिक उन्नति में जातियों के कुछ जन्मजात गुण सिविहत होते हैं। भौतिक विज्ञान द्वारा जो घटना घटती है उसी के मिय्या माम्य के आधार पर पिछली पीढ़ी के इतिहासकार जातियों को रासायिक तंत्र समझने छने। जाति-मियण को रासायिनिक प्रतिक्रिया, जिससे गुन्द सिक्त्यों प्रकट होती है और जिमके कारण अवस्ता और निवयेक्टता के स्थान पर परिवर्तन और स्कृति उत्यवस होती है। इतिहासकारों ने प्रभवश यह मान लिया है कि बर्बरों के मिलने से जो जातीय प्रभाव पड़ा, जिसे ने नये रक्त का संचार कहते थे, जसी के परिणासत्वरूप इतिहास में हम परिवसी सामाजिक जीवन और विकास पाते हैं। यह संकेत किया गया कि बर्बर विजेताओं का रक्त विश्वद था, उसमे शक्ति वी और इसके कारण उनके तथाक्रिया गया कि उन्नितिशील हए।

सच बात यह है कि बर्बर लोग हमारी आतिनक उन्नति के लप्टा नहीं थे । असल में वे हैलेनी समाज के मरणकाल में आये । किन्तु इस समाज के नाश का म्येय उन्हें नहीं हैं । जिस समय ये आये हेलेनी समाज बतियां पहले के अपने हीं किये घावों से मरणासत्र था । वीरकाल हेलेनी इतिहास का उपसंदार था, इसारे इतिहास की मिशका नहीं ।

पुराने समाव से नये समाज के परिवर्तन के तीन कारण है। पुराने समाज का अनितम रूप अपीत् सार्वभीष राज्य, पुराने समाज में विकतित ईवाई धार्मिक समदाय जिवके ढारा नये समाज का जन्म हुआ, और वर्षर वीरकाल की अव्यवस्था। इनमें दूसरा सबसे अधिक और तीसरा सबसे कम महत्व का है।

दूसरे नवजात समाजों को खोज के पहले हमें हेलेंगी तथा पश्चिमी समाज हारा उत्पन्न समाज के एक लक्षण की और ध्यान देना बाहिए। वह यह है कि नये समाज का जन्मस्थान वहीं नहीं रह गया जो उसके पूर्ववर्ती समाज का था। न यह समाज का केन्द्र बना जो पुराने समाज की सीचा थी।

### परम्परावादी ईसाई ससाज

इस समाज की उत्पर्ति के अध्ययन से किसी नये वर्ग का पता नहीं चलेगा क्यों कि यह और हमारा पविचती समाज हैं जेंगी समाज के जुड़वी बच्चे हैं । केवल उत्तर-परिचम जाने के बजाय सबू उत्तर-पूर्व की ओर पये । इक्का मुल स्वाय केवित्या से अंक्रीजिया था । शासियों तक यह इस्लामी समाज के विस्तार के कारण दवा हुआ था । अन्त से देसे रूस तथा साइबीरिया में से उत्तर तथा पूरव में बढ़ने का अवसर मिला । इस्लामी जवत् को पीछे छोड़ते यह सुदूर पूर्व की ओर वह जया । परिचमी जीर परम्परावादी ईसाई समाज दो कैसे हो गये ? इस्का कारण यह है कि एक ही मूल कैसीलिक धर्मतन्त्र (चर्च) से दो शाखाएँ उत्तरस्न हुई । रोमन कैसीलिक धर्मतन्त्र (रोमन कैसीलिक चर्च) और परम्परावादी धर्मतन्त्र (आरपोग्राव्य चर्च) सेनो के अलग-अलग स्वरूप होने में तीन सित्यां लगी । आरबी हाती के मृतिस्थारी सरोधी मत्तरस्त से आरम्भ होकर सन् १०५४ में धार्मिक विवाद पर यह घेट पूर्ण रूप से स्थापित हो गया । इसी बीच दोनों सन्प्रदायों को राजनीतिक धारणाएँ भी भित्र हो गयी। परिचम के कैथोलिक सम्प्रदाय ने माध्यस्तिक युग के भी के शासन में स्वतन्त्र मता प्राप्त कर ली और परम्परावादी सम्प्रदाय वैज्ञतिया राज्य का छोटा विभाग प्राप्त वर गया ।

### ईरानी और अरबी समाज तथा सीरियाई समाज

जिस दूसरे सजीवन समाज को हमें देखना है नह है इस्लामी समाज । जब हम इस्लामी समाज के विकास की पृष्ठभूमि की छानबीन करते हैं तब हवे पता लगता है कि बहाँ सादेदीहक सामिक समाज था। वहीं भी जनरेला या यदापि वह परिचमी और परम्परावादी ईसाई समाज बाला न या, किन्तु उससे मिनला-जुलता था। इस्लामी सार्वभीम राज्य बगदाद की अब्बासी खिलाफत (कैंलिफेट) का बा।' सारा मुसलिम समाज ही इस्लाम है। जो जनरेला खिलाफत के सप्तय आया और उसने खर्मीफा के राज्य को तहस-नहस कर दिया। वह यूरेशिया के स्टेप के तुर्की और मगील खानावदोशों का, उत्तरी अफीका के बर्बर खानावदोशों का तथा अरब प्रायदीप के खानावदोशों का तथा अरब प्रायदीप के खानावदोशों का का या । इन खानावदोशों का प्रभाव लगभग तीन सी साल तक अर्थात् सन् ५७५ हैं ले से २५५५ ईंग रहा। आज जिस रूप में इस्लामी समाज है उसका आरम्भ इसी अस्तिम तीव से समझना चाहिए।

यहाँ तक तो सब स्पष्ट है। किन्तु और बोज करने से परिस्थित जटिल हो जाती है। पहली बात यह है कि इस्त्रामी समाज के पूर्वज (जिसका अभी पता नहीं है) एक सप्तान के नहीं, बिक्क दी जुड़जी सप्तानों के जनक ये और इस रूप में वे बिलकुल होनेती समाज के समान ये। इन जुड़वी सप्तानों का आचरण समान नहीं था। परिचमी समाज और परप्परावादी हैसाई समाज हजार वर्ष से ऊपर साम्माच रहें। जनक समाज को एक सप्तान जिनका पता लगाने को हम चयदा कर रहें है इसरी सप्तान को निगल गयी और उसने उसे अपने में मिला लिया। इस दोनों मुमलिस समाजों को हम ईरानी और अरखी के नाम से पुकारेंगे।

जिस प्रकार हेलेगी समाज की सन्तानों में श्रामिक जन्तर या उस प्रकार का अन्तर इस अज्ञात इस्लामी समाज की दोनों सल्तानों में नहीं या। यद्यपि इस्लाम में भी शिवा और कुझी दो फिरके हो गये थे, जैसे ईसाई समाज में कैथोलिक और परम्परावादी ईसाई समाज हो गया या, किन्तु यह श्रामिक अन्तर अभी ईरानी-इस्लामों और अरबी-इस्लामी समाजों के अन्तर के रूप में नहीं या। यद्यपि सनहबी शती के पहले जनुवादा में जब फारस में शिवा सम्प्रदाय का बाहुत्य हुआ तब ईरानी-इस्लामी समाज छिन-मिन्न होने लगा। और शिवा सम्प्रदाय ईरानी-इस्लामी समाज की मुख्य धुरी का (जो अफगानिस्तान सं अनातोलिया तक रहली हुई है) केन्द्र बन गया और सुझी सम्प्रदाय ईरानी जनद की दोनों सीमाओं पर तथा दक्षिण और पश्चिम से करबी प्रदेशों में रह गया।

जब हम इस्लाम के दोनो समानो और ईसाई धर्म के दोनो समानो की तुलना करते हैं तब हम देखते हैं कि ईरानी प्रदेश (जिसे हम फारती-तुकी भी कह सकते हैं) और परिचारी समाज में कुछ समानता है। और अरिवा प्रदेश के इस्लामी और रारत्म प्रवादा है साई समाज में कुछ समानता है। और अरिवा प्रदेश के इस्लामी और रारत्म तिवा तिवा है कि इस्लाम के कुछ समानता में हम के कि हम के कि हम के कि समाज में कुछ समानता समाज के स्वादा के खलीफों के मून को फिर से सजीव करने की चेट्टा की थी, उसी प्रकार थी जैसी आठवी घाती में कस्तुनतुनिया में सीरिया के लियो ने रोमन साम्राज्य के भूत को सजीव करने की चेट्टा की थी। ममलूको का राजनीतिक सगठन लियो के सप्तज के समान सरल था जो निकट के ही ईरानी प्रदेश की तुलना से स्वाद और अरियर और प्रवादा वा । पड़ोस के ईरानी प्रदेश को तुलना हम तिवा हम प्रवादा की साम्राज्य विस्तृत और अस्पर जो प्रवादा वा परिचम के शालंगन की साम्राज्य विस्तृत और अस्पर आदियर वा जो पिरचम के शालंगन की साम्राज्य विस्तृत और अस्पर आदियर में उनकी सक्कृति की कालंगिसक प्राथा की भारति या जो बनता और विषाइता रहा। अस्य प्रदेश ने उनकी सक्कृति की कालंगिसक प्राथा

 साद के करी के अस्वासी खलीफे बगवाद के खलीफों के छाया मात्र ये । अर्थात् 'पूर्वा रोमन साम्राज्य' और 'पावन रोमन साम्राज्य' की ही मौति ये । तीनों अवस्थाओं में ऐसा समाज बना को पुराने समाज की छाया मात्र रह गया । अरबी थी जो बगदाद के अव्यक्ति खंडोकों की सस्कृति की भाषा थी। ईरानी प्रदेश में कारसी नाम की भाषा का जन्म हुआ वो बरबी भाषा पर कलम लगाकर बनी थी, जैसे लैटिन भीक पर कलम लगा कर बनी थी। सोलहुवी सताबती में ईरानी प्रदेश के हस्लामी समाज ने बरब प्रदेश के हस्लामी समाज पर विजय प्राप्त को और उसका समावेश कर निया यह उसी प्रकार था, जैसे कृदें के समय पश्चिमी ईसाई समाज ने परस्परावादी ईसाई समाज के साथ किया था। सन् १२०४ ईक में यह संप्राम समापत हुआ और नीपा कृतेब कुस्तुनतुनिया के विरुद्ध आरम्भ हुआ। तब इस्लामी समाज ने बोड़ी देर के लिए सोला किया पर हो जायेगा। तोन सो साल के बाद परिवास के साथ के साथ हुई बाव ममलूक को उसिल का विवास का बीत साल के बाद परिवास का कर साथ के साथ हुई बाव समाज के साथ इंट बा समझ को उसका कर बाद कर कर साथ के साथ हुई बाव समलूक को शक्ति का विवास को लिए उसमिता वादशाह साम के साथ हुई बाव समलूक को शक्ति का विवास को को नट कर दिया।

अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि वह कीन अज्ञात समाज या जो बगदाद के अन्यासी खिळाफत का अनित्म रूप हुआ, जैसे हेलेंगी समाज का रोम साम्राज्य। यदि हम अब्बासी खलेंफों के सिहास के पीछे की अंग पलें तो क्या हमें वैसी ही बटना मिलेंगी जो हेलेंगी समाज के अन्तिम समय मिलती है ?

इसका उत्तर नकारात्मक है। बगदाद के अब्बासी खलीफो के पीछे दिमस्क के उम्मैया खलीफे मिलते हैं और उसके पहल सहस्रो वर्षों तक हेलंनी लोगों का प्रवेश मिलता है जो ईसा के पहले चौदहवी शती के अन्तिम पचास वर्षों में हुआ था जब सकदुनिया के सिकन्दर का जीवन आरम्भ होता है। और जिसके पश्चात् सीरिया मे युनानी सेल्यकस के वश का राज्य था। और फिर पाम्पे के आक्रमण हुए, रोमनो को विजय हुई और अन्त में ईसा की सातवी शती में पूर्व की और से बदले के रूप में मुसलमानों का आक्रमण हुआ। आदिम मसलिम अरबों की जो धनधोर विजय थी वह सिकन्दर की धनघोर विजय का मानो जवाब था । पांच-छ वर्षों में इन्होंने दुनिया की सुरत बदल दी, किन्तु सिकन्दर की विजय ने ऐसा परिवर्तन किया कि विजेता देशा का स्वरूप " एकदम बदल गया और उसका यूनानी रूप हो गया । किन्तू अरबो की विजय ने परिवर्तन करके उनका फिर पहला-सा स्वरूप कर दिया । जिस प्रकार मकदूनिया ने अकामीनिया के साम्राज्य (खुसरो तथा उसके उत्तराधिकारियों का फारसी साम्राज्य) को ध्वस्त करके यनानी संस्कृति (हेलिनिज्म) का बीजारोपण किया उसी प्रकार अरबी विजय ने उम्मैयों के लिए दरवाजा खोल दिया और उनके बाद अञ्चासियों के लिए सार्वभौम राज्य बनाने के लिए राह तैयार कर दी जो अकामीनियों के साम्राज्य के समान था। यदि हम दोनो साम्राज्यों के नकशों को एक के ऊपर दसरें को रख दें तो दोनों को सीमा लगभग एक ही पर पड़नी है। यह अनुरूपता केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि शासन में और सामाजिक तथा आध्यात्मिक जीवन में भी समान मिलती है । अब्बासी खलीफो का ऐतिहासिक कार्य अकामीनिया के साम्राज्य को फिर से स्थापित करना और पूनरुज्जी-वित करता था। इसके राजनीतिक स्वरूप को बाहरी आक्रमणो ने छिन्न-भिन्न कर दिया था सामाजिक जीवन को भी बिदेशी आक्रमणों ने अवस्त्र कर दिया था । अन्त्रामी खिलाफन जन

१. ईसाइयों और मुसलमानों का धार्मिक यह ।

सार्वभीम राज्य का नया रूप या जो उस अज्ञात समाज का अन्तिम स्वरूप या जिसका पता अभी हम क्षोगों को नहीं मिला है। और जिसे हजारो वर्ष पहले हमें ढूँढना होगा।

अब हम अकामीनिवाई साम्राज्य के ठीक पहले के समाज की खोज करेगे जिससे हमें उन घटनाओं का पता लगे जो हमें अब्बासी खिलाफत के पहले के समाज में नहीं मिल सकी । अर्थात् बह्न संकट काल जो हेलेनी इतिहास में रोमन साम्राज्य की स्थापना के पहले था।

अकामीनिवाई सामाज्य तथा रोमन सामाज्य की उत्पर्ति की साधारण समानता स्पष्ट है। मुक्तवा से देखने में मुख्य अन्तर यह है कि हेलेनी सार्वभीम राज्य उसी राज्य से उत्पर हुना सिवा राज्य में संकट के नमय उज्जवान निवाब किया था। अकामीनिवाई सामाज्य की उत्पत्ति अनेक राज्यों के रचनात्मक तथा विश्वसात्मक कार्यों का परिणाम थी। विश्वस का कार्य असीरियों ने किया, किन्तु जब असीरिया उस समाज में सार्वभीम राज्य स्थापित करने को हुआ, जिसका उसने विनाश किया था, तब अपने ही सीनिकवाद की गुरुता से उसने अपना ही विनाण कर हाला। जये ही बहु अपना महान् कार्य समाज में सार्वभीम पाय उसने क्यर राज्यों के यह से सहरा महार हुआ (ईसा के पूर्व ६००) और एक ऐसा अधिनता मच पर आ गया विसकी मूनिका असी तक बहुत छोटी थी। जो बीज असीरियों ने बोया था उसकी फसक को अकामीनियों ने काटा। एक अभिनेता की जगह हुतरा अवस्य सा गया, किन्तु कथानक हुती बदला।

इन उपद्रकों को ध्यान में रखकर हम उस समाज का पता लगा सकते हैं जिसकी हम खोज कर रहें हैं। नकारात्मक डग से हम यह कह सकते हैं कि यह समाज असीरियों का समाज नहीं या। यूनानियों के समान असी और चल गये। इस जजात समाज में, जिसकी एकता अकामी-नियाई साम्राज्य में स्थापित हुई हम उस प्रतिक्रिया को देख सकते हैं जिसके द्वारा संस्कृति के उन तत्यों का शानितम व्यंग से उन्मूलन किया गया जिसे असीरियों ने पूसा दिया था। अर्थात् अक्कादी भाषा और कीलाकर लिपि (व्यनिकाम) के स्थान पर अरामी माथा और वर्षों की स्थापना से गयी।

असीरियों ने स्वयं अपने अन्तिन दिनों में अपनी प्राचीन की लाक्षर लिपि के साथ-साथ अराभी लिपि में चर्म-पत्रों पर लिखना आरम्भ कर दिया था। मिट्टी के फलक पर अथवा परयर पर वह की लाक्षरों का प्रयोग करते रहें। जब उन्होंने अराभी लिपि का प्रयोग किया तब सम्भवतः अरामी माथा का भी प्रयोग वह करते रहें होंगे असीरी राज्य के बिनाश के बाद और उसके परचात् के अपने का मिलिक नये वैदिलोंनी सामाज्य (नक्कदनवर का सामाज्य) के बिनाश के बाद से अराभी माथा का प्रयोग धीर-धीर वेदता गया। ईसा के पहले अन्तिन शतान्त्री में की लाक्षर लिपि अपनी जन्मभूमि में सेपोरीटामिया से लोप हो गयी।

स्मी प्रकार का परिवर्तन ईरानी भाषा के इतिहास में भी देखा जा सकता है जो अरामी साम्राज्य के सासको की अर्थात् मीकियो और फारस वालों की भाषा थी और जिसे अन्यकार से निकाला गया। जब ईरानी अर्थात् पुरानी फारसी में लिखने की आवश्यकता पढ़ी तब इसकी अपनी कोई लिपि नहीं थी। फारस वालों ने पत्यर पर अकित करने के लिए कोलासर और वर्म-पर्मों पर लिखने के लिए अरामी लिपि अपनायी। अरामी लिपि ही फारसी भाषा की लिपि रह गयी। बास्तव में संस्कृति के दो तत्त्व, एक सीरिया से एक ईरान दे, साथ ही साथ एक-दूसरे के सम्पर्क में भी आ रहे बे और सपना-अपना प्रभृत्व भी जमा रहे थे। अकामीनी साम्राज्य के स्थापित होने के पहले तो संकट-काल था। उसके जलिम समय में अरामी लोग अपने असीरी विजेताओं को पातान करने लगे थे। और यह प्रतिक्रिया करती रही। यदि हम इसके वहले को घटनाओं को जानना चाहुँ तो हमको धर्म के आह में देखना होगा। हम देखेगे कि उसी सकट-काल ने ईरान में जरप्पपुर को प्रेरणा प्रदान की और इसराइल तथा जूना के पैमन्यरों को भी जम्म दिया। सम्पृत्व वेखा जाय तो ईरानी की दुकना में अरामी अथवा सीरियाई तत्त्व का गहरा प्रभाव था। सम्पृत्व हम जरका को और पीछ देखे तो ईरानी तत्त्व लोग हो जी हम दिया । सम्पृत्व हम संकट काल के और पीछ देखे तो ईरानी तत्त्व लोग हो तत्त्व है सीरिया में हम ऐसे समाज की सकक पाते हैं जब समाद मुल्यान और उनके समकालीन समाद हिरम का शासन काल था। यह समाज अतलालक तथा हिट्य बहुशासर की खोज कर रहा था और इसने लिपियों का पता सह समाज अतलालक तथा हिट्य बहुशासर की खोज कर रहा था और इसने लिपियों का पता स्था सहां उस समाज कहा हमने पता लगा निया निससे दो इस्लाभी समाज उत्पन्न हुए थे और जी बाद में एक हो गये। महे हम सीरियाई समाज कहें।

अब हम यह देखने की बेप्टा करेगे कि ईरानी और अरबी समाजो का उनके मूछ निवास स्थानो से कहीं तक स्थानान्तरण हुआ और सीरियाई समाज के मूछ निवास स्थान से इनका कहीं तक स्थानान्तरण हुआ । ईरानी-इस्लामी समाज अनातांत्रिया से भारत तक फैला हुआ है। अर्थात् इसका काफी स्थानान्तरण हुआ है। इसरी ओर अरबी-इस्लामी समाज केवछ सीरिया और मिल मे फैला है निवका जर्थ है स्थानान्तरण अपेक्षाकृत कम हुआ। भारतीय समाज

जिस दूसरे सजीव समाज का अध्ययन हम करना चाहते है वह हिन्दू समाज है। इसकी पृष्ठभूमि में भी हमें इससे पहले के समाज की ओर देखना एड़ेगा। इस समाज का सार्वभीम राज्य गुप्त साम्राज्य है (३७५-४७५ ई०) सार्वभीम धर्म हिन्दू धर्म है जो गुप्तकाल में चरम शक्ति को पहुँच गया। इसने इसी देश में उत्पन्न बौढ़ धर्म को निकासित किया जो ७०० साल तक यहाँ

कमा रहा । गुप्त साम्राज्य के पतन के समय यूरीशया के स्टेप से हुणों का रेला जाया । इसी समय हुण कीम रोमन साम्राज्य पर भी जाकमण कर रहे में । गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारियों और हुणों का कार्यकलाप रुपमय २०० साल तक अर्थात् ४७५--७७५ ई० तक चलता रहा । इसके बाद जो हिन्दू समाज उमरा वह आजतक जीवित है।हिन्दू-वर्षन के प्रवर्तक शंकर ८०० ई० के रूपनाया वर्तमान थे ।

यदि हम उस पुरातन समाज की बोज करने के लिए और पीछे जायेँ जिससे हिन्दू समाज निकला था तो हमको छोटे पैमाने में वही सब बातें मिलेगी जो सीरियाई समाज के खोजने में प्राप्त हुई थी अर्थात् हेलेनी प्रवेश । भारत में हेलेनी प्रवेश सिकन्दर के आक्रमण के साथ नही आरम्भ हुआ । इस समय इसका प्रभाव भारतीय सस्कृति पर नहीं के बराबर था । भारतवर्ष में हेलेनी प्रवेश बैकट्रिया के यूनानी बादशाह डिमिट्रियस के आक्रमण से आरम्म होता है जो लगभग १८३-१८२ ई० के पूर्व हुआ था । और इसकी समाप्ति ३९० ई० के लगभग हुई जब अन्तिम हेलेनी आक्रमणकारी नष्ट कर दिये गये । इसी समय गप्त साम्राज्य काभी आरम्भ हआ या । जिस प्रकार दक्षिण-पश्चिम एशिया में हमने सीरियाई समाज की उत्पत्ति का अध्ययन किया था उसी प्रकार भारत में हेलेनी प्रवेश के पूर्व के उस सार्वभौम समाज की खोज करें जिसके परिणाम-स्वरूप गुप्त साम्राज्य का आविर्भाव हुआ तो हमें मौग्नों का साम्राज्य मिलता है जिसकी स्थापना र्धसा के ३२३ वर्ष पहले चन्द्रगुप्त ने की थी । सम्राट् अशोक ने इस साम्राज्य को महत्ता प्रदान की और ईसा के पूर्व सन् १८५ में पूष्यमित्र ने इसका ध्वंस किया । इस साम्राज्य के पहले सकट-काल था जब स्थानीय राज्य आपस में लड़ते रहे। यही समय था जब गौतम बुद्ध पैदा हुए और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया । गौतम का जीवन और जीवन की ओर उनकी भावना उनके काल की जो प्रवृत्ति थी उसका सबसे अच्छा प्रमाण है । जैन धर्म के प्रवर्त्तक महाबीर के जो बुद्ध के समकालीन में, जीवन से भी इस प्रमाण का समर्थन होता है। उस युग के और लाग भी ससार के इस जीवन से मुख मोइकर तपस्या के द्वारा दूसरे ससार की राह आज रहे थे। इन सबके पीछे. सकट-काल के भी पीछे. एक समाज का पता चलता है जिसका वर्णन बंदो में मिलता है। इस प्रकार हमने ऐसे समाज का पता लगा लिया जो हिन्दू समाज के पहले था। उसे हम भारतीय समाज कहेंगे । भारतीय समाज का आदिम स्थान गगा की पश्चिमी घाटी थी । और यही से वह सारे देश मे फैला । इस समाज का भौगोलिक स्थान वहीं था जो इनके उत्तराधिकारियों का हुआ।

चीनी समाज

अब एक जीवित समाब रह गया है जिसका निवास स्वान सुदूर पूर्व है जिसकी पूटर्भूमि की खोज करती है। यहाँ का सार्वभीम वह राज्य साम्राज्य है जिसको स्थापना २२१ ई० पूर्व स्थित तथा हेन वधो द्वारा हुई वी। वहाँ का सार्वभीम धर्म महागान था। वीढ धर्म की इस साखा का प्रवेश हैन साम्राज्य वेश का पता । और यह आव के सुदूर उत्तर पूर्व साम्राज्य की प्रारम्भिक वदस्या थी। इस सार्व भीमराज्य का पता उत्तर समय हुवा जब सन् ३००ई० के लगभग मूरेशिया के स्टेप के खानावरीशों का रेला शाया और उत्तरे हुन साम्राज्य को नट किया। वर्षाप १०० वर्ष पहले से ही हैन साम्राज्य तिवर-वितर होने लगा था। हेन साम्राज्य के पहले की परनाओ को जब हम देखते हैं तब हमें स्पष्ट रूप से संकट-काल मिलता है जिसे भीनी इतिहास में 'बान कवो' कहते हैं । इसका जर्ष है राज्यों के संबर्ध का काल । यह समय कन्यूवियस की मृत्यु ('४७९ है पून) से २५० साल बाद तक था । इस काल की दो बातें महत्त्वपूर्ण है । आत्मवातक राजनीति और व्यावहारिक जीवन के उति शक्तिवालों ने विद्विक दर्यन । यह समय हेलेंनी इतिहास के तस समय की याद दिलाता है जब बेराय (लोडिसिज्य) के प्रवत्तंक जीवों का समय या और जब (ऐकिटियम) का मृद्ध हुआ था विससे हेलेंनी काल संकट-काल का अन्त हुआ । इन दोनों कालों में उपद्रवों की अन्तिम शतियों में जो अव्यवस्था बहुत पहले आरम्भ हो गयी थी उदी का अन्त हुआ । कन्यूचियम के बाद जो सिलक वाद अपनी ही अत्ति में जलकर मस्म हो गया वह सीच उसी समय प्रव्यक्ति के बाद जो सिलक वाद अपनी ही अति में जलकर मस्म हो गया वह सीच उसी समय प्रव्यक्ति हो चूने थी जब कन्यूचियम मानव समाज के जीवन के विद्वान्त बना रहा था । इस दाधिनिक का सालारिक रहीन और इसके समकालीन दाधिनिक लाओर्स का सालान्तिवादी दर्धन परलोक सम्बन्धी था, रोनो इस बान के प्रमाण है कि इन्होंने अनुभव किया कि हमारे समाज में विकास का काल पहले जा चूका है । उस समाज का नाम हम क्या रखें जिसके प्रत्काल को ओर कन्यूचियस सम्माग की दृष्ट से देखता था, और लाओर्स विसक्ते और से मुख मोह रहा था। इस समाज का नाम हम स्वावा था, और लाओर्स विसक्ते और से मुख मोह रहा था। इस समाज का नाम हम स्वावा था, तीर लाओर्स विसक्ते और से मुख मोह रहा था। इस समाज का नाम हम स्वावा था, तीर लाओर्स विसक्ते और से मुख मोह रहा था। इस समाज का नाम हम स्वावा था, तीर लाओर्स विसक्ते और से मुख मोह रहा था। इस समाज का नाम हम सुवाव के हुआ विसाव रखें थे।

सहायान बाँढ धर्म की वह शाखा है जिस रूप में चीनी समाज आज के उत्तर-पूर्व समाज के क्या साथा है। ईसाई धर्म से इस बात में यह मिछता-बुकता है कि यह उसी दय के समाज का नहीं है, दिस्क बाहर से आप में यह मिछता-बुकता है कि यह उसी दय के समाज है। इसिक्य बार से साथ को प्रदेश के प्रताप के प्रताप के उत्तर हुए जहाँ वह प्रविक्त है, इसिक्य चीनी समाज का धर्म इसे हम्म है। महायान धर्म मम्मवत. मारत के उत्तर प्रदेशों में पैदा हुआ जिनमें बैकट्टिया के यूनानी राजाओं और उनके अधं-हेलेंनी उत्तराधिकारी कुषाणों का धासन वा। निस्सन्देह महायान ने कुषाण प्रत्त तारिम के बेसिन में वड़ जमा छिया था। जहाँ हैन वंश के परवात हुष्माणों का शासन वा। और जिन्हें हरा कर हैन बिधयों ने फिर से धासन किया। इसी दरवा के से वीनी समार में महायान ने प्रवेश किया और चीनी जनता ने उसे अपने अनुकुल बना छिया।

चीनी समाज का मूल स्थान हागहो नदी का बेसिन था। यहाँ से वह यांगरसी नदी के बेसिन तक फैल। शुदूर पूर्व समाज का मूल स्थान इन दोनों निस्थो का बेसिन था। यहाँ से ये लोग दक्षिण-पश्चिम की ओर फैले और फिर चीनी तट तक गहुँचे और फिर उत्तर-पूर्व की ओर कोरिया और जापना तक इनका विस्तार हुआ। जीवाइम चिह्न (फासिल)

अभी तक जो त्रय्य हमें झांत हुए है वे सजीव समाजों के सम्बन्धों में हैं । इन्हों के द्वारा हम जन मृत समाजों को भी ढूँव निकालेंगे और यह भी पता लगायेंगे कि किन लुप्त समाजों से उनका सम्बन्ध था । यहरी और पारसी उस सीरियाई समाज के जीवारम हैं जो सीरियाई समाज हेलेंगी आक्रमण के पहलें था । योगीकाइसाइट तथा नेटरीरी ईसाई समाज उस समाज और उस समय के बिक्क हैं जब सीरियाई समाज में होलेंगी आक्रमण को प्रतिक्रिया हुई थी । इस समय सीरियाई समाज में जो हेलेंगी परिवर्तन हो रहे थे उनका शोर प्रतिवाद तथा विरोध उस समाज हारा हो रहा था । भारत के जैंगी और कका, समी, स्वाय और कम्बोडिया के हीनवानी बौद्ध उस समय के अवशिष्ट चिक्क हैं, जब मौर्य साम्राज्य था जोर बारत पर यूनानियों का हमला नही हुआ था। तिब्बत जीर मंगोलिया का लामा बाला महायान बोद धर्म नेरदीरियों के समान है। यह उस अवस्क प्रयत्न का परिणाम है वो भारतीय बौद धर्म के विरुद्ध महायान रूप के परिवर्तन में हो रहा था। इनके परिवर्तन में हेलेंनी तथा सीरियाई प्रभाव था और अन्त में चीनी समाज ने यह परिवर्तन कर महण किया।

इन बबिधार्ट समाजों से दूसरे समाजो का कुछ पता नहीं रुगता । किन्तु हमारे साधन समाप्त नहीं हो गयें । हम और पीछे आयेंगे और उन समाजों के पूर्वजों का पता रुगायेंगे जो स्वय आज के जीवित समाजों के पूर्वज हैं।

मिनोई समाज (मिनोअन सोसाइटी)

हेलेनी समाज के पूर्व एक और समाज के होने का स्पष्ट सकेत मिलता है। यह सार्वभीम राज्य समुद्री राज्य या जिसका शासन एजियन सागर के कीट बड़डे से होता था । युनानी परम्परा में 'बैलोसोकेसी' नाम अब भी चला आता है जिसका अर्घ है समुद्री शक्ति । इसका सम्बन्ध मिनोस से ही है। हाल में 'क्नोसोस' और 'फीस्टस' में जो अभी खुदाई हुई है उससे तथा उसके महलो के ऊपरी सतह से भी इसका प्रमाण मिलता है। इस सार्वभौम राज्य पर जो जनरेला हुआ था उसका कुछ आभास प्राचीन साहित्य 'इलियड' और 'ओडेसी' में मिलता है और कुछ पता उस समय के अर्थात् मिस्न के अठारहवे-उन्नीसर्वे तथा बीसवे राज्य-वद्य के सरकारी अभिलेखों में मिलता है । यह जनरेला यूरोपीय पृष्ठभूमि में एकियाई तथा इसी प्रकार की और बर्बर जातियो को पराजित करते हुए समुद्र तक पहुँचा और कीट के समुद्री राज्य को उसी के घर में परास्त किया। कीट के महलों के विध्वस का प्रमाण पुरातत्त्व की खोज में मिलता है। यह वहीं युग है जिसको पुरातस्य वाले द्वितीय मिनोआ का अन्तिम काल कहते हैं। यह रेला मानवी हिमस्राव के समान था जो एजीयन लोगो पर टूट पड़ा और विजयी तथा पराजित दोनो ने अनातोलिया के खत्ती साम्राज्य को नष्ट किया तथा मिस्र के 'नये साम्राज्य' पर आक्रमण किया, किन्तु उसे हरान सके। विद्वानु लोग क्नोसोस के विनाश का काल १४०० ई० पू० मानते हैं। मिस्र के अभिलेखो से पताचलता है कि 'मानवी हिमन्नाव' का समय १२३० से ११९० ई० पू० था। इसलिए हम यह युग १४२५-११२५ ई० पू० मान सकते हैं।

इस पुरावन समाज का इतिहास जब हम देखने ज्याते हैं तब कठिनाई यह पड़ती है कि कीटो लिपि हम नहीं पढ़ सकते, किन्तु पुरावत्त्व के प्रमाण से ऐसा जान पड़ता है कि कीट की विकसित भौतिक सम्पता एजियन सागर के पार ई० पू० सातवी बती से जारगोलिक से पहुँची थी और यहाँ से धीर-बीरे यूनान देश के प्रत्येक भाग में दो सो साल में फूंडी थी। यह भी प्रमाण मिलता है कि कीट की सम्पता पीछे नव पायाण यून तक फैली थी। इस समाज को हम मिनोई समाज कह सकते हैं।

किंतु क्या हम मिनोई और हेनेनी समाजों में बही सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं जो हेनेनी तथा परिक्षम के उन समाजों में हमने स्थापित किया है, जिनका पता हनने लगाया है। अत्तिम रोनों समाजों की बीच की लड़ी वह सार्थभीम धामिक स्वस्थ या जिसे पुराने समाज की आन्तरिक जनता ने जन्म दिया या। और जो नये समाज का उदगुम बन गया। मिनोई समाज में थी हेलेनी प्राम-देवता की पूजा ऑफिन्मी मन्दिरों में नहीं होती थी। इस प्रकार की घावना मिनोई समाज में नहीं थी। इस देव-कुल को होमर के महाकाल्यों द्वारा क्लासिकी महत्ता प्राप्त हुई। मिनोई समाज में यो देवता ये व जन बदो की मृत्तियों के जुक्य है। वो वेदे जनरेला ये उनके क्रमर वह आये थे और जिन्होंने विनाश किया गा थी जीवृत्त एकियाई युद्ध देवता है यह ओकिम्स पर्वत पर राज्य करती था। इसने अपने पूर्व के कासक कोनत को जवरदत्ती हटाकर अधिकार जमा किया था और दिख्य की लुट की सम्पत्ति को बीट लिया। जल और वल को उसने अपने भाइसों भोसाइदन और हैइस को दिया और आकाल अपने पाल खा। देवताओं का यह रवक्य एकियाई है और सिनोई समाज के विकल्कुल बाद का है। हटाये येय देवताओं में मिनोई धर्म की छाया भी नहीं है। कोनत और टाइसन उसी प्रकार के है जैसे औपूत और उनके साथी। इस पर हमें ट्यूटनी बदेरों के घर्म की बाद आती है। उनसे से अधिकाश में रोमन सामाज्य पर धावा बोलने से पहले जपने धर्म को छोड़ दिया था। उनके सम्बन्धियों ने इसी धर्म को कायम रखा और उसका परिकार किया और जब इन्होंने छ मी साल के बाद रबय धावा बोला (नामंभी का धावा) तब उत्त धर्म को छोड़ दिया। यदि मिनोई समाज के विस्ती प्रकार का सार्वमीन धर्म समय पाल बदेरी का धावा) तब उत्त धर्म को छोड़ रिया। यदि मिनोई समाज में हिसी प्रकार का सार्वमीन धर्म समय पाल बदेरी को धावा उत्त पर हुना था वा ते वह पूनानी धर्म से उतना ही निम्न रहा होगा जितना ईसाई धुमें ओकिन तया बार की पूना वा वा वह पूनानी धर्म से उतना ही निम्न रहा होगा जितना ईसाई धुमें ओकिन तया बार की पूना वा वा वह पूनानी धर्म से उतना ही निम्न रहा होगा जितना ईसाई धुमें ओकिन तया बार की पूना वा वा वह पूनानी धर्म से उतना ही निम्न रहा होगा जितना ईसाई धुमें ओकिन तया बार की पूना वा वा वह पूनानी धर्म से उतना ही निम्न रहा होगा

. क्या ऐसी बात थी ? इस विषय के सबसे बडे विशेषज्ञ के कथन से मालूम होता है कि ऐसा था।

"जहांतक प्राचीन कीटी धमेरू अध्यान से जात होता है हम उसमें शासिक भावना ही नहीं गति, बहिल पूर्व के ईरानी, ईसाई तवा इस्लामी धमों में विपाद में हमार वर्षों में जो भद्धा भी उसी के समान श्रद्धा भी गति हैं । इस मावना में एक प्रकार की कर्ट तथा भी ने हेलेनी एटिक्डोण में मही बी । साधारण क्य से कहा जा सकता है कि प्राचीन यूनातियों के धमें की हुलता में इसमें आरिक्क तस्व अधिक था । वृत्यर होट से यह भी कहा जा सकता है कि इसमें व्यक्तित्त भाव अधिक था । 'तरदर के बक्य में (रिरा आव नेस्टर) देवी के तिर के अगर तितली तथा उसके कीच (काइसेलिटा) के रूप में पुनरव्जीवन का मो प्रतिक बनावा पासा है उसका अभिप्रास है कि देवी द्वारा उसके उपासकों को मृत्यु के बाद भी जीवन प्राप्त होता है । बह अपने पूजकों के बहुत निकट है । ... मृत्यु के बाद भी बढ़ अपने बच्चों की रक्षा करती है । ... यूनानी धर्म में भी रहुस्स की बाते हैं । किन्तु पुरस और रसी दोनों प्रकार के पूनानी देवताओं में जिनकी भित्र प्रसः समान है, इस प्रकार का निकट का व्यक्तियत सम्बन्ध नहीं पाया जाता जैता मिनोई देवताओं में । यूनानी देवताओं में सगढ़े और सत्वेद बहुत है और उनके रूप तथा गूण भी अनेक हैं । इसके विचरतित मिनोई ससार में बार-बार वे ही देवियों जाती है ।.. इस कारण हम इस प्रमाप पर पहुँचते हैं कि इनका धर्म अधिकाश रूप में एकेवदरवारी या और देवी का ही प्रमुख

सर आर्थर इवेन्स: वि आलियर रिलिजन आव प्रीस इन व काइट आव कीटन डिसकवरीज, पु०३७-४९।

हैसेनी परम्परा में भी इस विषय के कुछ प्रमाण मिलते हैं। यूनानियों ने कीट में जीयूस की कमा को सुरक्षित रखा, किन्तु यह वहीं देवता नहीं था जो ओल्पल का देवता था। कीट का आमूस बह सेनानी नहीं था जो हियारों से लैस होकर बल्युके राज्य को छीन लेता है। वह जवकार विषय है। सम्भवतः यह उस शिखु के समान है जिसे मिनीई कका में इस प्रकार रिखाया गया है जिसे दिव्य माता पूजा के लिए उठायें हुए है। यह शिखु कम्म लेता है और मर भी जाता है। उसका जन्म और नृत्यू होस के देवता हायनिसस के जन्म और मृत्यू में सम्भवतः पुनःस्थापित किया गया वा और जो 'इल्युसीनी रहस्य' (इल्युसीनियन मिस्ट्रींड) के ईस्वर के समान था। कलासिकी रहस्य वर्तमान यूरोप के बाहू-टीना के समान तो नहीं हैं जो एक लून समान के छम के अववेष ही

यदि ईसाई जगत् नाहिनगों से पराजित हो जाता अर्थात् उनके शासन में हो जाता और उन्हें समें में पिरवितत कर पाता तो हम ऐसी करना कर सकते हैं कि सित्यों तक एक नये समाज में ईसाई समें का पालन होता रहा हो जब कि प्रचलित हमें 'ईसर' की पूजा रही हो। हम करना कर सकते हैं कि जब यह नया समाज मोह होने पर स्कृष्टिनशिवा के बेदों से के समें सल्युष्ट न होता तब उसी देश के धर्म को अपनाता जिस देश में यह समाज स्थापित हो गया था। ऐसी धार्मिक भूख के समय इसके बजाय कि पुराना धर्म नट कर दिया जाता, जिस प्रकार परिचामी समाज ने बाहुगरी का विनाध किया, पुराने ही धर्म को फिर से स्थापित किया जाता सिक्त की साम को इसामिक के स्थापित किया जाता नित्र करता है। और ऐसे समय कोई धार्मिक नेता निकल आता जो लुप्तप्राय ईसाई धर्म के संस्थारों को बेदरों के धार्मिक इस्पों है, जो 'फिन्नों' और 'ममयरों' द्वारा ले आये थे मिला कर एक नये धर्म की स्थापना करता।

इसी उदाहरण के अनसार हेलेनी जगत के वास्तविक धार्मिक इतिहास की हम फिर से रचना कर सकते हैं। यहाँ पराने और परम्परागत 'इल्यसिस' के रहस्य कृत्यों को 'आरफियज' के नये संस्कारों को मिला कर नये धर्मकी उत्पत्ति की गयी। 'निलसन' के अनुसार किसी बौद्धिक प्रतिभा ने इस चिन्तनशील धर्म की स्थापना की होगी और श्रेस के डायोनाइसस के आमोद-प्रमोद और मिनोई कीट के जीयस के जन्म और मत्य के रहस्थवाद को मिला कर यह धर्म बना होगा । क्लांसिकी यग में हेलेनी समाज की आरिमक आवश्यकताओं को इत्यसिनी रहस्यवाद आरफियजी धर्म ने परा किया क्योंकि ओलिम्पियाई देवताओं से वह पूरा नहीं पडता था। उसके लिए ऐसे देवता की आवश्यकता थी जो कष्ट के समय सहायक हो सके। क्योंकि किसी समाज में जब जनता का पतन होने लगता है तब ऐसे ही धर्म और देवता का आविष्कार होता है। इसी समानता के आधार पर इत्यसिनी रहस्यवाद और आरफियजी धर्म में मिनोई सार्वदेशिक धर्म की छाया की कल्पना करना असंगत न होगा । यह कल्पना यदि सत्य भी हो (आगे चलकर जहाँ इस पस्तक मे आरफियजी धर्म की उत्पत्ति पर विचार किया गया है इस सचाई पर शका की गयी है) तब भी यह कहना बिलकुल ठीक न होगा कि हेलेनी समाज अपने पूर्व के समाज से सचमुच सम्बन्धित है। हेलेनी समाज का यह धर्म यदि मरा न होता तो उसके जी उठने की बात कहाँ से आती और उसके हत्यारे उन बर्बरों के सिवा और कौन होगे जिन्होंने मिनोई समाज को रौंद डाला । इन्हीं एकियाई हत्यारो और नगर-ध्वंसको के देवताओ को हेलेनी समाज ने अपनाया और इन्ही हत्यारों को अपना पूर्वज चुना। जब तक हेलेनी समाज एकियाइयो की

इत्याओं को अपने सिर पर न ओडता. वह मिनोई समाज से अपना सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकता या ।

अब हम यदि सीरियाई समाज के पूर्व इतिहास को देखे तो वही अवस्था मिलेगी जो हेलेनी समाज के पूर्व के इतिहास में मिलती है। अर्घात वैसा ही सार्वभौम राज्य जैसा मिनोई इतिहास के अन्तिम अध्यायों में हम पाते हैं। मिनोई रेला के बाद जो अन्तिम उपद्रव हुआ वह उन लोगो के द्वारा हुआ जो मानवी हिमलाव की भौति नये निवास की खोज में अव्यवस्थित उंग से आये और जिनको उत्तर के लोगों ने जिन्हें 'डोरियन' कहा जाता है निकाल बाहर कर दिया था। मिस्र से भगाये जाने पर ये मिस्री साम्राज्य के उत्तर पूर्वी तट पर बस गये और वही पूराने बाइबिल (अोल्ड टेस्टामेक्ट) में वर्णित फिलिस्तीन है। यहाँ मिनोई जगत के फिलिस्तीनी आगन्तुको से और उन हिबु खानाबदोशों से मुठभेड हुई जो अरब के उन भागों से, जहाँ किसी का शासन नहीं था, मिस्र के सीरियाई अधीन राज्यों में वृमते-फिरते पहुँचे गये थे। इसके और उत्तर लेबनान के पहाड़ों के कारण अरबो का आना हक गया था और इन्ही पहाड़ो में फिनीशी बस गये जो फिलिस्तीनियों के आक्रमण से बच गये थे। जब उपद्रव शान्त हुआ तब इन्हीं तत्त्वों में से सीरियाई समाज का जन्म हुआ।

जितना सीरियाई समाज मिनोई समाज से सम्बन्धित था उतना ही हेलेनी समाज भी मिनोई समाज से । इसमें कमी-बेशी बिलकुल नहीं थी । मिनोई समाज से सीरियाई समाज को वर्णमाला शायद मिली हो (किन्तु यह अनिश्चित है) । दूसरी बात शायद समद्र यात्रा का प्रेम मिला हो ।

एकाएक हमे आश्चर्य होता है कि सीरियाई समाज मिनोई समाज से उत्पन्न हुआ है। सम्भवतः लोग यह आशा करते रहे होगे कि सीरियाई समाज की पष्ठभमि में मिस्र का 'नया साम्राज्य' होगा और यहदियों का एकेश्वरवाद 'इखनेतन' के एकेश्वरवाद का पुनरुज्जीवन है. किन्त प्रमाण इसके विरुद्ध है । न इसका कोई प्रमाण है कि सीरियाई समाज का सम्बन्ध अनातो-लिया के खत्ती समाज (हिटाइट) से है या इसका समाज 'उर' के सुमेरी दश से है या उसका सम्बन्ध बैंबिलन के ऊमरी वश से हैं। इन समाजो का अब हम अध्ययन करेंगे। समेरी समाज

जब हम भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का अध्ययन करते है तब पहली बात जो हमे मिलती है वह वेदों का धर्म है । ओलिम्पिई धर्म के समान इसकी भी उत्पत्ति बर्बरों के जनरेला में हुआ था। इसमें धर्म के कोई ऐसे लक्षण नहीं मिलते कि सकट-काल में किसी समाज के पतम के काल में उस समाज की जनता द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई हो।

इस स्थिति में बर्बर लोग जो भारतीय इतिहास के आरम्भ में उत्तर-पश्चिम भारत में उसी प्रकार आये जिस प्रकार हेलेनी इतिहास में एजीमन सागर में एकियाई लोग आये । जिस प्रकार हेलेनी समाज का सम्बन्ध मिनोई समाज से वा उसी प्रकार भारतीय समाज की पृष्ठभूमि की यदि हम खोज करें तो हमको इसकी सीमा के पार कोई ऐसा सार्वभीम राज्य और अस्तव्यस्त प्रदेश मिलना चाहिए जहाँ आयों के पूर्वज विदेशी जनता के समान रहते थे और जब सा**वंभी**म राज्य छित्र-मित्र हो गया तब वे भारत भूमि की ओर चले आये । क्या हम उस सार्वभौम राज्य और अस्तब्यस्त प्रदेश का पता छमा सकते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर दो और प्रश्न पृष्ठने पर शायद

मिल जाय । भारत में आर्यकिस जोर से आर्ये। एक ही केन्द्र से चलने पर इनमें से कोई किसी और जगह तो नहीं पहुँचा।

बार्य लीव रष्टो-यूरोपियन भाषा बोलते थे। इसकी एक शाषा मूरोप से बोली जाती सी बीर दूसरी भारत और ईरान में। इन भाषाओं के विस्तार से यह सता चलता है कि आये लोग सूरीसाय है स्टेप से भारत में उसी रास्ते के आये लोग सूरीसाय है स्टेप से भारत में उसी रास्ते के आये लोग सित सार से सार से अपने लोग में मुख्य करनी और सोलहमी सती में मुगल सामाय के संस्थापक बाबर आये। वुके लोगों में से कुछ तो दिवाण-पूर्व की ओर भारत में आये और कुछ दिवाण-पूर्व की भोग भारत में आपने के हिन समय में सत्त्र का प्रतिकृति में तो आक्रमण किया। अपने के दिवाण में किया। अपने के स्वित की से परिमामन स्थाप परिचयों समाय ने वामिक युव आराफ किया। आपने सित मिल के अभिनेकों से पता चलता है कि २०००-१५०० कि यूव में यूरीसाय है स्टेप से आयं लोग उन स्थानों में कैले जिन स्थानों में तीन हजार साल बाद तुर्क की हो। भारतीय अपने से ता चलता है कि कुछ आये भारत आये और हुछ ईरान, इराक, सीरिया और सिक्ष में की । मिल में इति ईसा के पूर्व सातकों शती में शासन स्थापित किया। मिल के इतिहास में वर्ष रिवाण जिया हो। जिल्ला है ।

आयों का रेला क्यों आया? इसका उत्तर इस प्रक से हम दे सकते हैं कि तुकों का जनरेला क्यों आया? अस्तिम इस्त का उत्तर ऐतिहासिक क्षित्रिकों में मिलेगा। अव्यासी खिलाप्त का जब विषटन हुआ तब अपने देश में तथा विष्णु थादी में इन पर क्षात्रभण होने काग और ये दोनों तरफ फेंके। इसके क्या आयों के विस्तार का कारण मालूम होता है? ही। जब हम २०००-१९०० ई० पू० के समय का दक्षिण-पश्चिमी एविया का राजनीतिक नकशा देखते हैं तब हमें तथा करता है कि बगदार के खिलाफ्त के समान नहीं भी एक सार्वभीत राज्य या जिसकी राज्य या जिसकी पराव्यानी हराक में भी और हसी केन्द्र से दोनों और के प्रदेशों में (जहां पहले खतीका का राज्य या) इनका भी जातन होता था।

यह सार्वभीम राज्य मुनेर और अक्कार का साम्राज्य वा किसे ऊर के मुमेरी ऊर-पेगूर ने लगमग २१४३ मा २०७१ ई॰ दू॰ में स्वापित किया वा । अरेर निसे लगमग १७५४ ग १६९० ई० दू॰ में अमेरी हम्मुखी ने दुन-स्वापित किया वा । हम्मुखी की मृत्यु के बाद साम्राज्य छिम-मिस हो गया और आपी के जनरेला का युन आरम्ब हुआ । ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता कि सुनेर और अक्कार का राम्नाज्य बारत तक फैला वा । किन्तु इसकी सम्मावना का सकेत सस्वे मिलता है कि सिन्यु बाटी में जो खुराई हुई है उसकी सम्हात (पहले जो खुराई हुई उसका काल सम्मावन: २५०० से १५०० ई० यू० तक का है) का निकट सम्बन्ध ईराक की सुनेरी सम्मावा ते हैं ।

क्या हम उस समाज को निर्धारित कर सकते हैं जिसके इतिहास में मुनेर और अक्कार का सार्वभीम राज्य था? इस साम्राज्य का पूर्व इतिहास देखने से इस बात का प्रमाण मिलता है कि एक बार संकट-काल में अक्कारी अबहुक जायों का सरगोन विकास तेता था। उसके पहले भी विकास और सर्वन मून था। पूर्व में जो इस्य बुदाई हुई है उससे यह बात प्रकास में आपी है। यह मुगईसा के बार हुनार वर्ष पहले था या उससे भी पहले था कहा नहीं वा सकता। जिस समाज का इमने निर्धारण किया है उसे सुनेरी समाज कह सकते हैं। खसी (हिताइत) और वैविलन के समाज

सुमेरी समाज को जान लेने के परचात् हम इसके बाद के दी समाजों का निर्धारण करेंगे। सुमेरी सम्यता जनातीलिया प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में फैली हुई थी। इस प्रदेश का नाम बाद

सुनेरी सम्यता अनातोलिया प्रायदीण के दूर्ण मान ये फेली हुई थी। इस प्रदेश का नाम बाद में 'कैपेदोलिया' परा। पुरातस्व देताओं ने कीवोशिया में वो मिट्टी के फल्क पाये हैं, निर्मा कील वाले अक्तारी में स्वापारिक केवो के छार है, हस बात के प्रमाण है। हम्मूत्वी की मृत्यु के बाद जब सुनेरी सार्वदिशक राज्य नष्ट हो गया तब उत्तर-पश्चिम के वर्वरों ने कैपेदोशिया प्रदेश पर विश्वास कर निया। और १९९९ अववा १९९१ ई॰ पू॰ के लगभग खत्तो के राजा मुर्तिक प्रमाण केवा। केवो उत्तरों ने क्षा कर कर लोट गये और ईरान से दूसरे वर्वर केवारों ने क्षा कर कर लाट गये और ईरान से दूसरे वर्वर केवारों ने व्हें तरफ पर अपना राज्य स्वाधित किया जो छ: सो साल तक वा। बत्ती साम्राज्य (हिताइत) समाज का केन्द्र बन गया। इसका बोझ-बहुत जान हमें मिल के अभिजेशो से मिलता है क्योंकि मिल के तेतिमीय तृतीय (१९५०-१९३६ ई॰ पू॰) ने जब सीरिया तक अपने राज्य का विस्तात कर लिया उत्तरे बाद के हाद के हिताबतों से बायर युद्ध होता रहा। हिताइत साम्राज्य का विनास करी जनरेल हारा हुआ वितन कीटी साम्राज्य का विनास की स्वाधी की अपना की सुनेरी प्रमाणि की हिताबतों में भी अपना लिया था, परनु उनका सम्बन्ध का विश्वास की उत्तर की हिताबतों में भी अपना लिया था, परनु उनका समें अपना अपना वी उनकी लिपि भी विष

दूसरे समाज का पता जियका सम्बन्ध मुतिरियों से है सुमेरी समाज के निवास स्थान वैविकत में मिलता है। दक्का वर्षान परहियों निती है॰ पूर के मिल के अभिलेकों में मिलता है। यही बारहाँ सारावा सारावा का ता है। इसका वर्षान परहियों निता है। यही बारहाँ सारावा कि सारावा का ना स्वारावा के सारावा के मान के स्वारावा के मान अविवाद के स्वारावा के स

मिस्री समाज

इस विकास मनाज का प्रावुर्माव चार हवार वर्ष ई० पू० हुआ। और ईसा के बाद पांचवी धाती में इसकी सम्प्रतित हुई । हमारा परिचमी समाज आज तक जितने काल तक जीनित है उसके तिपुने काल तक यह समाच रहा। इसके न तो पूर्वज थे, न उत्तराधिकारी। आज का कोई समाज भी इसे अपना पूर्वंच कहने का बाबा नहीं कर नकता। इसकी एक जीने विजय है कि पत्तरों में इसते जपने की अमर बनावा है। इसकी पूर्ण समाबना है कि पिरामिड जो पांच हजार वर्षों तक अपने निमताओं के जीवन को प्रमाणित करते रहे है वे अमी आखां बर्षों तक भीवह रहेंगे । यह असम्बद नहीं है कि ये उस समय भी रहें जब पृथ्वी पर उनका सदेश पढ़ने वाला कोई मनुष्य न रह थाय और तब भी वे यह कहते रहें 'दवाहीय' (अकाहम ) के पहले से में भी हैं।

ये जो पिरामिट के रूप में बड़ी-बड़ी को है इनसे कई रूपों में मिली समाज के इतिहास का पता लगता है। हमने अपर कहा है कि यह ममाज लगभग बार हजार वर्षों तक बना रहा। किन्तु इससे आधे काल तक मिली तमाज का अस्तित्व तो था, परन्तु उसी प्रकार जैसे कोई जन्तु मर गया हो, किन्तु दकन न किया गया हो। मिली इतिहास का आधे से अधिक भाग किसी पटना के महान उपपंडार के समाज है।

यदि हुम इस इतिहास पर ध्यान दे तो इसका घोषाई धाग विकास का काल या । इस काल में अपने बातावरण को भौतिक किटनाइयों पर मिसी लोगों दे विवय प्राप्त की । मील नदी के डेस्टा और उसकी निकली बाटी के निवर्त नस्मानों को उन्होंने साफ किया, उसका मिलाइत और वहां बीची आरम्भ की। और उस वसक्षिय पूर्व वाह्मासिटक युग के अन्त में मिलाइत और वहां बीची आरम्भ की। और जितने चोधी पीक्षी में महान् भौतिक कार्यों को सम्पन्न हिया । इस पीड़ी में मिली समाज अपने कार्यों को कुछलता में उच्चतम शिखर पर पहुँचा । इसी समय वह वेट इसीनियम के आप सम्पन्न हुए अदे स्टलटों को कृषि योग्य बनाया मार्या और पिरप्रिक्टों का निर्माण हुआ। । राजनीतिक शास और कला का भी उच्चतम विकास हुआ। । इसी पुन में ऐसे धर्म का भी, जो सामान्यतः कष्ट और दुख के समय प्रकट होता है, प्राप्तमें हुआ। । इसकी पहली मिलल वह भी अब दो धारिक आप्टोलनों में संघर्ष हुआ अपनी सुम और असा हुआ। । इसकी पहली मिलल वह थी जब दो धारिक आप्टोलनों में संघर्ष हुआ वस्ती हुआ। असा हुआ हुआ । असा का स्माण का हास हुआ । वसकी पहली मिलल वह थी जब दो धारिक आप्टोलनों में संघर्ष हुआ निर्मा का सा हम हिता है, जा हास हुआ ।

उत्कर्ष का काल समाज हो गया और पांचवी पीढ़ी तक लगमय २:५० ई० पू॰ में पतन आरम्भ हो गया । और इस समय हम पतन के नहीं चिद्ध देवने क्यते हैं को हमें इसरे समाजों के इतिहास में मिलते हैं । मिस्री साम्राज्य टूट कर छोटे-छोटे राज्यों में विमक्ष हो गया और हमें सैकट काल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सकट काल के बाद २०५२ ई० पू॰ के लगमग एक सार्वभीम राज्य स्वापित हुआ दिसकी नीव धीबीत के एक स्वानीय बंध ने डाली और बारहरी पीढ़ी अर्थान् १९५१-१७८६ ई० पू॰ के लगमग उसे मजबूत किया । बारहवी पीढ़ी के बाद यह सार्वभीम राज्य विचटित होने लगा और इसी समय हाइक्सो लोगों का जनरेला आरम्भ हुआ।

इस जगह शायर हम समझें कि इस समाज का जन्त है। यदि हम अपनी बोज की साधारण प्रणाली की अपनायें और ईसा की पांचवीं शती से पीछे की ओर देखें तो हम इस स्थान पर कहेंगे कि हमने मिस्त्री इतिहास के पुत्तकाल का अध्ययन कर लिया और इक्कीस शतियों के बाद ईसा की पांचवीं शती में इस दितहास का जन्त देख लिया येंग यह भी देखा कि एक सांबंधीम राज्य के बाद जनरेला आरम्ब हुआ। मिस्त्री समाज के उद्धान तक हमने देखा और हमें पता चला कि मिस्त्री समाज के आरम्ब हुंचे एक और समाज का अन्त है जिसे हम पीड़लोटक समाज कहेंगे।

किन्तु हम इस ढंग को नहीं अपनायेंगे । क्योंकि यदि हम आगे की खोज करें तो हमें नया समाज नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ मिन्न परिस्थिति मिलेगी । वर्बर 'उत्तराधिकारी राज्य' पराजित हो जाता है, हादक्सो लोग देश से निकाल दिये जाते हैं और निस्थित तथा आयोजित ढंग से सार्वभौग राज्य की फिर से स्थापना होती है जिसकी राजधानी बीबीज बनती हैं ।

हुमारी दृष्टि से ई० पू० छठी शती से पांचवीं शती ई० तक के बीच (इसनातन की विषक्त कालित को छोड़ कर) वीवीज के राज्य का गुन-स्वापन ही एक महत्वपूर्ण घटना की। यह सार्व-मां मां पांच्य दो हुवार वर्षों तक था। इस बीच कभी वह ध्वंस होता, कभी पुनस्कलीवित होता मां। परन्तु कोई-नया समाज नहीं बना। अपरहम मिस्री समाज के धार्मक इतिहास को अध्ययन करें तो सकट काल के बाद जो धर्म प्रचलित था वह पतन काल पहले के सबल अस्पसंक्र्यकों से दिखा गया था। किन्तु यह धर्म बिना संबर्ध के प्रचलित नहीं हुवा। इसे उस सावंभीम धर्म से समझौता करना पड़ा जो भिक्ष की देवी जनता ने ओसाइरिस बाके धर्म से उस समय स्थापित किया था जो पतन के पतने का या था।

श्रोसाइरिस का धर्म नील के डेल्टा में उत्तरन हुआ। यह दिवाणी मिश्र से नहीं आया जहाँ निश्ती समाज का निर्माण हुआ था। निश्त का धार्मिक इतिहास दो देवताओं के इस का परिणाम है। एक पृथ्वी और पृथ्वी का पाताल का देवता जिनमें यह भाव निहित है कि वनस्पित जगतु मूमि के अरर प्रकट होता है और फिर पृथ्वी के नीचे लख हो जाता है और दूसरा आकाश का देवता सूर्य। यह धार्मिक भावना समाज के दो अंगों के राजनीतिक और सामाजिक समयों की अभिक्यानित है। इन्हों दोनों समाजों में अलग-अलग एक देवता की पूजा आरम्भ हुई। सूर्य देवता 'रे' था। इसका निवजण हील्यिपोलिस के पुजारी करते थे। फेरी री का प्रतिमृति था। ओसाइरिस सावंजनिक देवता था। यह समर्थ राज्य डारा स्थापित धर्म में और सावंजनिक धर्म में या, जिवाई असिताल दिवारों की स्वतन्त्रा थी।

दोनों बर्मों के मूल रूप में मुख्य अन्तर यह वा कि मृत्यु के बाद किस धर्म के मानने वाले को क्या लाम होता है। ओसाइरिस का शासन पाताल के अंधकारमय संसार में लाखों—करोड़ों मुर्दों पर था। री कुछ दून के कबरले मृत्यु के परवात अपने मक्तों को आविति करके उत्तर स्थां में पहुँचाता था। किन्तु यह स्थांकरण उन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित या वो अच्छी पर बद्दा सकते थे। इस पुना का मृत्य करावर वकता गया, यहाँ तक कि यह अध्यत्ता फेरों और उत्तके उन दरबारियों का एकाधियत्य हो गयों वो अपनी अमरता के लिए अधिक से अधिक साजन्यनज्ञा प्रदान कर तकते ये। महान् पिरामिड की विशालता में इसी अमरता के प्रयत्न की सुरक्षा की गयों है।

किन्तु ओसाईरिस का धर्म बढ़ता गया। इसके द्वारा जो असरता मिलती थी बह स्वर्ष में जो की पूजा के स्थान मिलता था उसकी तुन्जा में बढ़त हैय थी, किन्तु जीवन में जो कठोर याता मिलती थी असके कारण यही मन्तोष उनके लिए पर्याप्त था। मिस्सी समाज इस समय थे टुकडों में विभाजित हो गया था। एक अधिकार प्राप्त अत्य संबंधक और दुसरा आनतिरक नता। इस बतरे का सामना करने के लिए ही लियोपोलिस के पुजारियों ने ओसाइरिस की शावित समाज करने के लिए औसाइरिस को अपना लिया, किन्तु हस कार्य से ओसाइरिस की शावित समाज करने के लिए औसाइरिस को अपना लिया, किन्तु हस कार्य से ओसाइरिस की शावित सम्बन्ध खेरी के सूर्य बाले धर्म से हो गया तब ओसाइरिस का प्रमाद थेरी के लिए हो गयी। इस अोसाइरिस का प्रमाद ऐसा हो गया कि

धार्मिक सैयोजन की स्मृति 'मानव की अमरता का पष-प्रदर्शक' नाम की पुस्तक में है। मिश्री समाज के अनितम दो हुआर क्यों में इसी पुस्तक का प्रभाव बही के धार्मिक जीवन में था। यह भावना प्रवक रही कि री पिरामिड के बजाय सत्य आवरण वाहता है और ओसाहरिस पाताल का न्यायाधीस वनकर बैठा जो मनुष्य के मरती पर किये गये कर्मों के अनुसार उसे पुरस्कार या दण्ड दैता था।

यहाँ मिस्री सार्वभीम राज्य में हमको ऐसे सार्वभीम धर्म का आभास मिलता है जिसका आग्नोरिक सर्वहारा ने निर्माण किया था। यदि मिस्री सार्वभीम राज्य का पुनरुज्यीवन न हुआ होता तब जीसाइरी धर्म का मिल्य बया होता? क्या वह नये समाज का जमराता होता? हुम बायर यह आसा करते कि वह हाइक्को लोगों को पराजित करता जिस प्रभार ईसाई धर्म ने बबेरों को पराजित करता जिस प्रभार ईसाई धर्म ने बबेरों को पराजित किया। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। हाइक्को लोगों के प्रति जो बृणा थी उसके कारण आसाइरी धर्म और अबल अबल संक्रकों के धर्म के अस्वामाविक सिलाप के कारण आभाइरी धर्म बिक्त जीर पतित हो गया। असरता किर बिक्त लेगी, किन्तु इस बार इसका मृत्य पिराजिक नहीं या, बिक्त पेपाइरत के पुलियों पर कुछ लेख थे। हम कारणा कर राक्ते हैं कि इस सारती करतु के बढ़े देमाने पर उत्पादन के कारण उत्पादक को मृत्यका बहुत होता होया। इस प्रकार सील-हर्वी सार्वी है पुल में सिक्सी सार्वाभीस राज्य केसल पुनरेज्यवित हो नहीं हुआ। यह जीवित औसाररी धर्म और मृत्याय सिक्ती समाज का एक संकरण था। मानो एक सामाजिक कंकिट या विसे नण्ड होने में दी हुआ। यह जीवित औसाररी धर्म और मृत्याय सिक्ती समाज का एक संकरण था। मानो एक सामाजिक कंकिट या विसे नण्ड होने में दी हुआ। वह लेख ना प्रकार का प्रकार को स्वास्त्र का एक संकरण था। मानो एक सामाजिक कंकिट या विसे नण्ड होने में दी हुआ। वह ती स्वास्त्र का एक संकरण था।

मिस्सी समाज के मृत होने का सबसे बडा प्रमाण यह है कि एक बार उसे जगाने की बेण्टा की गयी, किन्तु सफलता नहीं मिजी। इस बार करों इक्बततन ने नया धर्म स्थापित करने की बेल्टा की जिस प्रकार वितयों पहले आन्तरिक सर्वहारा बाले जीसाइरी धर्म ने विफल पत्र पा । विज्ञातन ने देशवर को स्वाप्त करने प्रमाण करने का स्वाप्त कर स्

एंण्डी, युकारी, मेक्सिकी तथा मायासमाज

स्पेनियों के बाने के पहले ये बार समाज अमरीका में थे। ऐण्डी समाज सार्वभीम राज्य की स्थिति को पहुँच चुका या और 'इनका' साम्राज्य कन चुका या जिले १५३० ई॰ में पिजारों ने अंस किया। मैसिसकी समाज में भी एजहेंक साम्राज्य वन चुका या और उत्तकों भी गति वहीं हो रही थी जो इनका की थी। जिस समय कंपरांज अवस्थान हुआ उस समय 'लेंक्सका हो हो रही थी जो इनका की थी। जिस समय कंपरांज परिवास के उत्तक्षाता का लोगों के कारटें के सिस्ता करने राज्य था जिसका मुख्य महत्त्व था। परिणामस्वरूप ट्रेक्सकाका वालों ने कारटें के की सहायता की। यूकेटन के यूकेटी समाज को चार सी साल पहले मैंक्सिकी समाज ने अपने

में भिका किया था । मैक्सिकी तथा यूकेटी समाब दोनों एक पहले के समाब के बंधन में बिसका नाम माया समाव था । इसकी सम्मता अपने दोनों बंधनों से बहुत केंची थी । सातवीं ई० में बहुत शीघ्र और रहस्यपूर्ण देग से सका जन्त हो गया । अब उसके चिह्न यूकेटा के जंगकों में खण्डहरों के रूप में भिक्ते हैं। माया समाज ज्योतिय और पणित की यणनाओं में बहुत कुछक था। कारटेज मैक्सिको में जो भयंकर धार्मिक कृतियों को खोज की गयो वह माया समाज के समें का बर्बर कर था।

हमारी बोज ने उन समाजो का पता लगा लिया जो किसी के पितामह ये अपवा किसी के वंशन में 1 इनकी नामावती इस प्रकार है: — महिचमी, परण्यावादी ईसाई घर्म नाले, इरानी, अरबी (यह अनिम दोनो जिल कर लब इरलामी समाज बन गय), हिन्दू, पुदूरपूर्वी, हेलेनी, सोर्ट्स पाई, मारती, चीनो, निमोई, निमग्ने प्रकार ने प्रमेरी, हिनाइसी, वैविकानीन जिर होनेती, सोर्ट्स प्रकार नामा । इमने इस बात पर तन्तेह प्रकट किया है कि विविकानी और मुमेरी तमाज अलग-अलग था। सम्मन है कि सिक्षी समाज के नमान और भी दो-दो समाज किसी एक समाज के उपसंहार रहे हो। किन्यू हम उन्हें अलग-अलग समाज ही मानेंग जब तक कोई अलग प्रमाण उनको अलग न मानने के लिए न मिल जाय। शायद यह ठीक हो कि परम्परावादी ईसाई समाज के दो भाग हों अर्थों एक परम्परावादी वैजित्या माना और इसरा परम्परावादी इसाई समाज के दो भाग हों अर्थों एक परम्परावादी कीनिया मान और इसरा परम्परावादी इसाई समाज । और इसी प्रकार मुद्ध पूर्वी को एक चीनी समाज दूसरा कोरिया—जापानी समाज । इस प्रकार इनकी संख्या माईस हो जाती है। यह पुलक्त किया ने के बार एक तीवर समाज का पता जारी हों हो हो की पाटी में बीनी सम्बात कहते हैं । इस सम्बन्ध में और विवेचन अलने अलग अलग मान कहते हैं । इस सम्बन्ध में और विवेचन अलने अलग मही ही सामात कहते हैं । इस सम्बन्ध में और विवेचन अलने अलग मान नीन सहता ने दहले वा जिस साम सम्ता कहते हैं । इस सम्बन्ध में और विवेचन अलने अलग मान में नीन सम्पता कहते हैं । इस सम्बन्ध में और विवेचन अलने अलग मान माने विवेचन अलने अलग मान में नीन सम्बत ने सहले माने सम्बत्त कहते हैं ।

# ३. समाज की तुलना

## (१) सध्यताएँ और आदिम समाज

इसके पहले कि हम इक्कीसों समाजों की विश्ववत् तुलना करें, जो इस पुस्तक का अभिश्राय है, हम कुछ आपत्तियों का उत्तर देना बाहते हैं, जो उठायी जा सकती हैं। जिल पढ़ित का अनुसरण हम करने जा रहे हैं उसके विकड स्वात तर्क यह हो सकता है:— 'इन समाजों में इसके अतिरिक्त कोई सामाजिक गुण नहीं है कि वह 'अध्ययन के बौद्धिक सेन' हैं। किन्दु यह गुण हतना अस्पष्ट और साधारण है कि अध्ययन में उससे कोई ब्यावहारिक बहायता नहीं मिल सकती।'

इसका उत्तर यह है कि जो समाज 'अल्यमन के बौद्धिक क्षेत्र' है वे बंध (जीनत) हैं, और हमके अन्दर हमारे दक्की स्तिनिध विशेष जातियाँ (स्पीसीत) है। इन जातियों के समाज को ही साबारणत: समाज कहते हैं । हमते पित्र आदिम समाज की हैं। में भी 'अध्यवन बौद्धिक क्षेत्र' हैं। और इसी बचा के अन्दर दूसरी जातियाँ हैं। हमारे इक्कीस समाजों में, इसलिए, एक विशेष गुण सबसे पाया आता है कि वे ही सम्यता की राह पर है।

दोनों जातियों में एक और अन्तर अपने-आप स्पष्ट हो जाता है। जिन आदिम समाजों का हमें मात्र है उनकी सक्या बहुज अधिक हैं। सन् १९१५ ई॰ में परिचम के तीन नृतत्व-आरिक्यों (एओपोकोजिस्ट) ने आदिम समाजों का हुकनाएंक अध्ययन किया। जो कुछ सूचनाएँ प्राप्त पीं) केवल उन्हीं को उन्होंने अपना आधार माता। और ६५० ऐसे समाज उन्हीं मिले जीतित है। इस बात की कल्पना नहीं हो सकती कि जबसे मनुष्य मानव हुआ, शायद आज ३००,००० वर्ष बीठे होंगे, तब से आज तक कितने आदिस समाज जन्मे होंगे और मर गये होंगे। किन्तु इतना स्पष्ट है कि उनकी सक्या हमारे सम्य समाजों से कहीं अधिक है।

जहाँ तक व्यक्तिगत विस्तार का सम्बन्ध है सम्य समावों का बाहुत्य आदिय समावों से अधिक है । आदिम समाव असक्य है, किन्तु तुरुनात्मक दृष्टि से उनका जीवन कार योज़ा है । और सम्य समावों की तुरुना में उनके क्षेत्र को सीमा भी कन है और सम्य समाव जीवित है उनकी यन-गमना की जाय तो जितनी थोड़ो शतियों में ये जीवित चर्छ आ रहे हैं, उनकी एक-एक की सच्या जन सब आदिम समावों की सक्या, जो मानव जाति के आरम्ध से आज तक चर्छ आ रहे हैं, सम्य समावों की संख्या के अधिक होगी। किन्तु हम व्यक्तियों का नहीं, समावों का अध्ययन कर रहे हैं । हमारे लिए गहरूव की बात वह है कि सम्यता के रूप ये जो समावों का विकास हुआ उनकी संख्या तुननात्मक दृष्टि के कम हैं।

### (२) 'सभ्यता की अन्विति का स्त्रम'

इक्कीस समाजों की तुलना करने के विरोध में जो दूसरा तर्क है वह पहले का विरोधी है।

वह यह है कि ये इक्कीस भिन्न प्रतिनिधि समाज की जातियों के नहीं हैं, बस्कि केवल एक ही सभ्यता है—यह हमारी है।

समाजों की सम्भता एक हैं (यूनिटी) यह अस है। परिचम के इतिहासकारों ने अपने बातावरण के प्रमाव के कारण यह दावा किया है। इस अस का कारण यह है कि वर्तमान पूर्य में परिचमी सम्भता ने जपनी आधिक प्रणाली का जाल विवंद भर में फैला रखा है। यह आधिक एकता परिचम के आधार पर है। इसी के परिणामसक्क राजनीतिक एकता भी उतनी ही हो गयी है। क्योंकि परिचम की सेनाओं ने तथा सरकारों ने उतनी विस्तृत और उतनी पूर्ण विजय नहीं भारत की जितनी परिचम के कारखाने बालों और खिल्पियों ने (टेक्नीधियन)। फिर भी यह तथ्य है कि आज के पूर्ण के संतार के सारे राज्य एक ही राज्य प्रणालों के जम हैं जिसका आरम्भ परिचम में हुआ है।

ये तथ्य ओरदार है, किन्तु एन्हें सम्पता की एकता का प्रमाण मान लेना केवल सक्कीपन होगा। विवक के राज्यों का आर्थिक और राजनीतिक नकता परिचमीम हो गया है, परन्तु उनका सास्कृतिक नकता बही है जो आर्थिक और राजनीतिक विजय के पहले था। जिन लोगों को ओंखें हैं वे वेस सकते हैं कि सांस्कृतिक धरातल पर चारों जीविज अन्यश्चिमीय (नान-वेस्टर्न) सम्प्रताएँ स्पष्ट है। किन्तु बहुत लोगों के पास ऐसी ऑंखे नहीं है और उनकी दृष्टि का उदाहरण अंग्रेजी हाक्ट 'निटंब' (वेही) अयबा इती प्रकार के पश्चिम की सापाओं से और शब्द है।

जब हम परिचमी छोग में दिर्घ धान्य का प्रमोण करते तब हम छोग उनकी सस्छित का प्रमान नहीं करते । इस छोग जिब देश में जाते हैं वहाँ उन्हें अपछी जानवरों की माति समझते हैं थी हम देश में फैंड हुए हैं। जिब प्रमार हम बहुति पशु-पशी और एक्ट हो देसे ही उन्हें भी समझते हैं। यह नहीं समझते कि हमारी ही तरह उनमें भी आवेग (पैदास्त) होते हैं। जब तक हम उन्हें निटबं समझते हैं हम उनका विनाश कर सकते हैं या उन्हें सम्प्र बना सकते हैं या सायब देमानवारी से उनके वस की उन्हों कर सकते हैं। (सायद समस सचाई भी हो)। किन्तु उन्हें समझने की चेप्टा नहीं करते।

विदय भर में परिचमी सध्यता की भौतिक विजय के भ्रम के अतिरिक्त 'इतिहास की एकता' की यह मिस्या धारणा है कि सध्यता की एक ही सिता है जो हमारी है और घेष सब या तो उसकी सहायक है या मरुशूम में खो गयी है। इस भ्रान्ति के तीन कारण है। एक अहंबादी (एगोसेप्ट्रिक) भ्रम: दूसरा यह भ्रम कि पूर्व के देश अ-गरिवर्तनबील है, और तीसरा यह भ्रम कि उसति की गति सीधो रेखा में होती है।

अहंबादी भ्रम स्वाभाविक होता है और इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि हम पश्चिम वाले ही इसके शिकार नहीं हैं । यहरियों को यही भ्रम नहीं रहा कि हम विशेष लोक-समुदाय, (पीपुल) है, बत्तिक हमी विषोष लोक समुदाय है। जैसे हम नीटिब शब्द का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार वह 'बेण्डाइल' (गैर यहरी, नास्तिक) का प्रयोग करते थे। अहंबादी सनक का सबसे बच्छा उदाहरण वह पत्र है जो चीन के दार्शनिक कम्राट् विश्वन कंग ने सन् १७९३ हैं० में अंदेजी राजदूत को अपने मालिक सम्राट् तृतीय जार्च को देने के लिए दिया था।

''ए सम्राट्! आप अनेक सागरों के पार रहते हैं। फिर भी अपनी विनीत इच्छा से प्रेरित होकर कि हमारी सम्पता से आप लाभ उठाने के लिए आपने एक शिष्ट-मण्डल भेजा है जो आपका आदरयुक्त स्मृति-पत्र (मेमोरियल) लाया है। मैने आपका स्मृति-पत्र पढ़ा । जिस उत्साहपूर्ण भाषा में यह लिखा गया है उससे आपकी सम्मानपूर्ण विनम्नता प्रकट होती है जो बहुत प्रशंसा-जनक है।

"आपकी यह प्रार्थना कि आपके राष्ट्र का एक प्रतिनिश्चि मेरे स्वर्ग समान दरबार में रहे और चीन तथा आपके देश के बीच के स्थापार का नियन्त्रण करे, नहीं स्वीकार हो सकती क्योंकि सह मेरे दश की रत्यारा के विकट्क है। यदि आपका आग्रह है कि हमारे दिव्य वश के प्रति आपका सम्मान हो और आप हमारी सम्यता को घड़ण करना चाहते हैं तो हमारे रीति-रिवाज और हमारे कानून और नियम आपके रीति-रिवाज और कानून से इतने पिन्न है कि यदि आपके प्रतिनिश्च उत्तक्षा प्रार्थमक झान ची प्राप्त कर ले तो हमारे आचार-स्ववहार, रस्मो-रिवाज आपकी उस विदेशी खरती पर पनप नहीं सकते। इसलिए आपका प्रतिनिधि कितना भी पटु हो आय कोई लाग नहीं हो सकता।

"इस विशाल सत्तार पर शासन करते हुए येरा एक ही लक्ष है कि मेरा शासन कुषल हो और मैं राज्य के कार्यों का ठीक निर्वाह कर कहूँ। विषिन्न और मुख्यान बर्हुओं के प्रति मुखे लाज लाक्ष्म नहीं है। आपने जो उपहार नजर के क्य में में में हैं उन्हें रावीकार करने की आजा, ए राजा, मैंने इसिलए दें यी कि आपने विका भावना से उन्हें इतनी हुर में वा है उसका मैंने आदर किया। हमारे वश्य के महान् गुण आकाश के नीचे प्रत्येक देश में बमाविष्ट हो गये हैं और सभी राष्ट्रों के राजाओं ने जल और वल के मार्गों से अपनी बहुमूल मेटे मेरे पास मंत्री हैं। आपके प्रतिनिधि देश सकते हैं कि हमारे पास चात्र कुछ है। विधिन्न तथा विकक्षण बरहुओं का मेरे हामने कोई मुत्य नहीं है। अपने देश मेरे सामने कोई मुत्य नहीं है। अपने देश में वा बीचे हिंग स्वस्थान सहुओं का मेरे हामने कोई मुत्य नहीं है। अपने देश की बनो बरहुओं को मेरे हामने कोई मुत्य नहीं है। अपने देश की बनो बरहुओं को मेरे हामने कोई मुत्य नहीं है। अपने देश की बनो बरहुओं को मेरे हामने कोई अवस्थकता नहीं है।"

'अपरिवर्तनवील पूर्व' इतना प्रचलित अस है और गम्भीर अध्ययन के लिए इतना निराधार है कि उतका कारण हूँ हुने में कोई महत्त्व सा घिन नहीं हो सकती । सम्मदत: इसका कारण यह है कि इस सन्दर्भ में 'पूरव' से अभिप्राय कोई भी स्थान निक्त से चीन तत है सकता है। यह है कि इस सन्दर्भ में 'पूरव' से अभिप्राय कोई भी स्थान निक्त से चीन तह है। सन्दर्भ के विकास में स्वाद प्रचल के हुन लोग गतिवील चे यह निरचल रहा होगा। विशेषत हमें बाद रखना चाहिए कि सा-धारण परिचम बालों को पूरव' के प्राचीन इतिहास की जानकारी पूराने वाइबिल (ओड़क देन्द्रामेंच्य) की कथाओं से ही प्राप्त हुई है। परिचम के सामियों ने आज जब आव्यर्क और अजनत से सह देखा कि अरब के रिमस्तान की सीमा पर ट्रास्वावीनिया में आज भी लोगों का जीनन वेसा ही है जैसा उत्पत्ति की प्रस्तक निर्मा मन्त्री से अपर को लोगों का जीनन वेसा ही है जैसा उत्पत्ति की प्रस्तक (बुक जाव वनिवस) में सरदारों (पेट्रिआक) के बारे में लिखा है, तब पूरव को कपारियों लें अपर प्रस्ति हो हो सी। 'किन्तु इन याणियों ने 'अपरिवर्तन-सील पूर्व' को नहीं देखा, अपरिवर्तनकील जरब के स्टेप को देखा। स्टेप पर भीतिक वातावरण मनुष्यों के लिए उतना कठार है कि उसके अनुकूल बना लेने की सीमा बहुत सब्हीचल है। सभी कालों में उन लोगों का, जिनका इस कठिन बातावरण में रहने का साहत या जीवन जपरिवर्तन-पील और कठोर हो गया। 'जपरिवर्तनबील पूर्व' के लिए ऐसा प्रमाण लचर है। उदाहरण के लिए, परिवर्षी जगत् में आत्म्स की चारियों में बहां नवयुग के यात्रियों का धावा नहीं हुआ है, ऐसे निवासी है जो उसी प्रकार रहते हैं जैसे उनके पूर्वज अबाहम के युग में रहते ये। यह तर्क उतना ही युक्ति-संगत होगा कि 'परिवस अपरिवर्तनबील' है।

उम्रति का यह प्रम कि वह कोई ऐसी बीच है जिसकी गति सीधी रेखा में होती है ऐसी प्रवृत्ति का यहारण है कि मतृष्य का मन (साइष्क) खा सब कथा को सारतम बनाम पहला है। हमारे हतिहासकार सीधे एक चिर से हुसरे गिर तक एक सिलविट में समय का विमानन कर देते हैं, जैसे बीच के पीर कमातार एक गाँठ से हुसरी गाँठ तक होते हैं, या नैसे विभनी साफ करने के नवीन उपने के दूपके हीते हैं जिसके सिर पर क्रा लगा होता है और निवेत्त साफ करने बाल एक के बाद एक बढ़ाता जाता है। हमारे इसिहासकारों को जो क्या का है हिंग के तर तही, किन्तु के आप स्पी और पुरानी बाइनिज के समान है और हमारे जो के को क्या को सिर्मा साफ करने बाल एक के बाद के पुरान के लिए पह स्वीति हमारे की सिर्मा को सिर्मा की सिर्मा के सहस्त के सहस्त हमें प्रति हमें प्रति के साम है और हमारे के लिए सुरान के स्वार के पुरान के लिए सहस्त हमें हमारे हमें हमारे के साम है और हमारे के पार के साम है हमारे के साम है हमें हमारे के साम है हमारे के साम है हमारे के साम हमारे के साम हमारे के साम के साम हमारे के साम के साम हमारे के साम के साम हमारे हमारे के साम हमारे हमारे के साम हमारे हमारे के साम हमारे हमारे

समय की गति के साय-साथ हमारे इतिहासकारों ने अपनी मुविधा के छिए एक और गीठ ओह दी और उसे 'मध्यकाल' कहा स्थोकि बढ़ दोनों के बीच था। 'प्राचीन' और वर्तमान काल का विभाजन हेलेंनी और परिचमी इतिहास के व्यवधान के कारण था, 'मध्यकाल' और 'वर्तमान काल' परिचमी इतिहास के एक अध्याय से दुसरे अध्याय का केवल सक्रमण है। यह 'फारमूला—प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल जनुम्युक्त है। यह यो होना चाहिए, हेलेंगी + परिचमी (मध्य + वर्तमान) किन्तु इससे काम नही चलेगा। क्योंकि यदि हम परिचमी इतिहास के एक स्थ्यस्प-विभाजन को जलम' काल' मानते हैं तो हुसरों के लिए यही मानता उचित होगा। यदि हम कोई विभाजन सन् १४०५ के आस-सास करते हैं तो सन् १००५ के आसा समो नहीं।। और हम बात के पक्ष में भी समुचित तर्क है कि अभी हम लोगों ने एक नया अध्याय आरम्भ किया

```
पहिचमी १ (अंधकार युग, डार्क एज) ६७५-१०७५
```

पश्चिमी ४ (उत्तर वर्तमान, पोस्ट-माडनं) १८७५--?

किन्तु हम अपने विषय से दूर चले गये । विषय यह है कि हेलेनी और पश्चिमी इतिहास का, उसे चाहें प्राचीन और बतेमान कह लीजिए, समीकरण (इक्वेशन), केवल संकीर्णता और घुम्टता

पश्चिमी २ (मध्यकाल) १०७५-१४७५

पश्चिमी ३ (वर्तमान) १४७५-१८७५

है। यह इसी प्रकार है कि भूगोलवेता 'क्षसार के भूगोल' पर पुस्तक लिखे और देखने पर पता चलें कि पुस्तक केवल भूमध्यसागर के बेसिन और यूरोप पर है।

हतिहास की अन्विति की एक दूसरी और फिल धारणा है जो उस प्रचलित और परम्परासत प्रम से मिणती है क्सिपर विचार किया गया है और जो इस प्रसक्त की स्थापना के विचव हैं । इस फिली बावांक खिलाने की बात नहीं कर हैं, बिक्त नृवास्त्र के सिद्धानतों के परिणामस्वरूप जो वातें विकेश में वातें के परिणामस्वरूप जो वातें किया है । इस किया गयी है उत्तरर इस उस विसरण (जिस्मुकन) के मिद्धान्त की वात कर रहे हैं जो के ईिलयर स्मिष के 'व ऐसेंट इिलापियरन्स एण्ड दि औरिजिन आव सिविलिजेशन' और कल्कू॰ एज॰ पेरी के 'द चिन्कुल आव द सत' ए स्टबी इन द अर्जि हिस्टी आव सिविलिजेशन' में टिब्बा गया है । ये लेखक 'सम्पता की एकता' को विचेश क्य में आति हैं । इन लेखक' का विवत्ता नहीं है । ये लेखक 'सम्पता की एकता' के हिया पर पर विद्यान नहीं करते कि निकट भिज्य में मा निकट मुनकाल में एकमात्र परिचानी सम्पता के विवार का पर में दिस्ता स्थापत हुई है । बिक्त वह उसे तथ्य मानते हैं जो हजारों ये पहले मिली सम्पता के प्रसार में पूरा हुआ, जो उन मरी हुई सम्पताओं में हमने माना है जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है । उनका विद्यान है कि मिली सम्पता ही एक मात्र ऐमी सम्पता है समस्ता करा विजा नहीं वाहान समस्ता ने हमता के स्वतन करने के सुला । उनके अनुमार सब बनह समस्ता रही से फूली, अर्मरिता में भी रतनत प्रमात वहां से पूरा हुंची होगी ।

सह टीक है कि प्रसार भी एक माध्यम है जिसके द्वारा तकनीक, हुअलता, सस्याएँ, विश्वार-धाराएँ एक स्थान से दूनने स्थान पर पहुँचती है। वर्षमाला से लेकर मियर की सोने की मधीन तक एक समाज से दूनने समाज मी मिली है। प्रमार से ही मुद्दर पूरव की चार अपन का पेस काफी, मध्य अमेरिको का पेस कोको, अमेबन प्रमान का रवह, सध्य अमेरिको का तम्याक, त्रीयत की सुमेरी द्वादण द्वीप (हुओडेडिसक) पद्धित जो हमारी धिन्ति से प्रकट होती है और तथाकथित अपनी अक जो सम्भवत. हिन्दुस्तान से आधा, गर्वव्यापी हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। यह बात कि राधिक का किसी एक स्थान में हो आविष्कार हुआ और एक ही केन्द्र से नार्यों फैली इस बात का प्रमाण नहीं है कि तीर कमान का भी एक ही स्थान में आविष्कार हुआ और बही से बहु विश्व सर में फैली। यह भी तर्क दोक नहीं है कि धन्ति से चलने वाले कर से मेंबेस्टर से सब संसार में फैले दो धातु गलने का तकनीक भी एक ही केन्द्र से प्रमारित हुआ होगा। बहिल इस सम्बन्ध में प्रमाण जटा है।

भौतिक सम्यता के भ्रष्ट विचारों के बावनूद सम्पता की नीव ऐसी ईटो पर नहीं पड़ी है। सीने की मशीनों, बन्दूको और तम्बाब्तू पर सम्यता का निर्माण नहीं होता। वर्णमाला और अको पर भी नहीं। आज के व्यावसाधिक जगत में परिवासी तकनीक का दूसरे देशों में पहुँचना सरक है। किन्तु परिवासी कवि अथवा गत्त का अपने उन विचारों का जिनका प्रकाश उनके अपने देश में फैठा है, दूसरे देशों में पहुँचाना इससे कही अधिक कठिन है। प्रसारवादी सिद्धान्त का जितना औषित्य है उने मान लेने पर भी मानव के इतिहास में आर्रिमक सब्देन का जो सोगदान हुआ है उसके महत्व पर जोर देना आवश्यक है। और हमें स्मरण खब्ता चाहिए कि आर्रिमक सर्वन का बीज अथवा उसकी चिनगारी जीवन की किसी अभिव्यक्ति में फूठ अथवा ठों में फूट सकती है क्योंकि प्रकृति की एकता का सिद्धान्त निश्चित है। हम यही तक कह सकते हैं कि मनुष्य की कोई उपलब्धि प्रसार के कारण है अथवा नहीं, इसके प्रमाण का भार प्रसारवादियों के ऊपर होना चाहिए।

सन् १८७३ में फीमैन ने लिखा था—"इसमें सन्देह नहीं कि सम्यता के विकास में ऐसा समय जाया कि किसी देश अवधा जाति को किसी तरनु की आवश्यकता पढ़ी तो उन्हीं-उन्हीं वस्तुओं का आविष्कार विधिन्न देशों और विधिन्न देगों में बार-बार हुआ है। वैसे मुदय नकला का आविष्कार दिवस देशों और विधिन्न देगों में बार-बार हुआ है। वैसे मुदय नकला का आविष्कार स्वतन रूप से चीन में हुआ और प्रथम्पुर्गान पूरोप में भी । यह भी अपछी तरह मालूम है कि इसी प्रकार की कुछ किया प्राचीन रोम में भी अनेक कायों के लिए की जाती थीं । यचिर हम प्रणाली का प्रयोग पुरतक प्रकाशन के काम में नहीं किया जाता था, किन्दु इसरे नुष्क कामों में इसका मोंग होता था । वैसे छपाई की बात है उसी प्रकार लेवन कका की भी है । दूसरी कला का भी उवाहण्य में वे छपाई की बात है उसी प्रकार के तह में यता चल्दा होते हमें पता चल्दा है कि तोरण (आप) और कल्या होगे भी का आविष्कार मानव कला के डिताइम में अंतन बार हो हो हो हो सा प्रवास कला को तह सम अंतन बार हो हो हुत हो पता प्रवस्त कलाओं का, असे आदा पीतने की बच्ची में अनेक देशों में हुआ है। यही बात रावनीतिक सरमाओं की भी है। एक ही प्रकार की सस्या पित्र-पित्र हो हो हो हा यही बात रावनीतिक सरमाओं की भी है। एक ही प्रकार की सस्या पित्र-पित्र हो में हो हो हो हो हमार कार की स्वास हो लगा हमार हो हो है। एक ही प्रकार की सस्या पित्र-पित्र हमा हो हो हो हमार कार पत्र हो हि हम सम्यन पर जलन-कला देशों और कालों में दिवाई देती है। इसका कारण यही है कि समय-समय पर जलन-कला देशों में ऐसी परित्यितियों हुई कि उनका जन्म हुआ।"'

एक वर्तमान नृतत्त्व-शास्त्री ने यही विचार प्रकट किया है ---

"मनुष्य के बांचार और विचार को समानता इस कारण है कि सब जगह मनुष्य के मस्तिष्क की बनाबट एक-सी है, और इस प्रकार उसका स्वमाव भी वैसा ही है। मानव के इतिहास की जहां तक जानकारी है उसकी प्रत्येक मंजिल एर मनुष्य के भीतिक अवस्व की बनाबट में और उसकी स्नामक की काम प्रत्येक हैं। मानव के इतिहास की जहां तक जानकारी है उसकी प्रत्येक मानविक कियाएँ एक हो प्रकार को रही है, इसजिए मन की विश्वेषताएँ, सांकत्यों और कार्यप्रणाली भी एक-सी रही है। मस्तिष्क की एक हो डंग के काम करता है इसका उदाहएंग उपनेश्वेषती शती के विचारक बार्यवन तथा रसेल बेलेस की रचनाओं में मिलता है। इन्होंने समाज सामग्री (बेटर) के आधार पर कार्य करते हुए एक साथ ही विकास सिद्धारत का पता लगाया और इसी पुत्र में अनेक कोणों ने एक ही आदिष्कार (इन्वेयन) और खोज (इसक्त कार्या लगा लगा की इसी पुत्र में अनेक कोणों ने एक ही आदिष्कार (इन्वेयन) और खोज (इसक्त करों) के लिए दावा किया कि मैंने वहले बता लगाया है। इसी प्रकार को और भी क्रियाएँ मानव प्रजातियों (रेत) में समान रूप से वासी जाती है, जैसे टोटेमवाद (टोटेमियम),गोजालद विवाह (एससोगेमी) तथा अनेक परिकारासक संस्कार जो सवार की विभिन्न जातियों और देशों में पार्य जाते है, जो एक-दूसरे से बहुत हुर है। यचिप इस बातो की सामग्री अपूर्ण है, इसकी श्रावक विकासत है और परिणाण अस्पष्ट है।"

१. ई० ए० क्रीमैन : कम्परेटिव पालिटिक्स, पू० ३१–२ ।

२. जे० मरफ़ी : प्रिमिटिव मैन : हिन्त एसँशल क्वेस्ट, पु० ५-१।

#### (३) सभ्यताओं के सावृश्य (कम्पेरेबिलिटी) का बबा

इका उत्तर यह है कि काल सार्रेस (रेलेंटिब) है। और छ: ह्वार साल से कम की जो छोटी अवधि प्रावीतनय सम्बता के आविर्धात और वर्तमात काल के बीच है उसे अध्ययन की छोटी अवधित समय मान (टाइस-न्केल) के हिद्यात के नापना होगा। अर्थीत समयकातों से बीच के काल-विस्तार (टाइस-न्पेन) की इकाइयो द्वारत नापना होगा। समय के सम्बन्ध से सम्बताओं के सवक्षण में अधिक से अधिक को अध्यात विद्याद हिंग मिली है उनकी सक्ष्यातीत है। तीन-तीन पीड़ियों हो प्रत्येक सम्बता छ: हजार वर्षों से अधिक अवधि की है। और प्रत्येक क्रम की अन्तिम अवधि (टर्स) यह सम्बता छ: हजार वर्षों से अधिक अवधि की है। और प्रत्येक क्रम की अन्तिम अवधि (टर्स) यह सम्बता है जो जीवित है।

तथ्य की बात यह है कम्पताओं के सर्वेक्षण में हमने यह देखा कि किसी सम्पता में कमागत पीड़ियों तीन से अधिक नहीं हैं। इसके यह अबं हुआ कि यह तीति (न्दीसिव) अपने ही काल-मान के अनुमान दुवन नमी है। इसकी बाव यह है कि हसकी अववान निरपेक्ष आयु प्रारंपियक सामन के अनुमान दुवन नमी है। इसमी बात यह है कि हसकी अववान निरपेक्ष आयु प्रारंपियक समाज की सहोदरा जातियों की तुन्ना में कम है क्योंकि विभावन नहीं है कि बहुत-सी सम्पताओं का आरम्प देतिहास के प्रमान के हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत-सी सम्पताओं का आरम्प 'इतिहास के प्रमान' से है क्योंकि जिसे हम कि सहित सहते हैं वह सनुष्य का इतिहास स्थाय सामन आरम्प होने के इतिहास से हैं। यह हमारा अभिग्रय दितहास से जब से मनुष्य पूर्णी पर पैदा हमारा कि हम ति हम ति हम सामन की सम्पता का इतिहास समयस्य कही है। सम्पता का इतिहास के कर दो प्रतिकात है, मानव जीवन के इतिहास का केवल एक वटे प्यासतों माग। इसिलए हमारे अभिग्रय के लिए हमारो सम्पताएँ प्राय समझानीन ही है।

हमारे आलोचक काल-विस्तार का तर्क छोड़कर यह कह सकते हैं कि इन सम्पताबों के मूच्यों (बेल्यू) में अल्तर है, इसिल्यर इनकी तुलना नहीं हो सकती। स्था बहुत सी कही जाने वाली सम्पतार्थ ग्राव: मूच्यहीन नहीं है। बास्तव में बे इतनी 'असम्ब हैं कि उनकी और बास्तविक' सम्पताओं (वैसी कि हमारी मानी जाती है) के जोवन से तुलना करना मानतिक शवित का विनास करना है। इस विषय पर पाठकों को जपने निर्णय को तब तक के लिए रोक रखना बाहिए जब तक वे यह न देख लें कि हम जिस प्रकार के मानतिक परिपम को अरोसा करते हैं उसका परिलाम क्या होता है। साथ ही पाठकों को यह भी जानना चाहिए कि काल के समान मूल्य भी सापेक्ष संकल्पना (काल्सेप्ट) है, और यदि प्राचीन समाजों से तुलना की जाय तो हमारें इक्कीस समाजों की बहुत उपलब्धियाँ हैं और यदि किसी आदर्श मानक से इनको नापा जाय तो ये इतनी पायी जायेंगी कि इनमें कोई एक इसरें पर उँगली न उठा सकेगा।

मच पूछिए तो हमारा निश्चित मत है कि यह अनुमान कर के चलना चाहिए कि दार्शनिक दिष्ट से हमारे इक्जीस समाज समकोलीन है और समान है।

और अन्त में हम यह मान भी ले कि हमारे आलोचक यहाँ तक हमसे सहमत है तो वे यह कहेंगे कि सम्यताओं के इतिहास और कुछ नहीं है, केवल घटनाओं को लड़ी है और प्रत्येक ऐतिहासिक घटना वास्तव में अकेली है तथा इतिहास की पुनरावत्ति नहीं होती।

इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति की भांति अलग है और इस कारण कि उन्हीं बातों में इनकी आपस में तुलना नहीं हो सकती, किन्तु और बातों में वह एक वर्ग का सदस्य हो सकती है। कोई दो जीवित प्राची चाहै जन्तु हो या वनस्पति हो, विलक्ष्तु समान नहीं होता तो इसके कि या-विकाल (फिजियालोजी) जीव-विकाल (वाग्लोजी) वनस्पति-विकाल (बीटनी) जन्तु-विकाल (जुजालोजी) और मानवजाति विकाल (एनीलोजी) अमान्य हो हो सकते। मनुष्य का मान तो और भी मात्रावों और पित्र है, किन्तु हम मनीविज्ञान का अस्तित्व मान्य है और चाहे आज तक की उसकी उपलब्धियों के सम्बन्ध में हमान्य मत्वेक्य नहीं उसके प्रभाव को इस मानते हैं। इसी प्रकार आदिम समाजों का तुल्तात्मक अध्ययन हम मानव-विज्ञान के नाम से करते हैं। जो कार्य मानव-विज्ञान आदिम जानियों का कर रहा है वही हम समाज को 'सम्य' जातियों के सम्बन्ध में करना चाहते हैं।

### हमारी स्थिति इस अध्याय के अन्तिम परिच्छेद में स्पष्ट हो जायेगी ।

# (४) इतिहास, विज्ञान और कल्पना-साहित्य (फिकशन)

अपने विचारों की अनुभूति और उनकी अभिव्यक्ति तथा उनमें जीवन की घटनाओं की अनुभूति और अभिव्यक्ति के तीन प्रकार है। पहला तो यह है कि तथ्यों को खोज को जाय और उन्हें लेखबढ़ किया जाय, हमरा यह कि तथ्यों के तुननात्मक अध्ययन से सामान्य नियम बना कर उनका स्ल्योहकरण किया जाय, तीमरा यह कि उन लथ्यों के आधार पर पुत्र कलारक्तक संक्षेत्र किया जाय को कल्पना-साहित्य होना है। साधारणत यह माना जाना है कि तथ्यों की खोज और उनका अभिनेखन इतिहास का तकनीक (टेकनीक) है और इस तकनीक के क्षेत्र में स्थायातों की मामार्किक घटनाओं को सामार्कित प्रयोग के बाना के उनका स्थ्योतों के निमार्गिक परान्ती के सामार्कित घटनाओं के उनका स्थ्योतों के सामार्किक घटनाओं को सामार्क्त प्रवाद अध्ययन के विज्ञान को सम्बन्धि है। मानव-बीवन के इस प्रकार अध्ययन के विज्ञान को सम्बन्धि है। मानव-बीवन के इस प्रकार अध्ययन के विज्ञान को सम्बन्ध स्थायों के स्थायों है। मानव-बीवन के इस प्रकार अध्ययन के विज्ञान को सम्बन्ध स्थायों के स्थायों मुलक्ष में पार्यों कारी है। स्थाय की पुत्र स्थायों के स्थायों के स्थायों के स्थायों कार्यों है। स्थाय की पुत्र स्थायों कार्यों के स्थायों कार्यों है। स्थायों की पुत्र स्थायों की स्थायों के स्थायों के स्थायों की स्थायों की स्थायों की स्थायों के स्थायों की स्थायों के स्थायों की स्थायों कर स्थायों की स्थायों की स्थायों की स्थायों की स्थायों की स्थायों की स्थायों के स्थायों की स्थायों

इन तीनो विभागो के तीनो तकनोको के विस्तार में जितना अन्तर समझा जाता है जुतना है नहीं। उदाहरण के लिए, इतिहास में मानव-जीवन के सभी तथ्यों का उल्लेख नहीं होता। अदिम समाज के सामाजिक जीवन के तथ्य उसमें नहीं सम्मिष्टत होते । इन तथ्यों से मानव-विज्ञान की विधियाँ (छाज) बनती हैं। व्यक्तिगत जीवन के तथ्य जीवन वरिता (वागोबाफो) में चले आते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्तिगत जीवन जो इस योग्य होते हैं जिन्हें लेखबद्ध किया जाय, आदिम समाज में नहीं पाये जाते, उन समाजों में पाये जाते हैं सम्पता की राष्ट्र पर है और ये परस्परा के अनुसार इतिहास के खेम से आ जाते हैं। इस प्रकार इतिहास में मानव जीवन के कृष्ठ तथ्य आते हैं, सब नहीं। इतिहास कस्पना-साहित्य के भी सहायता लेवा है और विधियों से भी।

नाटक और उपन्यास के समान इतिहास का आरम्भ भी पुराणों से हुआ है। ये मनुष्य के ज्ञान तथा अभिव्यक्ति के आदिम स्वरूप हैं, जैसे परियो की कहानियाँ होती है जिन्हें बच्चे मुनते हैं अथवा जैसे दुनियादार युवक सपने देखा करते हैं जिनमें कल्पना और तथ्य का अन्तर नही होता । उदाहरण के लिए, कहा जाता है अगर 'ईलियड' कोई इतिहास के रूप में पढना चाहे तो उसे वह हानियों से भरा मिलेगा और यदि कोई कवा के रूप में पढ़ना आरम्भ करे तो उसमें उसे इतिहास ही इतिहास मिलेगा । सभी इतिहास इस रूप में डेलियड के समान है कि कल्पना के तस्त्र को वे बिलकुल निकाल नहीं सकते । तथ्यों का चनाव, उनका विन्यास और उपस्थापन कल्पना-साहित्य के क्षेत्र के तकनीक है और यह लोकमत ठीक है कि कोई इतिहासकार तब तक 'महान्' नहीं हो सकता जब तक वह महान् कलाकार भी न हो। उनका कहना है कि गिबन और मेकाले के समान इतिहासकार उन नीरस इतिहासकारो से अधिक महान् है जो अपने साथी इतिहासकारों के तथ्यों की भूलों की उपेक्षा कर गये हैं। जो कुछ हो, ऐसे काल्पनिक प्रतिरूपों (फिकटिशस परमानिफिकेशन्स) के प्रयोग किये बिना, जैसे 'इंग्लैंड', 'फास', 'द कन्जर्वेटिव पार्टी' 'द चर्च', 'द प्रेम' (पत्र) अथवा 'जनमत' । ध्यसिडाइडस ने ऐतिहासिक व्यक्तियों के द्वारा काल्पनिक भाषणो और सवादो को कहला कर नाटकीय ढग से इतिहास लिखा है। लेकिन उसकी सीधी-सादी वाणी अधिक सजीव है और उन आधुनिक लेखको से अधिक काल्पनिक नहीं है जो घमा-फिरा कर जनमत का मिला-जला चित्रण करते हैं।

दूसरी ओर इतिहास में अनेक सहायक विज्ञानों का समावेश होता है जिनके द्वारा सामान्य विधिया बनती है जो आदिस समाजों के नहीं सच्य समाजों के होते हैं। जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान और समाज-विज्ञान-(सीशियालोजी)।

काल्यनिक है और यदि हम इसका विक नहीं करते कि इनका आधार वास्तविक सामाजिक तम्यों पर है तो इसका यही कारण है कि उन्हें हम मान लेते हैं कि वे स्वयं सिद्ध और स्मण्ट हैं। जब हम किसी कल्पना-साहित्य के सम्बन्ध में कहते हैं कि यह थीवन का सच्या करता है। उसे लेखक ने मानव स्वमाब का गर्भार अव्ययन किया है तब हम उनकी वास्तविक प्रयंता करते हैं। उदाहरण के जिए, यदि किसी उपन्यास में यार्क्शायर के उनी कारीगरों के काल्यनिक परिवार का यर्गन है तो हम लेखक की प्रमास यो कर सकते हैं कि वेस्ट-राहविंग के कल-कारखाने वाले नगरो का उसे प्ररान्धरा जान है।

फिर भी इतिहास, विज्ञान और कल्पना-साहित्य के तकनीकों में जो अन्तर अरस्तू ने बतलाया है बहु साधारणत. ठीक है और यदि हम इन तकनीकों पर फिर के विचार करें तो पता नलेगा कि एंता क्यों हो। हमको अन्तर यह मिलेगा कि ये अपनी दी हुई सामग्री की फिप्त-फिप्त मात्राओं का फिप्त डीम कर है। यहाँ सामग्री कम है उस धीत्र का अध्ययन केवल विद्येश तथा को खोजकर और उन्हें लिपियढ़ करके ही सकता है। जहां सामग्री इतनी अधिक है कि उनकी सारणी बनायी जा सके, हिण्त इतनी अधिक नहीं है कि उनकी सारणी बनायी जा सके हिंग यह सम्भव है और आवस्यक भी है कि विधि बनायी जाय और उन्हें स्पष्ट किया जाय। जहां सामग्री अव्यधिक है वही करणना साहित्य के तकनीक का प्रयोग किया जा तकता है जिससे कलात्मक सर्जन तथा अभिव्यक्ति काम में लायो जाती है। तीनो तकनीकों में इसमें सबसे अधिक मात्रा का अन्तर होता है। फिप्त-फिप्त मात्राओं को सामग्रियों के प्रयोग में तकनीकों को उपयोगिता में भी अन्तर है। वहा हसी प्रकार का अन्तर हमें उन सामग्रियों के मात्राओं में मिल सकता है विव्यक्त स्वां का सामग्रियों के सामग्रियों की मात्राओं में निल सकता है विव्यक्त स्वां का का अन्तर हो। सामग्रियों को सामग्रियों के मात्राओं में निल सकता है विव्यक्त स्वां का का का स्वां हो। सामग्रियों को सामग्रियों की मात्राओं में निल सकता है विव्यक्त स्वां का का का स्वां हो। सामग्रियों को सामग्रियों की सामार्थों में निल सकता है विव्यक्त स्वां को का वांच हो। का स्वांच स्वांच सामग्रियों की सामार्थों में निल सकता है विज्ञ हमें अपने अध्ययन का स्वांच स्वांच स्वांच सामग्रियों है। विज्ञ स्वांच सामग्रियों की सामार्थों में निल सकता है। विज्ञ हम सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्रियों चित्र हमें विज्ञ हमें विज्ञ हमें के सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्रियों की सामार्थों सामग्रियों कि सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्रियों कि सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्रियों कि सामग्रियों की सामग्रियों कि सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्यों सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्रियों की सामग्

पहले हम व्यक्तिगत सम्बन्धों को ले ले जिन्हें हम कल्पना-साहित्य कहते हैं । हमको तुरत पता क्या जायेगा कि ऐसे बाहुत कम लोग है जिनका वैयक्तिक सम्बन्ध इतने महत्त्व का और इतना मनोरंजक है कि उनके कारतामों को लिखा जाये या उनके तो छोड़ कर मानव जीवन के व्यक्तिमत्त क्या में लिखे जिसे जीवन-चरित कहते हैं । इन अपवारों को छोड़ कर मानव जीवन के व्यक्तिमत्त्र सम्बन्धों के सेंत्र के अध्ययन करने वाले विद्याचियों के सामने असक्यों उदाहरण ऐसे आयेगे जिनकी अनुभूतियाँ समान है । उन सबकी सूची बनाने का विचार ही हास्यास्पद है । इनकी अनुभूतियों के आधार पर कोई 'निधि' बनाता नितान्त नित्मेंक और बिलकुल भट्टा होगा । इस परिस्थिति में सामिष्यों का ठीक-ठीक उपयोग बिना किसी ऐसे माध्यम के नहीं हो सकता जिससे हमें अधीन का ससीम भावों में बात हो। कल्या-चाहित्य ही वह माध्यम है।

हमें मात्रा की दृष्टि से इतना पता बला कि कम से कम आंधिक सत्य यह है कि वैयक्तिक सम्बन्धों के अध्ययन के लिए करणना-साहित्य का प्रयोग किया जाता । अब हमें इसी मीति यह देखना बाहिए कि क्या आदिम समाजों के अध्ययन के लिए विधि-तिर्माण की तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है और सम्यताओं के अध्ययन के लिए तप्यों की खोज की तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है।

पहली बात यह देखने की है कि अन्तिम दोनों अध्ययन मनुष्य के सम्बन्ध से तो हैं, लेकिन वह सम्बन्ध उस प्रकार का निजी नहीं है जो प्रत्येक पुष्य, स्त्री और बच्चे के जीवन में प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप से होता है। मनुष्यों के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध निजी सम्बन्धों से और अधिक विस्तृत होते हैं, जो अर्वयस्तिक होते हैं। इन अर्वयस्तिक सम्बन्धों का जिन सामाजिक तन्त्रों द्वारा निर्वाह होता है उन्हें संस्था कहते हैं। सस्था बिना समाज का अस्तित्व नहीं हो सकता। सच पूजिए तो समाज सबसे जैंबी संस्था है। चाहे समाज का अध्ययन किया जाय चाहे संस्थाओं के सम्बन्ध का, बात एक ही है।

हमें तुरत पता चल जायेगा कि संस्वाओं में मनुष्यों के वो सम्बन्ध है उन्हें अध्यवन करने वाले विवासों को सामग्री की मात्रा कम मिलती और लोगों के व्यक्तिगत सम्बन्ध के अध्ययन करने वाले विवासों को कही अधिक सामग्री मिलेगी । हम यह भी देखते हैं कि आदिम समानों के समुप्ति अध्ययन करने के लिए संस्वागत सम्बन्धों को बो लिखित सामग्री मिलती है वह उस सामग्री से कहीं अधिक है जो सम्य समानों के उचित अध्यमन के लिए मिलती है। क्योंकि जो जात आदिम समान है उनकी संख्या ६५० से बी अधिक है। बीर जो समाज उन्नति के पथ पर है उनकी सब्या इन्कीस के अधिक नहीं है। ६५० समानों के उसाहरण से कस्यानासीहरूप का निर्माण नहीं हो सकता। उनके डारा विवासों विधियों के काना के सात्र के बता के सम से कर से कर सात्र कर सकता। उनके डारा विवासों विधियों के काना के सात्र के करात्र मात्र सकता। उनके डारा विवासों विधियों के काना के सात्र के कर के अति एक सकता। है। विमान मात्र में एक या दो दर्जन उदाहरण मिलते हैं उसमें तथ्यों के सारणीकरण के अतिरिक्त और हुछ नहीं सम्भव है। हमने देखा है कि इसी सीमा तक इतिहास अभी पहुँचा है।

पहले हुने यह विरोधाभास-ता आलुम होगा कि सम्यालों के लायसन करते वाले विद्यार्थियों के पास सामग्री की मात्रा बहुत कम है जबकि आधुनिक रितिहासकर यह शिक्षासत करते हैं कि हमारे पास हतती सामग्री है कि हम पबड़ा आते हैं। किन्तु सरल यह है कि ऊँचे प्रकार के तथ्य 'अध्ययन के सुबोध क्षेत्र' इतिहास की तुलनात्मक स्काइयों वैज्ञानिक तकतीक द्वारा अध्ययन करने के लिए और विद्यार्थ को बनाने और स्थप्ट करने के लिए बहुत कम है। फिर भी अपने लए खतरा उठाकर भी हम इसकार के अध्ययन का साहस करते हैं और हम जिस परिणाम पर पहने हैं वह आये इम प्रसक्त के मिलेगा।

### सभ्यताओं की उत्पत्ति

# ४. समस्या और उसका न सुलझाना

### (१) समस्याकारूप

जब हमारे सामने यह समस्या आंती है कि जो समाज सञ्चता के पय पर है वे क्यों और वैसे उत्तम हो गये तब हम देखते हैं कि जहाँ तक इन समस्याओं का सम्बन्ध है जिन इकतीम समाजी का हमने वर्णन किया है उनके दो वर्ण है। इनमें से एन्द्रह के पूर्वज एक हो जोति के हैं। इनमें से कुछ का सम्बन्ध तो इतना निकट है कि उनके जरुग व्यक्तित्व की बान केवल विवाद साविषय हो सकता है। कुछ का सम्बन्ध इतना बीला-डाला है कि उसे सम्बन्ध कहना बहुत ठीक न होगा। किन्तु इस प्रश्न को छोडिए। ये पन्नह समाज कम या वेचा उन छ समाजों से अलग है जो हमारे विचार से सीधे आदिम जीवन से निकले हैं। सम्प्रति हम उन्हों के सम्बन्ध में विचार करेंगे। ये हैं—मिसी, सेमेरी, मिनोई, जोनी, माया और एडियाई (एडीज)।

आदिम तथा विकसित समाजों में क्या अन्तर है ? यह अन्तर इस बात में नहीं है कि उनमें सस्याएँ हैं या उनका अन्नाद है । क्योंकि सस्याएँ व्यक्तियों के अर्वयंत्रिक सम्बन्धी की माध्यम है । और मभी समाजों में उनका असित्तर है । व्यक्तियों का अं आपती सीत्राम मन्यन्न होता है उसका यायरा छोटा होता है और छोटे से छोटे आदिम समाज का विस्तार उनमें बटा होता है । सस्याएँ सारे नमाज के बचो (जीनक) में पायों जाती हैं । इमान्नए ममाज को दोनो जातियाँ (स्पीतीज) में समान रूप से वे मौजूद है । आदिम समाजों की भी अपनी सस्थाएँ हैं—जैसे कृषि सम्बन्धी वाषिक धामिक पूजा, टोटेसवार और विज्ञाति विवाह (एवमेगेमी), निषेध, संस्कार और अवस्था के अनुसार वर्ग विकाज र एज-स्वानेस), विशेष वय तक दोनो सम्सां को अवस्थान सामुम्याविस सम्बर्ग में एवना इस प्रकार की विकरती ही सस्थाएँ हैं जिनकी कार्य-प्रमाणी उतनी ही विवरत और सुदम है जैवों नम्य समाजों में ।

सफ्त समाओ और आदिम नमाजों का अत्तर अब विभाजन के आधार पर भी नहीं माना जा सकता स्थोति आदिम समाजों के जीवन में भी श्रम विभाजन के अकुर पाये जाते हैं। राजा ताइरार, छोहार, गायक सभी का अपना-अपना विशेष स्थान है। यदाप हेलेंगी आस्थान का लोहार 'हिफोस्टम' लेगडा है, और हेलेंनी कथा का कवि होमर अप्या है। इससे यह ध्वनि निकली है कि आदिम समाज के विशेषज्ञ असामान्य लोग होते थे जिनमें सब कार्य करने की समता नहीं होती थी, जो हरफन मीला नहीं होते थे। सम्य तथा आदिम समाजों का अत्तर यह है कि जनकी अनुकरण की श्रीक्त दिया में है। अनुकरण सामाजिक जीवन का विशेष गुण है। समी सामाजिक कार्यों में आदिस समाजों में भी यह विश्व होये हो वेद को मिलती है। आज की

१. गणविह्नवाद । उत्तर अमरीका के प्राचीन एंडियनों में प्रतीकों की पूजा ।

फिरम तारिकाओं से लेकर पहले की साधारण महिलाओं तक में यह बात पायों जाती है। किन्तु दोनों समाजों में इनकी दिवाएँ भिक्ष है। जितनी हमें जानकरी है उसके अनुसार अनुकरण की दिवाग पहले की पीक्षी को ओर तथा मरे हुए पूर्वजों को ओर होती है जो दिवाई तो नहीं देते, किन्तु उनकी अनुकरण पीछ को ओर और मुतका प्रभाव जीवित बुजुर्गों पर पढ़ता है। ऐसे समाज में जहाँ अनुकरण पीछ को ओर और मुतकाल की ओर होता है उसमें कहि आचार का शासन रहता है और समाज गतिहीन रहता है। इसके विपरीत जो समाज सम्पता की ओर बढ़ रहे हैं उनमें अनुकरण की अनुसि समाज के सर्वजशील व्यक्तियों की ओर होती है विनके पीछे बहुत से लोग पढ़ा करते हैं क्योंकि वे अनुआ होते हैं। ऐसे समाज में, जैसा कि वास्टर बेजहाट ने अपनी पुरतक 'फिवक्स एव्य पीलिटक्स में लिखा है 'कहियों की रोटो (केंक)'तोड़ दी जाती है और समाज परिवर्तन तथा विकास की और गतिशील एदता है।

किन्तु यदि हम अपने से यह सवाज करें कि यह अन्तर आदिम तथा सम्य समाजों के बीच स्थायों और मीजिक है तो हमारा उत्तर होगा, नहीं । क्योंकि आदिम समाजों की अवस्था हमें गतिहान दमिजर माजूम पड़नी है कि उनका प्रत्यक्ष ज्ञान हमें उनके दिवहास की अनित्यस समाजों में प्राप्त होता है । यदार्थ प्रयत्न ज्ञान नहीं है, पिर भी तकें से यह पता चच्छा है कि आदिम समाजों में भी ऐसा समय अवस्य गहा होगा जब उनकी गति तीच गही होगी जितनी किसी सम्य समाज की अव तक नहीं हुईं । हमने गहरू के हाई है कि आदिम समाज उत्तरा हो पुराना है कि जितनी मनुष्य जाति, सगर हमें कहाना चाहिए था कि वह उससे भी पुराना है । मनुष्य के अतिरिक्त और जो जितनी मनुष्य जाति, सगर हमें कहाना चाहिए था कि वह उससे भी पुराना है । मनुष्य के अतिरिक्त और जो उत्तरा हमें अपने पह कर कर सामाज के अतिरिक्त और जो उत्तरा हमें अपने पह स्वतरा हमें प्रत्य हम सम्बद्ध के अतिरिक्त और जो उत्तरा हमें अपने पह प्रकार के सामाज कि जाति सम्यार स्वतरा या । जिन परित्ययों में अब मानव (सब-मन) से साम में परिवर्तन हुआ उसका कोई वालेखन हमारे पास नहीं है । आदिम समाज की छत्याया में जो परिवर्तन हुआ वह महान् या और विकास में बहुत वश्च कर समाज भी प्रत्यक्त स्वार में अपने प्रत्य हमान स्वार के हैं ।

प्रत्यक्ष झान से आदिम समाजों को जो हमने पाया है उसकी तुलना ऐसे लोगों से की जा सकती है जो पहाड के एक क्यार पर चुम्बाप पड़े हुए हैं और उस कमार के नीचे खड़ा है और ऊपर चट्टा है। मध्यता की तुलना इन पड़े हुए लोगों के उन साधियों से की जा सकती है जो अभी-उठ खड़े हुए हैं और ऊपर पड़ान की ओर चढ़ना आरम्ब कर एहें हैं और हम लोग दर्शन है जो अभी-अभी आये हैं, जिनकी दृष्टि की सीमा कगार तथा ऊपर वालो चट्टान के निचले भाग तक सीमित है और जो मही भिन्न-भिन्न सिस्तियों में देख रहे हैं। एकएफ हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि चड़ने वाले पहल्कान हैं और जो पड़े हुए हैं उनके अंग लक्का से शिषल हैं, किन्तु अधिक सीचने पर हमें अपना निर्णय रोक लेना अधिक बढ़ियमा होगी।

सब पूछिए तो जो लोग पड़े हुए हैं वह लक्बा के रोगी नहीं हो सबते । कगार पर वह पैदा नहीं हुए होंगे जौर बहुं से इतनी कपर स्वयं आये होंगे, कोई दूसरा उन्हें लाया न होगा । उनके इयरे साथीं जो अभी चढ़ रहे हैं उन्होंने अभी इस कगार को छोड़ा है और कपर को चुहान की और जा रहे हैं । कपर का कगार दिखाई नहीं दे रहा है. इसलिए हम नहीं कह सकते कि वह कितना ऊँचा है और उस तक चढ़ाई कितनी किंग्नि होंगी । हम इतना जानते हैं कि दूसरे कगार तक पहुँचे बिनान ने ठहर सकते हैं, न आराभ कर सकते हैं । चाहें नहीं हो शहरे पहुँचन होगा । हम प्रत्येक चढ़ने बाले की शक्ति, कौशल और साहस जान भी ले तब भी हम यह नहीं कह सकते कि ऊपर के कमार पर, जहाँ तक पहुँचने की चेटा वे कर रहे हैं, सब पहुँच जायेंगे । हम यह निष्वपदुर्वेक कह सकते हैं कि उनमें से कुछ कभी नहीं पहुँचेंगे । हम यह कह सकते हैं कि एक-एक व्यक्ति जो परिश्रम से चढ़ रहा है उसकी दूनी संख्या (हमारी नष्ट सम्प्रताए) यक कर और हार कर नीचे के कमार पर मिर परी हैं ।

अभी हम जिस बात की खोज कर रहे थे उसमें हमें सफलता नही मिली कि आदिम समाजो और सभ्य समाजो में स्थायी तथा मौलिक अन्तर क्या है, किन्तु हमे इस बात का कुछ आभास मिला कि सभ्यताओं की उत्पत्ति तथा प्रकृति क्या है । यही हमारे अनुसंधान का मुख्य विषय है । आदिम समाज का सभ्य समाज में कैसे परिवर्तन हुआ। यहाँ से आरम्भ करते हुए हमको पता चला कि यह परिवर्तन इस बात में है कि गतिहीन अवस्था से गतिशील अवस्था में समाज पहुँचा । हम दखेंगे कि यही सिद्धान्त सभ्यताओं के विकास में भी लाग होता है। अर्थात आन्तरिक सर्वहारा वर्ग उन पहले की सध्यताओं के प्रक्तिशाली अल्पसंख्यकों से अलग हो गया जिनकी सर्जनात्मक शक्ति समाप्त हो गयी थी । ये शक्तिशाली अल्पसंख्यक वर्ग हमारी परिभाषा के अनुसार गतिहीन है। क्योंकि यह कहना कि उन्नतिशील सभ्यता की सर्जनशील अल्पसंख्या पतित या भ्रष्ट होकर छिन्न-भिन्न होती हुई सभ्यता की शक्तिशाली अल्पसख्या हो गयी का अर्थ यही है कि जिस समाज का वर्णन हो रहा है वह गतिशील से गतिहीन अवस्था में आ गयी। इस गतिहीन अवस्था से सर्वहारा वर्ग का अलग होना गतिशील प्रतिकिया है। इस दृष्टि से हम देखेगे कि शक्तिशाली अल्पसख्या से सर्वहारा का पथक होना एक नयी सभ्यता की उत्पत्ति है जिसका परिवर्तन गनिहीनता से गतिक्वीलता की ओर होता है । यह उसी प्रकार है जैसे आदिम समाज से सभ्य समाज में परिवर्तन होता है । चाहे सभ्यताएँ एक दसरे से सम्बन्धित हो या न हो, सबकी उत्पत्ति समान है । और जैनरल स्मटस के शब्दों में 'मानवता एक बार फिर गतिमान है।'

स्वैतिकता और गतिचीलता, चाल, विश्वास और फिर चलना यह लयपूर्ण अदल-बदल विश्व की मीलिक प्रकृति है, सतार के अनेक बिद्वानों ने अनेक समय में ऐसा कहा है। में नी समाज कि बिद्वानों ने अपने प्रमुद्ध कर में देशा है। मिन में निर्माण कर में देशा है। मिन में निर्माण कर में देशा है। मिन में निर्माण करें पार्य में है। मिन में निर्माण की पार्य में पार्य में प्रमुद्ध के सार्य को स्वास के सार्य अपरे कि कर के स्वास के सार्य अपरे कि कर के स्वास के सार्य के प्रमुद्ध के प्रमुद्ध के सार्य के प्रमुद्ध के प्रमुद्ध के प्रमुद्ध के प्रमुद्ध के सार्य के

### (२) प्रजाति (रेस)

यह स्पष्ट और निश्चित तथ्य है कि 'धिन' के रूप में, जो मनुष्य का आदिस समाज था, वह तत्र ६००० वर्षों में बांग के सम्य समाज के अपर चट्टान पर बढ़ा तो उसके कारण यही हो सकते हैंक जिन जोगों में नित हुई उन मनुष्यों में विशेष गुण ये जयवा जिस वातावरण में उन्होंने उफ्रति की उसमें कोई विशेषता थी जववा दोनों के पात-प्रियात में कोई विशेष बात थी। हम पहले यह दिचार करेंगे कि जिन बातों को बोज हम कर रहे हैं वे इनमें से किसी में मिळ जायें। क्या यह सम्भव है कि सम्यता की उत्पत्ति इस कारण हुई हो कि किसी जाति या प्रजातियों में विशेष गुण रहे हों?

प्रजाति मानव समाज के उस विशेष वर्ग को कहते हैं जिसमें कोई विशेष गुण हो और वह वंशानुगत हो । प्रजाति के बिन गुणों की हम कल्पना करते हैं वे मानसिक अथवा आरिमक है और वे कुछ समाजों में जन्मजात होते हैं । किन्तु मनोविशान, और विशेषत: सामाजिक मनो-विशान अभी बाल्यकाल में हैं । जब हम सम्यता की प्रगति में प्रजाति को एक कारण मानते हैं तब हम यह स्वीकार करते हैं कि विशेष मानसिक गुणों और भौतिक विशेषताओं में परस्पर सम्बन्ध है ।

प्रजाति सिद्धान्त के पश्चिमी देश के हिमायती जिस भौतिक गुण पर साधारणतः जोर दिया करते हैं बह रंग है। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि जारिमक और मानिसक सेण्ठता और खाल का रागीन न होना एक दूमरे से सम्बन्धित है। यदापि जीवन-विकान की पृष्टि से ऐसा सम्भव नहीं मालूम होता। सम्भवा के प्रजाति वाले विद्धान्तों में सबसे प्रसिद्ध वह है जिसमें सफेद चमडे वाले, पीले वाल वाले (जनक्रोटिकस) नीली-मूरी औंख वाले (ग्लाकोपियन) और लम्बे सिर वाले (डालिकोसिकासिय) मनुष्यों को सबसे जेंबा माना जाता है जिन्हें कुछ लोग नार्डिक मानव कहते हैं और जिन्हें निट्सों ने 'स्वर्गकेश वाला पशु' (द स्लाड बीस्ट) कहा है। टयटानिक वाजार में इस मृति का मृत्य जीवना उचित्त होगा।

सबसे पहले नार्डिक मानव की उच्चता फास के एक रईस काम्टे हि गोबिनो ने उफ़ीसबी गती के आरम में प्रकट की थी। इस 'सबफेंक बाले पष्टुं की उच्चता कांत की क्रांति के समय के विवाद की एक घटना के कारण सामने आयी थी। जब कांस के रईसों की जागीरे छोनी जा रही भी और उन्हें देश से निकाला जा रहा था या फासी दी जा रही थी तब ऋतिकारी रहन के पण्डितों को तब तक चैन नहीं मिल्ला या जब तक वे उस समय की घटनाओं को शास्त्रीय रूप नहीं दे देते थे। उन्होंने घोषणा की कि 'पाल' लोग जो चौदह शतियो तक पराधीनता में रहे हैं अब अपने कांस विजंताओं जा राइन के पीछे अंधकार में खदेह रहे हैं जहां से वे जनरेला के समय आये ये और इन बचेरों के जबरहत्ती अधिकार के वावजूद गाल की धरती पर अपना अधिकार जमा रहे हैं जो सदा से अपनी ही रही।

इस कलजबूल बात का गोबिनों ने और भी अधिक कलजबूल उत्तर दिया । उसने कहा "मैं आप की बात स्वीकार करता हूँ। मैं यह मान लेता हूँ कि क्षांस की जनता गआल की बधज है और कास के रईन क्रांक के बचाज है और दोनों के शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं में मम्मय्य भी हैं। तो क्या आप स्वमुच यह समझते हैं कि गजाल सम्पता के प्रतीक है और फाक वर्षरात के? गजाल की सम्पता कहा से आधी? रोम से। रोम कैसे महान बना 'उसी नार्डिक रक्त के आरम्भ से विस्त काकी रक्त ने हमारे शरीर में प्रवेश किया। प्रारम्भिक रोम और उद्यो क्यार प्रारम्भिक रोम और उद्यो क्यार प्रारम्भिक रोम और विश्व से वी उत्तर के सम्पता के किया के से पित बात का विश्व की तथा वो उत्तर के शक्तिशाली लोगों के बंदाव वे और जिन्हों वुर्व कर्स देने वाले मम्म सागर के किनारे के कमबोर निवासियों पर अपना प्रमुख जमाया। कुछ दियों के बाद उनके रक्त में मिथन हुआ और वैपन हुंचल हो गयी जीर उनकी शक्त हुंचल हो गयी जीर उनकी स्वत्र हुंचल हुंचल हो जीर उनकी स्वत्र हुंचल हो गयी जीर उनकी स्वत्र हुंचल हो गया है।

का ह्यास हो गया। फिर वह समय आया कि उत्तर से पीछे बाल वाले विजेताओं का दल उनकी रक्षा के लिए आया और उसने सम्यता को फिर से जीवित किया। ये फांक लोग थे।"

सह उन तस्यों की शूंखलाओं का मजेदार वर्णन है जिसका हमने पहले हेलेंनी और फिर परिचमी सम्यता की उत्पत्ति का दूमरे के व किया है। उनका चतुराह से मरा राजनीतिक मजाक हरालिए जेंचा कि उस समय एक जोन हुई थी और गोविनो ने उससे लाभ उठाया। बोज यह सी कि सारे यूरोप की सभी जीविन भाषाएँ तथा विकास की राजित की राजित की सारे यूरोप की सभी जीविन भाषाएँ तथा वक्तासिक हैं देगी और कर वाहे महें पह तहे हैं से सम्बन्धित है और एक बड़े भाषा-परिवार के सब जेंग हैं। यह ठीक ही परिचाम निकासा याया कि आरम्भ में कोई एक मीजिक माचा रही होगी जैसे 'आर्थ या 'इष्टोयूरोपियन' जीर उसी भाषा का भाषाएँ निकली होंगी। इसका गक्त परिचार हो कि जान हो में वे भाषाएँ प्रचित्त की उत्तर की सोच की साथ प्रचार की जान की स्वीत की स्वीत की स्वीत की स्वीत की साथ प्रचार की जान की साथ की साथ की साथ प्रचार की साथ प्रचार की साथ की साथ प्रचार की साथ की साथ

इस मनमौजी कासीसी ने जो खरहा दौडाया उसमें जर्मनो की मजबूत टोगे बाजी मार छे गयी । जर्मन शब्द-शास्त्रियो ने इच्छो-मूरोपियन शब्द के स्थान पर इच्छो-जर्मन शब्द बैठाया और इस कल्पित जाति का निवास प्रशा का राज्य-क्षेत्र निर्धारन क्रिया । १९१४-१८ के युद्ध के कुछ पहले एक अयेज हाउद्धरन स्टबर्ट चैम्बरलेन ने जिनका प्रेम जर्मनी से हो गया था एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था—'द फाउच्डेयास आब द नाइनटीन्च सेचुरी' जिसमें इच्छो-जर्मन लोगों में असने बात्ने और ईसामसीह का भी नाम रखा।

अमेरिकनों ने भी इस 'नाडिक मानव' का उपयोग किया । १९१४ के पहले पच्चीस वर्षों में बहुत-से दक्षिण पूरोग निवामी अमेरिका मे प्रवास कर गये । कुछ समय मेडिसन प्राट तथा ज्ञादाप स्टाडर्ड ऐसे लेखकों ने कहा कि इस प्रकार का प्रवास रोकना चाहिए जिससे सामाजिक माम्यताओं की शुद्धता असुण्य रहे । वे यह शुद्धता असरीको सामाजिक मान्यताओं की नहीं, बक्ति मार्डिक लाति की असरीको शाखा की चाहते थे ।

ब्रिटेन का इसरायलवाद का सिद्धान्त भी इसी प्रकार का था। केवल भाषा दूसरी थी और इसमें काल्पनिक इतिहास का एक विचित्र धर्म-दर्धन से समर्थन किया गया था।

विचित्र बात यह है कि हमारी सम्बता के प्रजातिवाद के प्रचारक इस बात पर जोर देते हैं कि गोरा चमदा आध्यासिक महत्ता का चिल्ल है और दूसरी प्रजातियों से यूरोपीय प्रजाति महान् है तथा नार्किक प्रजाति दूसरी यूरोपीय प्रजातियों से महान् है, किन्तु जापानी दूसरा भौतिक प्रमाण उपस्थित करते हैं। जापानियों के बरोर पर बाल नहीं होते उनके पश्चीत उत्तरी होम में एक आदिम जाति रहती हैं वो दूसरे प्रकार की है। वह प्राय सामान्य यूरोपियनों के समान होती हैं जिन्हें बाल बाले ऐन् कहते हैं। इसलिए स्वाधान्य बाल का न होना वे आध्यासिक महत्ता का चिक्क मानते हैं। यद्यपि उनका दावा भी उतना ही निराधार है जितना हमारा गोरे चनड़े बाला दावा फिर भी, हम कह सकते हैं कि उत्परी इन से उनका दावा ठीक जान पडता है क्योंकि जहाँ तक बाल का सम्बन्ध है बिना बाल बाला आदमी अपने भाई बन्दरों से बहुत दूर हैं।

मानव-जाति के इतिहासकारों ने (एथनोलोजिस्ट) सफेद रंग के मनुष्यों को शारीरिक गणों के अनुसार विभाजित किया है। ये हैं, जैसे लम्बे सिर या गोल सिर बाले, गोरे चमडे या काले चमडे वाले तथा इसी प्रकार और । उन्होने सफेद 'प्रजातियो' के तीन प्रकार बताये हैं, नार्डिक, आल्पीय तथा मध्यसागरी । इस कथा का जो भी मृत्य हो हम इस बात पर विचार करेगे कि इन जातियों ने सभ्यता के निर्माण में क्या योगदान किया है। नार्टिक प्रजातियों ने चार या सम्भवत पाँच सभ्यताओं का निर्माण किया है। वे हैं भारतीय (इडिक), हेलेनी, परिचमी, रूसी परम्पराबादी ईसाई और सम्भवतः हिताइत । आल्पीय जातियो ने सात सम्याताओ का अथवा सम्भवत. नौ का निर्माण किया है-सुमेरी, हिताइत, हेलेनी, पश्चिमी परम्परावादी ईसाई तथा उसकी रूस की दोनो शाखाएँ, ईरानी और सम्भवतः मिस्री और मिनोई। मध्य-सागरी प्रजाति ने दस सभ्यताओं का निर्माण किया है—मिस्री, समेरी, मिनोई, हेलेनी, पश्चिमी परम्परावादी ईसाई समाज का मल रूप, ईरानी, अरबी और बैबिलोनी। मानव जाति के भरे वर्ग ने (ब्राउन) -- जिसमें भारत की द्रविड और इण्डोनेसिया की मलय प्रजातियाँ शामिल है—दो सभ्यानाओं का निर्माण किया है—भारतीय और हिन्दू। पीली प्रजाति ने तीन सभ्यताओ का निर्माण किया है—चीनी और सदद पूर्व की चीनी और जापानी सम्याताएँ। अमरीका की रक्त वर्ण की प्रजाति ने चार अमरीकी सभ्यताओं का निर्माण किया है । केवल काली जातियों ने अभी तक किसी सम्यता का निर्माण नहीं किया है। सफेद प्रजातियाँ इस विषय में अगुआ है. किन्तु यह याद रखना चाहिए कि बहत-सी सफेद जातियाँ ऐसी है जिन्होने काली जातियों के समान ही सभ्यता के निर्माण से कोई योगदान नहीं किया है। यह जो विभाजन किया गया है उससे यदि कोई तथ्य की बात निकलती है तो यह कि हमारी आधी सभ्यताओं के निर्माण में एक से अधिक प्रजातियों का हाथ है । पश्चिमी और हेलेनी प्रजातियों में प्रत्येक ने तीन-तीन सभ्यताओं का निर्माण किया है। यदि सफेद प्रजाति के नार्डिक, आल्पीय और मध्यसागरी उपजातियों के समान पीली, भूरी और लाल प्रजातियों का भी उप-जातियों में विभाजन किया जाय तो हमें पता लगेगा कि इन्होंने भी एक से अधिक सभ्यताओं का निर्माण किया है। इन उप-विभाजनो का क्या महत्त्व है अथवा ऐतिहासिक और सामाजिक दिष्ट से कभी वे विशिष्ट प्रजातियाँ थी, कहा नहीं जा सकता । और यह सारा विषय अन्धकार में है ।

किन्तु पर्याप्त रूप से कहा जा चुका है जिससे यह सिद्ध होता है कि कोई एक विशिष्ट प्रजाति थी जिसके द्वारा 'यिन' से 'याग' तक अर्थात् गतिहोनता से गतिषीलता की ओर छ हजार वर्ष पहले सम्यता का विकास ससार के एक भाग से दूसरे भाग की ओर हजा है ।

#### (३) बातावरण

विगत चार शतियों में हमारे पश्चिमी समाज का जैसा विस्तार हुआ है उसके कारण आधुनिक पश्चिमी विद्यान हरितहाल में अजातीय तथ्य को बहुत अधिक महत्त्व देते छते हैं। इस विस्तार के कारण पश्चिम के लोग ससार की ऐसी प्रजातियों के सम्पर्क में आये हैं जो इसके सम्कृति में ही नहीं, शारीरिक गठन में भी भिन्न थे। यह सम्पर्क बुद्धा अभिन्नता का था। ऐसे सम्पन्नीं का परिणाम यह हुआ कि शारीरिक उत्पत्ति के आधार पर कैंची और नीची प्रजातियों की प्रावना उत्पत्त हुई। उन्नीसवी शती में जब चान्स्त शारीबन तथा और वैशानिक अन्वेयको न खोज की तब उसके आधार पर परिचम के लोगों में जीव-विशान के अनुसार जातियों के बढ़े-छीट होने की प्रावना जाग ठटी थी।

प्राचीन यूनानी भी व्यापार के लिए और उपनिवेश बनाने के लिए ससार में फैले, किन्तु उस समय का संसार छोटा था। उसमें संस्कृतियाँ तो अधिक थी, किन्तु शारीरिक दृष्टि से प्रजातियाँ इतनी अधिक नहीं थी । यूनानियों की दृष्टि में (जैसे हेरोडोटस) मिश्री और सीरि-याइयों में बहुत अन्तर रहा हो और उनके आचार-विचार भिन्न रहे हो, किन्त्र शारीरिक दिष्ट से वे युनानियों से उतने भिन्न नहीं ये जितना पश्चिम अफीका का नेग्रो और अमरीका का रक्त वर्ण का मन्ष्य यरोपियनो से है । इसलिए यह स्वाभाविक था कि यनानियो ने जो सास्कृतिक अन्तर इन लोगो में पाया उसका आधार शारीरिक और भौतिक उत्पत्ति अर्थातु जातिगत आधार नहीं माना । उन्होंने इस अन्तर का आधार भौगोलिक आवास, धरती और जलवायु का समझा । एक पुस्तक है 'इन्फ्लुएन्सेज आव एटमास्फियर, वाटर एण्ड सिचुऐशन', जो ईसा के पूर्व पाँचवी शतों में लिखी गयी थी और जो बोकराती (हिपोक्रिटीज) परम्परा की औषधियों की पुस्तको के सग्रह में है। इससे इस विषय पर यूनानियो का मत व्यक्त होता है। उदाहरण के लिए, उसमें हम पढ़ते हैं 'मानव आकृति-विज्ञान का इस प्रकार विभाजन हो सकता है—'जगल' और जल से भरा हुआ पहाड़ी वर्ग, जलहीन और क्षीण मिट्टी के प्रदेश के रहने वाले, दलदली घास वाले क्षेत्र के रहने वाले, और उस प्रदेश के रहनेवाले जहाँ जंगल नही है और पानी का निकास अच्छा है....। उस प्रदेश के रहने वाले जो शैलमय (राकी) धरती और ऊँचाई पर है, जहाँ पानी भी खूब है, और जहाँ जलवायु के परिवर्तन का अन्तर अधिक है, बड़े डील-डौल वाले होते है। उनका शरीर कब्टो को सहने बाला और साहसी कार्य के उपयुक्त होता है ...। उन देशो के रहने वाले जो निचला होता है जहाँ दलदली घास होती है, उमस होती है, जहाँ ठण्डी के बजाय गर्म हवा अधिक बहती है, उष्ण पानी पीने को मिलता है, उतने ऊँचे और पतले दबले नहीं होते बल्कि मोटे, गठे, ठिगने और काले बाल वाले होते हैं और उनका रग भी काला होता है और उनके शरीर में बलगम कम और पित अधिक होता है। साहस और सहनशीलता उनके स्वभाव में उतनी नहीं होती, किन्तु सस्याओं के सहयोग से उनमें यह गुण उत्पन्न हो सकते हैं.. । अधिक केंचाई के रहते बालों का, जहाँ तेज हवाएँ चलती है, जल की अधिकता है और ऊँचाई-नीचाई है गठन भारी भरकम होती है। उनमे व्यक्तित्व (परसनाल्टी) की कमी होती है और उनके चरित्र में कायरता और भीक्ता होती है ..। अधिकाश अवस्थाओ से मनुष्य का शरीर और उसका चरित्र देश की भौतिक परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं।'र

<sup>9.</sup> इस सम्बन्ध में वर्तर शा यूनानियों से सहमत है। जिन्होंने 'जान यून्स अदर आइलड' की मुन्तिभा पढ़ी है उन्हें बाद होगा कि 'केस्टिक जाति' की कल्पना को वे सिरस्कार से टारु देते हैं और उनका कहना है कि अवेज और आइरिश में जो अन्तर है वह दोनों ड्रोमों की आयोहबा के कारण है।

हिपोकेटीच : इन्क्युएसोच आव एटमास्कियर, बाटर एण्ड सिबुएसन—अनुवादक, ए० के० ट्वायनबी, अध्याय १३ और २४ : श्रीक हिस्टारिकल बाट काम होमर ट दि एक आव हेराबिलयस—पु० १६७-८ ।

किन्त 'बातावरण का सिद्धान्त' का हेलेनी उदाहरण दो प्रदेशो की तुलना से लिया गया था। एक नील की निचली घाटी के जलवायु का प्रभाव मिश्रियों के शरीर, चरित्र और संस्थाओं पर, इसरा यरेशियाई स्टेप के जलवाय का प्रभाव सीथियनो के शरीर, चरित्र और संस्थाओं पर। मानव समाज के विभिन्न भागों में जो मानसिक (बौद्धिक तथा आत्मिक) अन्तर पाया गया है उनके सम्बन्ध में यह बताने की चेष्टा की जाती है कि उनके कारण प्रजाति सिद्धान्त और वातावरण सिद्धान्त दोनो है। यह मान लिया जाता है कि यह मानसिक अन्तर प्रकृति के भौतिक अन्तर से स्थायी रूप से कारण और कार्य की भाँति सम्बन्धित है। मनुष्य के शरीर की गठन के अनुसार जाति-सिद्धान्त बनाया गया और विभिन्न जलवाय तथा भौगोलिक परिस्थितियो में जो समाज रहते हैं उनके अनसार वातावरण सिद्धान्त बनाया गया । दोनो सिद्धान्तों का सार दो परिवर्तन-शील सम्बन्धो पर बनाया गया है। एक मे शरीर और चरित्र और इसरे मे बातावरण और चरित्र । यदि इन सिद्धान्तों को स्थापित करना है तो यह प्रमाणित करना होगा कि यह सम्बन्ध स्थायी और अचल है। हमने ऊपर देखा है कि इस परीक्षा में प्रजाति-सिद्धान्त नहीं ठहरता और अब हम देखेंगे कि वातावरण-सिद्धान्त यद्यपि उतना असगत नही है, फिर भी प्रमाणित न हो सकेगा । हेलेनी सिद्धान्त की परीक्षा हम दो उदाहरणो द्वारा यूरेशियाई स्टेप तथा नील घाटी से करेगे । हम पुष्वी पर और भी क्षेत्र ढंढेगे जो जलवाय तथा भौगोलिक दृष्टि से इनके समान है। यदि हम यह देखेंगे कि वहाँ की जनता का चरित्र और उनकी सस्थाएँ भी सीथियन तथा मिली लोगों के समान है तो बातावरण-सिद्धान्त प्रमाणित होगा, नही तो वह कट जायेगा।

पहले हम युरेशियाई स्टेप को ले। यह वह विस्तृत क्षेत्र है जिसके केवल दक्षिणी-पश्चिमी भाग से युनानी परिचित थे। इसके साथ हम अफेशिया (एफेशियन) स्टेप का मिलान करे जो अरब से उत्तरी अफीका तक फैला हुआ है । एशियाई और अफेशियाई समानता के साथ-साथ न्या वे मानव समाज भी समान है जो इन दोनो क्षेत्रों में पैदा हुए हैं ? उत्तर मिलता है—हाँ। दोनो क्षेत्रो मे खानाबदोश समाज उत्पन्न हुए । दोनो क्षेत्रों मे जो समानताएँ और अन्तर है उसी के समान उनमें समाजों में भी समानताएँ और अन्तर है। अन्तर, जैसे पशुओं के पालने में है। अधिक परीक्षा में यह सम्बन्ध समाप्त हो जाता है । क्योंकि ससार के इस प्रकार के दूसरे प्रदेशो में जैसे उत्तरी अमरीका के 'प्रेयरी', वेनेजुअला के 'लानो', अरजेटिना के 'पम्पा' और आस्ट्रेलिया की गोचर भूमि में खानाबदोश समाजो का वातावरण है, किन्तु वहाँ उनके निजी खानाबदोश समाज नहीं उत्पन्न हुए । इन क्षेत्रों की समता में सन्देह नहीं क्योंकि आधनिक काल में पश्चिमी समाज ने अपने उद्यम से इससे लाभ उठाया है। पश्चिमी पश्पालको (स्टाक-मैन) के अग्रगामियों ने, जैसे उत्तरी अमरीका के ग्वाले (काउ-व्यायज) दक्षिणी अमरीका के 'गाची' (अमरीका के मलवासी और यरोपियनो की सम्मिलित नस्ल) और आस्ट्रेलिया के पशुपालक (कैंटलमैन), इन निर्जन प्रदेशो पर कई पीढियो तक दखल जामये रखा जब नये हल और नयी चिक्तयाँ नहीं चली थी । सीथियनो, अरबों और तातारो की भाँति उनकी ओर भी मानव समाज आकृष्ट हुआ था । अमरीकी और आस्ट्रेलियाई स्टेपो में अवश्य ही शक्तिशाली क्षमता होती, यदि कुछ ही पीढियों के लिए समाज के इन अगुओं को, जिनके पास कोई खानाबदोशी परम्परा नहीं थी और जो आरम्म से ही खेती और निर्माण (मैनफैक्चर) के सहारे जीवन-यापन करते थे, खानाबदोश बना लेते । यह भी ज्यान देने योग्य है कि पश्चिमी गर्वेषको (एक्सप्लोरर)

को इन प्रदेशों में जो लोग मिले वे इन खानाबदोशो के स्वर्ग में खानाबदोशी का जीवन नहीं बिताते थे, बल्कि शिकार की वृत्ति से जीवन-निर्वाह करते थे ।

यदि हम नील नदी की निचली घारा की भी इसी प्रकार की परीक्षा कर दे तो यही परिणाम होगा ।

अफीयपाई भू-दृश्य (लैंडरकेप) में निवकों नील की बाटी विडबना है, । मिल का जलवायुं उतनी ही मर्स है जितना उतके बारों और के विवाल कोंग्रे का। केवल एक मुक्तर अपवाद है। इस महान् नदी द्वारा लाया हुआ अक्षय जल अपवाद कोंग्रे ककारी मिट्टी (अस्पूवियम)। यह सम महान् नदी द्वारा लाया हुआ अक्षय जल अपवाद होती है। मिली सम्यवा के निर्मालाओं ने इस सम्पत्ति को ऐसे समाव के निर्माल में उपयोग किया जो इस चाटों की दोनों ओर के खानावदी- थियों से मिल भी। तो क्या मिल में नील के कारण जो विद्यंग बातावरण वन नाया है उती के अभाव में सम्याद के उत्तर्वात हुई है। इस यादे को प्रमाणित करने के लिए हमें यह देखना है। एक स्वात के अपवाद के लिए हमें यह देखना है। एक स्वात की समाणित करने के लिए हमें यह देखना है। एक इस बहान हो एसी हो सम्यवात का निर्माण हुआ है।

यह सिद्धान्त पड़ीस के क्षेत्र में अर्थात् दकार (युक्टीन) और फरात (टाइफित) की निकणी पादी में, कहीं की ही परिम्थिताया है, ठोक उतरता है। यहां बैसा हो भीनिक बतावरण है अर्थ में दें से हो स्थानिक कातावरण है अर्थ में दें से हो समाज, मुनेरी का विकास हुआ है। किन्तु यह सिद्धान्त वर्धा काकार की किन्तु उनसे छोटी जार्डन की भारी में ठोक नहीं उतरता। यह पाटी के भी किन्ती समयता का केन्द्र नहीं रही है। अगर हमारी यह बात ठीक है कि निक्ष पाटी को सम्यता मुमेरी आदे तो यह निद्धान्त निम्ध पादी के किए भी ठीक नहीं उतरता। गंगा की निक्की पाटी स्थारी यह बात ही सिर्माणि की जा सकती क्योंकि कहीं का जलवायु बहुत नम और उन्हों है। समस्त्री और मिर्मिसिसी की निक्की भारियों भी सम्मिनित नहीं को जा सकती क्योंकि वहां की आवोहवा बहुत नम और शीतीरण है। किन्तु बहुत खिड़ान्यों आठोजक भी इस बात से इसकार नहीं कर सकता कि जो सोमिन्त बहुत कि खड़ान्यों आठोजक भी इस बात से इसकार नहीं कर सकता कि जो सोमिन्तिक बतातावरण सिस्स और सिर्मोशोदानियां में है बही युनाइटें स्टेट्स की कोजोरीटों ने नदी की घाटी में है। आयुनिक यूरोपीय उपनिविध्यों के हाथों, जिनके पास यूरोपीय साधन ये, अपरीका की इन निर्देश हारा बही वमरकतार हुए जो नीक और सरात में मिन्ती और सुनेरी इस्ता हुए यें। किन्तु यह वसलकार हुए जो नीक और सरात में मिन्ती और सुनेरी हस्याग जिन्हों कही हो थे। किन्तु वह वसलकार हुए जो नीक और सरात में मिन्ती और सुनेरी हस्याग जिन्हों कही की की सुनेरी हम्मी सुनेरी बीत तही कि सुनेरों कर सुनेरों कर सुनेर की नहीं सुनेरी बीत सुनेरों कर सुनेरों कर सुनेरों कर सुनेरों विद्या विपास की की सुनेरों कर सुनेरों कर सुनेरों की नहीं स्थान जिन्हों कही और सुनेर वह से सह चतराई सीखी नहीं बीत हमें सुनेरों कर लोगों में सुनेरों कर की सुनेरों कर से पड़ सुनेरों की नहीं सुनेरों की सुनेरों कर सुनेरों कर सुनेरों सुनेरों की नहीं सुनेरों की नही सुनेरों कर सुनेरों कर और सुनेरों कर सुनेरों कर सुनेरों की नहीं सुनेरों कर सु

इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि 'नदी वाली' सम्यता वातावरण के कारण नहीं उत्पन्न हुई और यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि उसी प्रकार के बातावरणों में एक जगह सम्यता विकसित हुई और दूसरी जगह नहीं तो हमारा यह कथन पुष्ट हो जायेगा।

ए विद्याद सम्मता ऊँबे पठार पर उत्पन्न हुई । इसकी उपलब्धियाँ अमेजन की तराई के लोगों की उपलब्धियों से जिल्न की क्योंक को लग्न अक्षम्य थे । तो क्या पठार इसका कारण है जिससे ए एक्बाई सम्मता अपने असम्य पड़ी स्वासों से आगे बढ़ गयी । इस विचार को ठीक मानने से एहले हमें अफ़ीका के बियुवन रेखा के निकट के उन अक्षायों को ओर देखान वाहिए वो पूर्वी अफीका के बियुवन रेखा के निकट के उन अक्षायों को ओर देखान वाहिए वो पूर्वी अफीका, कारों बेसिन के अगलों की वाल में है। यहाँ हमको पता चलेगा कि न तो अफ़ीका के पठार पर किसी सम्प्रता का विकास हुआ और न पास को नदी के हर-भरे बगलों में।

उसी प्रकार हम देखते हैं कि मिनोई सभ्यता थल से घिरे हए सागर में कुछ द्वीपो के समूह

में उत्पन्न हुई जहां मध्यसागरी बलवायु था । किन्तु उसी प्रकार का वातावरण होते हुए जापान के अन्तर्देशीय सागर मे उस प्रकार की डीण वाली सम्मता नही उत्पन्न हुई । जापान में कभी किसी स्वतन्त्र सम्प्रता का जन्म नहीं हुआ । वहाँ की सम्प्रता चीन की सम्प्रता डारा उत्पन्न हुई है ।

कभी-कभी कहा जाता है कि जीन की सम्पता हागहो की घाटी के कारण उत्पन्न हुई क्योंकि उसी प्रदेश में इसका जन्म हुआ, किन्तु वही जलवायु, मिट्टी, मैदान और पहाड़ होते हुए डेन्यूब नदी की घाटी में उस प्रकार की सम्पता नहीं पैदा हुई।

गाटेमाला तथा बिटिश हाण्युप्राज में जहां जल्ल किटबन्धीय वर्षी होती है और जो बहुत हरा-परा है माया सम्यता का जन्म हुआ। किन्तु वैसी ही परिस्थित में अमंजन तथा कामो निर्देश की माटियों में किसी सम्यता का जन्म नहीं हुआ। यह ठीक है कि ये दोनो निर्दाय विषुक्त रेखा के इधर और उधर वहती है और माया सम्यता का विकास विषुक्त रेखा के पृष्ट अश उत्तर हुआ है। अगर हम पन्द्रहवे अकाश के साथ-साथ बन्ने तो ससार की दूसरी ओर अंगकोर बाट के खण्डहर मिलेगे जो कम्बोबिया के उल्ल किटबन्धीय जलवायु और हरियालों के क्षेत्र में है। अवस्य ही मामा के कोगन और इस्मुक्त नगरों से इनकी तुलना ही सकती है। किन्तु पुरातत्व के प्रमाणों से सिद्ध होता है कि यह सम्यता कम्बोबिया की नहीं थी, बल्कि हिन्दु सम्यता की एक शाखा थी जिसका जन्म भारत में हुआ।

इस पर और भी बिवेचन किया जा सकता है, किन्तु हम समझते हैं कि इतना कहा जा चुका है कि पाठकों को विश्वास हो जायेगा कि अलग-अलग न तो प्रजाति, न तो बाताबरण ने गत छ-हुआर वर्षों में ऐसा प्रभाव डाला है कि मानव के गतिहीन आदिम समाज को ऐसी प्रेरणा मिली हो कि सम्बता के सकटपूर्ण मार्ग की खोज में बहु चला हो। औं भी हो अभी तक जितना देखा गया है उससे न तो प्रजाति न तो बाताबरण से यह रहस्य खुलता है कि मनुष्य के इतिहास में यह परिवर्तन क्यों किसी विशेष प्रदेश में हो हुआ, बल्कि विशेष युग में भी हुआ।

### ५. चुनौती और उसका सामना

### (१) पौराणिक संकेत (माइयोलोजिकल क्लू)

अभी तक वो हमने सम्पता की उत्पत्ति के मूल तत्त्व बोजने का प्रयाम किया है उससे हमने आधुनिक भीतिक विज्ञान की क्लांतिकों सैली का प्रयोग किया है। हम अमूर्त प्रधान में विचार कर रहे थे, किन्तु इस प्रमान प्रधान कर रहे थे, किन्तु इस प्रमान की कोई लाम नहीं हुआ। हम जरा इस बात पर विचार कर कि हमारी असफलता इस कारण तो नहीं है कि हमारी असफलता इस कारण तो नहीं है कि हमारी अपफलता इस कारण तो नहीं है कि हमारी अपफलता हो को स्वाद हम अस प्रधान के हमें विचार को कारण को नहीं है कि हमारी अपफलता हो के कारण तायद हम उस भावना के शिकार हो गये जिसे हम क्रावदाभाग (अन्येवीटक फैलेसी) कह सकते हैं। रसकित ने हमें वेतावनी दी वी कि हमें निर्जीय परायों को मजीव मानने की अस्वपन के हैं विचार के स्वाद माने की आवस्यक है कि हम इसकी विपरीत भावना की भूल से भी वर्षे और एतिहाशिक विचारों में उसका प्रयोग न करें। अशोक इसमें अधीव लोगों का अध्ययन है और यह निर्जीव पदायों के अध्ययन की वैज्ञानिक प्रमाणि नहीं है। अस इस समस्या की इह करने के लिए हमें इसरे दा का अध्ययन के बुश करना चाहिए जिसे जेटी ने बताया है। विज्ञान के मूल की ओर से एक क्षण के लिए हम अवि मूं की और अपन कान पूराण की भाषा के लिए बाले ने भी राव की जीर से एक क्षण के लिए हम और मैं विचार की जीर स्वर्ण का प्रमान की भाषा के लिए की लिए की और से एक क्षण के लिए हम अवि मूं की और से एक क्षण के लिए हम अवि मूं की और से एक क्षण के लिए हम अवि मूं की और सार्ण के लिए हम और विचार की की सार्ण की लिए से की सार्ण की लिए की

यह स्पष्ट है कि यदि सम्यताओं की उत्पत्ति विज्ञानीय तथा वातावरण तत्त्वों के अलग-अलग प्रमाद के कारण नहीं है तो दोनों की आपनी क्रिया-प्रतिक्रिया उनका कारण होगी । दूसरे शब्दों में जिस तत्त्व को हम खोज रहे हैं वह एक नहीं है अनेक हैं, वह अलग एक समा नहीं है, बिल्क एक संअधिक का सम्बन्ध है। इस स्पन्नय को जाहे हम दो अमानवीय (इनस्यूमन) शांक्तत्रों का धात-प्रतिपात समसे या दो अतिमानक व्यक्तित्व का । अस्मिम वाली वात पर आइए हम विचार करें। सम्भव है इससे हमें प्रकाश मिले।

दो अंतिमानव व्यक्तित्वों के समर्थ की बृतियाद पर मनुष्य की करपना ने कुछ महान् नाटकों की बस्तु (प्लाट) तैयार की है। जेहोवा और सर्प का समर्थ इजील की पहली पुस्तक (दुक आब जेतेंनिम) में मनुष्य के पतन का कमानक है। करती दोनी निराधियों के संपर्य से अमितवील सीरियाई लोगों की एक और बस्तु (प्लाट) मिन्नी जिसके आधार पर नमें बाइदिल (म्यू टेस्टामेंट) में मोस (रिटम्पशन) वाली कचा है। 'जान के पुस्तक' (बुक आव जाव) का कथा-जियास हंवर और सैतान की लगाई है। गोएटे के काजपूर का कथा-जियास हंवर और मेंपस्टोफिलीज का संपर्थ है। स्वितियाई 'बोलुस्प' का कथा-जियाई स्वर और देशों का संपर्य है और पुरिपोधीय के टिपोलिटम की कथा आदिभीव और बकोबाइट का समर्थ है।

इसी कथा का दूसरा रूप उस सर्वव्यापक और वार-बार सुनी जाने वाली कहानी, जिसे हम आदि कहानी कह सकते हैं—यदि कोई जादि कहानी हो सकती है—कुमारी और उसकी संजात के पिता के बीच का सपर्य है। इस पौराणिक कथा को भिन्न-भिन्न नामो से हजारो स्थान पर हम पाते हैं। जैसे डैनी और सोने को बौछार, यूरोपा और बैल, धायक खरती समेरे और बाकाश, जीमूल वो बिजकी से घरती पर प्रहार करता है, युरिपिडीज के 'आयन' में क्यूसा और अपोलो, मन (बाहक) और काम, बेचेन और कासन्दर। आधुनिक काल में यह अति परिवर्तनशील कथा परिचम में दूसरे रूप में प्रकट हुई है। हमारे जोतिविधों ने घह-निकाय (प्लेनेटरी सिस्टम) की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है जिसमें धर्म का कितना विखास है'—

"हमारा विश्वास है कि लगभग बीस अरब साल हुए एक दूसरा तारों अन्तरिक्ष में हथरउधर पूम रहा था। वह सूप मुंचे के बहुत निकट का गया। जिस प्रकार सूर्य और वन्ह्रमा के कारण
ज्यार उठता है उसी प्रकार मूर्य के बरातल पर भी ज्यार जा गया होगा। किन्तु जितना छोटा
ज्यार छोटे से चांद के कारण हमारे सामरों में उठता है उससे यह फिन रहा होगा। इस ज्यार के
कारण विश्वाल ज्यार की लहर सूर्य के बाता और फीड़ी होगी। और वह अन्त में उत्तृग पर्वत बन गया होगा। अर्थो-ज्यो यह तारा सूर्य के निकट जाता रहा होगा। यह ज्यार का पर्वत जेंचा उठता जाता होगा। इस्के पहले कि यह दूसरा तारा लोल को, उसके ज्यार का विचाद हता उठता जाता होगा। इस्के पहले कि यह दूसरा तारा लोल को, उसके ज्यार का विचाद हता कर हो गया होगा कि उत्त गर्वत के टूकक-टूकक हो गये होगे। और तिकर प्रकार तरंगों के अपर से पानी की बूंदे इधर-उधर छहर जाती है से टुकके अन्तरिक्ष में छितरा गये होगे। से टुकक़े अपने पिता के चारों आंर तब से चककर लगा रहे हैं। यही छोटे-बंह यह है जिनमें हागारी पृथ्वी

इस प्रकार जिल्ल गणनाओं को पूरा करने के बार गणितज ज्योतिषी के मुख से एक बार नहीं कथा इस रूप में निकली कि सूर्य को देशों और उसपर बकात्कार करने वाले में समर्थ हुआ। इसी कथा को अपक लोग पुराने दग से कहते आगे हैं। जिन सम्प्रताओं का हम अध्ययन कर रहें हैं उनकी उत्पत्ति में यह द्वीर शक्ति वर्तमान है। इसे पश्चिम के एक आधुनिक पुरातस्व वेसा ने स्वीकार किया है और उन्होंने वातावरण के प्रभाव से आरम्भ किया है और अन्त में जीवन के रहस्य की अन्त-प्रज्ञा पर कल दिया है—

"सस्कृति के निर्माण का कुछ कारण बातावरण ही नहीं है—निश्चय ही यह एक प्रमुख तस्य है. . मिन्तु एक और भी तथ्य है जो अनिश्चत है और तिले हम एमझ कह सकते हैं जो अबात त्यांसि है तेनके स्वरूप का आभामा मनोवैशानिक है. . . . (एक्स ' तबसे स्पष्ट तत्व इस विषय में न भी हो तो भी तबसे महत्व का है और सबसे अधिक प्रभावशालों है। "

इतिहास के इस अध्ययन में अतिमानव का यह सथर्ष बार-बार आता है और हमने इसका प्रभाव देखा । आरम्भ में हमने देखा कि 'किसी समाज के जीवन में अनेक समस्याएँ एक के बाद एक आती रहती है। और 'प्रत्येक समस्या किसी अग्नि-परीक्षा की चुनौती होती है।'

इस कथा अथवा नाटक का कथा-विन्यास जो अनेक रूपो और अनेक सन्दर्भों मे बार-बार आया है, हमें उसका विरुष्टेषण करने की चेष्टा करनी चाहिए ।

हम दी साधारण रुक्षणों से आरम्म कर सकते हैं : सपर्य असाधारण और कभी-कभी विशिष्ट पटना माना जाता है । प्रकृति की स्वाभाविक यति में इसके कारण जो बड़ा व्यवधान पड़ जाता है उसी के अनुसार इस समर्थ का परिणाम भी बहुत बड़ा होता है ।

- १. सर जेम्स जीन्सः व मिस्टीरियस युनिवर्स, पु० १ तथा २ ।
- २. पी० ए० मीन्स : एन्सेंट सिविलिखेन्स आव द एण्डीख, पूर २४-६।

हेलेनी पुराण के सरल ससार में देवता लोग मनुष्यों की सुन्दर कन्याओं को देखते थे और उनसे स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करते थे । इन विषद्ग्रस्तो की सख्या इतनी है कि काव्यों मे उनकी सुचियाँ प्रस्तुत हैं। ऐसी घटनाएँ सनसनीपूर्ण समझी जाती थी और इनके फलस्वरूप वीरो का जन्म होता था । इन कथाओ मे जहाँ दोनो ओर अतिमानव का सघर्ष हुआ है घटना की असाधारणता और उसका महत्त्व बहुत अधिक वढ़ गया है । जाब की पुस्तक में 'जिस दिन ईश्वर के पुत्र ईश्वर के सम्मुख आये शैतान भी उनके साथ आया ।' इस घटना की असाधारण रूप में कल्पना की गयी है । इसी प्रकार गोएटे के फाउस्ट में 'स्वर्ग मे प्रस्तावना' मे ईश्वर और मेफिसटोफिलीस का जो सघषं आया है, वह इसी प्रकार का है । अवश्य ही इस कथा की कल्पना जाब की पुस्तक के आरम्भिक भाग से ली गयी है । इन दोनो नाटको में स्वर्ग में जो संघर्ष हुआ है उसका परिणाम पथ्वी पर महत्त्वपूर्ण है । कल्पना की भाषा में जाब और फाउस्ट की जो व्यक्तिगत कठोर परीक्षाएँ हुई है वे मानवता की कठोर परीक्षाओं की रूपक हैं। धर्म की भाषा में यही महान् परिणाम जो अतिमानव के संघर्षों से उत्पन्न हुए उत्पत्ति की पुस्तक (बुक आव जेनेसिस) और नयी बाइबिल में चित्रित किया गया है। जेहोवा और सर्प के सघर्ष के फलस्वरूप आदम और हौवा का अदन के बाग से निकाला जाना मनुष्य के पतन का ही चित्र है । तभी बाइबिल में ईसा की यन्त्रणा मानवता के उद्घार का रूपक है। दो सूर्यों के संघर्ष से हमारे ग्रह-निकाय की उत्पत्ति जिसकी कल्पना हमारे आधुनिक ज्योनिषी ने की है उस सम्बन्ध में भी उसका कहना है कि 'यह अद्भृत और असाधारण घटना है।"

प्रत्येक कथा का आराम्य पूरी यिन अदस्या अर्थात् समाय के गतिहीन रूप से होता है। फार के का आग पूर्ण है, जाब आगम्द और भलाई में पूर्ण है, आदम और हों वा आगम्द और अवीधाता का जीवन बिताते हैं; येचेन और देवी तथा और कुमारियां पूर्ण रूप मुन्दर और पति हों हो । ज्यां तियों के विश्वते में सूर्य भी पूर्ण पिण्ड है और अपने वृत्त में एक ढग से बराबर चलता रहता है। जब 'यिन' की स्थिति पूरी हो गयी तव 'याग' की और गति होती है। किन्तु इस गति का प्रेरक कीन है। जब कोई सियति अपने डग ने पूर्ण है तब उसमें परिवर्तन कियों बाहि गेरणा अपवा विश्वते से हो समझ है। वदि भीतिक सन्तुलन को स्थिति है तो दूबरे तारे की आयश्यकता पढ़ती है। यदि मानिक मोक अपवा निर्याण क्षेत्र कि से पर दूसरे अभिनेता को आगा पढ़ता है। संद मानिक मोक अपवा निर्याण की स्थिति है तो सब पर दूसरे अभिनेता को आगा पढ़ता है। संद मानिक मोक अपवा विश्वाण की स्थाति है। यह का का तो है और अपना से अपने अभिनेता की अमानों स्थ क्षेत्र अपना विश्वाण के मात्र उत्पन्न करके हुद्ध में नये भावों को मेरित करता है। बाईविल को उत्पत्ति की पुतक्त (बेनेविस) में सर्प की गही भूमिका है। जाब की पुत्तक भी वीत की ती क्षा हो। स्थार है। का स्थार है। हुमारी कन्या की क्षाओं में इंटरनेत में पिल प्रेरी स्थार की है। हुमारी कन्या की क्षाओं में इंटरनेत में पिल प्रेरी स्थार की है। हुमारी कन्या की क्षाओं में इंटरनेत में सी स्थार की है। हुमारी कन्या की क्षाओं में क्षाओं के स्थार की है। हुमारी कन्या की क्षाओं में इंटरनेत मेरित करती है। हुमारी कन्या की क्षा का हिंदर हुमारों हुमार की है। हुमारी कन्या की क्षाओं में इंटरनेत मेरित करती है। हुमारी कन्या की क्षा का है।

विज्ञान की भाषा में हम यह कह सकते हैं कि आक्रमणकारी तत्त्व गतिहीन तत्त्व को इस प्रकार शक्ति उत्पन्न करने को प्रेरित करता है जिससे शक्तिशाली मर्जनात्मक परिवर्तन हो सके । पुराण और धर्म के रूप में जो शक्ति निया स्थिति से याग स्थिति में परिवर्तान करती है वह ईस्वर के दिख्य में शैतान का आक्रमण है। पुराणों में इम प्रकार की कथाएँ बहुत अच्छी तरह से बनायी जा सकती है क्योंकि तर्क द्वारा जो अंदगित उत्पन्न होती है उसकी ऐसी क्याओं में मुजाइश नहीं है। तर्क के आधार पर देखा जाय तो यदि ईस्वर का विष्य पूर्ण है तो शैतान उसके हरवा कैसे रह सकता है और यदि शैतान का अस्तित्व है तो निक्ष पूर्णता को वह नष्ट करने याता है वह पूर्ण कहीं से हुई। इस प्रकार का विरोध को तर्क की कसोटी पर नहीं ठहर सकता कवि और देव-हुतों (प्रोक्टेट) की कत्यनाओं से इन तर्कों से मुक्त हो जाता है और नह ईश्वर को इतना सर्ववाक्तियान यनाता है कि वह दो महत्वपूर्ण सीमाओं में बैंध जाता है।

पहली सीमा यह है कि विसका ईश्वर ने निर्माण किया वह पूर्ण हो गया अब उसके आगे कोई सर्जनासक शर्मित की गुजाइश नहीं रह गयी। । यदि ईश्वर जीत उक्तर यूणो से युक्त है तो उसके हिंग स्थित अर्थन्त है फिर भेष्टता से अप्तता को और कैसे जा सकता है। इसरी सीमा ईश्वर उस विस्ता में है कि जब बाहर से नथी सृष्टि का जबसर आता है तो बहु उसे स्वीकार करने के लिए विवश होता है। जब कीना उसे चुनौती देता है वब उसे स्वीकार करना ही पकता है। ईश्वर को यह विकट परिस्थित स्वीकार करनी पबती है क्योंकि यदि वह उसका सामना न करे तो वह ईश्वर नहीं रह जाता।

यदि तर्फ के अनुसार इस प्रकार ईस्बर सर्वशक्तिमान है तो क्या पौराणिक दृष्टि से भी यह अजेय है ? यदि वह सैतान की चुनीती स्वीकार करता है तो क्या यह आवरसक है कि वह समाम में विजयों भी होगा। यूरिपंडीज के हिंगोलाइस्स नाटक में बहां आर्राटिमिस ईस्वर की मूमिका में है और अमाजाइट सैतान की भूमिका में है, आरर्टिमिस इस्वर तीतान की भूमिका में है, आरर्टिमिस लड़ने से इनकार नहीं करता, किन्तु उत्तकी पराजय निरंचत है। ऑलिम्स्यन देवताओं के सम्बन्ध कान्तिकारी है। उपसहार में आर्टिटिमस इसी बात पर सन्तोष करती है कि अमोजाइट के स्थान पर एक दिन वह स्वय सैतान की भूमिका में आयोग। इस स्थित में परिणाम सर्वेन नहीं, विज्ञास है। स्केटवेनीवयाई सरकरण में 'रागनेरोक' में भी विनाश है। परिणाम हुआ जब देवता और देखों ने एक दूसरे का सहार कर दिया। अर्थाप बोल्या के अर्थेडों अर्थेडों के साल जो परिणाम के अर्थेडों स्वर स्वाप पर हिक्त सिंहक अन्यकार को विच्छेद कर उसके पार नवा प्रकास देखती है। यह कथा एक दूसरे रूप में यह है कि चुनीतों के बाद जो सप्राम होगा है उसमें सीतान विजयी नहीं होता और वह स्वय हार जाता है। जित स्वाप्तिकों पुस्तक से यह दीव बाला वियय लिया गया है वह आब भी पुस्तक और भोएंट का फाउरर है।

गांएटे के नाटक में यह बात स्पष्ट है। स्वर्ग में जब ईस्वर ने मेफिसटोफिलीस की चुनीती स्थीकार कर ली तब पृथ्वी पर मेफिसटोफिलीस और फाउस्ट से आपस में इस प्रकार शर्त तय हुई—

"फाउस्ट-शान्त हो, और चुप रहो ! यह सब

मेरे लिए नहीं हैं—मैं न उन्हें मांगता हूँ न बोजता हूँ यदि मैं कभी आलस्य की श्रय्या पर— लेटूं और आराम करूँ—तब मेरे लिए वह समय आये कि सदा के लिए सो जाऊँ तुम मुझे झूठ और चाटुकारिता से— आरमतुष्टि की मुसकान से धोखा नहीं दे सकते, तुम मुझे शान्ति की प्रवचना से छठ नहीं सकते इसलिए आओ, इस जीवन के आज अन्तिम दिवस पर तुम्हारा स्वागत करता हैं

सम्यता की उत्पत्ति की समस्या का इस पौराणिक कथा से इस प्रकार सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है कि फाउन्टर जब दौव स्वीकार करता है तब वह उस महान पर सीने वालों के समान है और जो बहुत दिनों तक अकमेंन्य रहे हैं और जब चहुन पर से उठे हैं और उत्परी बहुन की और बद रहे हैं । इसने जो उपमा दी हैं उसकी भाषा में फाउन्टर यह कह रहा है, 'मैंने यह स्टून छोड़ने का निक्षय कर लिया है जीर उत्पर नमी चहुन की बोस में चढ़ रहा हैं। मैं जानता हूँ कि इस प्रमत्न में २ इस्थान छोड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि इस प्रमत्न में २ इस्थान छोड़ रहा हैं जहाँ मुस्तित रहा फिर भी सफलना की सम्भावना में गिर पढ़ने और तस्य हो जाने का खतरा उठाउनेंगा।'

मोएट वाली कथा में साहसी चढ़ने नाला अनेक खतरो और विकलताओ की कठिनाइयां सेलता हुआ अपर की चट्टान पर चढ़ने में सफल होता है। नयी बाइबिल में भी उसी प्रकार का परिणाम है, जिसमें दीनरोधों दूसरी मार सध्ये करते है। उत्पत्ति की पुस्तक (जेनेतिस) के मूल कप में सर्प और जेहोंबा के सध्ये का वही परिणाम है जो हिपोलाइट्स में आर्टिमिस और अफोडाइट के संघर्ष का परिणास होता है।

जाब की पुस्तक, फाउस्ट और नयी बाइबिल में स्पष्ट रूप से दिखलाया गया है कि शैतान विजयी नहीं हो सकता । जब शैतान ईश्वर के काम में विध्न डालता है तब वह ईश्वर के कार्य को विफल नहीं करता, बल्क उसके कार्य में सहायक होता है । ईश्वर परिस्थिति का मालिक रहता है और शैतान को लम्बी रस्सो प्रदान करता है जिससे वह स्वय फाँसी लगा लेता है । तो क्या ग्रैतान को धोखा दिया जास ? क्या ईश्वर ने ऐसी बाजी स्वीकार की जिसे वह जानता था कि हारूँगा नहीं ? यदि ऐसा है तो यह अनचित बात होगी और सारा मामला पाखण्ड होगा । ऐसा सथर्ष जो वास्तव में सथर्ष नहीं है उससे सथर्ष का फल नहीं निकल सकता क्योंकि इसी सथर्ष द्वारा सर्ष्टि में परिवर्तन होता है और यिन से याग की ओर प्रगति होती है। सम्भवत इसकी ब्याख्या यह होगी कि शैतान जो चुनौती देता है और जिसे ईश्वर स्वीकार करता है उसमें सच्टि का केवल एक अश ही संकट में पड़ता है, सारी साध्ट नहीं । यद्यपि केवल एक अश की बाजी है और सारी सब्टि की नहीं फिर भी जिस अश में परिवर्तन होगा और जिस पर विपत्ति आयेगी उसका प्रभाव पूर्ण सुष्टि पर पढे बिना नहीं रह सकता । पौराणिक भाषा में, जब ईश्वर की एक सिष्ट बस्त शैतान के फन्दे में आ जाती है तो ईश्वर स्वय ऐसा अवसर प्राप्त करता है कि ससार का फिर से निर्माण करें। शैनान के विष्न ढालने के कारण, जिसमें वह सफल हो या असफल---क्योंकि दोनो सम्भव है—वह यिन से याग परिस्थित उत्पन्न कर देता है. जिसके लिए ईस्वर इच्छा करता है।

जहाँ तक मानवी अभिनेता का प्रस्त है प्रत्येक नाटक का मूल कब्ट ही है बाहे अभिनेता ईसामसीह हो या जाब या फाउस्ट या आदम और होंचा । अदन के बाग में आप्तम और होंचा का ओ निज्ञण है यह इन अवस्था की मारागार है जब आदिम मानव फल एकच करने वाली सामाजिक ख्यावस्था में पहुँचा था । यह अवस्था उस समय आयी जब मनुष्य ने पृथ्वी के पशु तथा कनस्पति जगत् पर विजय प्राप्त कर ली थी । जान के वृक्ष से अच्छाई और बुराई का फल खाने से जो पतन हुआ वह उस चुनीती के स्वीकार कर ले का प्रतीक है जिससे इस सगठन को छोड़कर विषटन की चुनीती स्वीकार की गयी जिसके फलम्बक्य नया सगठन हो या न हो । आदम का माने निकाला ताना और एमें वैरपूर्ण वत्रम में आना जहां कट्ट सहकर हो या नता जल्म करें और पुरूष परिक्रम इारा अपना भोजन उत्पन्न करें, वह अभिन्यरीक्षा है जिसे सर्थ की चुनौती के कारण स्वीकार करना पत्रा । इनके बार आदम और होंचा का शारीरिक सभोग सामाजिक सृष्टि के लिए या । परिणाम-स्वरूप दो पुत्र चटनक पूर्ण को दो नवबात त समताओं के स्वरूप है : एवेल-भेड पाछने वालो की और की-बुल जोतन वालो की।

हमारे ही युग मे एक विद्वान, जिन्होंने मानवीय जीवन पर भौतिक वानावरण के प्रभाव का बहुत गहुरा अध्ययन किया है, यही बात अपने ढग से कहते हैं .—

"युगो पहले नगे गृह-विहीन और आग का ज्ञान न रखने वाले असभ्यो का एक झड ऊष्ण-कटिबन्ध के अपने गर्मनिवास को छोडकर उत्तर की ओर बसन्त ऋतु से लेकर ग्रीब्स ऋतु तक वराबर चलता गया । इस अब के लोगो ने यह अनुमान नहीं किया था कि हम निरन्तर गर्म रहने वाल प्रदेश को छोड़ रहे है । इस बात का अनुभव उन्हें तब हुआ जब सितम्बर की रात मे उन्हें कष्ट दायक ठड का सामना करना पड़ा । यह कब्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता गया । इस कब्ट का कारण उन्हें मालूम न था। इसलिए अपनी रक्षा के लिए वे इधर-उधर गये। कुछ दक्षिण की ओर चल गये, मगर बहुत बोड़े अपने पुराने निवास स्थान पर पहुँच सके । वहाँ उन्होने वही पुराने ढग का जीवन आरम्भ किया और उनके वशक आज भी अपढ और असभ्य है। जो लोग दूमरी दिशाओं में गये उनमें से एक समूह को छोडकर शेष सब नष्ट हो गये। यह जानकर कि कठोर ठडी हवा में हम बच नही सकते इस समूह के लोगो ने मनुष्य के दिमाग की सबसे ऊँची शक्ति, आविष्कार की शक्ति, का प्रयोग किया। कुछ धरती को खोदकर उसके नीचे रहने लगे। कुछ ने टहनियो और पत्तियों को एकत्र किया और उनसे झोपड़े और गर्म बिस्तर बनाये और कुछ ने अपने को उन पशुओं कि खाल से लपेटा जिन्हें उन्होंने मारा था । इन असम्य लोगों ने सम्यता की आर अनेक कदम उठाये । जो नगे ये उनके तन ढक गये, जो घर-विहीन थे उनको आश्रय मिला, जा असावधान थे उन्होंने मास को और फलो को सुखाना और उसे सुरक्षित रखना सीखा और अन्त म अपन का गरम रखने के लिए आग जलाने का आविष्कार उन्होंने किया। इस प्रकार जहां वे समझते थे कि हम नष्ट हो जायेंगे वे सुरक्षित हो गये । कठोर बातावरण से सामजस्य स्थापित करते-करते उन्होंने विशाल प्रगति की और ऊष्ण-कटिबन्ध में रहने वाले मनध्यों को बहत पीछं छोड दिया।<sup>77</sup>

१. एत्सबर्य हंटिगटन : सिविलिजेसन एष्ड क्लाइमेट, पृ० ४०५-६।

इसी कथा को एक क्लासिकी विद्वान् ने आज के युग की वैज्ञानिक भाषा मे इस प्रकार लिखा है:---

"प्रगति का एक विरोधामास यह है कि यदि आवस्यकता आविष्कार की जनती है तो कटोरला पिता है क्यांत् यह दूरता कि हम प्रतिकृत जातावरण में जीवन खतीत करते रहेंगे बजाय हसके कि सुमीबतों को कम करेंगे और ऐसे स्थान पर चले जायेंगे जहां जीवन-पापन सरफ होगा। यह केवल सयोग नहीं है जिस सम्पता का हम जान है उसका जन्म चार हिसकालों के जरुवायु, जीव तथा जनस्पति के वातावरण में हुआ। वे अगुआ जो अभी उस स्थिति से थोडा-मा ही बाहर हुए ये जब बुबतासी जीवन (आरबोरियल कडिबन) जिथिल हो। रहा था, प्रकृति के नियमों के सासों के तो अगुआ बने रहे, किन्तु प्रकृति पर विवय उहाने ने ही प्राप्त की। दूसरे जिन्होंने प्रकृति पर विवय प्रत्य की हमार की। दूसरे जिन्होंने प्रकृति पर विवय प्रत्य की हमार की। दूसरे जिन्होंने प्रकृति पर विवय प्रत्य की के लिए पके फल नहीं मिलते वे मास खाने का प्रवच्य किया। उन्होंने हुए का भरोमा नहीं किया, जागा और कपडों का निर्माण किया, उन्होंने अपनी गुआओं को मुर्शित किया, अपने बच्चों को प्रशिक्षत किया की राहिस्त किया और उस ससार को बुढियुक्त बनाया जो पहले अविवेवते जान परवत्य था।

मानय नेता की परीक्षा की पहली मजिल यिन में याग तक वह परिवर्गन है जो गत्यात्मक यांकित हारा हुआ है । ईश्वर की सृष्टि मानव हारा अपने विरोधी के अलोभन ने समर्थ करने से, जिनके परिणामस्वरूप ईश्वर स्वय अपने सर्जन के कार्य में मशक्त होता है, वनी है । फिर अनेक परिवर्तनों के बाद पीड़ित विजयी नेता बन जाता है । ईश्वरीय नाटन मानवी नेना ईश्वर की इसी प्रकार सेता नहीं करता कि वह उमें अपनी सृष्टि के पुन निर्माण की शक्ति प्रदान करता है वह मनुष्यों की भी सेवा इस ककार करता है कि वह उन्हें आमें बढ़ने के लिए नान्ना स्वान है ।

# (२) पौराणिक कथा के आधार पर समस्या

अदुष्ट तत्त्व

पौराणिक कथा के प्रकाश में सथर्ष और उनकी प्रतिकिया के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमने देखा कि सर्वन (क्षिप्रवन), सथर्प (एक्सउच्यर) का परिणाम है, और उत्पत्ति (बंतेमिस) अत्योग्याकिया (इस्टर एक्सन) की। अब हम उन बात की ओर ध्यान दे विसकी खांत हुने हम समय करनी है। उस निष्यात्मक निर्ण को खांव करनी है जिसने विमाय हुन्जार वर्षों में मानव को 'प्रवाओं के एकीकरण' (इस्टेबेशन आव कस्टम्म) को छिन्न-मिन्न करके 'सम्यता की निम्नता' की और मीता है। हम अपनी इक्कीय सम्याताओं के आरम्भ को कमबद्ध रूप में देखे और आनुमंदिक (एपिरिक्ल) परिधात समये ति मार्थ की प्रक्रित हम से सिक्त की कीर की हम खोंच रहे है उसका हुछ अधिक सत्योग्यनक उत्तर मिन्नता है, कि कुछ और बातावरण की प्राक्करणना (हार्स्पोवेसिस) से, जिसकी परीक्षा हमने की और जो ठीक नहीं उतरी।

इस नमें सर्वेक्षण में हम कुल और बातावरण का विवेचन करेंगे, किन्तु नमी दृष्टि से । हम सम्यता की उत्पत्ति के किसी ऐसे मरल कारण की खोज नहीं करेंगे जिसके फलस्वरूप, सब समय और सब स्थानों में एक ही परिणाम निकल्ता है । हमें इस बात पर आश्वर्य नहीं होना चाहिए यदि सम्यताओं की उत्पत्ति में समान प्रजाति या समान वातावरण से एक जगह नयी सम्यता की उत्पत्ति होती है और दूसरी जगह नहीं होती । हम जब प्रकृति की समानता की सेजानिक अमि- सारणा (पोस्कुलेट) को आधार नहीं माने । जभी तक हमने दह मिद्यान को माना है क्योंकि हम वैज्ञानिक इन्दिल से सान प्रकृति की सान की माना है क्योंकि हम वैज्ञानिक इन्दिल से इस समस्या पर विचार करते रहे कि सम्यताओं की उत्पत्ति तिर्जीव शासियां की गति को क्लिया है। हम सम बात को स्थीकार करने के लिए जब तैयार है कि यदि प्रजातीय तथा बातावरण सम्बन्धी तथा और सभी वैज्ञानिक सामधी का जान भी हने होत्र की हम प्रकृति सम्बन्धी तथा और सम्बन्धी तथा और सम्बन्धी के भात-प्रतिकात का परिणाम क्या होगा। जिस प्रकार कोई सैनिक विशेषक्ष किसी युद्ध का परिणाम नहीं बता सकता चाहे उसे दोनो सेनाओं के सेनायियों की प्रवृत्ति तथा साध्यों के बारे में 'आव्यतियक्षी की प्रवृत्ति तथा साध्यों के बारे में 'आव्यतियक्षी को प्रवृत्ति तथा साध्यों के बारे में 'आव्यतियक्षी की प्रवृत्ति तथा साध्यों के तथा हो। । अथवा जिस का प्रवृत्ति तथा साध्यों के बारे में 'आव्यतियक्षी को हो। अथवा जिस का कि प्रवृत्ति का सकता कि परिणाम क्या होगा चाहे उसे सबके हाथों के ताशों के ताशों का पता हो।

इन होनो उराहरणो में जनकार 'आनतिक जान' ठीक-ठीक गरिणाय निकालने के लिए पर्याप्त नहीं, है बयोंकि 'आनतिरक जान' और सम्पूर्ण जान एक ही बात नहीं है । उनस से उत्तम जानतार के लिए यह आता है क्योंकि सैनिक अववा खेलादी स्वय उस बान को नहीं जानता। और यह अज्ञात तरण्य इस समस्या को सुलक्षाने के लिए बहुत आवस्यक है। यह अज्ञात राग्नि (बचाटिट) यह है कि जब ऑफनेताओं के सामने कठिनाइयां आयंगी तब उनपर क्या प्रतिक्रिया होगी। ये मनावैज्ञानिक क्षण रक्याज्ञत नापे-तीक नहीं जा सकते और इसलिए एक्ट्रेस इनके मन्यव्य में कुछ कहना असम्यव होता है। और इन्हीं पर स्वर्ष का परिणाम निर्मार एहता है। इसी कारण वह से वह ले तमार्थित में लेक्ट्रों के ही पार्च में अपने कर को स्वर्ध का सकता तप्त को स्वीकार किया है। यदि व अपनेवें को भारति धार्मिक हैती उन्होंने ईस्वर को सफलता का कारण बताया कि और निजन की तर्ह अवविक्वासी है तो 'वहां की ।

#### मिस्री सभ्यता का जन्म

इसके पहले के अध्यास में हमने यह कल्पना की भी कि बातावरण गतिहीन तच्य है, बातावरण फिद्धान्त के मानने वाले हेलेंनी प्रणेताओं का भी यही विचार था। विश्वेयतः 'ऐतिहासिक' काल मं अक्षियमन स्टेग तथा नीक की वार्टो के भीकि हमति तदा एक समान रही है। अर्थाल् आज भी यह बीती है नैसी चौतीस वाती नहले जब यूनानियोने इस फिद्धान्त को बनाया, किन्तु वास्तविक बात यह है कि ऐसा नहीं है। ''जब उत्तरी यूरोफ हार्ज पबंत तक बफं से कहा था और आल्म तथा पिरोजीक लंडियार के बका था, आवंदिक प्रदेश के मार्टी दवाब के कारण अतलात्तिक का बर्ब-दुक्तान दक्षिण की और मुद्द गया। जो चक्कात (बाहक्तीन) मध्य पूरोप में बहात का और लेबानन हीते हुए, जहाँ उमके जल का नियात नहीं होता था, मोसोपोटानिया होते हुए, अरद पार करते हुए फारस और भारत में पहुंचता था। शुष्क सहारा में उन दिनों बराबर मृष्टि होती थी। उससे और पूरव यही होते थि।

उन दिनों उत्तरी अफीका, अरब, फारस और सिन्छ की घाटी में हरे-भरे घास के मैदान ये जैसा कि आज भूमध्यसागर के उत्तर में हैं। उस समय कांस और दक्षिणी इंग्लैंड में मैमय, बाल वाले गैडे और बारह सिंहे विचरते थे । उत्तरी अफ्रीका मे वैसे जन्तु पाये जाते थे जैसे इस समय रोडेसिया मे जंबेसी के किनारे पाये जाते हैं।

उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी एशिया के बास के मैदानों में मनुष्यों की उतनी ही घनी आबादी थी जितनी यूरोप के बर्फील स्टेप पर। यह आशा करना उचित होगा कि ऐसे अनुकूल तबा स्फ्रुतिप्रद बातावरण में मनुष्य अधिक उन्नति करेगा बजाय वर्फीले उत्तर के प्रदेश के।

किन्तु हिमकाल के बाद अकेशियन क्षेत्र में महान् भौतिक परिवर्तन होने लगा और वह सूबने कया । और दो या अधिक सम्प्रताओं ने इस क्षेत्र में बाय-साथ जन्म लिया, जिस क्षेत्र में, पहले, ससार के जन्म बते हुए क्षेत्रों के समान् पुरापाधाणिक (मैंक्सिलियिक) काल का आदिम समान था। हमारे पुरातत्त्रवेत्रात कहते हैं कि अकेशिया का यह यूव्या एक प्रकार की चुनीती भी जितका परिणाम इस सम्प्रताओं का जन्म था। अब हुस कात्ति के डार पर है और बीड़ि ही हमको ऐसे मनुष्य निजेगे जो चयुओं को पानकर और अनाज बोकर जपाना भीजन स्वय उत्पन्त करेंगे। इस क्रान्ति का और उस भौतिक परिवर्तन का सम्बन्ध नित्यत्त है जब उत्तरी ग्लेशियर गल गये और उसके फलस्वरूप मुरोप पर आईटिक का उच्च दवाव कम होने लगा और अलाजनिक का बर्फ-तुकान दक्षिणी भूमध्यसागरी प्रदेश से मध्य यूरोप की ओर मुढ़ गया,

'इस प्रकार की घटना से पहले के घास के मैदान के रहने वालो की बृद्धि को बहुत परिश्रम करना पडता

"और-जैसे यूरोपीय हिम-नदी छोटी होती गयी और अतलानिक चकवात की पेटी उत्तर की ओर मुक्ती गयी और इसके फलरबक्य यह प्रदेश धीर-धीर सुखता गया, यहीं की शिकारी जनता के सामने तीन विकल्प थे । जिस जलवायु के वे अम्यत्त से उतके अनृतार अपने शिकारी साय-माप वे भी उत्तर या दक्षिण चले जाते, अपने पुराने निवास में ही रहते और जो कुछ शिकार सूखे को बरदास्त करके रह जाना उसी पर सन्तंत्र करें दयनीय जीवन बिताते, या इसी पुराने निवास स्थान में ही रह कर बातावरण पर विजय प्राप्त करने और पशुकों को पालते तथा खेती करते। "

जिस लोगों ने न तो निवसन स्थान छोड़ा, न रहन-सहन का वग बरला, वे सूखी परिस्थिति का बंग बहुत हो गये। जिस लोगों ने निवसन नहीं छोड़ा और रहन-सहन का बंग बरल हुए जोड़ा और प्रित्मित्त का बंग बरल हुए के सानावदीय हो। गये। उनके कार्य और उपलब्धियों के सम्बन्ध में इस पुरत्तक के अन्य भाग में विचार किया जायेगा। जिन लोगों ने रहन-सहन नहीं बरला और निवास बरल दिया, और सुखे का सामना न रूके कार्य कार्य हुए तो प्रित्मित के साथ-साथ उत्तर की ओर चल गये उन्हें अनवाम नेयो परिस्थिति का सामना करना परि पार्य का सामना करना पर साथ अने उन्हें अनवाम केया परिस्थिति का सामना करना पदा। अर्था उन्हें उन्हें उत्तर की मोसमी उच्च का, और जो लोग इस उच्च कर वार्य उन्होंने नये इस सुखा प्रदेश

१. बी० जी० चाइल्ड : द मोस्ट ऐंग्रेन्ट ईस्ट-अध्याय २ ।

२. बी० जी० बाइल्ड : द मोस्ट ऐंन्सेन्ट ईस्ट---अध्याय ३।

छोड़ा और दक्षिण के मानसूनी प्रदेश की ओर जाये वे ऊष्ण-किटकच के प्रभाव में आ गये और वहाँ की सदा एक समान रहने वाले बलवायु में जीवन विताने लगे। पांचवें बन के कुछ और लोग वे जिल्होंने सूची पारिस्थिति का सामना किया, इस प्रकार सामना किया कि निवास भी बक्त प्रति रहन-सहन का ढंग भी बदला। यह दोहरा कार्य बहुत शिवनशाली या और इसी के कारण उन आदिम समाजों ते, जो लोग होने वाले अफेशियाई वास के मैदानो में रहने वाले थे, मिक्री तथा मुमेरी सम्मताओं का जन्म हुआ।

इन सर्जनशील समाजो के रहन-सहन में पूरा परिवर्तन हो गया। खाद्य-सामग्री एकत्र करने और शिकार करने के स्थान पर वे खेतिहर हो गये। यद्यपि उनके निवास की दूरी में बहुत परिवर्तन नही हुए तथापि जो घास का मैदान वे छोड आये थे और जिस नये भौतिक वातावरण मे उन्होने नया निवास स्थान बनाया था अन्तर बहुत था । जब नील नदी की निचली घाटी के निकट का मैदान लीबियन मरुस्थल में परिर्तन हो गया और दजला और फरात की निचली घाटी के निकट का घास का मैदान रब्बुल खाली और दश्तेलुत में परिवर्तित हुआ ये माहसी अगुजा लोग-साहस से अथवा विवशता के कारण-धाटी के भीतर उन जगली दलदलों में घुस गये जहां कभी मनुष्य ने पाँव नही रखा था और अपनी शक्ति द्वारा इन्हें उन्होने मिस्र की और शिनार की उपजाऊ भूमि में बदल दिया । उनके पडोसी को, जिन्होने दूसरा रास्ता पकडा जैसा ऊपर बतलाया गया है निराशा का सामना करना पड़ा क्योंकि उस पुरातन काल में जब अफ्रेशियाई स्टेप धरती पर स्वर्ग बन रहा या, नील नदी की तराई तथा मेसोपोटामिया ऐसे दलदली जगल वे और उजाड़ वे जिनमें मनुष्य घुस नही सकता था। परिणाम यह निकला कि यह साहसपूर्ण कार्य ऐसा हुआ कि बहुत कम अद्यगामियों को ऐसी सफलता मिली होगी। प्रकृति के मलमानेपन पर मनुष्य के कार्यों ने विजय प्राप्त की । जहाँ जगल और दलदल थे वे ताल, बाँध और खेत बने िजगलो को हटाकर मिस्र और शिनार की धरती का निर्माण हुआ और मिस्री तथा सुमेरी समाजो का महान् साहसिक जीवन यहाँ से आरम्झ हुआ।

नील की निवली पाटो वहाँ हमारे अनुआ पहुँचे आज जैसा हम उसे पाते हैं उससे बहुत 
फिन्न भी स्थोंकि वहाँ छ. हमार वर्षों के मनुष्य के कोशल्यूम परित्यम का प्रभाव अकित है। 
किन्तु यदि मनुष्य का कौशल न भी लगा होता वार अहित पर ही बह स्थान छोड दिया गया 
होता तब भी आज से बहुत फिन्न होता। अबगामियों के पहुँचने के हजारो वर्ष बाद तक क्यांत् 
प्राचीन और मध्य राज्यकाल में भी हिपोपोटमस, पडियाल तथा अनेक जगली पक्षी निचली 
माटी में पाये जाते थे को आज पहले जलप्रपात के उत्तर में नही पाये जाते, जैसा कि उस युग के 
विज्ञों और मूर्तियां से पता चलता है। जो बात पयु-पिक्षयों के सम्बन्ध में है वहीं वनस्पति 
के सम्बन्ध में भी है। यचित्र मुख्या पड़ना आरम्भ हो गया था, सिम्म में खूब पानी दसता था 
और नील का डेलटा पानी से भरा हुआ दलदल था। यह सम्भव है कि डेलटा के अपर निचली 
नील उन दिनों वैसी ही थी जैसा मुझान के मुम्मच्य प्रवेश में अपरी, नील का बहल्ल जबल प्रदेश 
है और डेलटा नो सील के प्रदेश के समान था जहां बहल्ल जबल और बहल्ल पनाल निदयों 
मिलती है। आज जिस रूप में बहु अभागा प्रदेश है उसका वर्णन हम प्रकार है—

'बहरुल जबल के सारे मार्ग का दृश्य 'सड' (बहते हुए पेड़-पौग्ने) से भरा हुआ है और एक समान है। दो-एक जगह को छोड़कर, न कही तट है, न पानी के किनारे कही टीला है। दोनों किनारे किलोमीटरो तक दलदल है जिसमें नरकुल उसे हुए है। फैलाब में कही-नहीं थोडी-भीदों दूर पर लापून है। जब नदी में पानी की ऊँचाई कम से कम होती है लापून में पानी की सवह कुछ संच्यी मीटर ऊँची होती है और जब नदी के पानी में आधा भंटर ऊँची बाढ आती है लापून का पानी बहुत दूर तक फैल बाता है। इन दलदलों में नरकुल और पान बहुत पने रूप में जमी रहती हैं और चारों और फैली रहती हैं।

'सारे प्रदेश में मुख्यतः बोर और नो झील की बीच मानव जीवन का कोई चिल्ल नहीं दिखाई पड़ता। सारा प्रदेश इतना उजाड है कि भाषा में उनके वर्णन करने की शक्नि नहीं है।

बिना देखे वहाँ की स्थिति नहीं समझ में आ सकता।"

सह इस्तिकए निर्मन है कि आज को कोम उसकी सीमा पर नहते हैं उनके सामने वह पार्टिस्पति नहीं है जो मिस्री सम्पत्त के जनकों के सामने थी अब के छ हजान वर्ष पहले निक्छी तील नदी की पार्टी के किनारे के हुए थे। उनके सामने यह समस्य थी कि थे विहिन्तर हर का सामना करें अबका अपने प्राचीन स्थान में रहना स्वीकार करें जो स्वयं समान पूंप से निष्ट्र मन्त्रमि में परिवर्ति ही रहीं थी। यदि विद्वालों का निक्कर ठीक है तो आज जी नगा मुद्रान के शह बार्छ प्रदेश के किनारे रहते हैं वे उस समय बहा रहते थे वित्ते आज जीविया का रोसिस्तान कहते हैं। ये लोग मिन्नी सम्पता के सम्बयकां के पास-ताग उत्त समय उत्ते थे व्यव रहते हैं बुख्यन का सामना करने का महत्वपूर्ण क्या निज्य किया। ऐसा जान रहना है कि उस समय आधुनिक विनकां और 'शिल्क्ट लेगों के पूर्वज अपने साहती प्रश्नीमत्त्र वहां अपने रहन-सहत्व को सिस्ता के उपन्तान करते हुए देशिय की ओर ऐसे उदेश में चने संय वहां अपने रहन-सहत्व को बना बदले हुए ऐसे भौतिक बातायण में रहने जग जंबा उनका सहले का अस्ताह दाते।

'अपरी नील के किनारे आज वे लाग रहते हैं जा पुराने मिथियों से सहर-मोहरे में, हो लि-बील में, खोपड़ी की बनावट में, भाषा और भेष में मिलन-बुलते हैं। इन पर या तो पानी बरसाने बाले जाहुगर या इंश्वरीय राजे शामन करते हैं। कुछ दिनों पहले इन राजाओं की श्रामिक बील होती थी। इन उप-बुलों (हाइब) का अवन्तर टोटेन कुलों के आधार पर होता है। ऐसा बान पढ़ता है कि अपरी नील के पान रहने बाले इन उप-कुलों का मामाजिक विकास कर समय एक गया जब मिसी लोग वहाँ से चले गये और उनका इंतिहास नहीं आएफ हुआ था। बहाँ हमें एक सजीव अजावव पर मिलता है जिममें हमें प्राणीतिहासिक जातियों के उदाहरण मिलते हैं।

नील बेसिन के एक भाग की प्राचीन परिस्थित और ट्रमरे भाग की आब की परिस्थित के समानान्तर होने के कारण कुछ विचार करना आवश्यक है। मान लीजिए, नील बेसिन के उन भागों के निवासियों के नाम्मुख, वहाँ आज विवृत्त रखा की वर्षा नहीं होती, सुखा पड़ने की

१. सर बिलियम गारस्टिन : रिपोर्ट अपान २ बेसिन आव द अपर नाइस्न, १६०४, पृ० ९५-६ ।

२. बी० जी० चाइल्ड : द मोस्ट एन्झेन्ट ईस्ट, वृ० १०-११ ।

समस्या न उत्पन्न होता। तो क्या उस अवस्था में बेलटा बोर नील की निवाली बादी अपनी स्वामाधिक स्थिति में रह बाती ? क्या मिक्री सम्यता का उदय न हुआ होता ? क्या मिक्री निवली नदी को पार्टी के किनारे उसी प्रकार के ठे रहते वेले खिल्लुक और दिनका बहरू उत्पन्न के किनारे आज भी बैठे हुए हैं ? दूसरे बग से भी विचार किया जा सकता है जिसका सम्बन्ध भविष्य से है, मुत से नहीं। हमें याद रखना चाहिए कि विचार के, या इस घरती के या औदोत्तरीय के या मनुष्य की उत्पत्ति के भी तमच-मान (टाइम-केल) में छ हजार वर्ष का समय नाम्य है। मान लीजिए कि जिब प्रकार के धर्म का सामना निचली नील की पार्टी के निवासियों को अभी कल ही हिसकाल की समारित रर करना पढ़ा उसी प्रकार के समर्थ का सामना उत्परी नील के बेसिन के निवासियों को आगामी किसी दिन करना पढ़े तो क्या उनमें गतिमान् कार्य करने की क्षता न होगी विज्ञका परिलाम बैंचा ही सर्वनेचील न होगा?

हमें यह जातने की आवश्यकता नहीं है कि धिरुक्त और डिनका के सम्मुख यह काल्यनिक समर्प बंदा ही होगा जैसा मिश्री सम्यता के जनको पर हुआ था। मान श्रीवर कि यह सम्यत्त स्वयता के जनको पर हुआ था। मान श्रीवर कि यह सम्यत्त अववात कृती हो में हिन हम हम्म्यत्त के अवकात के स्वयत्त के हा होकर दिवेशी सम्यता के आक्रमण हो होती। क्या हमारी आंखों के सामने इस प्रकार का सम्यत्त नहीं हो रहा है? जब अफीका के उच्च-कटिक्टण के निवासियों पर परिचयों सम्यत्त का आक्रमण हो रहा है? हो यह मानवीय सम्याह को हमानविष्ठ में स्वयत्त के के प्रकार का सम्यत्त को के हिन यह सम्यत्त के अपित के सम्यत्त के अपित के सम्यत्त के अपित के स्वयत्त के प्रवास के स्वयत्त भी अपित क्षित स्वयत्त के स्वयत्त भी स्वयत्त भी अपित स्वयत्त के स्वयत्त भी स्वयत्त के स्वयत्त के स्वयत्त स्वयत्य स्वयत्त स्वयत्त स्वयत्त स्वयत्त स्वयत्त स्वयत्य स्वयत्त स्वयत्त स्वयत्त स

#### समेरी सभ्यता का जन्म

इस प्रस्त पर हम सक्षेप में विचार करेंगे स्थोक यहां भी उसी प्रकार का सचर्ष हुआ घा जिस प्रकार का सचर्ष मिला सम्पता के उनको के सम्भूख उपस्थित हुआ या और उसका सामरा भी उसी प्रकार काराण सुमेरी सम्पता के जनको को दक्का और करान की निचली घटी के जगली दकर ले जूकना पढ़ा और उसे धिनार की मुमि में बदलना पढ़ा । दोनो की उत्पत्ति का भौतिक स्वरूप प्राच समान है । दोनो से जो सम्पताएँ उत्पत्त हुई उनकी आम्पारिक विशेषताओं में, तथा उनके धर्म, उनकी कला और उनके सामाजिक जीवन में वैसी समानता नहीं है । हमारे अध्ययन के लिए इससे यह संकेत मिलता है कि हम पहले से ही यह नहीं मान सकते कि यदि कारण एक प्रकार के हैं तो कार्य भी एक प्रकार के हमार के हों।

सुनेरी सम्बता के जनकों को जिस विपत्ति का सामना करना पढ़ा बहु उनके आक्यानों में बॉणत है। मारद्रक देवता का टायमट नाग का मार डालना और उसके मून शरीर से ससार की रचना करना इस बात का प्रतीक है कि प्राचीन उजाड़ खण्ड पर विजय प्राप्त की गयी और नहरों ड्रारा पानी की निकासी करके घरती को सुखाकर शिनार की भूमि का सर्जन किया गया। बाढ़ की कथा का यह अभिप्राय है कि मनुष्य के साहत ने प्रकृति पर जी नियनजण किया था उसका प्रकृति ने विरोध किया । बाह्रांबल के विवरण में, जो गृहारियों में साहित्यक उत्तराधिकार में मिला है, जिसमें वे बैबिजोन को बाढ़ के कारण वहां से निकल आगे थे, बाड (२ फल्ड) का अर्थ ही मर-पर में परिचमी समान हो गया है। जाज के पुरतत्त्ववत्ताओं का यह काम है कि इस जाक्या के मूल रूप की खोज कर जीर बाढ़ दरार लायी हुई मिट्टी की मोटी वह में, जो प्राचीन-तम्म स्तर कीर उस नये स्तर के बीच जो गुन्य के मुक्तेरी सम्प्रता के बुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थानी परिनिवास करने के कारण पर क्यों है, किसी असाधारण उस और विशेष बाढ़ की खोज करे।

नील के बेसिन के समान दजला और फरान का बेसिन भी हमारे अध्ययन के लिए एक प्रकार का अजायन घर है जहाँ हम दोनो नातो का अध्ययन कर सकते हैं। जगली अवस्था मे निर्जीव प्रकृति का वह साधारण और स्वाभाविक रूप जिसे मनध्य ने परिवर्तित किया है और वह जीवन भी जिस रूप में पहले समेरी अग्रगामी जगल में ब्यतीत करते थे । किन्त मेसोपीटामिया में इस प्रकार का अजायब घर हमें नहीं मिलेगा जिस प्रकार नील नदी के बेसिन की उस ओर जाने पर मिलता है जिधर से नदी निकलती है। यह फारस की खाडी के नये डेल्टा पर स्थित है जो दोनों नदियों के सगम से मुमेरी मध्यता के जन्म ने पहले ही नहीं बना था, बल्कि उसके विनाश के बाद और उनके उत्तराधिकारी बैंबिटोनो सभ्यता के बिनाश के बाद भी बना । यह दलदल जो विगत दो-तीन हजार वर्षों में धीरे-धीर बना है वह आज तक अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है क्योंकि किसी मानव समाज में यह शक्ति नहीं थीं कि उत्तपर विजय प्राप्त कर सके ! यहाँ जो लोग इस दलदल में रहते हैं वह इस बातावरण के नश में ही होकर रहने लगे हैं जैसा उनके पकारे जाने वाले नाम (निक नेम) 'द वेब फीट' से मालम होता है । यह नाम अग्रेज मिपाहियो ने १९१४-१८ के युद्ध में रखा था जब उनसे सामना हुआ था । किन्तु आज तक वे उस कार्य के करने में सफल नही हुए जिसे ऐसे ही प्रदेश में पांच-छ हजार वर्ष पहले समेरी सम्पता के जनको ने किया **या अर्था**त दलदलों को नहरों और खेतों के जाल में परिवर्तित कर दिया था। चीनी सभ्यता की उत्पत्ति

किन्तु फ्रान्तिपूर्ण सरल बातावरण नही था जो उनके पड़ोसिबो के सामने था। इन्हीं से सम्बन्धित सुदूर-दक्षिण के लोगों को, अर्थात् यांगत्सी घाटी में, जहाँ यह सम्यता उत्पन्न नही हुई, जीवन के लिए कठिन संघर्ष नहीं करना पडा।

माया तथा एन्डियाई सभ्यताओ की उत्पत्ति

माया सम्पता के सामने वो चुनौती थी वह उठण-कटिवन्ध के जगलो की प्रचुतता थी।

'माया सस्कृति इसी कारण सम्भव हो सकी कि उर्वर निक्की अमीनों पर विवय प्राप्त
कर इन लोगों ने खेती आरम्भ की। प्रकृति की बहुलता यहाँ मृत्यूय के आयोजित चेच्टा से हो

नियंत्रित हो सकती हैं। उच्च भूमि पर धरती की तैयारी साधारणतया सर्फ है क्योंकि वही

प्राकृतिक वनस्पति कम होगी है बौर सिचाई से निन्यत्रण होता है। निचली अमीन पर बड़े-बड़े

पेडो को गिराना पड़ता है, झाडियो को जो जत्दी-जत्दी उच आती है काटते रहना पडता है, किन्तु
जब प्रकृति पर विवय प्राप्त हो जाती है तब उक्का बरण किसानों को कई गृना अधिक मिलता
है। एक बात यह भी है कि जगलों के कट जाने से जीवन की परिम्यितियाँ अधिक अनुकृत हो

जाती हैं जो पन वनालों में सम्भव नही है।"

इस समयं के परिणामन्वरूप प्लामा इम्बन्ध्य के उत्तर मावा सम्यता का जन्म हुआ, किन्तु इस इम्बन्ध्य के दिश्य की ओर इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। दिश्य अमेरिका में जिन मध्यताओं का जन्म हुआ उनके सामने दो फिल नृतिव्यं थी। एक एविक्याई पठार से और इसरी पड़ोस के पैसिफिक तट से : पठार पर एिक्याई सम्यता के जनकों के सामने कठोर जरुवायू और अनुप्लाऊ घरती थी। किनारे पर गर्म और लुखा था, विषुव्द प्रदेश का वर्षा विद्वित समुद्र-तर (सी-अंवरू) का रीमालान था, जहां मनुष्य के प्रयत्न से ही हुछ उस सकता था। समुद्र तट की सम्यता के अगुओं ने, मरुपूमि में पिक्यों पठार से जो निदयों आती थी, उनका जरू एक क्या और सिवाई द्वारा वहीं बेदी आरम्भ की। पठार के अपूजों ने पहाही बालों पर मिट्टी डाल-डाल सीडीनुमा खेत बनाये और हर जगह वह परिश्यम दे दीवार बनाकर उनकी रक्षा

मिनोई सभ्यता की उत्पत्ति

हमने छ असम्बन्धित मन्यताओं से पाँच के सम्बन्ध में विवरण उपस्थित किया है कि किस प्रकार क्षोतिक वातावरण की चुनीती का सामना करके उनका जन्म हुआ। इस सर्वेशण में हमने उस संपर्ध कि विवरण नहीं दिया जो दूसरे प्रकार की घोतिक चुनीती थी। यह सागर की चुनीती थी।

'मिनोस के सामर राज्य' के अगुका कहीं से आये ? यूरोप से, एमिया से या अफीका से ? नक्का रेखने से जान परेगा कि यह यूरोप या एखिया से आये होंगे क्योंकि यह टापू उत्तरी अफीका ते तुकता में दोनो महाद्वीपो की मूल-भूमि से अधिक निकट हैं। क्योंकि यह टापू इब्हे हुए एहाड़ों की चोटियों है जो यदि प्रागितहासिक काल में सेंग न गयी होती और जल की बाद न जा गयी होती, तो अनातोलिया से यूनान तक लगातार फैली होती। पुरातत्व बेताओं को उत्टा, किन्तु

एव० वे० स्पिन्टेन्ड: एन्शेन्ट सिविसिजेशन्स आव मेक्सिको एण्ड सेन्ट्रल अमेरिका,
 प० ६५।

निर्देचत प्रमाण यह मिलना है कि मनुष्य के प्राचीनतम निवास का चित्न कीट में है। यह टापू पूनान और अनातीजिया दोनों से दूर है यहाँक अफोकत की तुलना में दोनों से निकट है। मानव जाति-विद्वात (एयनालांजी) उम विचार का समर्थन करता है जिसका पुरातप्त सकते करता है। विद्वास पुरातप्त सकते करता है। विद्वास पुरातप्त सकते करता है। मानव के है। मर्पात्र के प्राचीनतम निवासी के रहने वाले विद्यास शार्रीर रूप रचन के प्राचीनतम निवासी चोड़े माथ बाले थे, अफंकियाद धार के मैरान के प्राचीनतम निवासी चोड़े माथ बाले थे, अफंकियाद धार के मैरान के प्राचीनतम निवासी स्वीद माथ करता है। अफिक्त माथ करता है। अफिक्त माथ करता कि सम्बन्ध के स्वाचीनत रचना कि किए के प्राचीनतम निवासी मुख्यत या सब कम्बे सिर बाले थे। और चौड़ माथे बाल, पर्णा प्याद में इनकी प्रधानता हो। यसी, ऋंद के रहले बालों में नहीं थे, या यदि ये तो बहुत कम मत्या में। मागव बार्ति-बिजान के प्रमाण में हम इस दूर परिणाम पर रहले को है कि एति आप एते वे तो बहुत कम मत्या में। बात बाति-बिजान के प्रमाण में हम इस दूर परिणाम पर रहले को है कि एति आप एते वे नहीं कर पूर्व माथ की बात के मैशन में मूखा एतन में बात अप विद्वासी रहले होंगा।

मूखा पड़ने के कारण जिन पांच समाजों ने यह चुनीती स्वीकार की, उसका वर्णन हम कर चुके हैं। अब छंडे का वर्णन हम करें । उससे में ई—वं जो अपने निवास में हैं। इस पंधे और नष्ट हो गये, जो उसके न्यान निवास में हैं। इस पंधे और नष्ट हो गये, जो उसिक की और कल पेंग्ने अपने पुनाने रहन-मान को बनाये रखा, जैसे दिनका और शिल्डुक, जो उसर की ओर पंधे जिस्होंने अपने पुनाने रहन-मान को बनाये रखा, जैसे दिनका और शिल्डुक, जो उसर की ओर पंधे और जुरोगीय महाद्वीय पर बम गये और नब-पाराण युग के खेतिहर हो गये, जो जंगाती इतहकों में पैंडे और मिसी और मुमेरी मम्मवाओं का जिन्होंने निर्माण किया । इसके साम ही एक और चुनीती को हम जोडाना चहते हैं—जो लोग उत्तर गये, किन्तु उस समय के अपवा आज के इसक्मर्यों को पर लग्द रहीने नहीं एक श्रीर चुनीती को हम जोडाना चहते हैं। एकड़ी प उस्होंने मुम्बरसाम के मुम्बरसाम के म्यानक सागर का सामान किया, उसे पार किया हमान किया, उसे पार किया मिनीट माम्या को जन्म दिया ।

## सम्बद्ध सभ्यताओं की उत्पत्ति

जब हम असम्बद्ध मध्यताओं से जो आदिम समाज की इन अवस्था से विकसित हुई बाद की सम्मताओं गर विचार करते हैं, जो किसी न किसी रूप में 'सम्ब' पूर्वजो से सम्बन्धित थी, तब इनके जारे से स्पष्ट जान पहता है कि इन्हें स्फूर्ति प्रदान करने के लिए थोडी-बहुत भीतिक सुनौती रही हो, किन्तु इनकी मुख्य चुनीनों मानबीय थी जो उन समाजो द्वारा उपस्थित हुई जिनसे से

सम्बद्ध थे। यह चुनौती, सम्बन्ध में ही विद्यमान रहती है, जो विभेद से उत्पन्न होती है और अलगाव से अन्त होती है । यह विभेद पूर्ववर्ती सध्यता के समाज के अन्दर ही उस समय उत्पन्न होता है, जब उस सभ्यता की सर्जनात्मक शक्ति कम होने लगती है—जो शक्ति में अपने विकास के समय समाज के अन्दर अथवा उसके बाहर लोगो के हृदयों में अपने आप समाज के प्रति निष्ठा जाग्रत करती है । जब ऐसा होना है ह्रासोन्मुख सभ्यता के पतन का दण्ड यह होता है कि वह विखर कर शक्तिशाली अल्पसंख्यक हो जाती है। उसके शासन में नृशंसता बढ़ती जाती है. किन्तु उसमें नेतृत्व की शक्ति नहीं रह जाती और एक सर्वहारा वर्ग (बाहर और भीतर) बन जाता है जो अनुभव करने लगता है कि हममें भी आत्मा है और वह इस आत्मा को सजीव रखने का निश्चय करता है। इसी प्रकार की चुनौती इस रोगी समाज को मिलती है। शक्तिशाली अल्पसख्यक दबाना चाहते है जिसके कारण सर्वहारा में अलग होने की भावना उत्पन्न होती है । दोनों भावनाओं के कारण संघर्ष चलता रहता है। पतनोन्मुख सभ्यता विनाश की ओर चलती है और जब वह मृतप्राय हो जाती है, तब सर्वहारा बर्ग स्वतन्त्र हो जाता है और उसके लिए जो पहले कभी जीवनी शक्ति देने वाला घर या अब कारागार बन जाता है और अन्त में विनाश का नगर हो जाता है । सर्वहारा तथा शक्तिशाली अल्पसंख्यक का यह संघर्ष जिस प्रकार आरम्भ से अन्त तक चलता है उसमें हमें उन नाटकीय आत्मिक संघर्षों का उदाहरण मिलता है जिसमें विस्व के जीवन के सर्जन का चक्र चला करता है---पतझड की निष्क्रियता से शिशिर की पीडा और उसके पश्चात् बसत का उत्साह । सर्वहारा का अलगाव गतिशील किया है। यह चुनौती का मामना है जिसके द्वारा यिन का याग में परिवर्तन होता है और इस गतिमान् अलगाव से सम्बन्धित सभ्यता का जन्म होता है।

इस सम्बन्धित सम्पता के आरम्भ में क्या कोई भौतिक समर्प भी हमें मिल सकता है ? दूतरे अध्याय में हमने देखा कि सम्बद्ध सम्बताओं का मन्वस्थ अपने पूर्वजों से भौगोलिक स्थिति के विचार में मिल मिल में में हमें हैं । एक ओर वैविकानी सम्बता अपने पूर्वज सुमेरी समाज के स्थान पर ही विकतित हुई । यहाँ नियो सम्यता की उत्पत्ति में भौतिक समर्प का सामना नहीं करता पड़ा होगा । हाँ, यह सम्भव है कि दोनों सम्यताओं के बीच के काल में उनका जनसम्बता भी की प्रकृतिक अवस्था में परिवर्तित हो गया हो और उनका सामना करने के लिए बाद की सम्यता के जनकों को वही कार्य करना पड़ रहा हो जो उनके पूर्व की सम्यता ने जनको को करना पड़ा ।

जब सम्बद्ध सम्बदा ने नवजीवन आरम्भ किया होगा और पहले की सम्बदा के क्षेत्र के पूर्णतः या अंशत बाहर कार्य आरम्भ किया होगा तब अपने नये वातावरण का सामना उन्हें करना पड़ा होगा और उस पर विकय उन लोगों ने प्राप्त की होगी। हमारी परिचनी सम्बदा को अपनी उत्तरित के समय आल्यन के पार (ट्रास-आल्याहन) जपलों और वर्षों का सामना करना पड़ा होगा यहिए उसके पूर्वज हैलेनी सम्बद्धा को ऐसा नहीं करना पड़ा होगा। भारतीय (इंग्डिक) सम्बद्धा को उत्तरित के समय झल्य लोगों को गंगा की बादी के उल्ला प्रदेशीय जनालों तथा वर्षों का सामना करना सम्बद्धा की उत्तरित के समय इन लोगों को गंगा की बादी के उल्ला प्रदेशीय जनालों तथा वर्षों का सामग करना पड़ा था, किन्तु उनके पहले की क्षुमेरी सम्बदा के पूर्वजों को सिन्धु की बादी में तथा

अमेरिका में युकेटी सम्बता को अपनी उत्पत्ति के समय जरू-विहीन, युक्तहीन, अनुष्वात, चूने में मिली घरती का युकेटी प्राव्वीप से समय करता पड़ा और में निमसी समया को आरम्भ में मिसाडी पठार से समय करता गड़ा, किन्तु इनके पूर्वज माया नम्पना की उन दोनों में से निर्मी से संपर्य नहीं करना पड़ा।

अब रह जाती है बात हिन्दू, मुदूर-पूर्व, परम्परावादी र्टमार्ड. अरबी और ईरानी सम्प्रताओं 
सी । ऐसा जान पड़ता है कि इनकी किसी सीविक समर्थ का मामना नहीं करना पड़ा । क्यों कि 
इनके निवास स्वान यदाप बैविकोनी सम्यता की भागि अपनी पूर्व सम्प्रनाओं के निवास प्रांति के समान नहीं है, फिर भी उन पर इन सम्प्रताओं के अवधा हुसरी सम्प्रताओं ने विकय प्राप्त कर 
ली थी । हुसने सकारण परम्परावादी ईसाई सम्प्रता नथा मुदूर-पूर्वी सम्प्रता को विकान करोर वनगंधा ।
क्या था । क्या बानी परम्परावादी ईसाई सम्प्रता को उपप्राच्या को विनने करोर वनगंधा ।
वर्षी और उक्ष संसामना कराना पढ़ा उतना पित्रची सम्प्रता को नहीं और कीरिया और आपान 
सम्प्रता के निवाओं को करना पढ़ा ।

9. हमने भी ट्वायनवी के उस विवास का वर्णन यहां नहीं दिया जो पुरास के पहले आंत में उन्होंने किया है कि सिन्धु यहाँ को संस्कृति अक्षा भी अवका मुक्ति सम्बत्ता का हो एक आंत । अन्यूरों हसका सिन्धु के स्त्रा का हो एक आंत । अन्यूरों हसका सिन्धु के स्त्रा के उन्होंने कहा है कि सिन्धु यादी की संस्कृति मुजेरी समाज का अंत भी । —सम्बत्यक ।

# ६. विपत्ति के गुण'

एक कठोर परीक्षा

हमने इस प्रचलित धारणा को अस्वीकार कर दिया है कि सम्यताओं का उदय उस समय होता है अब ऐसा बातावरण होता है जहीं जीवन के साधन सरक होते हैं और इसके उन्टेत तकों को स्वीकार किया है। प्रचलित धारणा इस कारण पैरा हो गयी कि इस युग का दर्शक जी मिस्सी सम्यता का निरीक्षण करेगा—और इस वृष्टि से प्राचीन यूनानी भी हमारी ही भांति 'आधुनिक' ये—बहु बहीं की धरती को उस रूप में देखेगा जैसा यून्य ने उसे बना संवार रखा है। वह समझता है जब सम्पता के जनको ने कार्य आरम किया तब यह धरती ऐसी ही थी। हमने यह बताने को चंट्य को है कि निचली नील की भाटी किए रूप में थी जब नेताओं ने वहीं विकास का कार्य आरम्भ किया। इसके उराहरण के लिए यह विज भी उपस्थित किया जिस रूप में आज भी अपरी नील की भाटी है। भौगोलिक परिदिश्वति के अन्तर का यह चित्र शायद विव्वतायद न लगा हो। इसलिए इस अध्याय में हम उदाहरण देकर निश्चित रूप में प्रमाणित करों कि कुछ सम्यताएँ विकत्तित होकर उसी क्षेत्र में किर नष्ट हो गयी और मिस्न के विपरीत वे आदिश अवस्थान को तीट गयी

#### मध्य अमेरिका

 ट्वायनबी ने इस अध्याय का नाम यूनानी मात्रा में रखा जिसका अर्थ होता है—'को मुन्दर है उसकी प्राप्ति कठिन हैं या 'उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम चाहिए, —सम्यादक। शाली रहे होगे जिन्होने, इस शक्ति से समर्प किया और वाहे थोडे ही समय के लिए हो, उस पर विजय प्राप्त की ।

लका (सीलोन)

स्त्री प्रकार का अद्भूत और महान् कार्य वह भी या जा लका के मूख मैदानों को खेती के अनुकष बनाने के लिए किया गया था। उनकी स्मृति आज भी टूटे हुए बांधों और नुशों से से भर गये तालाओं के कहाँ में सजीव है। इन्हें पहाटी प्रदेश के जब लाले पान्ये में किसी ममय उन विहारियों ने बनाया था जिन्होंने भारतीय हीनयान दर्शन को स्वीकार कर निवास था

"ऐसे बडे-बडे ताल किस प्रकार करे इसे जानने के लिए तका के इतिहास की जानकारी आवस्यक है। इस प्रणाली के निर्माण के अन्यर जो योजना है वह नरल, किन्तु महानू है। इस ताल बनाने बाले राजाओं ने सोचा कि पहाड के इस ओर जो विगुल पानी बरमें यह यहाय को अपनी मेट दिये बिना सबुद में न जाव।

"कका के दक्षियों भाग के बीच चिन्नृत पहाडी दोन है, किन्तु पूरव और उत्तर में हवार। वर्गमील सूचा मैदान है जियमे आवक्छ बहुत वस आवारी है। मामानून के बेग के समय प्रव दिन सर्वितिक वर्षावराओं प्रवक्त तेना वहांचा पर आक्रमा करती है, प्रवृत्ति में एक रेपा बना :। है जिसे बर्पा पार नहीं कर पाती। इन्नुक स्थान तो ऐसे हैं जहीं नूचे और नम प्रदेशों के बीच उत्तरा सम अन्तर है कि एक ही भीज के पार जान पहता है कि बिन्मी दूसरे देवा में आ गय है। यह रेखा सागर के एक तट ते दूसरे तट तक करनी गयी है। यह रेखा आवक ह आर मनूट्य क कार्यों सा और अगल काटना—इस पर कोई प्रभाव नहीं परवा। ""

किन्तु तका में भारतीय मध्यता के प्रवारकों ने एक समय एमी अद्याशण यांका अंजत की कि मानसून से प्रतास्ति पहाड़ियों को विवस किया कि जो मैशन मूखे और उजाह थे व उनके द्वारा जीवन और सपन्ति के स्रोत बने।

"पहाडी निर्मों के पानी की निकामी की गर्वा आर उनका कर तीचे बढ़े-बढ़े तालों में लाया गया ! कुछ ताल बार हुआर एक्ट्र के में, उनमें से फिर नाजिया हारा पहाडियों से दूर दूसर बढ़ तालों में पानी लाया गया और उनमें में और दूर नाला में ! उसका बढ़े ताल के नीच अरातरू पर और बढ़ी-बढ़ी नीलांग्या में सैकड़ों लाटी नालिया और छोट ताल थे । प्रत्येक खोटा लाल एक गाँव का केन्द्र था । और इस अकार सभी जमू पहाड़ी से पाना आना या । धार-धार प्राचीन सिद्धालियों ने सारे मैदान पर विजय प्राप्त कर ली और आज बढ़ी मैदान निजंत है ।"

दन प्राकृतिक उत्तरी को मानव नम्पना का स्थल बनाने में कितना कठोर परिश्रम करना यहा होगा, कका म दो प्रमुख भू-दुष्या सं आब भी जान पहना है। जो उजाद सरती एक समय सीब कर उपजाब बत्ती बनाया गर्या भी बहु किर उजाट हो ग्रायी, और आधे हीष में जहाँ वधा होती है जान नाय, काफी, तथा रवड उन्यय किया जाता है।

जान स्टिल : ब अंगल टाइड, पृ० ७४-७५ ।

२. बही, पृ० ७६-७७।

# उत्तरी अरब की मरुभूमि

हमारे विषय का बहुत विच्यात और बहुत प्रचलित उदाहरण पेट्टा और पालमिरा की वर्तमान स्थित है। इस दूष्य से इतिहास के दर्शन को बहुत प्रपान मिली है, 'बोलने' के 'ला सहने' (१७९१) से आज तक । आज सीरियाई सम्यता के यु एताने निवास स्थान उसी स्थिति से हिंदी का प्रचलत के एता है ति होते हैं जिस से मान सम्यता के पुराने निवास स्थान । यद्यपि विस्त प्रतिकृत परिस्थिति ने अरबी क्षेत्र पर प्रहार किया वह अकेशियाई स्टेप था और ऊष्ण प्रदेशीय जगल नहीं । खण्डहरों हारा यह आत हीता है कि ये कलापूर्ण मिटर, ये मख्या, ये नेत्य जब अपने अविष्ठित्र रूप में एहें होंगे तब वे बडे-बडे नगरों की दोमा रहे होंगे । और यहां पुरातत्व से बोन अमाण मिलले हैं और जो माया मम्यता का चित्र उपस्थित करने के लिए मात्र आधार है लिखित ऐतिहासिक अमिलेखों हारा भी पुष्ट होते हैं । हम जानते हैं कि सीरियाई सम्यता के नेता जिन्होंने मरसूर्ग में इन विद्याल नगरों की कल्यान को वे उप 'आहू' के पण्डित रहे होंगे जिसके जानकार सीरियाई कथा में मा सो विवास जानता जाता है।

ये जादूगर वानते वे कि सूखी चट्टागों में से कैंग्रे पानी निकाला जा सकता है और किस प्रकार उजाह मरुन्सि में से उन्हें ले जा सकते हैं। अपने प्रीवें काल में पेट्रा और पालंसिरा ऐसे स्वारा उजाह मरुन्सि में से उन्हें ले जा सकते हैं। अपने प्रवें के काल में पेट्रा और पालंसिरा ऐसे के स्वारा ओ है। किन्तु पेट्रा और पालंसिरा उन युग में भी केवल सकीण मरू-उद्यान (ओएसिस) के बल पर ही नहीं जीविज थे, जैसे आज दिसक भी नहीं है। उनके सेठ शाक-सब्जी उत्पन्न करने वालं माले हों थे, ब्याचारी थे जिन्होंने एक मरू-उद्यान से दूतरा मरू-उद्यान तक, तथा महाद्वीय से महाद्वीय तक सम्बन्ध स्थापित कर पढ़ा था और उनके तरवी हन मरू-उद्यानों के बीच के संदें पता मरुन्सि के आरघार करने में सदा व्यवस्त रहते थे। उनकी वर्तमान स्थित मही नहीं बतावी कि अता में मरूसक ने मनुष्य पर विजय पायी, बॉल्क यह भी कि इनके पहले मनुष्य की

#### ईस्टर द्वीप

ईस्टर द्वीप की वर्तमान स्थिति से पोक्निशियाई सम्यता को उत्पत्ति के सम्बन्ध में हम उसी परिणाम पर पहुँचते हैं। इस यूग में जब दिक्षण-मूरव प्रधाना महासापर के एक दूरस्य स्थान में इस द्वीप का अन्वेषण हुआ वहीं दो जातियाँ रहतों थी। एक जाति सजीव रतन और मास की, और दूसरी जाति पत्यर की। पोक्निशियाई घरोर वालो आदिस जाति नवा निव्व कौ समता नहीं थी, न उन्हें समुस्-आजा का इतना विज्ञान मान्यूम था कि खुले सापर में हजारों मोल की यात्रा करते क्योंकि इंस्ट्र-आजा का इतना विज्ञान मान्यूम था कि खुले सापर में हजारों मोल की यात्रा करते क्योंकि इंस्ट्र-आज को इतना विज्ञान मान्यूम था कि खुले सापर में हजारों में इतना अन्तर हैं। यूरोधियन नाविकों ने जब इसका पता लगाया उस समय यह अजात काल से ससार से अन्नग रहा था। वहाँ के दोनो अकार के निवासियों, मनुष्यों और मूर्तियों से पता चलता हैं जींसा पार्णमरा और कोषन के खण्डहरोंसे कि उनका मूनकाल कुछ मित्र रहा होगा। ये

खुली डोगियो में नकशे और दिक्सूचको (कम्पास) के बिना प्रशान्त सागर की यात्रा की होंगी।

और ऐसा नहीं हो सकता कि कैवल एक बार इन्होंने यात्रा की हो और संयोगवस इंस्टर हीय में अपनामियों को लाये हो । मूतियों को संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें बनाने में शीक्षी लगी होंगी । इन बातों से सिद्धा लगी होंगी । इस बातों से सिद्धा होता है कि हुनारों मील की बुले समुद्र की यात्रा बहुत दिनों तक बराबर जारी रही होगी। और अन्त में कुल ऐक कारण हुए होगे, वो हमें बात नहीं है कि जिस समार को जिवल मन्यूष्य बोरता से यात्रा करता हहा, उनने इस डीप को घर लिया गर्जेस मरुक्षा में ने पालिया के कि प्रमुख्य साम करता हा, उनने इस डीप को घर लिया गर्जेस मरुक्षा में स्वाल ने श्री स्वाल के स्वाल के स्वाल करता हा, उनने इस डीप को घर लिया गर्जेस मरुक्षा म

ईस्टर द्वीप का यह प्रमाण परिचमी प्रचलित विचारों से जिब है जिसके अनुसार दक्षिण सागर के ब्वीप घरती पर दमते हैं और उनके निवासी पजन के पूर्व के समान, आदम और हीव की मंत्रित प्रकृति की सत्तानों की तरह रहते हैं। यह भम दस कारण उटफ हुआ कि यह मान दिया पया कि पोलिनीदिवारों बतावरण का एक भाग हो सचुन बीप प्रमुद है। यहां का भौतिक बातावरण जरू और चल का है। पोलिनीदिवारों के पास समुद्र यात्रा के वो साधन थे उनके बिना किसी मनुष्य का यात्रा करना भीषण समर्थ करना था। ऐसे नमकीन अपरिचित सागर का बीरता और सफलतापूर्वक सामना करने हि विचय प्राप्त हो। अदम्य महिन ते एक बीप संदूत्तरे द्वीप में बरावर यात्रा हुई होगी और तब इन अनुशों ने किसी मुख बीप पर पांव रखा होगा क्योंकि पे द्वीप आक्षण के तारों की भीति प्रशान सागर थे विचरे हुए हैं।

## न्य इंग्लेंड

आदिम प्राकृतिक अवस्था में ठौट जाने पर विचार सभाप्न करने के पहले लेखक दो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है। एक कुछ दूर का है और एक स्पष्ट है। खेखक ने अपनी आंखों में दोनों स्थान रेखते हैं।

मैं म्यू इंग्लैंड के कनेक्टिकर प्रदेश के एक पाय में बा रहा था। राह में एक उनडा गाय मिला। मुझसे बनाया गया कि ऐसे अनेक गाँव हैं। किन्तु किसी युरोपीय के लिए यह इच्य अनीब तीर बिलायण वात पहें। 'टाउन हिल' इस गाँव का नाम था। दो शांतियों तक यह ऐसा ही रहा है। सौब के मैदान में लक्करी का बना हुआ बाजी (आर्याजयन) गिरजामर था। गाँव, बाग, बागी और खेत थे। पिरजामर प्राधी कर्मित के स्था था, किन्तु पर सब लीच हो गये थे। कलों के पेड बगली हो गये थे।

बिगत एक सी माल में न्यू इंग्लैंड के निवासियों ने अपनी सब्दा से कहीं अधिक अनुपात में परिश्रम करके अमरीका महाद्वीय में अतलात्क से प्रधानन सागर तक बनली प्रकृति से लडकर विवय प्राप्त की हैं। किन्तु इन्हों दिनों इन गाँव में जो उनके प्रदेश के केन्द्र में बसा था प्रकृति को पुनःविवय प्राप्त कर ने का बवसर मिला जिस प्रकृति को उनके पितासही ने पराजित किया था और जहाँ वै सागद दो सी वर्षों तक रहे थे। ज्यों हो मनुष्य ने अपना सागद सपर से हटा लिया त्यों ही जिस तीमता, पूर्णता तथा स्वतन्त्रता से टाउन हिल पर प्रकृति ने अपना राज्य फिर से स्थापित किया था, इस बात को स्पष्ट करता है कि उस उत्तर धरती पर विवय प्राप्त करने के

## जहाँ-जहाँ यह सर्वनाम पुस्तक में आया है लेखक की ट्वायनबी से सम्बन्धित है।

लिए मनुष्य को फितना परिश्रम करना पड़ा होगा। जितनी प्रबल शक्ति टाउन हिल को पराजित करने में लगी होगी उतनी बसरीका के परिवनी भ्राग पर विवय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी। इस परिश्यक्त भूमि से यह बात समझ में आती है कि ओहियो, इलिनायस, कोलोरेडी, तथा कैलिकोरिनया आदि नयेनये नगर किस प्रकार उत्तरी बन गये।

#### द रोमन कैम्पेग्ना

जो प्रभाव मुक्षपर टाउन हिल का हुआ बही रोमन कैम्पेनना का लिबी पर हुआ। उसे आस्पर्य हुआ कि असंख्य बोद्धाओं ने ऐसे प्रदेश में निवास किया जो उसके समय में, जैना हमारे समय में भी हैं, 'कल्स्क और निवान्त कमर था। आज जो अंगली उजड़ा प्रदेश है वह उसे लैटिन तथा बोलिश्यन अंगुओं ने उर्दर और बसने योग्य साम बनाया था जो आंज पुन: अपनी पूर्वविस्था में बदल गये। जिस शक्ति ने किसी समय इस कठोर छोटे इटालियां इस्त वर्द और और बसने योग्य बनाया था उसी शक्ति ने बाद में मिल्र से बिटन तक बिजय प्राप्त की।

#### विश्वासघाती कैपुआ

ऐसी परिस्थितियों के अध्ययन के परचात् जहाँ सबसूब सभ्यताओं का जन्म हुआ था, जहां मनुष्य को और विश्वेष सफलवाएँ प्राप्त हुई कीर यह भी झान प्राप्त कर किन्ने परिस्थितियों मनुष्य के लिए सरल नहीं थी, बांक इसके विपरीत थी, हम उस परिस्थिति का अब अध्ययन के थी नरके पुरुष हो हम उस वातावरण को परीक्षा करें जहाँ परिस्थितियों सरक थी और मानव जीवन पर उनका क्या प्रभाव वडा। इस अध्ययन में हमें दी विभिन्न परिस्थितियों का अन्तर समझ लेना आवश्यक है। एक तो वह जहाँ कठिन परिस्थिति जिसे छोड़कर आदिम काल सरल वातावरण में मनुष्य आया। इसरी वह सरल परिस्थिति जिसे छोड़कर आदिम काल से जब से उसका विकास हुआ इसरे और तातावरण में मनुष्य या। हो नहीं। इसरे सब्दों में हमें यह अन्तर देखना है कि सरल वातावरण का प्रभाव सम्यता की प्रपत्ति में मनुष्य पर क्या पश्च और आदिम मानव पर सरल वातावरण का क्या प्रभाव पश्च।

इटली के कलासिकी युग में केंगुजा में रोम को विपरीत परिस्थिति मिली। केंगुजा का कैंग्योना मनुष्य के लिए उतना ही सहज था जितनी रोमन कैंग्या कठोर। रोमन लोग अपने अनाकर्षक देश से निकल कर एक के बाद एक अपने पड़ीशो देशों को जीतने चले गये, किन्तु कैंगुजाई अपने देश में निकल कर एक के बाद दूसर पड़ोशी उनको जीतता रहा। इनके अनिम विजता सैमनाइट रहे जीर अपनी इन्छा से रोमनों को बुलाकर कैंगुजाई अपने देश में प्रभी मुक्ति करायी। और रोम के इतिहास में सबसे संकटपूर्ण युद्ध के सबसे संकटपूर्ण समय, कैनी के युद्ध के बाद ही कैंग्येनमाइयों ने रोम से यहाँ बदला किया कि हीनिकल का स्वागत किया। कैंगुजाइयों के एख बदलने के सम्बन्ध में रोमनों जीर हैनिकल के मत एक ही वे। क्योंकि यह युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण सायद तिस्वयासक परिणाम था। हैनिबल कैंगुजा बला गया और जाड़े में वह बहीर रहा। श्रीताह किया स्वागत किया राज्यों में वह बहीर रहा।

अब यह बात नहीं है । मुसोलिनी ने सफल परिश्रम द्वारा इसे सदा के लिए मुन्दर रहने ग्रोख करनी बना विद्या है ।

जिसका परिणाम ऐसा हुआ जो सबकी आधाओं के विधरीत था । जाड़े भर में हैनिवल की सेना का इनना पतन हो गया कि फिर उसमें विजय की वह क्षमता नहीं रह गयी ।

#### आर्टेम्बेयसं की सलाह

हेरोडोटस ने एक कथा लिखी है जिससे यह बात बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है । कोई आर्टेम्बेयर्स और उसके मित्र खुमरो (साइरस) के पास आये और यह परामर्श दिया---

"अब जब भगवान जीयूम ने ऐसटाइनमं को पराजित कर दिया है और फारस के राष्ट्र को और भीमन आपको व्यक्तिगत रूप से इस राज्य का आधिपण सीमा है तब क्यों ने हम इस एहा बें तथा संबीधें प्रदेश को विश्व में इस इस समय पहते हैं छोड़कर क्थियों जबने प्रमें में करकर बसे । ऐसे अनेक देश हो । ऐसे अनेक देश हो प्रेस के कर बसे । ऐसे अनेक देश हमारे निकट और दूर हैं । हमें केकण नुव लेगा है और हम सवार में भी जब में अधिक प्रमाव जाता सहेशे । सामाज्यवादियों के लिए यह स्वाधार्यक नीर्ता है । इस नीर्ति को काम में लाने के लिए अब से उपकृत्व और इसरा समय न होगा जब कि हमारा माम्राज्य विस्तृत लोगों पर और सारे ऐसिया महाडीप पर कैला है ।"

"ब्रुसरो ने मुना, किन्तु उस पर कुछ प्रभाव न पडा । इन अभ्यावयां में टसने कहा कि जैमी उनको इच्छा हो वैसा करे, किन्तु इसके लिए भी वे तैयार रहे कि उन्हें अपनी वर्तमान प्रजा का स्थान ग्रहण करना होगा । सुकुमार देशों में मुकुमार मनव्य पैटा होते हैं।"

#### ओडेसी और प्रस्थान

सिंद हम हेरोजेटस के दिवहास से भी विकास उराने माहिएय की ओर वृद्धि डांले ता हम देखते हैं कि ओडीसियस को मासक्लोप्स अववा ऐसे दूसरे प्रधानक वैरियो से उनना भर नहीं पा विज्ञता उन कोगों में को जी आराम का जीवन विजान के लिए आस्तिनत करने थे। वेस करती और उसके आतिष्म का अन्त मुश्रदबाटे में हुआ, लोटस-मिश्यों के देख में, जहां कुछ बाद के कुछ विद्यानों के अनुसार मदा मध्याद्व काल ही रहना था, मायनेगों के देश में जहां उनने अपने नाविकां को आजा दी कि अपने कानों को मोम से बरन कर ले जिससे उनका मधुर गान न मुन तके, और फिर कहा कि मुसे मस्तृत्व में बीध दो, और कैंगियमा के उन्हों जिसकी मुन्दरता पिनलोप से भी बडकर देश्वरीय थी, किन्तु जो मनुष्य की सािगी बनने के लिए सितान्त अयोग्य थी।

इसरायिक्यों के प्रस्थान का वहाँ तक सम्बन्ध है पेन्टानुगक के क्षुत्य लेखकों ने उन्हें गुमराह करने के लिए सायरेन या सरसी का वर्णन तो नहीं किया, किन्तु हम यह अवस्य पत्रते हैं कि वह मिस्त की जैंबी रहन-महन के लिए जबस्य लालायित रहते थे। यदि उनका बदा चलता तो हमे विस्वास है कि पुरानी बाइबिल् न बनी होती। भायबस्य मूगा के विचार भी बैंगे ही थे जैंम खुसरों के।

#### मनमाना करने वाले

कुछ आछोषक कह सकते हैं कि जो उदाहरण हमने दियें हैं वे विश्वसतीय नहीं हैं। वे कहेंगे कि यह तो माना जा सकता है कि जो कठोर जीवन से सरछ जीवन की ओर गये उनका पतन हो जायमा जिस प्रकार भूखें मनुष्य को पूरा भोजन मिछ जाय तो वह टुँसकर भर छेगा किन्तु जिन्होंने सदा कोमल परिस्थित में जीवन बिताया है वे तो उसका ठीक उपयोग करेंगे।
पहलें विन दो परिस्थितियों का घेद बताया गया वा उसमें दूसरी पर हम विचार करेंगे। अर्थात्
उन लोगों के बारे में जो कोमल परिस्थिति में सदा से रहते बाये और दूसरी परिस्थित का
उन्हें अनुभव नहीं था। संक्रमण काल में जो अव्यवस्था होती है उसे छोड़ दिया जाय तो हम
विकन्तुक कोमल परिस्थिति का ठीक अध्ययन कर सकेंगे। पचास वर्ष हुए एक पश्चिमी प्रेक्षक
ने न्यासार्वेड को जिस रूप में देखा था उसकी सच्ची तस्थीर यो है—

"इन अपार जंगलों में वेड़ों पर वशी के चोसलों के समान छोट-छोटे बहाँ के निवासियों के गांव हैं जहाँ के लोग सदा एक इसरे से तथा सामान्य वीरियों से भवभीत रहते हैं। यहाँ स्वा-भाविक सरलता का जीवन आदिम मनुष्य स्थातित करते हैं। न उनके पास करवें हैं, न सम्पता है, न प्रिकार है, वा मंत्री हैं अहति को ये सच्ची जौर सहज सलान है। ये वेचलर रहित, पिच्चा से मृत्य तेत सन्तुय हैं। ये मनुष्य प्राय. आनन में जीवन वितातों हैं, उन्हें किसी बस्तु की आवश्यकता नहीं है। वह सा शब्द का अबुद्ध प्रयोग है। उसे परिषम करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी उदार प्रकृति के होते हुए परिषम करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी उदार प्रकृति के होते हुए परिषम करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी उदार प्रकृति के होते हुए परिषम करना निर्मंक इंगा। जिमें उसकी काहिली कही जाती है वह उसके जीवन का बैता हो होगा जीन करने की अने उसकी विपटी नाक। उसे मुस्ती के छिए दोष देना वैसा ही होगा जीना करण की।"

विकटोरियन युग के कठोर परिवामी जीवन के समर्थक चार्स्स किम्सले दक्षिण-परिचमी पतन के बजाय उत्तर-पूर्वी पवन को अधिक पत्तर करते थे । उन्होंने एक कहानी लिखी थी 'द हिस्टरी आब द घेट एक फेसस नेवान आब डू.प्.च-मू.लाइक्स, जो कठिन परिश्रम के देश से मात आमे क्योंकि कह दिन भर सारंगी (ज्यून हार्प) जनाना चाहते थे।'परिणास यह हुआ कि पतित होकर पीरिका हो गये।

आधुनिक नैतिकवादियों और हेलेंनी कवियों के अफीमचियों (लोटस-ईटरों) के प्रति विभिन्न मत मनोराजक है। हेलेंनी कवियों के हिसाब से अफीमची तथा उनका प्रदेश सम्बदा के प्रचातक मुनानियों के मार्ग ने रिचायों की ओर है प्या है। इसके विरादि किस्साले आधुनिक अबेजी मनोनृत्ति प्रदेशित करता है। यह इ-एक-पू-लाइको को इतनी घृषा से देखता है कि उसके लिए उनका हुक भी आकर्षण नहीं है और यह यह कर्तव्य समझता है कि उन्हें अपेजी साझाज्य में, अपनी गहीं, उनकी भलाई के लिए ले लिया जाय और पहनने के लिए वतलून दी जाय और एक्ते के लिए बाइबिल ।

हमारा अभिप्राय रसे स्वीकार या अस्वीकार करना नहीं है। हमें तो समझना है। इस दृष्टान्त का परिणाम बाइरिक की उत्पत्ति की सुरक्त (बुक आब केनेसिस) के आर्रीमक अध्यायों में स्पष्ट है। जब जादम और हौंचा अदन के कोटस प्रदेश से निकाल दिये गये उसके बाद ही उनके बचान खेती, बात्रिकाल और बाच-यनों के आधिकार करने के योग्य हुए।

# ७. बाताबरण की चुनौती

# (१) कठोर देशों की प्रेरणा (स्टिम्लस)

#### खोज की पद्रति

सम्भवत, हमने इस सत्य को प्रमाणित कर दिया है कि मख का जीवन सभ्यता का बैरी है। क्या हम इसके एक कदम आगे जा सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि जितनी ही परिस्थिति कठोर होती जाती है उतनी ही सम्यता की प्रगति को स्फूर्ति प्राप्त होती है ? इसके पक्ष में तथा इसके विरोध में प्रमाणों की हम परीक्षा करे और देखें कि क्या परिणाम निकलता है ? इस बात का प्रमाण कि परिस्थिति की कठिनाड्यों और सभ्यता की स्फॉन साथ-साथ चलती है, खोजना कठिन नही है । बल्कि इस पक्षा में इतने अधिक प्रमाण मिलते है कि उलझन हो जाती है। इस प्रकार के बहुत-से तूलनात्मक उदाहरण मिलते हैं। हम अपने उदाहरणों के दो वर्ग बनाये । भौतिक बातावरण का वर्ग और मानवीय परिस्थित का वर्ग और पहले भौतिक वर्ग पर विचार करें। इसके दो उपविभाजन होते हैं। उन प्रभावों की नुलना जो विभिन्न अशों की भौतिक कठिनाइयों के कारण उत्पन्न हुई है और नये तथा पूराने प्रदेशों के प्रभावों की नुलना, इस बात का विचार छोडकर, कि स्वामाविक रूप मे वह भु-प्रदेश कैंगा है।

#### हांगहो और याग्त्सी नदियां

आरम्भिक उदाहरण के लिए हम इन दो निदयों को निचली घाटियों को देखें कि उनसे कितनी कठिनाई उत्पन्न हुई होगी । ऐसा जान पढता है कि जब पहले-पहल मनव्य ने हागहो की निवली घाटी में रहना आरम्भ किया, यह नदी वर्ष में किसी समय भी तौका चलाने योग्य नहीं थीं। जाड़े में यातो वह जमी रहती थी या उसमें बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़े तैरा करते ये और बसन्त में यह बर्फ गल जाती थी जिससे नदी मे बाढ आ जानी थी जिससे नदी अपना रास्ना बदल देती थी और पूराने रास्ते में जगल से भरे दलदल बन जान है । आज भी, तीन-चार हजार साल के बाद. जब मनुष्य के श्रम से दलदल सुखा दियें गये, जंगल साफ कर दियें गये हैं और बौध बन गये हैं. बाढ़ से कभी-कभी पहले जैसा ही विनास होता है। अभी सत् १८५२ में निचली हागही ने अपना रास्ता बदल दिया और जो धारा पहले शानुग प्रायद्वीप के दक्षिण गिरती थी. प्रायद्वीप के उत्तर दो सौ मील की दूरी पर गिरने लगी । याग्सी सदा मे नौका चलाने योग्य थी और यद्यपि उसमें भीषण बाढ़ आती रही है, किन्तु वह इतने बहुनायत से नहीं आती थी जितनी हांगहों में। यान्त्सी की घाटी में जाडा इतना कठोर नहीं पडता । फिर भी हांगहों नदी के किनारे चीनी सक्यता का जन्म हुआ, यांग्स्सी के नहीं।

#### यरिका और बेओशिया

कोई यात्री जो समृद्ध से नही, घरती की राह से, उत्तर के पृष्ठ-प्रदेश की ओर से युनान में आये या ऊपर से जाय तो वह यह अनुभव किये बिना नही रह सकता कि हेलेनी सम्प्रता का मूल स्थान कठोर, पहाड़ी और सुखा है, उस बरती की तुलना में जो उसके उत्तर है जहाँ किसी सम्मता का जन्म नहीं हुआ। ऐसा ही बन्तर एजियाई क्षेत्र में मिलता है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई रैल से एयेन्स से सैलीनिका होते हुए मध्य यूरोप को ओर चलें तो यात्रा के पहले मान में पिश्वनी या मध्य यूरोपिय यात्री को ऐसा दूबर देखने को मिलेगा जिससे तह परिवित्त हैं। कुछ बंटों के बाद जब माडी पारतेस रहाड़ की पूरवी हाल से यूमती करती है जहाँ मीन है छोटे ऐस और व्यापना कर मांची पारतेस रहाड़ की पूरवी हाल से यूमती करती है जहाँ मीन के छोटे ऐस और व्यापना के अंग मिलते हैं तो यात्री को आक्ष्य होता है कि मैं धीरे-धीरे लहिरादारा, गहरी मिट्टी वाले उपवाज कोत्र में कला वा रहा हूँ। किन्तु यह भू-दृष्य मोड़ी देर के लिए ही मिलता है। ऐसा दूबर वर्ति फिर तभी मिलेगा जब वह नीच के आगे मीरावा के उत्तर कर मध्य व्यापना कहते वे और होनेंगी लोगों के नम में समय इस विशेष अंग का क्याना मा पार्टी होते की किया कहते वे और होनेंगी लोगों के नम में समय हम विशेष अर्थ था। वे इस वाब्य के उस विधिष्ट प्रकृति का मनुष्य समझते ये वो गँवार, निक्ति, कल्पनाविहीन और कठोर होता या और ऐसी प्रकृति हेलेंगी समझति के विक्तिक की रात्र साह पहले को को पर तिबार से आज रिल होता होते होता मा कि सियीरोन पहल के पीछे जीर साहता को बहु के मी के नीर साहता को बहु होते अप सम्यात का महान् के पर बार से आज रेल पूम कर जाती है जिता मा वा विद्युद्ध साहता का महान् के प स्वाप से साहता के सहता होनी प्रकृति हेलेंगी सम्बात का महान् के पार के में सिक्त स्वाप ति अप स्वाप से अप के सिक्त स्वाप से अप के सिक्त स्वाप से अप के सिक्त स्वाप मा अहति हेलेंगी सम्बात के सहता का महान् के स्वाप होता के सिक्त स्वाप से होती का असता रहे से अप के सिक्त स्वाप मिता की महत्ति होती प्रकृति होती प्रकृति से लितान्त मित्र भी। वीरो सन असता रेसे वे वाक्ष से सिक्त स्वाप मित्र से सिक्त स्वाप से स्वाप से स्वाप से सिक्त से सिक्त स्वाप से सिता के सिक्त से सिक्त से

से सम्बन्ध में मनोरजिक बात यह है कि जिस सास्कृतिक मेर का प्रभाव हेलेनी बृद्धि पर दतना प्रबच पढ़ा बहु भौगोलिक दृष्टि से उसी के अनुरूप या अयित सर्कृति के मेर के साथ भौतिक भेद भी था। स्थोति अटिका 'यूनान का यूनान' वा, केवल आरिक्ष दृष्टि के निह, शारितिक दृष्टि से भी। उसका एविजाई देशों से बही सम्बन्ध है जो उनका दूर के देशों में है। यदि आप यूनान में परिवम की ओर कोरियिया की खाड़ी की ओर से जाये तो यहरी कोरिय नहर के खुटानों के ममान किनारों तक आपको सब जयह यूनानी भू-वृष्ट्य मिल्कें जो सुन्टर किन्तु अना-कर्षक है, किन्तु जब आपका जहाज सरोनिक खाड़ी में पहुँचता है आप रोसा रख्या दृष्ट्य देख कर स्विक्त होंगे जिसे देखने की, स्थल उसक्याध्य के उस पार के दृष्ट्य के कारण, आपको आशा न होंगी। यह कटोरता उस समय सबसे अधिक मिलती है जब सलामित के कोने से भूमकर आप अपने सामने अटिका फैला हुआ देखते हैं। अटिका की मिट्टी पपरीक्ती और हन्की है क्योंकि अनाच्छादन (विनुदेशान) की फिया वर्षों के जल से पहांदों की मिट्टी को समूप में बहा ले जाना, बहुत पहले आरम्भ हो गयों थी और अफलीतून के समय में दूरी हो चुकी भी जैसा कि 'कीटियास' में विस्तार से दिया हुआ है। बोजीविया में जान तक ऐसा नहीं हुआ है। बड़ी भी जैसा कि 'कीटियास' में विस्तार से दिया हुआ है। बोजीविया में जान तक ऐसा नहीं हुआ ही की सी कि 'कीटियास' में विस्तार से दिया हुआ है। बोजीविया में जान तक ऐसा नहीं हुका बी जैसा कि 'कीटियास' में विस्तार

एयेन्स के निवासियों ने अपने गरीब देश में क्या किया? हम जानते हैं कि उन्होने वह किया कि एयेन्स यूनान का शिक्षक बना। अटिका के चरागाह जब सूच गये और उर्वर घरती जब नष्ट हो गयी तब यूनानियों ने अपना पुराना व्यवसाय, पशुपालन और खेती छोड़ दी। यही उस यूग में मुनान का विशेष उद्यम था। उन्होने जैतून के बाग लगाना आरम्भ किया और नीचे की मिट्टी (सब स्वायल) से काम जेना आरम्भ किया। एयेन्स का ग्रह सुखमय पेट पहाड़ों की रक्षा करता है और पहाडों पर जीता भी है। किन्सु मनव्य केवल जैतन का तेल पीकर जीवित नहीं रह सकता । अपने जैतून के कुंबों के सहारे जीवित रहने के लिए उसने जैतून के तेल का का परिवर्तन सीमिया के अनाज से किया । सीमिया के बाजार में जैतून का तेल भेजने के लिए उसने बेहे बनाये और जहाजों द्वारा भेजा जिसके कारण आटिका के मिट्टी के वर्तनों का निर्माण हुआ और आपारिक कहाजी बेहा मी तैयार हुआ। आपार के लिए मुद्रा की आवस्यकता पदली है इसलिए आटिक की चौदी की खानों की खोंचे हुई।

किन्तु यह सम्पति एयेन्स की राजनीतिक, कलास्मक तथा बौद्धिक सम्कृति की नीव मात्र थी। इन संस्कृतियों ने एयेन्स को हिलास का शिक्षक और वेओधियाई पशुता के जबाब में 'बाटिक नमक' की सजा दी। राजनीतिक स्तर पर परिणाम था एयेन्स का ना आज्य। कलास्मक स्तर पर मिट्टी के वर्तनों पर आदिक के कलशो की चित्रकारी का अवनर मिला जिनके द्वारा नवीत सौन्दर्य की मुस्टि हुई दिनार दे हुजार वर्ष बाद भी अवेजी किंव वीट्न को मृथ्य कर दिया। बाइजान्टियम और कालचिडान

हेलंनी ससार का जो विस्तार हुआ उसका कारण हम पहले अध्याय मे वर्णन कर चुंते हैं।

(पु० ४ देखिए) इससे हमारे विषय के सत्त्वस्त्र में एक और हेन्नेनी उदाहरण गिलना है।

बहु है दो जूनानी उपनिवेशों का अन्तर। एक कालचित्रान जो गर्मर गागर से दामफरम में
प्रवेश करते हुए एसिया की और या और दूसरा बादआनिष्यम जो यूरोल को ओर या।

हेरोडोटस कहता है कि इन दोनो नगरो के निर्माण के लगभग एक सी साल बाद भेगावाजस के फारसी राज्यपाल में एक लगीफा बनाया विवन उसे हेलागयारी यूनानियों में असर कर दिया। व बाइबान्टियम में उसने मुना कि कालचित्रोंनियनो ने वाइबान्टियियों से सबस साल पहले अपना नगर बनाया। मुनते ही उसने कहा—कि कालचित्रोंनी सन अप्ये रहे होगे। उसका अभिप्राय यह या जब उपयुक्त स्थान उन्हें उपलब्ध था तब उन्होंने अनुपयुक्त स्थान ज्यां चुना। "

किसी घटना के बाद बुढि अर्वन करना मरल है । मेगावाजस के समय (जब कार्यनमं में मूनान पर आक्रमण किया) दोनों नगरों के भाष्यों का फैनारा हो जुका था । कार्यावरान साम्राप्त कृषि उपनिवेश अन भी था जैसा उसे बनाने का अभिप्राय था । और कृषि को दृष्टि से बृह बाइसाध्यियम से बहुत उत्तम था । बाद बाटोदीनी बाद में आये और जो बच रहा था उसे खुल किया । कृषि में वे अनफल रहे क्योंकि धोस के बवेर मदा उनगर छावा बोलते रहे । किन्तु सयोग से उन्हें गोस्वन हाने बनदरगाह मिल गया । वह उनके लिए मानो सोने की खान था । क्योंकि जो द्यारा बासफारस से आती है बह जहाज को गोस्वन हाने की और दोनों और में जाने में सहायक होती है । यूनानी उपनिवेश की स्थापना के पांच नो साल बाद और साव-भी पारा वात्रवानी कुसतुनतुनिया के रूप में परिवर्तित होने के पांच सौ माल पहले दूसरी शती है उन्हें भी शिवरियस ने निष्ठा था:—

'बाइबास्टिनी ने ऐसे स्थान पर अधिकार जमा निया है जो मुरक्षा तथा समानता दोनो दृष्टियों से हेलेनी समार में सायर की ओर सबसे अनुकृत है और स्थल की ओर सबसे अनुप्युक्त । सागर की ओर काले सागर के मुहाने पर बाइजास्टियम का इतना प्रमृत्व है कि सिसी व्यापारिक जहाज का सागर के भीतर अथवा बाहर जाना बाइजान्टीनियों की इच्छा बिना असम्भव है।'

किन्तु मेगावावस को उसके लतीफे के कारण दूरदिष्या की जो क्यांति मिली वह उसके योग्य न थी। इसमें विलक्षुल सन्देह नहीं कि जिन उपनिवेशियों ने बाह्यनान्टियम चुना वे यदि बीस साल पहले आये होते तो उन्होंने रिस्त कालचिकान की ही चुना होता। और यह भी सम्भव है कि यदि प्रेसी आक्रमणकारियों से उनकी खेती वची होती हो वे अपने स्थान का व्यापारिक विकास की और उपयोग न करते।

## इसरायली, फोनीशी तथा फिलस्तीनी

यदि हम हेलेनी इतिहास से सीरियाई इतिहास की और ध्यान वे वो हम देखेंगे कि मिनीई 
नाल के बाद जी जनरेला हुआ और सीरिया में अनेक लोग जो आये वे उसी अनुपात में विभाव 
नगरदों में बसे विस्त अनुपात में भीतिक बातायरण को कठिनाइयों थी । दिमरक को अवाना 
और कारपार तिर्यों के आरोधनदानों ने सीरियाई सम्प्रता के विकास का नेतृत्व नहीं प्रकृष किया, 
न वे इसरे आरीधनदानों ने सीरियाई सम्प्रता के विकास का नेतृत्व नहीं प्रकृष किया, 
न वे इसरे आरीधनदानों के किरों को लोग को वो वार्तन नदीं के दूरक ब्रद्धि कि सिर्यों 
गाजधानी कनायी, न इसरायल के उपकृष्ठ के लोग वे जो वार्तन नदीं के दूरक ब्रद्धि कि सीरियाई 
नवार के विकास को प्रधानता उन लोगों के हाथ में नहीं थी जो एजियाई द्वीपों से भाग कर 
सीरिया में आये ये और जो वर्वन नहीं थे, विक्त मिनीई सम्यता के वे उत्तराधिकारी ये किन्होंने 
कारगंल के दक्षिण तराई तथा बन्दराहों एर अधिकार कर लिया । हमारा अभिप्राय फिलस्तीनियों से हैं । यूनारियों में बेशीवयों के समान इनका नाम भी चूणा से फिया जाता है 
फिलस्तीनी और बेशोधों उतन निजन न भी रहे हो जितने यूनानियों ने उन्हें चित्रित किया है, 
और हमारा जान उनके विरोधियों (यूनानियों) द्वारा ही हमें प्रायत होता है, तब भी इसका क्या 
उत्तर है कि उनके इन यूनानी बिरोधियों का नाम आने वाली सन्तित श्रद्धा और सम्मान से 
सम्पा करती है ।

सीरियाई सम्यता की प्रतिष्ठा तीन विशेषताओं के लिए है। उसने वर्णमाला का आविष्कार किया, उसने असलालक महासागर को ढूँड निकाला और उसने ईस्वर के सम्बन्ध में एक विशेष धारणा स्थापित को जो यहूदी, गारसी, इसाई और इस्लामी धर्मों में समान क्य से वर्तमान है और जो मिसी, मुमेरी भारतीय तथा हेलेनी विचार धाराओं से असम्बद्ध है। वह कौन सीरियाई समाज था जिसके डारा ये उपलब्ध्यों प्राप्त हुई?

वर्णमाला के सम्बन्ध में हम लोगों को ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है। यद्विष परम्परा से इसके आदिकारिक भीनिशियाई कहें जाते हैं, सम्भव है आर्राभक रूप में मिनोई लोगों से लेकर फिलिस्तीनियों डारा यह हुआ हो। इसिलए सम्प्रति जो ज्ञान हमारा है उसके आधार पर इसके आदिकार का यश किसी को निश्चय रूप से नहीं दिया जा सकता। अब दूसरी दोनों वातो पर विचार करना चाहिए। ये कौन सीरियाई साहसी नाविक ये जो सारा भूनध्यसागर शार कर, जिबसाल्टर डमरूमध्य पार कर आमे गये? निश्चय ही फिलस्तीनी नहीं । यद्यपि ये मिनोई वंश के ये फिर की एसड़ेलन' और सेकेला' के उर्वर को के लिए युद्ध करते हुए इक्तइम' और जूना' के गहाड़ी क्षेत्रों के रहने साले इसराइलियों से हाने को उनसे अधिक वीर ये। अनलान्तक की खोज करने वाले टायर' और मिकटन' के पिनिधियाई ये।

ये फिनिशियाई की जातियों के अवशेष ये जो फिलिस्तीनियों और हिब्रुओं के आने के पहले वहाँ के स्वामी थे। यह बात बाइबिल के प्रारम्भिक अध्याय में वश परम्परा में दी गयी है जहाँ हम पढ़ते हैं कनआँ (नोआ के पुत्र, हेम के पुत्र) ने सिडन को उत्पन्न किया जो उसका प्रथम पृत्र था। वे इस कारण बच गये कि उनका निवास जो सीरियाई तट के मध्य भाग में या जो आक्रमणकारियों के लिए पर्याप्त आकर्षक नहीं या । फिनीशिया में, जिसे फिलिस्तीनी छोड़कर वले आये थे और शेफेला में बहुत अन्तर है। तट के इस भाग में कोई उपजाऊ मैदान नहीं है। लेबेनान पर्वत सागर से सीधे आरम्भ होता है। यह इतना खड़ा है कि सड़क अथवा रेल बनाने की गजाइश नहीं। फिनीशियाई नगरों में बिना समृद्र से गये आपस में भी सरलता से सम्पर्क नहीं स्थापित हो सकता या । इनका सबसे विख्यात नगर टायर करण्ट के खोते की भौति पहाडी टाप पर बसा है । इस प्रकार जब फिलस्तीनी भेडो की भाँति घास चरने में मन्त थे. फिनीशियादयो ने. जिनका सामदिक आवागमन अभी तक केवल बाइबलम और फिन्छ के बीच तक सीमित था. मिनोइयो की भौति खले समृद्र में प्रवेश किया और अफीकी तथा पश्चिमी भमध्यसागर के स्पेनी तट पर नया निवास बनाकर अपने दग से सीरियाई सभ्यता स्थापित की । फिनीशियाडयों के इस सागर पार के प्रतापलशाली नगर कारथेज ने फिलिस्तीनियों को स्थल-यद में भी परास्त किया, जिसमें ये कुशल समझे जाते थे। फिलिस्तीनियों का सबसे विख्यात समर्थक सैनिक गाय का गोलियब है । फिनीशियाई हैनिबल की तुलना में यह तुच्छ है ।

अंतर्जान्तक सागर की बोज भौतिक दृष्टि ते मनुष्य की शांकत का चमकार अवस्य है, मिला मारिक्क दृष्टि ते प्रत लोगों ने एकेक्टरवाद की जो बोज की उससे सामने वह इस मही है। और यह चमकार उस मीरियार है समन को देन है जिसे जनरेला ने ऐसे स्थान पर छोड़ दिया या विसकी मीतिक स्थित किनीशियार तट अर्थात् एफाइम तथा जूदा के वृहायी प्रदेश ते भी अ अनाकर्षक थी। ऐसा बान पहना है कि पतली मिट्टी की तह बाजा, यहांशि अंगल से भरत मह छोड़ा प्रदेश निर्वत था। यह देशा के पूर्व चीदहरी शर्मी मे निमस के 'यथे साम्राज्य' के पतन के बाद उस अनत काल में बसा जब उत्तरी अदक के रोट में हिंबू खानावरों यह अथवन सीरिया

एसब्रेलन—उत्तरी फिलस्तीन में कारमेल और गिलबोआ यहाड़ों के बीच का मैदान ।

२. शेफेला ।

३. फिलस्तीन के वो राज्य ।

४. बही।

५. फीनीशिया का बन्बरगाह ।

६. सीरिया का बन्दरवाह ।

के किनारों पर पहुँचा। यहाँ उन्होंने अपना जीवन जानावरोधी पशुपालको से बदलकर खेतिहर बना दिवा और रूपावर बनकर पदिली धारती जोतने-मोने लगे। और उस समय तक जज्ञात ये जब तक सीरियाई सम्भता चरम सीमा को नहीं पार कर गयी। यहाँ तक कि पोचवी शती ई॰ पू॰ तक वस सभी पैगन्दर अपनी वाणी हुना जुने ये हैरोडोटस को इसरायल का नाम भी नहीं सासूच या। और हैरोडोटस ने वो सीरियाई सवार का चिन खीचा है उसमें मी फिलिस्तीनी देश के सामने इसरायली देश हिमा हुना है। उसने लिखा है 'फिलस्तीनियों का प्रदेश' और आज भी वह फिलस्तीन (या पैनेस्टाइन) कहा जाता है।

एक सीरियाई कथा में बतावा गया है कि किस प्रकार इसराइटियों के ईस्वर ने इसरायल के राजा की परीक्षा ली। ऐसी कठोर परीक्षा जैसी किसी मनुष्य की ईस्वर ले सकता है।

"मुजेमान के सामने देशवर एक रात सपने में प्रकट हुआ। उसने कहा, 'जो बाहो मुझसे मांगों, में पुन्हें दूंगा ।' और सुकेमान ने कहा— 'दस सेवक को ऐसा हवस वीजिए जिसमे सुझ-दूस हो। देशवर दस बात से प्रवफ हुआ और उसके कहा— 'तूने मुझसे यह मांगा है अपने अधिक जीवन नहीं मांगा, अपने लिए यन-दौकत नहीं मांगी, अपने सैरियों को पराजय नदी मांगी, किन्तु अपने जिए बुढि मांगी जिससे विवेक आ सके, तो में तेरे वचन के अनुसार ही बरदान देता हैं। तुसे ऐसा हृदय देता हैं जिसमें सुस-बूझ हो, विवेक हो, जैसा किसी के पास न पहले था न कभी आगे होगा। में तुसे वह भी देता हूँ जो तुने नहीं मांगा है— धन और प्रतिष्ठा भी और तेरे समान राज आगे कभी नहीं होगा।"

मुलेमान की इच्छा का आख्यान विशेष जाति के इतिहास का दूष्टान्त है। इसरायिक्यों के आरियक ज्ञान की शर्कित फिलस्तीनियों की सीनक शिल्त से तथा फिलीशियों की सामृद्धिक शांति से बड़कर थी। वे जन तरहुजों को लोड़ नीई जिनके लिए अन्यहुनी (जेंग्टाइल) शित में वे इंदर के राज्य की कामना करते ये और सब वस्तुरों साथ में मिल जाती थी। जहीं तक बीरयों के जीवन का प्रकल मुंग फिलस्तीनी उनके हाथों में सीप दिये गये। वहाँ तक मम्पति का प्रकल है टायर और कारपंत्र के उत्तराधिकारी पहुती हुए विनका व्यवसाय ऐसा था कि फिलीशियों ने कभी करपना भी नहीं को हींगी और ऐसे देशों से उनका व्यवहार चलता था जिनका ज्ञान भी फिलीशियों को नहीं था। वहाँ तक दोर्थ जीवन का प्रकल है पहुती आज भी जिनीशियों को नहीं था। वहाँ तक में पूर्व शिव होते हुए विशेष से उनका अपहार चलता था जिनका ज्ञान भी फिलीशियों को नहीं था। वहाँ तक पीत्र विशेष की पत्र पित्र होते होते हुए वा क्षेत्र होते होते हुए वा क्षेत्र होते होते हुए से स्वत्र की पत्र ये सुत्व अंकित हो गये, इसराइक्तियों पर उस रासायिक क्षिया का प्रभाव नहीं पढ़ा जिसे इतिहास ने सार्वनिक राज्य या सार्वजितक धर्मतत्त्र । (चर्चों) और राष्ट्रों के संचरण की परिया (क्षूसिस्त) में पिचला कर नशीन के प्रस्ता और तिवह शिकार हम सभी अन्यहुती (जेंग्टाइल) बारी-बारी से हुए। वैप्रनेतनुतं तथा राइन प्रदेश देश स्वत्र हम सभी अन्यहुती (जेंग्टाइल) बारी-बारी से हुए। वैप्रनेतनुतं तथा राइन प्रदेश प्रस्त हम सभी अन्यहुती (जेंग्टाइल) बारी-बारी से हुए। वैप्रनेतनुतं तथा राइन प्रदेश

अटिका और इसरायल से बैण्डेनवुर्ग का बहुत दूर का फासला और बहुत अधिक उतार है।

१. हेरोडोटस : हूसरी पुस्तक, अध्याय १०४ । सातवीं पुस्तक, अध्याय ८१ ।

२. किंग्ज, ३।४-१३ ।

किन्तु जिस नियम पर विचार हो रहा है उसका एक और उदाहरण है । यदि आप उस अनाकर्षक प्राप्त की यात्रा करें जो केसरिक सहान का प्रारमिक निवास या—अवांत बैंग्डेन्स्म, पोमेरिनिया स्वाप्त पूर्वी प्रधा की, वहां चीड़ के बन है और रेतीला गैदान है तो आप समस्वेग कि पूरीध्याई स्थ्य के किसी वाहरों केम पे वाला कर रहे हैं। यहाँ से बाहर निवास और समस्य के कि पूरीध्याई स्थ्य के किसी वाहरों केम पे वाला कर रहे हैं। यहाँ से बाहर निवास और समस्य हों हो के प्रदेश के और सा गईन प्रमान के अपूर के प्रदेश की और, सा गईन प्रमान के अपूर के प्रदेश की और, सा निवास वाहर प्रदूर रेदरों से आप प्रदेश करते हैं। किन्तु प्रध्ययोग के उपनिवास के किया न वाला में अपूतपूर्व योगदान किया । इतना है ति उन्तीनकी को में उन्होंने अपना के इतिहास के निर्माण में अभूतपूर्व वोगदान किया । इतना है ति उन्तीनकी को प्रीप्त किया कि हमारे समझ के में का सोच में मार प्रवास की स्थापना कर रिवास वाही के प्रति की की किया की स्थापना कर रिवास की स्थापना के स्थापना की स्थापना कर स्थापना के स्थापना के स्थापना के स्थापना की स्थापना के स्थापना के स्थापना की स

स्काटलैंड और इंग्लैंड

उत्तरी अमरीका के लिए संघर्ष

इस विषय का क्लासिकी उदाहरण हुमारे पश्चिमी यूरोप का इतिहास है। लगभग आघे दर्जन उपनिवेशकों ने उत्तरी अमरीका पर आधिपत्य स्थापित करने का होड़ लगाया। इसमें स्पू इंग्लैंड वाले विश्वयी हुए। इसके पहले के अध्याय में हमने बताया है कि जो लोग अन्त में उस प्रावदींग के मालिक हुए उन्हें किन स्थानीय कोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इस न्यू इंग्लैंड के बातावरण (एनबायरनमेच्ट) की जिसकी बानगी टाउन हिल का स्थल है, कुल्मा उन अमरीकी बातावरण है हम करें जिनमें न्यू इंग्लैंड के प्रतियोगी अधकल रहें। इसमें इन, फेंच, स्पेनी, तथा के अंग्रेजी उपनिवेशी में जो अतलानक समूह के दक्षिणी क्षेत्र में और वर्राजियां के इंग्र-उग्रर बसे से।

सत्रहवी शती के मध्य जब ये सब दल अमरीकी महादीप के किनारे पहले-पहल बसे तब मरलता से यह भविष्यवाणी की जासकती थी कि अन्दर के प्रदेश के आधिपत्य के लिए इतमें संघर्ष होता । किन्तु १६५० में सबसे दूरदर्शी भी नहीं बता सकता था कि विजयी कौन होगा । शायद वह इतना बृद्धिमान होता कि कह देता कि स्पेनी विजयी नहीं होगे यद्यपि स्पष्टत उनके पास दो सम्पदाएँ (असेट) थी । एक तो यह कि वे मैक्सिको के स्वामी थे । अमरीकी क्षेत्र का यही प्रदेश था जिसका परिष्कार एक पूर्ववर्ती सभ्यता से किया जा सकता था, दूसरी उनकी अमरीकी शक्तियों में ख्याति थी जिसके योग्य अब वे नहीं रह गये थे। भविष्य-वक्ता मैक्सिको के स्वामित्व की इसलिए गणना न करता कि वह दर था। स्पेनी दबदवा की गणना इसलिए न करता क्योंकि जो यरोपीय यद (तीस वर्षीय) अभी समाप्त हुआ था उसमें स्पेन की प्रतिष्ठा गिर चकी थी । उसने कहा होता कि यरोप में फास स्पेन की सैनिक शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेगा और सामदिक शक्ति में हालैंड और इंग्लैंड उमसे बढ जायगा । और उत्तरी अमरीका की प्राप्ति का होड हालैंड, कास और इंग्लैंड में रह जायगा । निकट की दिण्ट से हालैंड की विजय सबसे आशापूर्ण है । उसकी सामुद्रिक शक्ति इंग्लैंड तथा फास दोनों से बढ़कर है। और हडसन नदी की घाटी द्वारा अन्दर के प्रदेश में प्रवेश करने के लिए उसके पास स्थम जलमार्ग है। किन्त दूर की दिष्ट से देखा जाय तो फांस की विजय ठीक जान पड़ती है। सेट लारेस नदी के महाने से उसका जलमार्ग अधिक उत्तम है और अपनी प्रबल सैनिक शक्ति द्वारा वह यूरोप में हालैंड की सैन्यशक्ति को क्षीण करके पस्त कर सकता है। सम्भवत वह प्रेक्षक यह भी कहता है कि मै विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि दोनो अग्रेजी दल कही न उहरते । शायद दक्षिण के अंग्रेज उपनिवेशक बच जाते और एक घेरे में रह जाते और फेंच चाहे हच जो भी मिसिसिपी की घाटी का विजेता होता उन्हें अन्दर के प्रदेश से अलग कर देता। एक बात निश्चित है कि न्य इंग्लैंड की बजर और उजाड धरती पर के रहने वाले लोप हो जायगे क्योंकि हडसन के किनारे रहने वाले डचो ने उन्हें उनके सम्बन्धियों से अलग कर दिया है और उधर सेंट-लारेस से फेंच उन्हें दबा रहे हैं।

मान लीनिए, हमारे प्रेशम सोलहरी सती की समाप्ति के बाद भी जीवित है। १७०१ में प्रेशम होगा कि मैंने ब्यां को तुलना में क्रेंस के सम्बन्ध में जो भविष्यवाणी की पी यह सम्ब निकली क्योंकि हम लोगों ने हस्सन का क्षेत्र १६६४ में केंद्र को गौंप दिया। इसी बीच केंद्र सेंट-लगरेस होते हुए मेट सीलों तक वह गये और बढ़ते हुए मिसिसिपी की बीसन तक पहुँच। लासां है में बहते-बहते नदी के मुहाने तक पहुँच। वहां नयी कासीमी बरती कूरिसपाना स्थापित हुई और उत्तक बस्पाह म्यू आरतिजयम का भविष्य उज्जवन था। भारत और इंग्डेट के सम्बन्ध में हुमारे प्रेक्षक के अथना विषया दक्तन के आवश्यकता न थी। यू इंग्डेट वाणे ने स्थापित के किया था इस कारण नष्ट होने से बच गये थे, किन्तु उनका भविष्य उनना हो साधारण था वितना उनके दक्षिण निवासी सम्बन्धियों का। प्रायद्वीण का भविष्य प्राय निर्मित मा, फ्रेंच से इसके बिनेजा मेरों वाणे हैं।

आइए अपने प्रेश्नक की आयु हम अन्याभाविक रूप से बढ़ा दे कि वह १८०३ की परिस्थ-तिक की भी देख करे। यदि उस ममय तक भी उसे हम जीवित एकं तो उसे यह स्वीकार करने के लिए दिवस होना परेगा कि अवस्था के अनुमार उसकी सुद्धि गही बड़ी। १८०३ तक उतारी अमरीका के राजनीतिक मान चित्र ने काम का बड़ा लोग हो। यथा या। गत चालीस चार्यों से कैनेडा अवेशी नाज्य के अधीन था, नुद्धियाता को विके कास ने रोग को दे दिया और जिन्हें कि मंत्र ने कास को लीटाया, नेपीलियन ने समुक्त राज्य के हाथों बेच दिया। वही समुक्त राज्य जो तेरह अवेशी अपनिवेशों से सहान् श्रांकिन से पार्टातित हुआ।

इस सन् १८०३ में सारा प्रायद्वीय समुक्त राज्य की जेव में है और भविष्यवाणी की तीया कम हो सर्थी । अब इतना ही देवना येथ रहे पथा है कि सयुक्त राज्य का कीन भाग इस महान् राज्य का अधिकाण हथिया नेना है । निक्चय ही इत सम्बन्ध की भविष्यवाणी में भूक नहीं हों सकती । दक्षिणी राज्य इस सथ के अधिमति बात पढ़ते हैं । देखिए कि किस अक्तम पिस्म पर विजय भ्राप्त करने की दीह में वे आमे है । वर्गाविन्या के व्याप्ती निवासियों ने केटकी की स्थापना की । पहाडों की श्रींणयों के परिचम स्थापित होने वाला यह एहला राज्य है। इस पढ़तों की नहायता से कार्तीमियों ने अधेजों को परिचम जाने से रोक रखा था । साथ ही जव्यक्ष ही हर्त है, हर्ष का अच्छा बावार दता रखा है।

१८०७ में दक्षिण वाला कहता है, 'हमारे याकी 'माई ने एक भाष से चलने वाले जहाज की डैबार की है, जो मिनिमानो में बबाइ के बिगट जा सकती है, एक महीन की हैजाद की है विसोव के हैं बुत्ती जा सकती है और उनकी बोर्ड मान की जा नकती है। से 'याकी विचार' उनके इंजाद बालों के बजाय हम लोगों के लिए ऑसक लामकारों है।'

बंदि हमारा बूढा और अभागा भिंदयवबता दक्षिण वाला के उस ममय के और उसके कुछ दिनों बाद के भिंदय के मान्त्रय में दक्षिण वालों के ही मूत्याकन के आधार पर कुछ कहता दो निश्चय ही उसका संध्याना होना । क्योंकि अनित्म होड़ में दक्षिण वालों की भी वैसी ही तीज और बोर परावय होने वालों थी जैनी हव अथवा काशोसियों की हुईं।

१८०७ की तुलना में १८६५ में परिस्थिति विलक्ष्य बरल गयी थी। परिवर्धों अमरीका की विजय में उत्तर वालों ने वणने परिवर्धों प्रतिब्धियों की एछाड़ दिया था। इंडियोना होते हुए बृहद् होलों तक पहुंचने के बाद और मिसोरी पर भी विजय प्राप्त करके (१८२१) कतास मे

उत्तरी अमरीका का निवासी ।—अनुवादक ।

के पूर्ण कर से परावित हो गये (१८५४-६०) और प्रशासन तक कभी नहीं पहुँच सके। म्यू इंग्लैंड बाले आज शिएटिज से लेकर लोग ऐजेल्स तक सारे प्रधासन तट के स्वामी हैं। दिक्षण सालों ने अपने माने कहानों को कल्पर सोचा था सारे पश्चिम को हम एक आधिक तथा राजनीतिक मूत्र में बॉध लेगे। किन्तु 'याकी विचार' समाप्त नहीं हो गये। भाप के जहाजों को रेल के इंजन में मात कर दिया और बहु तब दिक्षण थालों से लेल्या जो भाप के जहाजों की सहायता से उन्हें मिला था सर्चों कि हस्तम की घाटों और न्यूयार्क से जो अतलान्तिक का महादार है, पश्चिम जाने की राह रेल के यूग से साकार हुई। शिकागों से न्यूयार्क तक रेल डारा यातायात उससे अधिक हो रहा है जो नदी डारा सेट लूई से म्यू आरंकियन्य तक होता है। महादीय के भीतर यातायात की प्रगति उत्तर-दक्षिण की अरेशा पूरक-पश्चिम अधिक है। उत्तर-पश्चिमी भाग दक्षिण से अलत हो गया है और लाभ तथा माजनात्मक दिए से उत्तर-पुरक् से मिल गया है।

इस प्रकार पूरव वालों ने जो पहले दक्षिण नालों को जहाज और बिनोले निकालने की मधीन देते थे, उत्तर पिष्टपम वालों को दो बरदान दिये कि एक ओर तो उसने रेलने इंजन दिया, दूसरी और अनाज काटने और जोधने की मधीन दी। और उनकी दो समस्याओं को हल किया। यानायात का और श्रीमलों का। इन दो 'याकी कल्याओं हारा उत्तर-पश्चिम की मुन्ति निश्चित हो गयी। और दक्षिण घरेंजू युद्ध (सिविल बार) आरम्भ होने के पहले हार गया। आधिक पराजय का प्रतिकार करने के लिए दक्षिण ने सैनिक युद्ध ठाना जिससे वह विनाश जो अवस्यम्भावी पा परा हो गया

यह कहा जा सकता है कि उत्तरी अमरोका में जितने उपनिवेशक थे सभी को अपनी परि-िम्यरियों का कठोर सामना करना पद्या। केनंदा में मासीसियों को आवंटिक की कठोर शित का सामना करना पदा और जुदमियाना में निर्दाय बैसी ही विश्वेयकारों और अविश्वस्तामें स्मी जितनी चीन की हामहो जिसके सम्बन्ध में इस प्रकार की तुकताओं में पहले कहा जा चूका है। फिर भी जब मिट्टी, जलवायु, यातायात के साधन इरवादि का विचार किया जाता है तब इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि न्यू इम्लैंड बाले का उपनिवेश सब प्रदेशों से कठोर था। इस कठिनार उत्तरी अमरीका के इतिहास की हमारे मन्त्रम्य का समर्थक होता है कि जितनी ही अधिक कठिनार का सामना करना होगा उतनी ही अधिक स्कृति मिलेगी।

# (२) नवी भूमि द्वारा प्रेरणा

हता तो भौतिक परिस्वितियों के प्रभाव को तुलजा के प्रस्वा में कहा गया कि विभिन्न अहाँ में किठानहर्यों उपस्वित हुई है। इसी प्रका पर अब दूसरी दृष्टि से विचार किया जाया। भू-प्रदेश (टेरेन) के वास्तविक स्वक्ष्य के असिरिस्त वह देखा जाय कि पूरानी भूमित तथा नयी भूमि की तुलजा में कीन अधिक स्कृतिवायक होती है। क्या नयी भूमि में किसी काम का प्रभाव स्वय स्कृतिवायक होता है? इसका उत्तर अवन से निफ्तासन की ओर मिल्ल से प्रस्थान की क्याओं में 'तृर्ध' मिलजा है। अवत के तिलिस्सी वाग से आदम की अभागित क्षाना से प्रस्थान की कामों में मूर्य में क्याओं से 'तृर्ध' मिलजा है। अवत के तिलिस्सी वाग से आदम का किया मिल्ल से प्रस्थान के प्रस्थान की कोर वाने का घोतक है। मिल हे इस्तरायक के बंदानों ने जो प्रस्थान किया तो कोर वाने का घोतक है। मिल हे इस्तरायक के बंदानों ने जो प्रस्थान किया तो कोरी पढ़िल से स्वर्ध सम्यता की कोर वाने का घोतक है। मिल हे इस्तरायक के बंदानों ने जो प्रस्थान क्याओं से हटकर जब हुम धार्मिक इतिहासो को देखते हैं तब इस करतान की मोवनाओं के

इस मामाजिक नियम की एक अनुष्वसिद्ध नारू परीक्षा उन मध्यताओं बारा होगी है जो ऐसे प्रमाणियती सामाज में जिकतित हुई जो कुछ तो ऐसी मुनि पर वर्ग बही उनके एहँड एक मध्यता विकासित हुई जो कुछ रोगी भूमि पर जहाँ गर्थ मानव ने अपनी नधी मध्यतिथत सम्मात के उपना तम्मात नधी मध्यतिथत सम्मात को अपनी मध्यतिथत सम्मात को नियम की परीक्षा हम 'स्माजियत' सम्मात में ने किसी एक के जीवन वृत्त का अध्ययन करके कर सकते हैं। हम उनमें उन बातों को देखें कि किस क्षेत्र में उन्हों निवंगयता अंगत को है और तब हम यह देखें कि जिस सुमा पर यह विवोधता अध्यत्त के स्थाति की सुमा पर यह विवोधता अध्यत्त के स्थाति की स्थाति भी सुमा पर यह विवोधता आपने की गयी है वह नधी भी या पुरानी।

बाहुले हुम हिन्दू-सम्पता पर विचार करें। हम मह देखें कि हिन्दू-समाज के जीवन में जो नाम संकारमाज के जीवन में जो नाम संकारमाज के जीवन का मुख्य तथा सम्बंधित तथा है। वह कहाँ से आमा। हम देखते हैं कि हमका लोज दिश्य था। हिन्दू-समें के विचार क्यों का विकास मही हुआ। असे देखताओं का पार्चित क्या मन मार्चिता के रूप में निकास कराम कि सामित कराम कि सामित कराम कि सामित कराम में सामित कराम कि सामित कराम में सामित कराम में सामित कराम में सामित कराम कि सामित कराम में सामित कराम के प्राप्त देखान के उपार्स्प देखान में हैं, पार्चित क्या में सामित कराम के प्राप्त देखान के उपार्स्प देखान के प्राप्त देखान के प्राप्त देखान के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त कि सामित कराम के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त कि सामित कराम हिन्दू सामित कराम हिन्दू सामित कराम हिन्दू सामित कराम कि सामित कराम कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त के प्राप्त कि सामित कराम हिन्दू सामित कराम हिन्दू सामित कराम हिन्दू सामित कराम कि सामित कराम सामित कराम सामित कराम सामित कि सामित कराम सामित कि सामित कराम सामित कराम सामित कि सामित कराम सामित कराम सामित कराम सामित कराम सामित कराम सामित कि सामित कराम सामि

पैलेस्टाइन का नगर, जहाँ ईसा का आर्राम्मक जीवन बीता था।—अनुवादक ।

सहूदी परिवार को सोरियाइयो के विरुद्ध संप्रवं करने के लिए इतिहास में विख्यात है।
 अनुवादक।

पैलेस्टाइन के दक्षिण में जारडन के पश्चिमी किनारे एक जिला !---अन्० ।

इसके पहले के भारतीय समाज में यह सम्मिलित नहीं हुई थी। यह अपने जीवन के अन्तिम काल में, मौर्ये साम्राज्य के काल में जो भारतीय समाज का सार्वभौम राज्य था सिम्मिलिति हुई। (लगभग २२३ से १८५ ई० पू०)।

सीरियाई समान से दो सम्बद्ध समानो की उत्पत्ति हुई—जरब और ईरानी । दूसरी अधिक सफल हुई और अपनी 'बहुन' को हुबम कर गयी । ईरानी सम्यता किस क्षेत्र में बहुत सम्बद्ध रूप में विकसित हुई ? युद्ध, राजनीति, वास्तुकला, साहित्य आदि में इसकी सभी उपलिख्यों परितानी संतार के एक अथवा दूसरी छोर पर पूर्ण हुई । या तो हिन्दुस्तान में या अनातीलिया में । पहली में मूगल साम्राज्य के रूप में और दूसरी में उत्तमानिया (आटोमन) साम्राज्य के । दोनों उपलिख्यों की भूमि पहले की सीरियाई सम्पता से मुद्दर नयी भूमि थी । एक भूमि हिन्दू से छोनी गयी भी और दूसरी परप्पराजादी ईसाई समाज से । इन रोनों उपलिख्यों की तुलना याद मध्य की हैरानी सम्बता के की जाय, जो सीरियाई सम्बता से प्रहण की गयी पुरानी भूमि पर भी, तो यह सम्बता महत्वतीन है ।

परम्परावादी हँमाई सम्पता ने सबसे अधिक शक्ति किम प्रदेश में दिखायी? हतिहास पर वृष्टि डाकने से यह पता जलता है विभिन्न कालों में हतके गुरूष का केंद्र भिन्न क्षेत्रों में या। ह हैनी अन्त काल से निकलने पर पहले गुग में परम्परावादी ईसाइयत का बीवन सबसे सखत्त अनातीलिया के पठार के मध्य तथा उत्तरपूर्वी मागों में था। उसके पद्मात् नवी शती से मध्य से तथा उसके बाद यह गुरूष केन्द्र जलडमस्मध्यों के एशियाई भाग से हटकर यूरोपीय भाग की और चला गया। और जहते तक परम्परावादी ईसाई समाज के आर्रियक्ष तने (हर्स) का प्रदन्त हे बहु तबसे बालकन प्रायद्वीय में ही है। किन्तु वर्तमान युग में परम्परावादी ईसाई धर्म का मुख्य तना अपनी शत्तिस्वाली मभी शाखाओं से ऐतिहासिक सहत्व में दब पया है।

ये तीनो क्षेत्र नये माने जायें या पुराने ? जहीं तक रूस का प्रश्न है उत्तर स्पष्ट है। मध्य तथा उत्तर-पूर्वी अनातोशिया परम्यराजारी ईसाई समाज की दृष्टि से नयी भूमि है यद्यपि दो हो हजार वर्ष पहले यह हिताइती सम्यता का आवास था। इस संद का होलेगी समाज के जीवन और सदा अपूर्ण रहा। हेलनी स्वरहति को इसको पहली तथा अत्तिय देन होलेगी समाज के जीवन काल की अत्तिम अवस्था में हैसा की चौथी शती में वर्ष के केपाडोशियाई 'पिताओ द्वारा हुई ।

परम्पराबादी ईसाई समाज का शेष गुरुव-केन्द्र बालकन प्रायद्वीप का भीतरी भूभाग था। वह भी नयी भूभि थी। क्योंकि रोजन साझाज्य के काल में यह प्रदेश लैंटिन माध्यम में हेलेनी सम्यता का हत्का परदा माज था और साझाज्य के विषटन के पश्चात् अन्तकाल में इस परदे का पूर्ण क्ल से बिनाश हो गया था। उसका कोई चिन्न प्री होत्य नहीं रह गया था। साझाज्य के पश्चिम मही रह एवा था। साझाज्य के पश्चिम मही रह प्राया था। साझाज्य के पश्चिम मही स्वित्त को छोड़कर कहीं इतना पूर्ण विनाश नहीं हुआ था। ईसाई रोमन प्रात्तो पर पैर-ईसाई (पेगन) वर्षेद आक्रमणकारियों ने विजय ही नहीं प्राप्त की, इन बरोरों ने स्थानीय सन्हित की सारी बाते इस पूर्णता से मिटा दी कि इनके वश्चों को अपने पूर्षकों के इस

प्राचीन भूगोल में यह एशिया माइनर का एक जनपव था। ईसा के पहले यह स्वतन्त्र राज्य था। बाद में १७ ई० में यह रोमन प्रदेश हो गया। —अनु०

दुष्कमं पर बहुत परबाताप हुआ। यहाँ तक कि तीन सी साल के बाद नये सिरे से खेती करने के लिए बाहर से बीज लाने पड़े। बायस्टीन' के शिष्ट-मण्डल भेदने के समय बिटेन की धरती जितने दिसों तक बजर थी उसके हुँते समय तक बहाँ की धरती उन्तर पड़ी रही। इस प्रकार परम्पराबादी ईसाई सम्बता ने जो इसरा गुरुल-केन्द्र स्थापित किया उस भूमि को इन लोगों ने नये सिरे से उत्तर से आबाद किया।

हम देखते हैं कि जिन तीन क्षेत्रों में परम्परावादी ईमाई समात्र ने विशेषता प्राप्त की वे सब नयी भूमियों थी। यह और भी महत्व की बता है कि यूनान ने स्वय जो इसके पहले की सम्पता का प्रकासपुरून केटर था, परम्परावादी ईमाई समाज के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं किया। ही, ईसा की अठारहवी दाती में वह जठमार्ग बना जिसके हारा परम्परावादी ईमाई दिनया में पश्चिमी प्रभाव जबदेशनी पुगा।

यह आधा की जा सकनी थी कि कीट का महत्त्व रहना । केवल ऐतिहासिक कारणों से नहीं क्यों कि यही सिनाई सम्बता अपने शिखर पर पहुँची, किन्तु भौगोलिक कारणों से भी । गित्रवाई द्वीप समूह में कीट सबसे बढ़ा टानू है और हेलेनी नमार के दो महत्त्वपूर्ण मामूंटक राह के बीच विवाद है । पैरिस से सिमिलों को जो बहात जाने से उनमें ब्रत्येक को बीट के परिचमी छोर और लेकोनिया से होकर जाना पड़ना था। गिरस से मिस्न को जो जगन जाने से उनमें प्रश्तेक को बीट के परिचमी छोर और लेकोनिया से होकर जाना पड़ना था। किन्तु बहां लेकोनिया और रोड्स से होंदि अप ता पड़ता था। किन्तु बहां लेकोनिया और रोड्स का हेलेनी इतिहास में प्रमुख योगना था औट अन्त तक अन्ता, आता और अम्प्रकामम्बर था। जिस समय हैलास में पत्रनीतिक, कल्कार और वार्थिक वार्थिक हो रहे थे केट से केवल आदूर पर अप ता कि प्रश्तेक की पहिल्ला में पत्रनीतिक, कल्कार और वार्थिक दार्थिक हो रहे थे कीट से केवल आदूर पर काम्यानवनक आप में प्रयोग करने थे। अधिदारों ने कोवता की एक पविन में जो देशियों हो आप पान करने अप में प्रयोग करने थे। अधिदारों ने कोवता की एक पविन में जो देशिया है को अपमानवनक आप में प्रयोग करने थे। अधिदारों ने कोवता की एक पविन में जो देशिया है हो, पर वृत्य और लेकिट होते हैं। हैं।

१ ईसाई सन्त (सन् ३४३-४३० ई०) ।---अनु०

२. टाइटस को पत्र-(१) इस पंक्ति का लेखक एमिमेनिलीज कहा जाता है।

अन्त में इसी कसीटो से मुद्रा पूर्वी समाज को जो जोनी समाज से सम्बन्धित है परबना चाहिए, अपने क्षेत्र के किस भाग में उसने वससे अधिक शक्ति शिवारी है ? इस सम्य जागानी तथा सिवारी चीन वालें इनके सबसे विश्वराणी प्रतिनिधि है। और सुद्रा पूर्वी इतिहास की दृष्टि से इसके उत्पत्ति नदी भूमि में हुई है। जीन का उत्पति-पूर्वी समुद्र तट इस प्रवत्तित (एंप-देरेप्टेड) जीनी समाज के क्षेत्र में पहुले नहीं सम्मिलत था। जोनी इतिहास में बहुत बाद में इसका समावेश हुआ है। वह भी राजनीति की दृष्टि से हैंन साम्राज्य के सीमा प्रदेश के रूप में अरि साम्राज्य के सीमा प्रदेश के रूप में और साम्राज्य के सीमा प्रदेश के रूप में और साम्राज्य के सीमा प्रदेश के प्रदेश में स्वार्थ में स्वार्थ के स्वार्थ की स्वार्थ की स्वार्थ की साम्राज्य के सीमा प्रदेश के रूप में से साम्राज्य के सीमा प्रदेश के रूप में और साम्राज्य के सीमा प्रदेश की स्वर्ध के पहले साम्राज्य के सीमा की जो शाखा जापानी डीम समूद में पत्र की पहले हैं सह इस होता की छंटी तथा सातवी शती में कोरिया की राह से गयी। यहां की मूर्य पर किसी पहले की सरकृति का चित्र नाई था। मुद्र पूर्वी सम्प्राण की हस शाखा का जापान की नायी मूर्प पर जो बन्जान पृष्ट हुआ उसकी तुल्ला परम्परायादी ईसाई सम्प्रता की उस साखा से जी गयी भूमि पर जो। वा साह सम्प्रता की जो अनालीलिया के पटा से जाकर स्वर्ण के स्वरूती मूर्गम पर जगी।

जैना हमारे प्रमाणों ते तकते मिजता है, यदि यह ठीक है कि पुरानी भूमि की अपेक्षा नयी भूमि में क्रियातीण्या को अधिक प्रराण निजती है तो ऐसी प्रराणा उन नयी भूमियों में अधिक प्रपट है जहाँ पुरानी भूमियों से ति कर की यात्रा करके जोग आये हैं। मागर पार स्वाधित उपनिवेदों में वो यह विशिष्ट प्रेरणा की बात कहीं नयी है वह मध्यसापर के ई० पू ० जिनम पीच
मी वर्षों (१०००-५००) के इतिहास में बहुत स्पष्ट है। वब उसके पश्चिमी बेसिन में लेवाष्ट
की तीन सम्प्रताओं से तीन सागरी अध्यामी दन (पार्थनिवपर) उपनिवेख बचा रहे थे।
उत्ताहरण के लिए इनमें से दो महान् उपनिवेध सीरियाई, कारचेब तथा हेलेनी साइराक्युव अपने
मूल नगर टायर और कीरिय में कहीं अधिक बच मये। भैगता घीशिया (दक्षिणी इटली और
मिसिली) में एक्तियाई उपनिवेध वाणिज्य और उच्च विचारों के केन्द्र वन गये, किन्तु पेलोधेनीज
के उत्तर तट पर मूल एक्तियाई समुदाय हेलेनी सम्प्रता की उच्चतम अवस्था तक अवस्कृ अवस्था
म रहे रहे। प्रीत कार जो लेकिन मूनान में रह गये उनसे कही अधिक उप्रति इटली की एपि-

सबसे आकर्षक उदाहरण एड्सकनों का है। यह तीनरा दल वा जो परिचमी मध्यसागर के उपनिवेदीकरण में फीइलीवियनों तथा यूनानियों से होड में था। जो एड्सकन एदिसम गये वे सूनानियों और फोइलीवियनों तथा यूनानियों से होड में था। जो एड्सकन एदिसम गये वे सूनानियों और फोइलीवियनों के विपरिचनी तट से आगे अन्दर की और चले गये और अपेनाहम पहाइ तथा तो नदी को पार करते हुए आल्प्स की तराई तक पहुँच गये। जो एड्सकन घर दर रह गये उनका पिद्ध तक नहीं रह गया क्योंकि इतिहास उनके अन्तिम है और उनके निवास का भी ठीक-ठीक पता नहीं है। यदापि मिस्री अभिलेखों में गह संकेत मिलता है कि मूल एड्सकन यन जनरेला में समिमिलत ये जो मिनोइयों के बाद हुआ वा और उनका किया-कलाय लेबाप्ट के पूर्वी तट पर कहीं हो रहा था।

जनरेला में समुद्र पार करके जाने का बहुत स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ता है । ऐसी घटना

असाधारण है। इस विषय के छेबक को एक ही ऐसा उदाहरण मिलता है और वे हैं एजियन सागर पार कर के अनातीलिया के पिक्षमी तट की ओर ट्लूजियनों, आयोजियनों, आयोजियनों का सागर पार कर के अनातीलिया के पिक्षमी तट की ओर ट्लूजियनों और फिल्स्तीनियों का सीरिया के तट की और का अनरेला, और एपिलो तथा जूटो का बिटोन की ओर हेलेनी सम्प्रता के बाद का अनरेला। किटनों का सागर पार कर उस जगह जाना जिसे बिटानी कहते हैं, उसी समय आइ-रिया स्काटों का आरोजिल को आना, और स्काडिनीच्याई बाइकिंगों का अनरेला जो उस समय इक्षा या जब कैरिजिजियनों ने मृत रोमन साम्राज्य को पुनरक्तीवित करने का असक्त प्रयास किया था। कुळ छ उदाहरण हैं। इनसे में फिल्सीनियों का प्रजन प्राय निफ्क प्रहा। औसा कि पहले (१० ७७) बताया गया है। बिटानों के बाद के दिखान में भी कोई विशेषता नहीं है। श्रेष खार सागर के पार के प्रजनों में हुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएँ पायी जानी है जो स्वल पर के प्रजन्नों में नहीं सिल्मी।

सागर को पार करके जो प्रवजन हुए है उनमें एक बात मबसे पायी जाती है। सागर पार करने वाले प्रवासियों को अपने सामाजिक उपकरणों को अपने पुराने देश से अपने नाथ ले जाना पडा और नये देश में उसका प्रयोग करना पडा। सभी उपकरण-व्यक्ति और समाज, तकतीक और सम्बाएँ तथा विचार इसी नियम के अधीन है । उन सभी वस्तओ को जो समद्र यात्रा सहन नहीं कर सकती पीछे छांड देना पड़ना है । केवल भौतिक पदार्थ ही नहीं जिन्हें यात्रा में प्रवासी ले जाते है और उन्हें अलग-अलग करके ले जाना पडता है और नये विकास में पहुँचने पर उन्हें अपने मुल रूप में सम्भवत फिर जोड़ा नही जाता । नये देश में पहुंचकर उपकरणां का यह बडल जब वह खोलता है तब उसे पता चलता है समृद्र की यात्रा में इन उपकरणों में विचित्र और सुक्ष्म परिवर्तन हो गया है । इस प्रकार का सामद्रिक प्रवास जब जनरेला द्वारा होता है तब चनौती अधिक भीषण होती है और प्ररणा और भी तीव होती है । क्योंकि जिस समाज पर ग्रह प्रतिक्रिया हो रही है वह कोई प्रगतिशील समाज नहीं होता (जैसे यनानी या फोएनीशियाई उपनिवेशक जिनके सम्बन्ध में पहले विचार किया जा चुका है ) वह ऐसा समाज होता है जो गतिहीन है और जो आदिम मानव की अन्तिम अवस्था में होता है। जनरेला में यह कर्मण्यता एकाएक वेग और गति में परिवर्तित हो जाती है । इसमें समुदाय के जीवन को शक्ति प्राप्त होती है। और जब यह प्रवास भूमि पर से न होकर, जहाज द्वारा होता है तब यह गति अधिक तीव हो जाती है । क्योंकि जहाज से जाने पर बहुत-सा सामाजिक उपकरण छोड देना पड़ता है जिन्हे भिम पर की यात्रा में प्रवास करने वाले अपने साथ ले जाते हैं।

"(समुद्र यात्रा के बाद) दृष्टि में अलार हो गया जिसके कारण देवताओ तथा मनुष्यों के समज्ञ में सबी धारणाएँ बन गयी। स्थानीय देवताओं के स्थान पर, जिनको शक्ति उपासको के निवास के क्षेत्र में इतनी ब्यापक बी, अब ऐसे समवेत (कारपोरेट) देवता हो गये जो निव्द कर पर शासन करते में । जो मिंदर कराकित मृह के गया 'निव्वमाय' का केन्द्र या वह ईवरनीय प्रवास बनाकर सम्मानित किया गया। काल-सम्मानित कथाएँ जिनमें जलन-जलत देवताओं के गुण-मान वे ईवरनीय गया। काल-सम्मानित कथाएँ जिनमें जलन-जलत देवताओं के गुण-मान वे ईवरनीय गायाओं में बदल गयी। उसी प्रकार जैसे पहले की बाइकिंग जाति

होमरी यूनानियों में बदल गयी। इस धर्म ने एक नये देवता ओडिन को जन्म दिया जो मनुष्यो का नेता और युद्ध का देवता था।'"

कुछ-कुछ इसी प्रकार जो स्काट आयरलैंड से उत्तरी बिटेन में आये उन्होंने नये घर्म की नीव डाली । यह केवल संयोग की बात नहीं है कि सागर पार डालरियाडा सन्त कोलम्बा के धार्मिक कार्यों का मुख्य स्थान बना और आयोगा उसका केन्द्र ।

समुद्र पार के प्रवास की विशेष घटना यह होती है कि विभिन्न जातीय प्रवृत्तियों एक दूसरे में मिल जाती हैं। इसमें पहला उपकरण जो त्याग दिया जाता है वह है आदिम कुटुम्ब दल। क्योंकि किसी एक वहाज में एक ही अेणी का दल रह सकता है। अनेक जहाज मुख्या के लिए एक साथ चलते हैं और अपने नये निवास में एक साथ दहने लगते हैं। वे विभिन्न स्थानों के होते हैं। चल की राह से जो प्रवास होता है। उसमें बाल-बन्यों सेनेत अपने पर का सरो-सामान लेकर मारा कुटब्स एक साथ घोर-धीर घोषे की गति से चलता है।

समुद्र पार के प्रवजन की दूसरी विशेषता यह है कि आदिम सस्याओं का, जिनमें एक ही प्रकार के मामाजिक जीवन की मुख्यत अभिव्यक्ति होती है, विनाश हो जाता है। इस प्रवास के पहले ऐसा नहीं होता । प्रवास में विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक प्रवृत्तियाँ, विस्तिप्त धर्म तथा कलाएँ मिलती है और पार्म होना स्वाचन चेतना जायत हो जाती है। यदि इस सस्कार को महिमा हम देवना वाहे तो क्लाडिनेवी संनार से देख मकते हैं। जो स्कास्निची घर पर ही रह पर्य उनकी तुलना करके देखिए—

"आइसलेंड में महे दिवस के खेल-कूर, वैवाहिक सस्कार तथा प्रेम के दूश्य उपनिवेशकों के बत जाने के बाद नहीं रह गयें। एक तो इस कारण कि बसने वाले यात्रा करके आये ये और प्रबुद्ध श्रेमी के थे, दूसरे यह किये आमीण समारीह कृषि से सम्बन्धित ये जो आइसलेंड के महत्व का कार्य नहीं ही नकता था।"

र्जुिक आयरलैंड में भी किसी न किसी प्रकार की खेती होती ही थी । इसलिए जो दो कारण बताये गये हैं उनमें पहला अधिक महत्व का है।

जिन पुस्तक का अवतरण उद्धृत किया गया है उसका प्रतिपाध विषय यह है कि जो स्काडि-नेवियाई कविताएँ 'वि एकटर एहा' के नाम से लिएबद्ध की गयो उनमे आदित स्काडिनेवियाई कृषि-नाट्य (फरिप्टिल्टी ड्रामा) की बोलों के सब्दों का ब्यवहार किया गया है। यही साथ या जो स्थानीय संस्कारों में जब पकडे हुए था और जिन्हें प्रवासी अपने साथ जहाज पर केकर आये। इस सिद्धान्त के अनुसार आदिन संस्कार को नाटकों में विकसित होते थे उन्हें प्रवासियों ने रोक दिया। इस सिद्धान्त का समर्थन हेलेनी डांतहास में भी होता है। क्योंकि यह निश्चित

वी० ग्रावबेख : द कलचर आव व ट्यूटन्स, साग २, पृ० ३०६-७ ।

आयरलैंड के एक सन्त जिन्होंने स्काटलैंड और उत्तरी इंग्लैंड में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए निशनरी मेंजे ।---अनु०

३. बी० एस० फिलपाट्स : वि एलडर एड्डा ऐंड एन्सेन्ट स्कांडिनेवियन ड्रामा, पृ० २०४ ।

तच्य है कि सद्यपि हेलेनी सम्यता का विकास सागर पार आयोगिया में हुआ, आदिस संस्कारों के आधार पर जो हेलेनी नाटको का विकास हुआ वह मुनान के प्रावदीय की भूमि पर हुआ । अपसासा के सम्दिर का प्रतिकष्ठ हेलास में एमेंस्स का डायोगाइसस की नादयशाल्यों में इसिरी और आयोगिया, आइसलैंड तथा ब्रिटेन में सागर पार आने वाले प्रवासियों ने हेलेनी, स्कालिस विवाह स्वाम एक्से सेस्सन सहस्ताल्यों को एचना की अर्थात् होगर, दि एड्डा और बेमोवल्स् ।

साबा तथा महाकाव्यों का निर्माण उन मानीयक आवस्यकनाओं के परिणामस्वरूप होता है जो समितद्वाली व्यक्तियों के नवीन जागरण तथा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पटनाओं के कारण उत्पक्ष होते हैं। होमर कहता है— 'जस काव्य की लोग अधिक प्रमास करते हैं जिनमें कानों में कुछ नवीनता सुनाई देती हैं।' किन्तु महाकाव्य ये नवीनता ने अधिक एक बान का मूच्य होता है। बहु है कथानक में बास्तीवक मानक को अधिकरिं। विसान में नधी तक श्रीव रहती है अवतक बीरकाल का बेग और संघर्ष रहता है। किन्तु सामाजिक सबैच अस्पायी होता है और जब बेग समाज हो जाता है महाकाव्य तथा गाया के प्रमी कृत्युक करने लगते हैं कि हमारे युग को जीवन निक्तेज हो गया है। तब बे युरानी की अधिका नयी कवित्य प्रमत्व करने लगते हैं कि तथा ये युग के कित सुनने बालों के मनोभाव के अनुनार दुगानी दीशे की क्याओं को अलकत करते और दोहराती है। इसी बाद के युग में महाकाव्य तथा गायाएं गारित्यिक पराकाट्य को पहुंची। किर भी यह समझना चाहिए कि में महान् रचनाएं क्यों ने विद्यान होती गर्द सागर गार करने के कच्छों से प्रराण न प्राप्त होती। हम इस मिद्यान पर एहंचने हैं कि 'नाटक का विकास पुराने निवाम में होता है—और सहाकाष्ट्रकाष का प्रचारियों में 1'

सागर पार प्रवास की अगिन-परीक्षा के फलस्वरूप दूसरी निश्वयात्मक रचना जो जनरेला के परचात् होती हैं वह साहित्यक नहीं, राजनीतिक होती है । यह नये ढम का राज्यतन्त्र कोटु-म्बिक नहीं होता, सविदा (कन्ट्रेक्ट) पर आधारित होता है ।

सबसे प्रमुख उदाहरण वे नागिन्क राज्य है जिन्हे समृद्रगामी यूनानी प्रवास्थिने अनातीलिया के तद पर दन जनपदों से स्वाधिन हिल्या को बार स आयाजिल, आयोजिया और गीरिस के जास से विक्यात हुए । हेलेनी वैद्यानिक इतिहास के अल्थ अधिनवें से यदा वक्ता है दन सागर पार की बस्तियों में भी समझ्ज हुए उनके आदार विधि और वे प्रदेश थे, कुटुम्ब और रीति-रिवाज नहीं । बाद में यूरोपीय सूनान ने दनका अनुकरण किया । इम प्रकार सागर पार जो नगर राज्य स्थापित हुए, जो नगें राजनीतिक मनदन के शिल्प केन्द्र कुटुम्ब नहीं थे, जहात को कम्मिन्सों थीं । नित्र नोगों ने नहाल पूर्व आयाज से सहयोग किया, वैसे एक जहात के सब साथी सागर की विगासियों को प्रेलेट हुए करते हैं, उसी प्रकार वे विनारे आकर तट की घटनी की उस मतनी पूर्व पर भी करते हैं किये जन्नोर्ज परिचम से जीता है और जहां जन्ने पृथ्यक्षेय के बैरियों से मय बना रहता है । विम प्रकार माणर में उसी प्रकार किनारे पर भी, हुट्म्ब से अधिक सगत का महस्व होता है और पूर्व हुए तथा विश्वस्थानीय तेता को आजा रीति रिवाज की भावनाओं में अपर कार्य करती है । वास्तिवक्ता यह है कि जो जहांचों का गिरोह मिलकर समुद्र पर तिस्री से स्वर सार

बी० एस० फिल्म्याट्स : दि एलडर एड्डा, पृ० २०७ ।

बिजय प्राप्त करता है, वह स्वभावत नगर-राज्य मे परिवर्तित हो जाता है और स्थानीय दल बन जाता है जिसपर एक चुना हुआ मजिस्ट्रेट शासन करता है।

जब हम स्काडिनेवियाई जनरेला पर दृष्टि डालते हैं तब बही भी हमे इसी प्रकार के राजनीतिक विकास का अंकुर दिखाई देता है। यदि अकाल प्रमुत स्काडिनेवियाई सम्पता को पिंकमी मूरीप खान गया होता और वह विकसित होती तो वो कार्य आयोजिस और आयोजिस निगर राज्यों में किया था बही आयरिश तट पर ओस्टमन के पाँच नगट-राज्य करते या वे पाँच नगर राज्यों में किया था बही आयरिश तट पर ओस्टमन के पाँच नगट-राज्य करते या वे पाँच नगर रिकक्त, स्टेम्फोर्ड, लाइसेस्टर, डरबी और नाटिथम) जिन्हें डैनियो ने मरश्चिया में अपनी भूमि की सीमा की रखा के लिए संगठित किया था। सागर पार स्काडिनीवयाई राजतन्त्र का सबसे सुन्दर उदा- हरण आइसाउँड का लोकतन्त्र था जो देश अपनी जनमृत्रि (स्काडिनीवया) से पाँच सी मील दूर आर्टक नागर के फरो हीण समुद्र में एक टापु था जहाँ की धरती ऊसर थी।

जहाँ तक एगिनयो और जुटों का समुद्र पार करके बिटेन में आने की घटना है केवल संयोग की ही बात नहीं है, कुछ अधिक भी है, कि जिन होप पर पश्चिमी दिनिहास के प्रभात में उन प्रवासियों ने अधिकार किया, जिन्होंने सागर पार कर आदिन कीट्रीविवक बन्धनी को तोड़ जाला था, उसी हीप में हमार परिक्यों ने मारा वर्ष के महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास हुए । जिन ऐतियों तथा नारमन आक्रमणकारियों ने एगिलियों के बाद प्रवेश किया और जिन्हें भी बाद कर गजतीतिक उन्नांत का वर्ष मिलता है उन्हें भी ऐसे ही बच्यों ने लोक का अनुभव हुआ था । उन जातियों ने मिलकर राजनीतिक उन्नित की जिसके लिए यहाँ बहुत उपयुक्त वातावरण मिला। उन जातियों ने मिलकर राजनीतिक उन्नित की जिसके लिए यहाँ बहुत उपयुक्त वातावरण मिला। उन मार्ग आवस्य की बात नहीं है कि हमारे परिक्मी समाज ने बर्णक में पहले राजा का निर्माण किया और उनके बाद ससदीय शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त की । इसके विपरीत यूरोप के महाबीप में पश्चिमी राजनीतिक विकास रक गया क्योंकि काको और लम्बाडों में कीट्रीविक भावना का अस्तिव्य वारा रहा इम कारण से कि यह सामाजिक दोष आरम्भ में सागर साथ विषय न स्था।

### (३) आघात से प्रेरणा

भीतिक वातावरण डारा जो प्रेरणा प्राप्त होती है उसकी परीक्षा हमने की । इस अध्ययन को हम यह देवकर दूरा करेगे कि इसी प्रकार मनुष्य डारा उत्थव की हुई परिस्थित का क्या परिणाम होता है । यो परिस्थितवों का अलगर हममें देवना होगा । एक तो वह मानवीं परिस्थित को भौमोणिक दुप्टि के उस समाब के बाहर को है बिजमर उनकी प्रतिक्षया होती है और दूसरी वह जो भौगोणिक दुप्टि के उस समाब के सिक्छ हुई है । पहले वर्ग में वे प्रतिक्रियाएँ सम्मित्त हुँ जो उन समाजो अथवा राज्यो डारा अपने पढ़ीसिया पर होती है वब दोनो रक किसी विशेष क्षेत्र में अलग-अलग अधिकारी होते हैं । संगठन ऐसे सामाजिक सम्पर्क में शिविष्ठ होता क्षेत्रीर सगठन की दुप्टि से मानवी परिस्थिति, विजयत मामाज उन्हें करना पदता है वह 'बाहरी' अथवा 'विदेशी' है । इसरा रूप वह है जिसमें दोनो वर्ग एक हो क्षेत्र में मिले हुए अधिकारी है और एक वर्ग की प्रतिक्रिया दूसरे वर्ग पर होती है । इस प्रकार के सम्बन्ध को हम 'आनतिक' अथवा 'वरेष्ट्र' कहेंगे । इस जनतिक मानवी परिस्थित ही वांच हम बाद में हों। वाहरी दबाब पढ़ता है । इस प्रकार हमारी परीक्षा के लिए तीन विषय है । बाहरी आघात, बाहरी दबाब और अन्तरिक दण्ड ।

आकृत्मिक आधात का क्या प्रभाव पहता है ? हमारी जो प्रस्तावना है कि जितनी ही बही चुनौती होगी जतनी ही अधिक प्रेरणा मिलेगी, क्या यहां भी स्वय जतती है ? स्वभावत: महले वे स्थितियों मामने आती है वही किसी सीनक शक्ति को अपने पाठीमियों से दारावय मिली के तित होते होने प्रशाय मामत हुई है और फिर अवैतिक शक्तियों को किसी ऐसे बेरी से यरावय मिली है जितके बक की उन्होंने पहले कम्पता नहीं की थी। जब आरिम्मक साम्राज्य निर्माताओं का अपने कार्य-काल के बीच ही नाटकीय का से नतन होता है तब साम्राप्यत: क्या होता है ? क्या बे बराशायी होने पर सिकेरा की चाँति घरती पर पढ़ रहते हैं कि हेलेनी क्या के देख (आपट) ऐप्टीयस की भांति दुगनी शक्ति करती पर पढ़ उन्हों है ? ऐतिहासिक उराहरण ऐसे ही सिकते हैं कि हमती ही बाल साम्राप्यता होती है।

उदाहरण के लिए विदेशी आक्रमण द्वारा पराजय का प्रभाव रोम की गति-विधि पर क्या एका ? एट्स्का के बेदआई से लगातार वाच क्यों के मुद्ध के पत्थान्त रोम नी विजय आपन की और उसी के पत्थान्त पह पराजय हुई। और उसी के पत्थान्त रोम की ऐसी स्थिति हुई कि उसने विदियम पर अपना प्रमुख स्थापित किया । गोमन सेना का गृलिया में पराजय और पीछे से विदेशित रोम पर आक्रमण करना और उम पर अधिकार जमा लेना इनना पर्योग्त था कि रोम ने अभी जो शक्ति और कीर्ति बन्तित की ची नह एक क्षण में मिट नाय । किन्तु ऐसा नहीं हुआ। विस्कृत पताबय से रोम इतनी शीव्रता की द्वारा क्षण स्थाप से पता कि पत्थान साल में कम हुआ। में मैं नाद में अपने इटालियाई वरोमियों से और अधिक विनो तक लडता रहा और अन्त में ऐसी विजय पामी कि सारे इटली पर उसका प्रमुख हो गया।

और भी देखिए। उसमानिकां को गांलन का करा हुआ वह तैमुर वा ने बता जेन के मुख्ता निकारी एक समानिकां के मार्ग के मन्या निकार के महत्वी कि स्वार्थ हैं कि समय हुई विवाद उस समय हुई विवाद उसमानिकां के मार्ग हुई कि उस उसमानिकां कि मार्ग हुई कि स्वार्थ के प्रतिवाद के प्रति के स्वार्थ के प्रतिवाद के पर दूर से आनर्जिन करते बाला ही था। इसी सकटकाल में जलडमरमध्य के प्रतिवाद ति पर दूर से आनर्जिन की और से क्षत्र प्रहार हुआ और वे प्रशासां के हिम्म के मार्ग के मार्ग के साह प्रवेश का अपूर्ण प्रसाद वह बाता। किन्तु बातव में ऐसा नहीं हुआ। पचाम मार्ग के बाद विवादी मृहस्मद साहब में कुमानुस्नानिकां पर विवाद प्राप्त के बैंग की प्रमाद के मुंदेर का प्रवर्ध रखा।

रोम के अवस्थल प्रतिद्विध्यों के दिनहान से प्रकट होता है कि जिस समय समाज को घोर पराजय होती है उसे उस पराजय के परिचागनकर जिलादान यक्ति प्राप्त होती है व्यक्ति और जिस कर पराज्य के कारण सह प्रतिक नष्ट हो जाती है और जिस कार्य के किए वह व्यक्ति अवस्था होती है, वह कार्य नहीं हो गता। पहले प्रतिक युद्ध में हैमिककार बारका की पराज्य हुई। उससे उसे उसेवता मिकी और उसने जगने देश के लिए विजय प्राप्त करके रनेन में साम्राज्य स्थापित किया। सिमिली यो साम्राज्य यह हार चुका था उससे बटा यह नया साम्राज्य था। दूसरे प्यतिक युद्ध में हैनिवक की पराज्य के प्रस्तान कार्य जितानों ने पदान वर्षों में अपने समुख विनाश के पहले से कार्यों से संसार को चिक्ति कर दिया। पहला तो यह कि उन्होंने अपने उत्पर क्या वाहित्य

र्षभव फिर से प्राप्त कर लिया । दूसरे अपने अन्तिम विनायकारी युद्ध में बीरता से उनकी सारी जनता पुरुष, स्त्री और बन्बों ने जरकर अपने प्राणों की आहूति दें दी। और देखिए। मैसेस्वर क्रांत्र में किया जो पहले निष्क्रिय राजा था, साइनोरितफिकी की छडाई के बाद हतना बीर हो गया और इसने अपने देश को इस राजा था, साइनोरितफिकी उससे पुत्र चर्मास्वर ने अके रोम से मोर्चा लिया और पिडना में अपने सम्पूर्ण पराजय के पहले उसे लगभग हरा चुका था।

इसी प्रकार का एक और उदाहरण है यथिप उसका परिणाम भिन्न है। जब आस्ट्रिया ने क्रान्तिकारी और नेपोलियन के युद्धों में पाँच बार हस्तकेप किया, पहले तीन बार जब उसने हस्तकेष किया उसमें उसे पराजव हो गही, अफ़्रीलच्छा भी प्राप्त हुई। आस्टरिकट्स के युद्ध के बाद इसने अपनी कमर कसनी आरम्म कर दी। यदि आस्टरिकट्स उसके लिए साइनोसेफेली यातों वैगरम उसका पिडना था। किन्तु मैंसेडन से वह अधिक भाष्यशाली था। उसने फिर हस्तकेष किया और १८१३ में विजय पायी।

इन्ही युद्धों के चकां में प्रशिया का कारनामा और भी आद्ययंजनक है। उन चौदह वर्षों में जिसका अनित्त स्वरूप जेना का युद्ध या, जिसमें उसे अच्छी तरह मूँह की खानी पढ़ी, प्रशिया की नीति निरपंक और अपमानननक थी। आद्दक्त में श्रीतकाल का भयकर युद्ध हुआ और टिलिस्ट में जो कटोर शतें उनपर लगायी गयी उनसे प्रेरणा मिली जो जेना के यहरे धक्के से आरम्भ हुई थी। इस स्कृति से प्रशिया ने जो शक्ति अजित की बह आद्ययंजनक थी। उसके कारण केवल प्रशिया की सेना ने ही नहीं नया जीवन प्राप्त किया, उसकी शासन तथा शिक्षा व्यवस्था ने भी नया रूप झारण किया। अचल में इसके कारण प्रशिया बहु पात्र बना जिसमें जराम राष्ट्रीयता की नयी शराब रखी जा सके। इसी के कारण स्टाइन, हारडनवुगं, हमबोस्ट और बित्यसाल तक का कमश्र विकास हुआ।

यही किया हमारे युग में दोहरासी गयी। यह घटना इतनी हुखद है कि कहने की आदस्यकता नहीं। तत् १९१४-१८ में जरमनी की जो पराजय हुई और इस पराजय को और लीख कर दिया। १९२३-२४ में कासीसियो डारा रूप की घाटी पर कब्जा, उसी का परिणाम हुआ नाजियों का असफल, किन्तु अमानुष्टिक वरना।

किन्तु प्रहार से स्कूर्ति प्राप्त होने का क्लासिकी उदाहरण साधारण हैलास का तथा विधेषत. एपेन्स का है। जब ४८०-४८९ है॰ पूरु में फारस का आक्रमण हुआ जो सीरियाई सार्वशीम राज्य था। जितनी ही एपेन्स को पीडा पहुँची उसी के अनुगत में उसका उक्कप हुआ। यद्यप्ति वैओएशिया के उपजाऊ खेतों की रक्षा उनके मालिको के विश्वासमात के कारण स्वय हो गयी

9. पुस्तक के इस माग को ट्वायनवी ने १६३१ की गर्मियों में लिखा वा। उस समय तक डा० बृहानग चांसकर थे। सगर जब सितम्बर १६३० में राहचस्ताग के चुनाव में नाजियों को जमूलपूर्व विकाय हुई जोर इन लोगों को ४६१ स्थानों में १२ के बजाय ५७० में १०० स्थान मिले। उन्होंने लिखा— वह स्वच्ट हो गया कि वो प्रहार १६१० के युद्धविराम के परचात समनी पर हुए हैं उनसे उने बही स्कृति मिली है वो एक ती साल पहले १८०६— में प्रशिया की उसकी पराजब के परचात मान हुई थी। — चम्मावक।

और लेसिडेमान के उपजाऊ खेती को रक्षा एयेगी जहावी बेड़ो ने की, एटिका की साधारण घरती से आक्रमणी से उन्नह सभी । एएंस्स को टब्ड कर निया गया और उसके मन्दिर इन्हरू कर स्थि गये । एटिका की सारी जनता को अपना देख वाली कर देना युवा गरे सहस्तर इन्हरू कर स्थि गये । एटिका की सारी जनता को अपना देख वाली कर देना युवा गरे सामार पार कर के वैलोपोनीस में सरणायीं के रूप में जाना पदा । इस पीरिखात में एपेमी जहाजी बेडे को अकृतम पदा और खलानिस का मुद्र उसने जीता । इसमें आरब्स नहीं । जिस सहार ने एपेमी जनता की अनेब आरब्स को उसति करना कहा उस अहितीय उपलब्धियों की भूमिका भी जिसने करनी समझ कर मार्थ विश्व होता है जाने कर मित्र उनके स्थान उस के हिता को प्रमाणक स्थान है । उनके मित्र उनके स्थान उस के हिता हो है अपने मित्र अपनी स्थान के प्रमाणक स्थान के हिता हो है । उसके मित्र उनके स्थान स्थान के हिता हो है अपने मित्र अपने स्थान के हिता हो जो स्थान की स्थान स्थान के अस्त से कहा की स्थान के इतह से सम्म के अस्त से कहा हो आप की स्थान स्थान के हैं हो हो स्थान की स्थान से हैं अपने स्थान स्थान के उस से नीय तक क्षम पाया तब उन्होंने उस नीय को बही राहने दिया भी राहने स्थान गर पारिवार का निर्मा ।

महारों के कारण जो स्कूर्ति मिलती है उसका मबने बच्छा उदाहरण सैनिक पराजया में मिलता है। खोजने पर स्मक बहुत-से उदाहरण मिल मक्त है। हम बेजल एक धार्मिक उदाहरण तक कमले को सीनित रखें में रिष्यों के विधान '(एक्ट्स आव द अपार्मिन्म) में बांरदार विधान स्वतिष्ठ बनाये गये में कि हेनेंनी समार पर देसाई विजय प्राप्त करे। इनका विज्ञार ऐसे समय आया जब उनका गुन्म आरब्बें जनक रीति ने पुनक्त जीवित होकर चिन्न लोग हों गया। सूत्री पर पड़ाने बाली घटना से यह दूसरी घटना आधिक निराधानत्रक होती। किन्तु स्व प्रकार के ही अपुताय के उनकी आयाओ में मनोबंजानिक प्रतिक्रिया उत्तप्त हुई जिसकी कथा के रूप में वो अभिव्यक्तियों इस प्रकार है। दो मनुष्य धवन जन में दीट्याचर कुए और पेटिजाटर के सम समय आग को लग्दों का जवतरण हुआ। प्रतिन आरवा (हार्जा योग्ट) की द्यक्ति के रूप में उन्होंने सूनी पर बड़े हुए तथा लाव हुए हंगू के देशदर का प्रचार पहुंदी जनता में ही तही उनके सबसे ऊने व्याद्यालयों में में किया। और तीन सी मान के भीतर ही रोमन सरकार उस समें संपर्तित हो गयों जो ऐने तमब स्थापित हुजा था जब उनका मन बहुत शिरा हुजा था।

# (४) दबाव हारा प्रेरणा

अब ऐसी स्थितियों की गरीका को जायगी जहां आधात का स्वरूप दूसरे बग का है अर्थात् लगातार बाहरी दबाव । राजनीतिक भूगोल की शब्दावली में ऐसी जातियाँ, राज्य अथवा नगर बिन्हें ऐसे दबाव का सामना करता पड़ना है, 'मार्च' अर्थान् सीमा प्रदेश कहें जाते हैं। और इसका

लन्बन में १०६६ के बिशाल आंतिकाष्ट के बाद प्राचीन गोषिक बास्तुकला को पुन-कन्बीवित न करके रेन ने सत्तवाल का गिरता घर बनाया । यदि युद्ध में संस्टीमिनिस्ट एवं या सत्तवाल का गिरजा घर व्यस्त हो जाता तो आंब के लन्बन बाले क्या करते ?—सप्यादक ।

२. यह्रियों का फसल काटने का त्योहार ।--अन्०

३. सैनहैं बराइन--- बहूदियों का सबसे ऊँचा न्यायालय---जिसमे ७१ सदस्य होते थे ।---अन०

अनुभव जीनत अष्ययन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि समाजों में ऐसे सीमा प्रदेशों ने उस समय क्या किया है जब उनगर बाहरी दबाव पढ़ा है और इसकी तुलना हम उन प्रदेशों के कार्यों से करे जो देशों के बीच सुरक्षित रूप से स्थित हैं।

क्या हम इसका कोई कारण दे सकते हैं कि मिस्ती इतिहास के पहले आधे युग में उत्तरी सीमा का प्रभूत क्यों रहा और स्नित्म आंधे काल में दक्षिणी सीमा का? कारण यह जान पड़ता है कि न्यूबियनों की सैनिक पराजय और तोतमीत प्रथम (लगध्य १५८५-१४९५ है पू०) के काल में उनने साम्हृतिक विजीतना के पदमात दक्षिणी सीमा पर दबाव कम हो गया अभया ममात्त हो गया। और उसी ममय अथवा थोड़े ही समय के बार सीबिया के बबैरों तथा दक्षिण-पटियम एशिया के राज्यों का दबाव जोरों से बढ़ने लगा। इस प्रकार मिस्र के राजनीतिक इतिहास पर सीमा प्रान्तो का प्रथाव केन्द्रीय प्रान्तो की अरेक्षा अधिक पड़ता है। इतना ही नहीं, जिस मीमा पर सबेरे अधिक आक्रमण का भय रहता है उसी का प्रथाव सबसे अधिक हीता है।

ईरानी संसार में :—यही परिणाम दूनरी परिस्थित में वो तुर्की आतियों, उतमानिलयों तथा करमानिलयों के विरोधी इतिहासों से मिलता है। ये दोनो जातियाँ चौटहबी सती में अनातोर्जिया के एक-एक भाग पर राज्य करती थीं। ये भाग ईरानी संसार के पश्चिमी प्राचीर थें।

ये दोनों तुर्की बातियाँ अनातोक्तिया के मुसकिम सकबुक सुकतानो की उत्तराधिकारिणी थी। स्वार्द्धवी शती में धार्मिक युद्ध के एक्क्रे, सकबुक तुर्की बोडाओं ने परप्यावादी ईसाई साम्यकार हो हराकर दास्टबृहरूमाम का विस्तार किया और इस ठोक तथा परकोक में अपनी किए जगह नागी। । ईसा की तेरहूवी शती में जब यह सुकतानी शासन नष्ट हो गया तब सकबुकों के राज्य का करमानक्रियों को सबसे श्रेष्ठ तथा उसमानक्रियों को सबसे निकुष्ट माग मिला।

ईसाइयों तथा मुसलमानों का वह युद्ध को ईसाइयों ने अपने धार्मिक स्थानों की प्राप्ति के लिए किया था ।—अनवादक

करमानली को राज्य का हीर भिला जिसकी राजधानी कोनिया थी और उसमानली को बाहरी भाग जो भूसी के समान था।

उसमानित्यों को सलबुकों के राज्य का निकृष्ट माग इसलिए मिला कि वे सबसे पीछे और दीन अवस्या में आये । 'उसमान' जो उनकी जाति का उपनाम था, और जो किसी अरतीगरल का लड़का था कुछ अजात सारणांच्यों के गिरोह का नेता वन गया। ये अव्यवस्थित रूप में से और जब पूर्वी यूरेवियाई स्टेंग के मध्य से ईरावी समाज की उत्तर-पूर्वी सीमा पर आक्रमण होने लगा तब से सीमा के अनितम छोर तक उक्तेल दिये गये। अनातीलिया केल्डुक के अनितम सासक ने इन सरणांच्यों को, जो उसमानित्यों के पूर्वज ये अनातीलिया केल्डुक के अनितम सासक ने इन सरणांच्यों को, जो उसमानित्यों के पूर्वज ये अनातीलिया केल्डुक के अनितम सासक ने इन सरणांच्यों को, जो उसमानित्यों के राज्य की और बाइजेटी (बाइजेटन) साम्राज्य की सीमाएँ मिलती थी, जो मबर सामर के एरियाई किनार तक विस्तृत था। इन मान में सदा आक्रमण का भय बना रहता था। इसी से इनका नाम 'मुलतान ओन्,' था दिसका अर्थ है लुलतान का युद-अंड । इन उसमानित्यों को सरमानित्यों के साम्य ने देख्यों हुई होगी किन्तु भिव्यमां को नो भिक्ता से ही सन्तीय करना पड़ना है। उसमान ने अपने माम्य एर सन्तीय किया और अपने पड़ोभी एरम्यराज्यों दिसाई समाज पर सरावर आक्रमण करने अपनी सीमा का विस्तार आरम्प किया। दिसमें पड़ला आक्रमण वार्यों अपने यहा। बूगा पर बिक्य प्रास्त करने में उत्ते जो वर्ष छमें (१९७०-१९ हु)। उसमानित्यां में अपने वरा का नाम ठीक ही 'उसमान' नाम पर पड़ा का विद्रा सारत करने में उत्ते जो वर्ष छमें (१९७०-१९ हु)। उसमानित्यां ने अपने वरा का नाम ठीक ही 'उसमान' नाम पर पहणा कर्या हो सामान का मा क्रम करने नाम ने नाम पर पड़ा कर्यों करामान सामर जा बढ़ी सरसाणक था।

कूसा के पतन के तीम साल के भीतर ही उमयानिकयों ने दरीदानिवाल (हारहानिलीज) के सूरीपीय तट पर पोक जयाना आरम्भ कर दिया और यूरोप में उनके आय्य का मितारा चक्का। और इसी विती की समाप्ति के पहुंचे ही उन्होंने एक और करमानिल्यों तथा जनातीलिया के इसरे चुकी समूही पर विकय प्राप्त की और माथ ही माथ दूमरी और सर्वो यूनानियों तथा बुकवारियों को हराया।

राजनीतिक दृष्टि से सीमा होने ने इसी प्रकार प्रेरणा मिलती है। इतिहास के इसके पहुले के काल की परीक्षा से बात होना है कि उममानित्यों के पहुले निवास-स्थान अगातीतिक्या से, करानातिल्यों की ब्योख बीरता उत्पन्न करने की कोई विशेषता न भी जिससे मुख्यति श्रीक्ष का नाम इस अध्याय के पहुले झाम ने आता। विद हम सल्जुक नुके के आक्ष्मण के पहुले ईसा की स्थापतुर्वी बती के तीसरे सर्वुष्यों की ओर प्रधान है, जब अनानीतिक्या पूर्वी रोमन साझाज्य की सीमा के अन्दर या तो हम रेखेंगे कि ओ प्रदेश बाद में करामानिक्यों ने अधिकृत किया यह प्रधा-वहीं या निवास पहुले अनातीतिक्या की बना (अनातीतिक्या आरची कोर) पहुली भी जो प्रसाप-साबी ईसाई समाज के आरम्भिक इतिहास में पूर्वी रोमन बेना में प्रमुख थी। दूसरे राज्यों में कोनिया प्रदेश में करपानिक्यों के पूर्वी रोमन पूर्वेज अनातीतिक्या में प्रमुख थी और बाद में यही स्थान मुख्यान ओन् के उत्पासनिक्यों में बहुले किया। कारण स्थाप्त है। सहसे समय से कीनिया अरबी विकाफत के सामने ही पूरबी रोमन सामाज्य का सीसा प्रदेश या और उत्पासनिक्या क्सी परम्परावारी ईताई तवाज में :—और स्थानों की भांति हम यहां भी देखते हैं कि समाज की शक्ति कम से एक सीमा से दूसरी सीमा में उद्यो जमार केनीमूल होती रही है जिस प्रकार, भीर जिस शक्ति से, तथा विस्त तीवता से उस पर बाहरी दवाव पडता रहा है। पहले-पहल विस्त प्रदेश में परम्परावारी ईसाई समाज में कुमतुन्तुनिया से जाकर अपनी जड़ जमायी, वह काले सामर के पार, यूरेसियाई स्टेप के पार नीपर नदी का उपरला (अपर) बेसिस मा बादही जाती से सीमा-निवासियों ने बोल्या के उपरले बेसिस में प्रस्थान किया। ये उत्तर-पूर्वी जनल के विश्वमियों को हराकर अपनी सीमा का उस और विस्तार कर रहे थे। किन्तु कुछ हो दिनों के बाद विस्त का केन्द्र नीपर के निवास ने की और चला याना क्यों कि उदरले बेसिस में यूरेसियाई स्टेप के बाद विस्त का करने मीपर के निवास की को पर वाद सोमें अपने के बात की को को अपनी सीमा के उसर के विस्त में यूरेसियाई खानाबदोशों का सामना उन्हें करना पडता था। किसियों पर बाद सोमी के के बाक्यण का जो १२३७ ईल से बारम्ब इसा प्रात्त उदाह एको के समान यहाँ भी निय प्रता अक्षम का नामना किया वह नये देश का और मीलिक था।

इस सामने का रूप नये उप के जीवन का विकास वा और नया सामाजिक सपठन था जिसके प्राप्त सामाजिक सपठन था जिसके मान्य सामाजिक सपठन था जिसके मान्य सामाजिक सपठन था ति स्वाप्त के जेवन पूर्विवार्य का सामाज्य हो नहीं किया, केवन जनके ब्रामाजिक क्षाप्त के अपने हो नहीं दिया, किन्तु शास्त्रत रूप से बातावदीशों के पराई के मैदानों के स्याप्त पर कितानों के ब्राप्त के ब्राप्त के और खानावदीशों के पराई के मैदानों के स्थाप पर कितानों के ब्राप्त के स्थाप पर कितानों के स्थाप के स्थाप पर कितानों के ब्राप्त के स्थाप के स्य

यह मौलिक कञ्जाक वर्ष-साधिक (सेमी मोनास्टिक) सैनिक सम्प्रदाय था जो हेलेनी स्पार्ट के सम्प्रदाय से तथा धार्मिक मुद्ध बाले सरदारों के सम्प्रटन से (क्सीबंग आईसे आव नास्टहुंब) बहुत कुछ मिलता-बुलता था। खानाबदोखों के निरन्तर पुद्ध से उन्हे यह धिक्सा मिली थी कि यदि सम्प्र लोगों को बढ़ेरों से लड़ना है और विक्याधान करती है तब उनके हिष्-यारों को छोडकर दूसरे हिष्यारों तथा साधनों से लड़ना होगा। जिस प्रकार आज के परिचयी

<sup>9.</sup> सच पुछिए तो कनजाक का दुरको जर्च केता हो है जेता आयरित सम्ब 'टोरो' का है । किन्तु सामिक अर्थ कनजाक का 'बोबने बाता' है । जर्बात् स्टेप की सीमा पर वह बेत जोतने बाता किसान को बानावदोश माठिक की तत्ता से इनकार करता है। दूसरे राब्यों में 'केन और एवेल'—जो क्या खानावदोशों की दृष्टि से बनायी गयी है ।

साम्राज्यवादियों ने अपने आदिय वैरियों को आधुनिक उद्योगवाद के उल्लुष्ट माम्रजों हारा पराजित किया है उसी प्रकार कज्जाकों ने हुष्टि के उत्तम साम्रजों हारा खानावदीशों पर विजय पारत की। और जिस प्रकार कज्जाकों ने हुष्टि के उत्तम साम्रजों हो या खानावदीशों पर विजय पर के, मोटर तथा हुनाई कहात के हारा विजय प्राप्त कर उन्हें बज्हीन बना दिया है, उसी प्रकार कज्जाकों ने निर्देशों पर जो रटेंग के विनाशवश्य है, और जो खानावदीशों के निरम्नण के परे थी, काबू करके उन्हें पराजित कर दिया। खानावदीश पुरस्तवारों के लिए सातावरी में में मिल्यों है स्वाप्त करेंग के लिए सातावरीश में में में मिल्यों हो स्वाप्त के लिए सातावरी में में में मिल्यों हो स्वाप्त के लिए सातावरी में में मम्परत के पित्र के लिए सातावरी में मुक्त मार्ग के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वप्त के स्वप्त के स्वप्त के स्वप्त के सात्व के स्वप्त के सातावरी सात

उसी सानी में जब करजारों ने द्यिका पुरव में बातावरोगों के दबाब को अनफाल करके सानदार विजय प्रास्त की एक दूसरों सीमा पर बाइरी दवाव पड रहा था और वह स्वी मजीवता साक्षेत्र बन रहा था। ईसा की गक्डबी जानी में परन्ये बार करियां में अपने दिनहान में परिचमी समार के दबाव का अनुभव किया। दो वर्षों तक (१६१०-१२) पोल सेना मास्कों को दबाव हुए थी। और पोह ही दिनों बाद सरदेवम अहलफान के शामक में स्वीदन फिलडेंट से लेकर पीलेंड की उत्तरी सीमा तक को उत्त मसब रोगा ने पुरु ही मील दूर थी अधिकार करके सारे बारिक्टक का सामिलक बन बेटा और हम की राह रघर में बन्द कर दी। किन्तु मी माल भी नहीं बीतिन पार्थ भें जब दम परिचमी दवाब का जलर पीटर महान ने १७०३ ईक में पिट्रमबुर्ग की स्थापना करके सारे सामिलक वन बेटा और हम की राह रघर में बन्द कर दी। किन्तु मी माल भी नहीं बीतिन पार्थ भें जब दम परिचमी दवाब का जलर पीटर महान ने १७०३ ईक में पिट्रमबुर्ग की स्थापना करके दिया। जिस धारी पर यह बन्दरनाह बन जो उनकर ने बीडों से जीता था। उनके को मी-मैना का शब्दा बाल्टिक सामर में परिचमी देश पर स्वहताया।

परिचमी संतार महाद्वीपी वर्षरों के विरोध में:— जब हम अपनी पश्चिमी सम्प्रता की ओं र देखते हैं तब सबसे पहले मबसे आरी दवाब पूरन की आंग अर्जाष वरू की ओंग रहा। यह दवाब मध्य पूरोष के बनेश रुपा। उत्तरा हो तहाँ कि मांमा की रुपा विराध पूर्ण हुई बक्ति सीमा को पीछे की ओर इकेलते गये, यहां तक की वर्ष न वहां रहन पाये। प्रिणामन्वक्ष्य परिचमी मम्प्रता का आमना-मामना वर्षगे में नहीं रह गया, उनकी पूर्वी भीमा पर उसका सामना दूसरी सम्प्रता में हुआ। यहां पर दिनहास के अंजल प्रयम चरण म उदाहरण जिया आयगा कि दवाब की प्रेरण सम्बन्ध कितनी होती है।

परिचयी इतिहास के प्रयम चरण में महाद्वीपी बर्चरों के दबाब के परिणामस्वरूप फ्रैंकों के प्रदेश में एक नये मामाजिक समठन का उदय हुआ जो अर्ध-बंदर था । मेरोबिजियाई पहले फ्रैंकों का प्रदेश था । यही की सन्कार पुराने रोम की ओर देखनी थी, किन्तु बाद के केरोलि-तिवादी सामकों ने भविष्य की ओर दृष्टि हाली । यबीप दमने पुगाने रोमन साम्राय्य के प्रेत का आह्वान किया । किन्तु यह अवादान मात्र चा जिससे उनकी आत्मा से वह अपने कार्यों में बच प्रान्त ही । और क्या आप जानते हैं फैंकों के प्रदेश किन भाग में मेरोबिजियाई पतान के स्थान पर केरोजिजियाइयो ने यह कार्य सम्पन्न किया ? देश के भीतरी भाग में नहीं, सीमा पर । यह कार्य न्युन्द्रिया में (जो उत्तरी कास के बरावर है) जिस धरती को आचीन रोमन सम्प्रता ने उपबाज बनाया था, जो बबंरों के आक्रमणो से सुर्राशत थी बन्ति आस्ट्रीत्या (राइनर्लंड) में जो रोमन सीमा के सामने थी। यहां उत्तरी-यूरोपीय जगलों के सेससनो के लगातार आक्रमण होते रहे और यूरोपियाई स्टेप के 'अवार' धावा बोलते रहे। इस बाहरी दवाव से कितनी स्कृति सिनी उसका उदाहरण है शालंभान की विजय, उसके अवारह सैसल हमले, उसके द्वारा अवारो से तिनास, और केरोजिजियाई पुनर्जागण को पश्चिमी समार की पहली मांस्कृतिक अर्माध्यासि हो और वीदिक शास्त्र का पहला प्रदर्शन है।

आस्ट्रेशिया पर इस दबाद से जो प्रेरणा प्राप्त हुई उसके बाद वह फिर पुरानी गति को यहुँच गया। हुस देखते हैं कि दो सी वर्षों से कम ही समय में आंटो प्रयस के नेतृत्व में प्रतिक्रिया हुई। गाउंचात की, स्थायों उपलब्धि यह बी कि उमने सैक्सन वर्षों के गाउंच को परिचमी हैसाई जाति में मिला लिया था। किन्तु इस क्षकला का परिणाम यह भी हुआ कि सीमा में परिवर्तत हो गया और उसी के साथ प्रेरणा की भी। विजयी आस्ट्रेशिया में विजित सैक्सनी में मीमा चली गयी। ओटो के काल में सैक्सनी में यही प्यूर्ण उराप्त हुई जो शालमान के समय आस्ट्रेशिया में हुई। तिम प्रकार शालमान ने सैक्सो की पराजित किया था उसी प्रकार ओटो ने बैडो को पराजित किया और परिचयमी ईसाई-अगत की सीमा और प्रुप्त की और बड़ गयी।

तेरह्वों और चौदह्वी सती में अविषय् महाडीयी (यूरोपीय) बबेरो को सभ्य बनाने का काम सार्कमान तथा औटो ऐसे बखानुगत राजाओं ने जिल्होंने रोमन साम्राज्य वाली पदवी स्तृण कर ली थी, सूर्ती किया । बहु कार्य दो नायी सहयाओं ने किया । मगर-राज्य ने तथा सीतिक मट सम्प्रदाय ने । हसा नगरो तथा ट्यूरानिक बीरो ने पश्चिमी ईसाई जगत् की सीमा ओडर से बडाकर दुवीना तक पहुँचा थी । धर्म निरस्क युद्ध की यह जनिम घटना थी । क्योंकि वीदह्वी शासी वीत-बीतते ये महाडीयी बबंद जो मिनोई, हेलेनी तथा पश्चिमी सम्यताओं को सीमाओं को तीन हुनार वर्षों कर बदायें चले जा रहे थे, समार से लेप हो गये । १४० ई० के अति, पश्चिमी इसाई समाज और परम्परायादी ईसाई समाज को महाडीय में बबंदों के कारण अलग हो गये थे, के जब महाडीय में एड्रियाटिक मागर से आरटिक सागर तक साम-साथ अध्यान करते लगे हो गये थे, के जब महाडीय में एड्रियाटिक मागर से आरटिक सागर तक साम-साथ अध्यान करते लगे हो स्व

सहा मनोरजक बात है कि बढ़ती हुई सम्मता और भागती हुई बबंदता के बीच जो शीमा का सिंदार होता बला जा रहा था उससे दबाव उस समय से वारत रखा रहा बब से ओटो प्रथम ने किया । और जैसे-बैसे परिवम का प्रत्याक्षमण बढ़ता गया प्रेरक शनिक भी स्थानान्तर होती रही । उदाहरण के लिए बोटो की बेडो पर विजय के बाद संस्मती की बची भी निस्तेज हो गयी जिस प्रकार दो सी साल एहले संस्मतो पर शालंपान की तिबस के बाद सम्हितीया परामृत हो गया था । २० २० ४ ६० में सैसमती का नेतृत्व समाज पर पालंपान की विजय के बाद को स्थान प्रयास होया परामृत हो गया था । २० २० ४ ६० में सैसमती का नेतृत्व समाज पर पालंपान की स्वारत के स्थान पर स्थान स्थान

नपी के किसी न किसी सम्म पर उत्पन्न हुए । साम्राज्यिक वयो को हुर की सीमा से कोई प्रेरणा नहीं मिली और हुमें यह जानकर आक्यों न होना चाहिए कि यद्यीप कुछ मझाट् अवस्य महान् हुए जैसे केविरिक बारवरोसा किर भी साम्राज्यिक शक्ति का म्यारहवी शती के अन्त से क्रमस हुसस होता यदा ।

फिर भी जिस साम्राज्य को शालंमान ने पुन सनीय किया या और नो यदापि छाया की छाया था, जीवित रहा । बहु तो पावन था, न रोमन था और साम्राज्य था फिर भी पिक्यों माम्राज्य था फिर भी पिक्यों माम्राज्य के राजनीतिक जीवन से उसका महत्त्वपूर्ण योगदान था । उसके पुनर्जीतित होने का यह कारण था कि माम्राज्य के जीताम समय कुछ तो बंगीय व्यवस्था और कुछ रदासों के उसलस्थ मास्राज्य में हैं स्वत्य में माम्राज्य के भी तामर अपने के भी तामर अपने या माम्राज्य के भी उत्तर सामित्र में में प्रत्यों के भी उत्तर सामित्र में में स्वत्य के भी उत्तर सामित्र में माम्राज्य के भी उत्तर सामित्र में माम्राज्य सामित्र माम्राज्य साम्राज्य साम्राज्

पिक्सी संसार में दबाव उसमानिया साम्राज्य के विरोध मे

उसमानिक्सो और हनरी में जो छत वर्षीय युद्ध चना उसी समय परिचमी समार तथा जसमानिया तुकी में भिक्रल आगम्भ हुई। और इसके परिचायसक्कर सन् १९२६ ई० में मोहतनक के युद्ध में सम्प्रपूर्वित हमारे की समाणि हो। यदी। हमये जान हनयादी तथा उसके पुत्र मतिवास को युद्ध में सम्प्रपूर्वित हमें ते बहुत शासिकाशों की बहुत शासिकाशों की स्थान स्वाप्त हमें सामना करना वहा। किन्तु दोनों सेना का जलर हनता अधिक था कि विजय पाना हमरी की सामना करना वहा। किन्तु दोनों सेना का जलर हनता अधिक था कि विजय पाना हमरी की सामना करना वहा आध्यापि हमें सन् १४९० ई० के बाद वे बोहीचिया से वहायाना मिलती रही स्थिति हमी सामने दोनों का एक्किरण हो। यथा था। परिणाम मोहानक का युद्ध हुजा। एक्ती स्थिति का ऐसा मामनिक प्रभाव हुआ कि बना-युना हमरी बोहीमिया और आस्त्रिया रही की स्थानिया को ते सान्त्रिया सम्प्रपूर्व के सान्त्रिया रहा सामनिक प्रभाव हुआ कि बना-युना हमरी बोहीमिया और आस्त्रिया रहा स्थान स्थान

सच बात तो वह है कि जिस समय दैनुविबाई है गतुर्व वह का जन्म हुबा उसका भाग्य भी उसके देरी के भाग्य के अनुवार जलता रहा जिसके दवाब के फनरजरूप उसकी (हैन्सवूर्व वस) उसकी है देरी के भाग्य के अनुवार जलता रहा जिसके दवाब के फनरजरूप उसकी (हैन्सवूर्व वस) उत्तरित हुवें भी और देन्सविवार्व राज्य के बीरता का कारण सह था वाब परिचयों संवार ने उसने मानिया दवाब का सबसे अधिक अनुष्क किया। यह वीरता का कारण सन् १५५२ से आरस्भ होता है जब उसनानिया जात्र ने विवार विवार के अधिक अनुष्क किया। यह वीरता और १६५८ न-८ ने से मानिया होता है जब दूसरा आक्रमण हुआ। इस दोनों आक्रमणों में परिचयों सक्या को उसनानिया आक्रमणों का वामना करने में आहिएया की राज्यानी ने जहीं कार्य किया जो १९१८ न्१८ से युव में बरतान आक्रमण रोकने के किए वरदून ने जी तोडकर कांस की और से मानिया किया था। यह आक्रमण की असफलता के वरियामस्वरूप उसमानिया विजय का ज्वार कर नया था। बोर आयद बहुनने लोगा विना कोन्य-रखें विवास को स्वरूप है कि विवास और कुनुवानुत्रीयण का अन्तर, डोकर (अल-इसक्यम) और विवास से वितना और कुमसे ब्राव्य है। इसरे अपक्रमण की असमान है जितना और इससे आधे के अधिक है। इसरे अपक्रमण का क्यार है का स्वरूप है है।

विफलता का परिणाम यह हुआ कि अनेक परिवर्तनों और विराम के होने पर भी तुर्की सीमा ओ १५२९ से १६८३ तक वियना के दक्षिण-पूर्वी किनारे थी, विसकती गयी और एड्रियानोप्ल के उत्तर-परिचमी किनारे तक पहुँच गयी ।

किन्तु उत्तमानिया साम्राज्य के पतन से डैन्यूबियाई हैम्यबूर्य के राज्य का कोई लाम नहीं वा, क्योंकि उत्तमानिया साम्राज्य के पतन के बाद डैन्यूबियाई राज्य की बीरता का यूग भी हुन नहीं सका। उत्तमानिया शर्मिक के ह्रास के कारण दक्षिण-नूर्यी यूरोग से ऐसा क्षेत्र मिल गया जिता पर और शक्तियों ने अधिकार कर लिया। साम ही डैन्यूबियाई राज्य पर से दबाव भी हुट गया, जितके कारण जसे प्रेप्णा मिलती हो। बैन्यूबियाई शक्ति का ह्रास भी उसी प्रकार इस्रा जिता प्रकार उस सम्बन्ध का जितके थेरही। वैन्यूबियाई शक्ति का ह्रास भी उसी प्रकार भी बढ़ी अन्त हुआ जी उत्तमानिया साम्राज्य का।

यदि हम उन्नीसवी धारी में आस्ट्रियाई माम्राज्य की और देखें, जब किसी समय का बीर उसमानती 'पूरोप का रोगी' हो गया वा तो हमको पता चल्ला कि साहिन्य के का प्रामाय में दे दुंबंनताएँ जा गयो थी । एक तो यह कि यह राज्य अब सीमा राज्य नहीं रह गया चा, हसरे यह कि उसका अन्तरराष्ट्रीय संगठन जिसके द्वारा सोकहवी तथा समहबी धारी में उसके उसमानी चुनीती स्वीकार की, अब उसके लिए रक्तावर हो गयी क्योंकि उन्तीसकी धारी में राष्ट्रीय सावना के तथे विचार उसके होंग के में ने अपने जीवन की अन्तिम शारी इस प्रमाल में बतायों कि राष्ट्रीय सिजानों के अनुकार यूरोप का मार्मावन बन गयो, किन्तु ऐसे सब प्रमानों में वहायों कि राष्ट्रीय सिजानों के अनुकार यूरोप का मार्मावन बन गयो, किन्तु ऐसे नव प्रमानों में वह विकाल रहा । उसने जरमनी पर से अपना नेतृत्व छोड़ दिया और इटली पर से अपना अधिकार हटा लिया । इतना मृत्य चुकाकर उसने जरमन और इटली के राज्य के बनल-बनल अपना अस्तित्व बनाये रखा । उसने सम्म १५ १५ की बास्ट्रोन्शी सी सिख सीकार की (आउसकालाइ क्यें) और उसी के परिणामस्वरूप गैलीशिया में आस्ट्रोनेशी सीच की । उसे इसमें मफलता मिली कि उसने अपना स्वार्थ तथा मगयार और पोलो को स्वार्थ बताया एक और जरमनी ने यह भी बताया कि उसने अपना स्वार्थ तथा मगयार और पोलो को स्वार्थ बताया एक और अरमनों ने यह भी बताया कि उसने अपना स्वार्थ तथा मगयार और पोलो का स्वार्थ बताया एक और अरमनों ने यह भी बताया कि उसने अपना स्वार्थ तथा मगयार और दोशों का हम स्वर्थ भी एक ही है । किन्तु रोमानियनों, चेकोरलोवायों, मूगोस्लावों से उससे समझीता न हो सका और सरावियों में जो हास हुई वह आस्ट्रिया को नकते की मिटा देने का बस्त स्वर्थ साता हो सका और सरावियों में जो हास हुई वह आस्ट्रिया को नकते की मिटा देने का बस्त सन्त साता हो सका और सरावियों में जो हास हुई वह आस्ट्रिया को नकते कि मिटा देने का बस्त सा

अन्त में हम युद्धरत आस्ट्रिया तथा युद्धरत तुर्कों की तुलना करें। १९१४—१८ के युद्ध के अन्त में दोनों ओकतन्त्र राज्य ही गये और उनका वह सामाज्य निकक न्या को क्षी उनके पहोंगी बे और दुस्पत की। किन्तु इतने ही पर समाज्यात समाज हो आती है। जो पोष परावित्त देश थे उनमें आस्ट्रिया की सबसे अधिक हानि हुई थी और उसने सबसे अधिक रीनता दिखायों मी। गयी व्यवस्था को उन्होंने बहुत हुख के साथ पूर्णक्य से आस्यसमर्पण किया। इसके विपरित सिख के एक साल बाद ही, विजेताओं से तुर्के गुद्ध के लिए फिर कटिबढ हुए और विजेताओं ने से शर्ते सिख के समय उन पर लादी थी उन्हें सफ्कतापूर्वक बदलवाया। ऐसा करके तुकी ने

आस्ट्रिया और हंगरी में राजनीतिक समझौता, को हर दसवें साल बदला वा सकता या ।—अनुवादक

फिर शर्मित प्राप्त की और अपने भाग्य में परिवर्तन किया । इस बार वें पतनो मुख उनमानिया क्या के अण्डे के नीचें असहाय साम्राज्य के इस या उस प्रदेश की रखा के लिए नहीं कह रहें थें । उसमानिया राजण्याने ने उन्हें लाग दिया था, अब वें फिर सीमा का ग्रुढ कर रहें में जीर ऐसे नेता के नीतृत्व में कड रहे थे सिज में की हो गुण वें किए हो उन्हान उनमान थे । यह गुढ वें अपने राज का विस्ताद करने के लिए नहीं कर रहें में, बन्कि अपने देश की रखा करते किए। १९१६ -२२ के श्रीक-तुकी युद्ध में इनआंनु के रणक्षेत्र में बड़ी पैतृक प्ररोहर उन्हें मिली जो अन्तिम सलक्षक ने छ सी साल पहलें उनमानलियों को सम्पित की यी। चक पूरा पूम गया।

पश्चिमी संसार में उसकी पश्चिमी सीमा पर

पश्चिमी समाज के आरम्भिक दिनों में उसे पूर्वी सोमा पर ही दबाव का अनुभव नहीं हुआ, बल्कि पश्चिम की ओर भी तीन दिशाओं से दबाव का सामना करना पड़ा। अब्रेजी द्वीपो तथा ब्विटामी में केटिय्क लोगों का, क्वैंडिनीवर्या व्हाती-वाडुजों का अब्रेजी द्वीप ममूद तथा पश्चिमी यूरोप के जनजानक नट पर. और मीरियाई मध्यता का जिसके प्रनित्तिध मुमलमान विजेता से आब्दीरियाई प्रायद्वीय पर। यहले हुम केटियक प्रभाव पर विचार करेंगे।

सह कैसे सम्भव हुआ कि आदिम तथा स्वन्यायु बंधर तथा कियत स्वन्यायु गण्यसामन (हेटकी) के बीच के जीवन-सम्पर्ध के पिरणास्त्रवस्त्र परिचयी राजनीतिक जात् ने हो प्रार्शकी कर्म सामान्य कर पिरणास्त्रवस्त्र परिचयी राजनीतिक जात् ने हो प्रार्शकी कर्म सामान्य कर हा सामान्य हा सामान्य कर हा प्रार्थ के प्रत्येत का पिछला इतिहास के बा जाय की उत्तरीत का प्रत्येत कर का कारण है पिछले तथा करायों के गान्यों की थी। (आज भी उत्तरक जामान्य । स्वतर्य के बिजन प्रत्येत का प्रत्येत कर के किया ने बता पिछला इतिहास का नाम उत्तरी की वीच ना विकरते पूर्ण को का प्रत्येत कर के किया ने बता पर विकरते पूर्ण के जाय को प्रत्येत कर के किया के प्रत्येत कर का जाय की जाय का प्रत्येत कर के किया के प्रत्येत कर का प्रत्येत कर किया के प्रत्येत कर का प्रत्येत के प्रत्येत कर किया के प्रत्येत कर किया के क्या कि प्रत्येत कर किया के क्या कि प्रत्येत कर किया के क्या के प्रत्येत कर किया कर के स्वस्त के क्या कि उत्तरीत होंगी अस्ता 'सुदूर पिडसमें के किया कर के प्रत्येत के स्वस्त के क्या के स्वस्त के अपने विकर्ण कर के प्रत्येत कर किया । अपनावित्र को भियत के इस चुनीती हो कर प्रकार के स्वस्त के क्या के क्या के स्वस्त के अपने क्या के कर किया । अपनावित्र के सिक्स के स्वस्त के अपने क्या के कर किया । अपनावित्र के स्वस्त के स्वस्त के अपने क्या के स्वस्त के स्व

पराजित देश की सस्कृति स्कारी राजाओं को हतनी भागों और हतनी आकर्षक लगी कि उन्होंने (विकास को अपनी राजधानी जनाया और इस प्रकार का व्यवहार करने तमें कि लोधियन ही उनका निवास है जोर उच्च-पूर्मि (हाइलेंड) उनके ए विदेश हैं। परिणासस्व-रूप स्कारत्नेंड का पूर्वी समुद्रत्य मोर्र फोर्ड तथा उपनिशंध बना त्यिमा राजा और उच्चपूर्ति में के पीछे विकासमा गया। यह कार्य गोधियन के अपेशी निवासियों ने उन केन्द्रिक शासकों के सल्लाम में किया जो स्कारी राजाओं के प्राचीन सम्बन्धी वे। एक और परिणास हुआ जो नामों के परिवर्तन में भी विरोधामाझ मक्कर कराता है। 'स्कारी मार्य' का अर्थ वह अपेशी हो गया जो लोधियन में बीली जाती थी, न कि पीलक को मूठ स्कार बोलते वे। 'पिस्सी मेर स्कारी द्वारा लोषियन के विजय का अन्तिम परिणाम यह नहीं वा कि पश्चिमी ईसाई संसार की सीमा फोर्म से ट्वीड की और खिसकाते बल्कि उस सीमा को आगे बढाते गये और अन्त में ग्रेट बिटेन का सारा द्वीप उसमें आ गया।

इस प्रकार अप्रेजी 'सप्तशासन' का एक छोटा-सा राज्य वर्तमान स्काटलैंड के राज्य का केन्द्र बन गया और यह स्वरण 'खने की बान है कि यह छोटा-सा राज्य नार्थिक्ष्रा जिससे यह कौशल दिखालाया ट्वीड जीर फोर्च के बीच की सीमा थी, ट्वीड तथा हवर के बीच का जान्तिक स्व नहीं या। यदि कोई बुद्धिमान यात्री दलवी खती में नार्थिक्ष्या ज्या होता, जिस समय स्काटों और पिनटों को लोबियन समर्पित हुआ, उसने यही कहा होता कि एडिनबरा का कोई भविष्य नहीं है और यदि एक सम्बर राज्य का कोई नार्थिक्ष्या का नगर राज्यानी हो सदता है तो हद यात्रे है। उत्तरी बिटन के मन्त्रेस वडे उपजाक क्षेत्र में बहु बना हुआ या, रोज्य प्रदेश का तीनिक केन्द्र या, प्रात्मिक केन्द्र बा और अस्वयादी न्केडिनेविवाई राज्य 'डेनला' की राज्यानी था। किन्तु १२० ई० में देनला को बेसेक्स के राज्या ने जीत लिया और उनके बाद से यार्क साधारण प्रात्नीय नगर सा और जो उन्तरेड के जनवारों में सार्क्यायर का क्षेत्रकल इतना बडा है, यह इस बात का सम्पणकरता है कि किसी समय इसका सविष्य उज्जवन रक्षा होगा।

हबर के दक्षिण सप्तशासन के प्रान्तों में कौन इस प्रकार का नेतत्व ग्रहण करता कि वह इंग्लैंड के भावी राज्य का केन्द्रबिन्द बन सकता । हम देखते है कि ईसा की आठवी शती में प्रमुख प्रतिदृत्दी महाद्वीप के निकट वाले राज्य नहीं थे. बल्कि मरशिया और वेसेक्स थे । ये दोनो. भीमा पर, वेल्स तथा कार्नवाल के अविजित केट्ट की सीमा पर रहने के कारण शक्तिशाली हुए । यह भी हम देखते है कि यद के पहले चक्र में परिशया विजयी हुआ। अपने समय में परिशया का राजा वेसेक्स के सभी राजाओं से शक्तिशाली था क्योंकि मरशिया पर वेल्स का दबाब अधिक था और कार्नवाल का वेसेक्स पर उतना नहीं । यद्यपि कार्नवाल में 'पश्चिमी बेल्सो' ने डटकर मामना किया जिसका वर्णन आर्थर की कहानियों में अमर है, परन्न इस विरोध पर पश्चिमी सैक्मनो ने बड़ी सरलता से विजय प्राप्त कर ली । मरशिया पर दबाब कितना कठोर था वह उस शब्द की व्यत्पत्ति ही बताती है (यह शब्द मार्च से निकला है जिसका अयं है सीमा। मरशिया का अर्थ है बहुत बड़ी सीमा)। पुरातत्त्व की दिष्ट से भी यह सार्थक है। डी के महाने से मेवन के महाने तक बहुत बड़े-बड़े मिटी के बाँध का अवशेष है जिसे 'ओफ का बाँध' कहते है। उस ममय ऐसा जान पडता था कि भविष्य मरशिया का है, वेसेक्स का नही। किन्त नवी हाती में जब केल्टिक मीमा का संघर्ष शीमा जान पड़ा और नद्या तथा जसमे शक्तिहाली संघर्ष स्कैंडिनेविया से हुआ तब भविष्य का रूप बदल गया। ३४ बार मरशिया सामना नहीं कर सका और आलफ्रेड के नेतत्व में बेसेक्स ने खुब सामना किया, विजय प्राप्त की और ऐतिहासिक इंग्लैंड के राज्य का केन्द्रबिन्द बना ।

पश्चिमी ईसाई जगत के सामृद्रिक तट पर जो स्कैडिनेवियाई दवाव पडा उसका परिणाम यही नहीं हुआ कि सप्तशासन राज्य से करडिक के घराने ने इंग्लैड के राज्य की स्थापना की

#### इसवीं शती में इंग्लंड का प्रदेश ।—अनुवादक

बल्क सार्लमान के बच्चे-बुचे टुकडों को ओडकर कैसेट के चराने ने फांस के राज्य का भी निर्माण किया। इस बबाब के कारण इन्लैंड ने अपनी राजधानी बेडेबस को पहली बाली राजधानी विचेस्टर को, जो परिचयों बेस्स के निकट था, नहीं बनाया, बनाया छटन को जिसने होते का सामाना किया था और जिसके कारण सन् ८९५ के बुद्ध में विवय मिली थी और विससे होन की नार्विक सेना को टेन्य में आने से रोक्त था। इसी प्रकार काम ने अपनी राजधानी साओन में नहीं बनायों को अनिव्य करोलिंबजनों की राजधानी थी बल्कि पेरिस को राजधानी बनाया जिसने प्रयम कैसेट राजा के नेतृत्व में आक्रमण का सामना किया था और बाइकिसी को देना डारा आने बढ़ने में रोक्त था।

इस प्रकार स्केडिनेवियाई सामूठिक आक्रमणो के कारण परिचमी ईमाई जगत ने दो नवीन राज्यों को जन्म दिया—इन्लैंड और कास । इस मुद्ध में अपने विरोधियो पर विजय पाने के क्रम में कास तथा इंन्लैंड ने सामती सैनिक नवा सामाजिक प्रया को भी जन्म दिया और इंन्लैंड ने तो अपनी भावनारमक अनुभृति को अभिष्यस्ति महाकाव्य में की जिसका जया 'द ले आब द बेहल आब माज्वन 'में सुरक्षित है।

यह भी देख लेना चाहिए कि जो उपलब्धि अग्रेजो को लोशियन में हुई, वही फास को नारमण्डी में हुई और उसने नारमण्डी के स्कैडिनेवियाई विजेताओं को विजितों की सभ्यता का रगरूट बना दिया । रोलो और उसके साधियों ने कैरोलिजियाई चार्ल्स ट सिप्ले से जो सन्धि की थी जिसके फलस्वरूप फास के अंतलातक तटपर उसे स्वायी स्थान मिल गया था (९१२ ई०) उसके सी वर्ष के कुछ ही दिनों के बाद उसके वशजों ने पश्चिमी ईसाई जगत की सीमा का विस्तार परस्परावादी ईसाई जगत तया इस्लामी जगत को जीत-जीतकर बढाना आरम्भ कर दिया । और पश्चिमी सम्यता का प्रकाश जिस रूप में फास में फैला था उस रूप में इंग्लैंड और स्काटलैंड में भी **फैलाने लगे जो अभी** तक छाया में ही ये। नारमनों ने इस्लैंड पर जो विजय प्राप्त की बह किया-विज्ञान (फिजिआलोजिकल) दृष्टि से असन्तुष्ट वाईकियों की मनोकामना की अन्तिम पूर्ति हो सकती है, किन्तु सास्कृतिक दृष्टि से इम विजय को विजय कहना मुर्खता है। नारमनो ने अपने प्राचीन धार्मिक विचारो को इसलिए नहीं अस्वीकार किया कि इस्लैंड में जो पश्चिमी ईसाइयत के विचार में उन्हें नष्ट कर दे, बल्कि उनकी पुष्टि करें । हेस्टिम्ब के यद्ध में जब नारमन योद्धा टाएलेफर नारमन बीरो के आगे-आगे गाता हुआ घोडे पर चल रहा था तब वह नास भाषा में नहीं गा रहा था, फ्रेंच में गा रहा था और उस गीत का विषय साइगर्ड की गाया नहीं थी, चान्सन डी रोलैंड की कथा थी। पश्चिमी ईनाई सम्यता ने इस प्रकार स्कैंडिनेवियाई सभ्यता को ब्रटाकर अपनी सध्यता की जब जमायी । इस विषय पर हम आगे फिर कहेंगे जब अविकसित सम्बताओं का वर्णन करेते ।

उस सीमा प्रान्त के दबाब को हमने अन्त के लिए छोड रखा जो समय की दृष्टि से पहले आया और जो सबसे प्रबल्धा। उस सबित को नापा जाय तो हमारी शिशु सम्प्रता उसके मामने नगम्प थी। और निवन की दृष्टि मे तो बह जविकसित सम्प्रता की श्रेणी में आती है।'

 <sup>&#</sup>x27;जिक्कास्टर के चट्टानों से स्वाबर तक संगधग एक हजार मील तक विजित सीमा बन गयी थी। उसी प्रकार यदि विजय की सीमा बढ़ती तो सरसन लोग पोलैण्ड और रकाटलंड की

७३२ ई० में टूसे का युद्ध, जिसमें सार्कमान के पितामह के नेतृत्व में कैकों ने अरबो को पराजित किया, इतिहास की महत्त्वपूर्ण बटना है। सीरियाई दबाब की परिक्य पर जो प्रतिक्रिया हुई उससे परिक्य के शास्त्र बढ़तो गयी और इस ओर गित तीक होती गयी। यहाँ तक कि सात-आठ शितों के बाद परिक्यों है साई समाज के अवगामी पुर्तगाली आहबीरी प्रायद्वीप से नककर अभीका के तट का चक्कर लगाते हुए जो आ पहुँच, मकक्का और मकाओ तक गये और कास्टिकी अनुगामी दक अतकान्तक पार करते हुए मैं सिम्मको पहुँचा और प्रशानत सागर को पारकर मनीका तक पहुँचा। इन आइबीरी अवगामियों ने परिक्यों है साई समाज की अद्वितीय सेवा की। उत्होंने उस समाज के वितिज का विस्तार किया तिकके वे प्रतिनिधि में और इस प्रकार संसार कर की घरती तथा सागर पर अपना प्रमुख स्थापित किया। आरम्भ में यह इसी आइबीरी शक्ति का परिणाम है कि परिक्यों हैं समाज का विकास हुआ और बाइबिक की सरसों के बीज की का परिणाम है कि परिक्यों हैं समाज का विकास हुआ और बाइबिक की सरसों के बीज की का परिणाम है कि परिक्यों हैं समाज का विकास हुआ और बाइबिक की सरसों के बीज की का समाज उपन रूप महान समाज अपना अपने वा । और ऐसा बुक बना जिसकी शाखाओं में ससार के सभी लोग आ पर्य और करें।

मूरों के दबाव के कारण ही आइबीरो शक्ति का प्रवाह हुआ। यह इसी बात से जागा जा सकता है कि ज्योही मूरों का दबाब समाप्त हो गया। सब्दिशी रावित भी समाप्त हो गया। सब्दिशी रावित भी समाप्त हो गया। सब्दिशी सो प्रवास के उन्होंने बनाया था। उन्हें हटाने बाले परिवर्गी ईसाई समाज के पिरिजीज के उत्त पार बाले बीच में कूर पहने वाले लोग—जब, अयंज तथा फ्रांसीसी थे। समूद्र भार के प्रदेश की यह असफलता उसी समय की हैं जान मूरों के निकासन से, हत्या से, अबस्यत्ती अमंगरिवर्तन से आइबीरी प्रायद्वीप से समाप्त किया गया और इस प्रकार ऐतिहासिक उन्होंने का से समाप्त किया गया और इस प्रकार ऐतिहासिक उन्होंने का से समाप्त की हैं जा

ऐसा जान पड़ता है कि मूरों पर आइबीरी आक्रमण वैसा ही था जैसा हैप्सवुगं राजाओं का उसमानत्रियों पर था। जब तक दबाव कठोर रहा दोनो शक्तिचाली रहे, जब दबाव में कमी

पहाड़ियों तक पहुँच जाते। · · · तब शायब आक्सकोडं में कुरान की व्याख्या होती और वहाँ के गिरिजायरों में मुहम्मद साहब की शिका की पढ़ाई होती।'

'द हिस्टरी आव दि विक्लाइन एक फाल आव द रोमन एम्पायर', अध्याय ५२।

हुई प्रत्येक—स्पेन, पुर्तगाल, आस्ट्रिया—शिचिल होते गये और पश्चिमी संसार में उनका नेतृत्व समाप्त हो गया।

### (५) दण्डात्मक दबाव की प्रेरणा

लैंगडे स्मिथ और अंधे कवि

किसी जन्तु का बाँद एक अप, उसी प्रकार के जन्तुओं की तुलना में, इस कारण व्याध्वत या बेकार हो आता है कि उत्तका उपयोग नहीं हो सकता तो हम कभी को वह जन्तु इस प्रकार पूर्ण करता है कि उत्तका हुमरा अग अधिक शक्तिशाली तथा उपयोगीय वन जात है। इस प्रकार बहु अपनी एक कभी को हुमरे अकार पूरी करके अपने साधियों से हुमरे अगो की उपयोगिता में बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए अन्धे की नगर्य शक्ति उन लोगों को अपेशा नीज हो जाती है जितके पास आँखे हैं। यही बात हम समाज के किसी दल अपवा ममुदाय में भी देखते हैं : जिसे किसी पटनावण अपवा अपने कारण या जिल समाज के महते हैं उनके कार सम्बन्धों के कारण किमी अवस्था व पटक मिनता है। यदि किमी क्षेत्र में उनका कार्य कर दिया जाता है तो दूसरे क्षेत्रों में उनकी कार्य-कुमला बढ़ जाती है। वश्रीकि शक्ति उधर केन्द्रित हो जाती है।

साधारण उदाहरण में आरम्भ करता उचित होगा जिसमें ममाज के कुछ व्यक्तियों को गारीरिक अबरोध हो गया ही जिससे समाज के साधारण कार्य करने में उन्हें साधा उर्थमियत होती है। माज लीजिए कि किसो बंदे नमाज से एक खाध और एक रेनेहा आदमी है। उस समाज का कार्य पृढ है जिसके लिए ये दोनो बेकार है। लेगड़े वर्षर पर नमा प्रतिक्रिया होती है? उसके धांव उने रणक्षेत्र के महा हो जो सम्भी, किन्तु हाथों से बहु असक बना सकता है। की कीर उससे बहु उन्हों प्रकार आधित हो जाते हैं जिस कर इतनी प्रकार आधित हो जाते हैं जिस प्रकार बहु हुगरों पर। यह पुराणों के लेगड़ रेक्टेंच्य (बनकन) की अपवा कैसे हिस प्रकार बहु हुगरों पर। यह पुराणों के लेगड़ रेक्टेंच्य (बनकन) की अपवा कैसे हिस क्रार बहु हुगरों पर। यह पुराणों के लेगड़ रेक्टेंच्य (बनकन) की अपवा किस किए से हुग्य का भी प्रयोग नहीं कर सकता है। ओ बंदर की बाग अवस्था होनी है ? वह लोहारी में हुग्य के साम अवस्था होनी है ? वह लोहारी में हुग्य के साम प्रकार हो। बाते कार्य वह रणके से बंदाकर की कर सकता है। अपवेश उन करना हो किन्तु हुग वीचा के नार समकता नक्ता है, अरले ताले का उपयोग कर सकता है। बार खार्य प्रवास उन्हों कर सकता है। बार खार्य कर सकता है। अर्थ के साम बन कर सम के सीधी-नारों भाषा में कहती है—मुनना है। वह उसे अमरता दिलाने का साम जन जाता है जिसको बंद हमरे हैं सुर ने जह समरता हिलाने का साम जन जाता है, जिसको बंद हम रहा हो स्थान करना है। वह उसे अमरता दिलाने का साम जन जाता है। जिसको बंद हम रहा हो स्थान करना है। वह उसे अमरता दिलाने का साम जन जाता है। जिसको बंद हम रहा हाला है।

"एक बल्जाली तथा बीनो की जाति ते अहाइडो का मानता किया और वे मर मिटे। उस मम्म कोई होमर नहीं था कि पावन गीतों डाग उनके महान कार्यों को पविषदा प्रदान करता। अस्तिरिद्ध, असार, अनादुन वे यह हुए हैं, असीम अचकार में उनकी आरमा कर होल रही है, कोई कबिन गा जो उनके नाम को प्रसाद में लाकर उज्यक्त करना।"

#### दासता

बह दण्ड जो प्रकृति ने नहीं दिया मनुष्य द्वारा दिया गया, दासता है। जो सार्वजनिक

# होरेस : ओड ४, ६—डीवियर के अंग्रेजी अनुवाद से ।

तथा सबसे कठोर है। उदाहरण के लिए उन प्रवासियों को लीजिए जो हैनिबली युद्ध और आगस्टी जात्ति के बीच दो शतियों में मध्य-सागर के चारो ओर के देशों से दास होकर इटली में आये । जिस कठिनाई में इन दासो ने अपना यहाँ का जीवन आरम्भ किया उसकी कल्पना नही की जा सकती । उनमें कुछ हेलेंनी सम्यता के सांस्कृतिक उत्तराधिकारी वे और उन्होंने अपनी आँखों से अपने भौतिक तथा आत्मिक ससार को उहते देखा । जब उन्होंने अपने नगरों का लूट-पाट देखा और देखा कि हमारे नागरिक साथी दासो के बाजार में बिक रहे हैं। इसरों ने जो परब से हेलेनी समाज के 'आन्तरिक सर्वहारा' वे यद्यपि अपना सास्कृतिक उत्तराधिकार खो ... दिया था. फिर भी उन्हें दासता की कठोर यातना सहने की शक्ति थी। जो उन्होंने नहीं खोयी थी। एक परानी बनानी कहाबत है कि 'दासता से आधा मनष्यत्व चला जाता है' और यह मसल रोम के दासो के नागरिक वशजों पर पूर्ण रूप से चरितार्थ होता था जिनका पतन चरम सीमा को पहुँच गया था। ईसा के पूर्व दूसरी शती मे लेकर छठी ई० तक वे केवल रोटी पर जीवित नहीं रहते थे. जारीरिक व्यवसाय भी करते थे और परिणामस्वरूप धरती पर से उनकी समाप्ति हो गयी । यह दीघँकालिक परिस्थिति, जब कि जीवन मत्य के ही समान था, वह दण्ड था जो दासता की चनौती का मामना न करने के कारण उपस्थित हुआ । और अधिकाश मानव जो विभिन्न परम्पराओं के तथा विभिन्न वशों के बे और जिन्हें सामहिक रूप से हेलेनी यग के दलकाल में दास बना दिया गया था, बिनच्ट हो गये । किन्त कुछ ऐसे भी थे जिन्होने चनौती का सामना किया और किसी-न-किसी रूप में परिस्थित को मधारा ।

कुछ तो अपने मालिक के कार्य में कुशलता के कारण ऊँचे उठे और बडी-बडी जागीरो के उत्तरदायी शामक बन गये । सीजर की जागीर स्वय जो बढते-बढते हेरूंनी जगत की सार्वभीम राज्य बन गयी उन दासो द्वारा शासित होती थी जिन्हें सीजर ने मक्त किया था । दमरे दासो ने जिन्हें उनके मालिकों ने छोटे-मोटे घट्यों में लगा दिया था. अपनी मजदरी की बचत के रुपयो से अपनी स्वाधीनता खरीद ली और रोम के व्यापारिक ससार में उन्होंने सम्पत्ति तथा महत्ता प्राप्त की । दूसरे इस मसार में तो दास ही रहे, किन्तु वे दार्शनिक राजा हो गये अथवा दूसरे ससार के लिए धार्मिक नेता हो गये। और असली रोमन जो नारसिमस के अवैध अधिकार को घणा से देखते थे और टिमालशियो जैसे नये धनिको पर हैंसते थे, लैंगडे दास एपिविटटस के जान का सम्मान करते थे और उन अमध्य दासो तथा मक्त हुए दामो के उत्साह पर आनन्दमय आइचर्य प्रकट करते ये जिनका विश्वास पहाडो को हिला रहा या । हैनिबली यद्ध तथा कान्सेन्टाइन के धर्म-परिवर्तन के बीच पाँच शतियों में रोमन शासको ने अपनी आँखों से दासों के बौद्रिक तथा आर्थिक विकास के चमत्कार को देखा यद्यपि बलपूर्वक इसे रोकना चाहते थे। किन्तू वे नही रोक सके और अन्त में स्वयं पराभत हो गये। क्यों कि जो दास बनकर आये थे वे अपना परिवार. घरबार और सम्पत्ति तो छोड आये थे किन्तु अपना धर्म उन्होने नही छोडा था । यनानी दाम अपने साथ बकेनेलियो का त्योहार अपने साथ लाये थे, अनापोलियाई साइबिल (हितायती देवी जिसका अस्तित्व उस समाज के लोप हो जाने पर भी बना रहा. जिस समाज में उसका प्राटर्भाव हुआ था) की पूजा अपने साथ लाये. मिस्री दास. 'आइसिस' की पूजा लाये. बैबिलोनियाई नक्षत्रों को पुजा लाये. ईरानी 'मित्र' की पुजा लाये और सीरियाई दास ईसाई धर्म लाये । जबेनल ने  गिरा । इन दोनो जलो के मिश्रण का ऐसा परिणाम हुआ कि अपने मालिकों के प्रति दासों के बन्धन की सीमा निश्चित हो गयी ।

विचारणीय विषय यह था कि आन्तरिक सर्वहारा का प्रवासी धर्म हेलेनी समाज के स्थानीय शक्तिशाली अल्पमंख्यकों के धर्म पर विजय प्राप्त कर लेगा । जब एक बार जल का संगम हो गया तब यह असभव या कि वे घल-मिल न जायें और जब एक बार दोनो मिल गये तब यह सन्देह नहीं रह गया कि धारा किस ओर बहेगी जबतक कि उसका विरोध बल से अथवा कौशल से न किया जाय । क्योंकि हेलेनी जगत के त्राता देवताओं की वह शक्ति समाप्त हो गयी थी जिसने कभी अपने उपासको को जीवन प्रदान किया या । जब कि सर्वहारा के देवता इनके (सर्वहारा) लिए शान्ति तथा वल प्रदान करने वाले ये क्योंकि विपत्ति के समय इनसे बहुत सन्तोष और सान्त्वना मिलती है। रोमन अधिकारी इन दो परिस्थितियों के बीच पाँच शतियों तक विचार करते रहे कि किधर जायें। विदेशी धर्मों के प्रति वह जेहाद बोल दें अथवा उन्हें ग्रहण करें। विदेशी प्रत्येक देवता केवल रोम के किसी-न-किसी वर्ग को आकृष्ट करता रहा। सेना को 'मित्र' प्रिय थे, महिलाओं को 'आइसिस', बौद्धिको को आकाश के नक्षत्र. फिलहेलेनियो को 'डायोनाइसस', भूत-प्रेत पूजको को 'माईबस' रुचा । ई० पू० सन २०५ मे जब हैनिबली युद्ध की विभीषिका उपस्थित थी, रोमन सिनेट ने पाँच सौ साल बाद होने वाली घटना का कि कान्स-टेनटाइन ईसाई धर्म स्वीकार करेगा. प्रतिरूप ही उपस्थित किया जब उसने शासकीय सम्मान से आकाश से गिरे जाद के पत्यर (उल्का) की प्राप्ति का स्वागत किया । इसे इन लोगों ने अना-तोलियाई के पेसिनस से मन्त्रसिद्ध कवच समझकर मेंगाया था । बीस साल बाद उन्होंने डायोक्ली-शियन द्वारा ईसाइयो पर होने वाले अत्याचार की प्रवंपीठिका हेलेनी देवता बैकेनेलिया का दमन करके उपस्थित की । देवताओं के प्रगत जो दीर्घकालिक यह था वह प्रवासी दासो तथा रोमन मालिको के युद्ध का प्रतिरूप ही था । और इस इन्द्र में दासो तथा उनके देवताओं की विजय हुई ।

दण्ड द्वारा जो प्रेरणा प्राप्त होती है उसका उदाहरण हिल्हु-समाज में जाति (कास्ट) प्रया द्वारा जो मेंद किया जाता है उसने भी मिलता है। यहाँ हम देखते हैं जिस जाति वा वर्ग को एक स्वापार सा रोजधार ने अलग कर दिया जाता या बहु दूसरे में दकता प्राप्त कर लेता में मेंद्री जो उत्तरी अमरीका प्रवासी दास है वह दो प्रकार के दण्डों से पीड़ित हैं। वर्णमेद और वैद्यातिक दासता से। अलगी वर्ष हुए दूसरी बाधा तो हटा लो पयी, किन्तु वहली बाधा मुस्त हुए काले वर्ग के सातो पर जब भी करी हुई है। इस बात के यहाँ विद्यार से कहने की आवदस्वता नहीं है कि दासों के पश्चिमी अगत् के अमरीकी तथा मुरोपीय व्यापारियो तथा उनके मालिकों में मेंद्री जाति पर किजना करण पहुँचाया है। जो जिलकों हम निकालना चाहते हैं और हेलेनी उदाहरण को देखकर विना बाश्चवं के कह सकते हैं कह यह कि अमरीकी तथा वह देखकर कि इस लोक में उसके लिए कोई साथ नहीं है, परलोक को और अधिक द्यान दे रहा है।

यदि सिहाबलोकन किया जाय तो हमारी भीषण चुनोती को नेषो ने धार्मिक दृष्टि से उसी प्रकार स्वीकार किया जैसे पूरव के सासी ने रोम के मालिको को चुनौती स्वीकार की थी। नेषो अस्त्रीका से अपने साथ अपने पूर्वजो का कोई धर्म नहीं लगाण था जो असरीका के अपने गोरे सह-नागरिकों के हृदय पर प्रभाव डालता। उनकी आर्थामक सामाजिक विरासत हतनी दुके थी कि पश्चिमी सम्पता के आधात से जियानिम हो गर्था। वह अनेरिका में शरीर से भी और आस्या से भी मंगा ही आया । और इस संयेयन को उसने अपने मालिकों के उतारे हुए कपड़ों से डका । नेयों ने अपनी सामाजिक परिन्तालि के अनुसार अपने की इस प्रकार बनाया कि ईसाई समें में कुछ ऐसे मीलिक अर्थ निकाल और नये एवं प्रस्ता है। उस वेद से प्रकार बनाया कि ईसाई समें में कुछ ऐसे मीलिक अर्थ निकाल और नये एवं प्रसार करने की स्तार में उसने प्रकार करने उसने प्रकार किया कि ईसू पैगान्यर होकर ससार में इसलिए नहीं आया कि बल्वानों को उनके स्थान पर सुरक्षित करे, बल्कि इसलिए कि दीनों और विनम्नों को ऊँचा उठाये । सीरियाई म्वासी दास रोमन इटली में ईसाइयत लाये थे और वहाँ उन्होंने पुरात क्रमें क्यान पर जो मर चुका या नये भी की स्थापना करके चातकार विवास । सम्भव है नेयों प्रवासी दास किया में की स्थापना करके चातकार विवास । सम्भव है नेयों प्रवासी दास कियाने के स्थापना करने चातकार विवास । सम्भव है नेयों प्रवासी दास कियाने के स्थापना अमरीका में की, उससे भी बढ़कर चमत्कार दिखायों में प्रवासी दास कियाने के स्थापना अमरीका में की, उससे भी बढ़कर चमत्कार दिखायों में प्रवास की अपने प्रवास करें। उनमें जो शिव के समान आरियक अंतर्शन (इस्ट्रक्शन) है और भावनात्मक झामिक लमुमूर्ति की स्थापनिक कलाएक इंग से व्यवक्त करने की जो स्तिया है उससे सम्भव है कि इसने उस प्रवास करने हैं। अस्तिया है उससे सम्भव है कि इसने उस प्रवास करने हैं। अस्तिया है उससे सम्भव है कि इसने उस प्रवास की है, उससे उनके हुदयों में आया ध्रवक ठं। और सम्भव है कि इसने उस प्रवास की है, उससे उनके हुदयों में आया ध्रवक ठं। और सम्भव है कि इसने उस प्रवास के जी है, अससे उसके प्रवास है जी हो जाय । यदि असरीकी नेयों ईसाई धर्म मह चसत्कार कर दे तो सामाजिक स्थक सी प्रविक्या का अमूतपूर्ण उदाहरण होगा।

फनारिओट वर्ग का जानअली वर्ग और लैवाटाइन वर्ग

जो सामाजिक अल्याचार किसी समशील (होमोजीनस) समुदाय के धार्मिक अल्यसम्बन्धक पर होता है वह सबको स्विभाति मालूम है । उसका उदाहरण देने की आवस्यकता नहीं । सब लोग जानते हैं कि समहबी शती में अग्रेज प्यूरिटगो ने इस प्रकार की चुनीज कि किस प्रकार सामाना किया । जो इंग्लैंड में एर एमें उन्होंने पहले धार्किट के द्वारा और फिर कामबेल की सेना द्वारा विधान में उलट-फेर करके सबदीय शावन के प्रयोग को सफल किया और जो लोग समूद-पार गये उन्होंने सपुक्तराज्य (यूनाइटेड स्टेट्स) की नीव बाली । कुछ ऐसे उदाहरण देना अधिक मगोरजक होगा जो बहुत विक्यात नहीं है । जहीं उत्पीदित तथा अधिकार प्राप्त समुदाय भिम्न-भिम्न सम्यताओं के में यदायि बहुतक्यकों की शक्ति के दवाव के कारण एक ही राजनीतिक सम्बन्ध में एदेते थें ।

उसमानिया साम्राज्य में मुज्जत परम्परावादी ईसाई धर्म मानने वाले थे। विदेशी हमंत सम्प्रात्व वालें ने हिंदी सार्वमीय राज्य स्वापित किया, जो ईसाई नहीं कर सके से परिणाम पह हुआ कि हामानिक अक्षमता के कारण अपने ही पर में ईसाई यो गाफिक नहीं बन तका। मुर्पातम विजेताओं ने परम्परावादी ईसाई अवान ने शानित स्वापित की। ईसाइयों से धार्मिक मेदमाब के रूप में कर वहुल किया क्योंकि इसाई प्रजा की वे राजनीतिक सेवा करते थे। इसके परिणामस्वरूप उपनिद्वित वर्ग के लोग आने वलकर उन कार्यों के कुवाल और विशेषज्ञ हो गये ओ उनसे इस समय जबरवस्ती कराये आते थे।

पुराने उसमानिया राज्य में जो उसमानिज्यों में नहीं थे, वे शासन में योग नहीं दे सकते थे, न तेना में भरती हो सकते थे और साम्राज्य के बड़े-बड़े टुकड़ों की खेती-बारी भी ईपाइयों से निकाल कर मुसलिम शासकों ने ले ली और उनसे अधिकार की छीन थिया। देनी परिस्थिति में जेनेक परम्परावादी ईसाई धर्म की जातियों के दिताल में पहली और अनियम बार अभकास्य रूप से और सम्मवत अजात, किन्तु प्रभावशाली वग से आपसी समझीता किया । जभी तक जो आपस में आनन्दपूर्वक विनाशकारी लडाइयाँ लडते से उनको उन्होंने बन्द कर दिया । ऐसे स्वयासा जैसे ककालत, अध्यापको, शास्टरी जारि उन्होंने छोड दिये । और छोटे-छोटे व्यवसायों में लग गये और आपारियों के रूप में साम्राज्य की राजधानी में उन्होंने घर बना लिया जहीं से विजेता मुहम्मद साहब ने उन्हें जबरवारी और पूर्वस्थ से निकाल दिया था । क्ष्मेलिया के पहाड़ों के बलावा बनियों का काम करने लगे, यूनानी ड्रीएसमूह के यूनानी बोलने वाले यूनानी, और अन्तातीलिया के करवान के तुन्हीं बोलन वाले यूनानियों ने और अच्छा और क्षे प्रमान पर स्थापार आरम्भ किया, अलबेनिया के इंसाई राज बन यथे, मोटोनेगरों निवासी दरवान और स्वरूप राम्म करने लगे, बेहती बुलती वाले पूनानियों ने सार अच्छा और कर देवान और स्वरूप सार अल्पेत के करवान के तुन्हीं वालेत वाले यूनानियों ने और अच्छा और काम करने लगे । इत्तरी बुलतीलिया भी गांची में साईस और माली का काम करने लगे ।

जिन परम्पराबादी ईमाइयो ने फिर से कुसतुनतुनिया में रहना आरम्भ किया उनमें एक दल यनानियों का था जिन्हें फनारिओट कहते थे। उत्पीडन की चुनौती से इनमें इतनी स्फूर्ति जागी कि उसमानलियों के शासन तथा साम्राज्य के नियन्त्रण में इनका प्रभत्व हो गया और इनका शक्तिकाली सहयोग अनिवार्य हो गया । जिस स्थान से इस यनानी परिवार का नामकरण हुआ था उसे फनार कहते थे. वह इसतबोल का उत्तर-पश्चिमी कोना था जिसे उसमानिया सरकार ने परम्पराबादी ईमाडयो को रहने के लिए अलग छोड दिया था । जब सन्त सोफिया का गिरजाघर मसजिद बना दिया गया तब अखिल ईसाई सम्प्रदाय के मुखिया भागकर यही आये और युनानी परम्परावादी ईसाइयों का दल, जिसने व्यापार में उन्नति की थी, इन्हीं के नेतत्व में रहने लगा। फनारिओटो ने दो कार्यों में कुशलता प्राप्त की थी। बडे पैमाने के व्यापारी होने के नाते पश्चिमी जगत से उन्होंने अपना व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया और पश्चिम के आचार-व्यवहार. रस्म-रिवाज और भाषा का ज्ञान प्राप्त किया । ईसाई सरदारों के क्षेत्र के वे प्रबन्धक बन गये थे इससे उन्हें उसमानिया शामन का व्यावहारिक तथा आन्तरिक ज्ञान हो गया था क्योंकि पुरानी उसमानिया प्रणाली में उसमानिया सरकार तथा सभी प्रदेशों की परम्परावादी ईसाई प्रजा के बीच मखिया ही राजनीतिक अफसर था। जब उसमानिया साम्राज्य और पश्चिमी ससार मे लौकिक संघर्ष चला और वियना के दूसरे असफल घेरे. सन १६८२-८३ में उसमानलियों की निश्चित पराजय हुई, फनारियोटो के भाग्य का मितारा चमका ।

सैनिक पराजय के कारण उसपानिया सरकार के कार्यों में अनेक भारी उलक्षने हो गयी। १९८३ के गहले उसपानिया सरकार परिचयी समार के बीच का सारा मासला सैनिक पासित से तक करती थी। सैनिक पराजय के कारण उनके सामने दो समस्याएँ उपस्थित हुई । जिन्हें के एलाजेन में हुए। नहीं शके। उनके साथ सम्मेलन में बैठकर बताचीत करानी थी और उन्हें हैं साई प्रवा को भावनाओं का थी। ध्यान रखना था। समोक उन्हें अब वे बवाकर नहीं रख सकते थे। प्रवा भावनाओं का थी। ध्यान रखना था। समोक उन्हें बेट हैं महे हुए। नहीं सकते थे। जो अनुमय अवस्थक था। उनकी उपमानिक्यों में कमी थी। और उनकी प्रजा में केल कलानिक्यों के सोच वे बात केल कलानिक्यों के सोच थी। बोच वे बात केल कलानिक्यों के सोच वे बात करते हैं। जो अनुमय अवस्थक था। उनकी उपमानिक्यों में कमी थी। बीच होकर और पुरानी परम्परा को छोड़कर तथा अन्ते धातन में परिवर्तन करते राज्य में चार प्रमुख स्थान कमारिक्यों को ही। दिया। नयी परनानिक्य परिवर्तन में उससानिक्या सावाच्य से ये बिकियर स्थान थे। इस प्रकार है सा नयी परनानिक्य परिवर्तन हों असान्य स्थान्य थे। इस प्रकार है सा

कि पश्चिमी दबाव के परिणामस्वरूप शतियों के धार्मिक और आतिगत उत्पीड़ित लोगों में से एक नवीन शासक वर्ग उत्पन्न होगा ।

अन्त में फ़नारिबोट अपनी आकाक्षा की पूर्ति में असफल रहे क्योंकि अठारहवी शती के अन्त में उसमानिया सामाजिक समृह पर पिक्चमी दबाब हतना तीव हो गया कि इस समाज में एकाएक परिवर्तन हो गया । उन मृतानियों में, जो उसमानिया प्रवा में पविचन से सम्बन्ध स्थापित करने में बनुआ में, नवीन परिचर्मा राष्ट्रीयता के विषाणु (वाइरस) भी प्रवेश कर गये । यह फास की राज्यकानि का परिणाम था। घंस की कानि और यूनारी स्वान्त्रता के युद्ध के बीच पूनानी लोग दो विरोधी आकाक्षाओं के वशीमृत में । एक और तो उनकी आकांक्षा मी कि उसमानिक्यों के उसमानी साम्राज्य को यूनानी प्रवन्ध में देव से विरोधी आकाक्षाओं के वशीमृत में । एक और तो उनकी आकांक्षा मी कि उसका वे प्रवन्ध करते रहे, माल ही साथ उनकी महत्वकालाओं कि हिस्ता में प्रवान पूनानियों के लिए में स्वान की प्रवान में अपना स्वान की स्वान की स्वान की प्रवान की स्वान की स्वान की स्वान की स्वान की स्वान की स्वान की प्रवान आकालाएँ कितनी कि दोनों की प्रवान है। जाय ।

जब फर्नारियोट के राजकुमार हाइपिसलाटी ने रूस के अपने अहे वे पूच को पार किया कि में उसमानिया साम्राज्य का मालिक बन जार्ड और मैनिवोट के सरदार पेट्रो-बे-मावरोमिक्सालिस मोरिया के अपने किन्छे से उत्तरा, कि स्वतन्त्र यूनाव की स्थापना की आय, तब परिणाम पहले से ममारिया के अपने किन्छे से उत्तरा कि स्वतन्त्र यूनाव की स्थापना की आय, तब परिणाम पहले से समझ जा चुका था। इस यूड ने कनारिओटो के सपने को भ्रेम कर दिया। जिस सम्बन्ध के सहारे सौ वर्ष से अधिक तक उसमानली बश खड़ा रहा उसने उनका हाथ छेद दिया इससे उनका कोध इतना भड़का कि उस सरकार्थ को तोड़ डाला और अपने पीब पर खड़े हुए। राजकुमार हाहप्रिमलाटी के आक्रमण का उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिया कि जिस शक्ति का डॉवा १६८५ से शानियूपके फर्नारियोट खड़ा कर रहे थे उसे एक प्रहार में नष्ट कर दिया। यह उस प्रक्रिया का पहला चरण या जिसके हारा उसमानिया जगत, से सारे अनुकीं तत्त्वों को निकाल बाहुर करना था और विमक्ती पराकाण्डा उस समय हुई जब उन्होंने १९२२ में अनातोलिया से परम्परावादी ईसाई धर्म बालों को निकाल बाहुर करना था और विमकी पराकाण्डा उस समय हुई जब उन्होंने १९२२ में अनातोलिया से परम्परावादी ईसाई धर्म बालों को निकाल बाहुर करना था और विमकी पराकाण्डा उस समय हुई जब उन्होंने १९२२ में अनातोलिया से परम्परावादी हार्सिया अग्र भी प्रकार हो।

इस प्रकार फनारिओट उतमानिया साम्राज्य में बहु ममुख अधिकार नही प्राप्त कर सकें जिसे ससका जाता था कि वे पायेंगे । किन्तु यह भी नत्य है कि वे सफलता के बहुत निकट पहुँच गये थे । जिस बल ही उन्होंने उत्पीडन का मामना किया था बहु इसका प्रमाण है । उसमानिव्यों से उनका सम्बन्ध बुनीदी और उत्का सामना करने के नियम का मुक्तर उदाहरण है । युनानियों और तुर्कों का विरोध वितम केलोग को इतनी अभिक्षंच उत्पान हुई है और जिस घटना में इतनी अभिक्षंच उत्पान हुई है और जिस घटना में इतनी सजीवता प्राप्त हो गयी है इसी परिम्हात समझा ता सकता है । इसका कारण धर्म अथवा अवातिगत (रेशक) नहीं है जिस पर दोनों दल साधारणतः और में विवाद करते हैं । तुर्क-प्रमा तथा युनानी-प्रमी दोनो सहमत है कि युनानी ईवाइयों और तुर्की मुक्तमानों में कुछ ऐसी विधेषताओं के कारण है जो अमिट है और हटायों नहीं जा सकता । केवल उस समय वे असहमत होते हैं जब इन असप्ट विधेषताओं के मूत्यों को इसर से उधर कर देते हैं । यूनानी भवत युनानी एकत समा परम्परावादी ईसाई धर्म में अन्यजात गुण मानते हैं और तुर्की एकत तथा इसकाम में अन्यजात तथा दोष । तुर्की भक्त इस गुण तथा दोष उलट कर यूनानियों पर आरोपित करते हैं । किन्तु तप्प आतने से दोनों के विचार यस्त प्रमाणित होते हैं ।

उदाहरण के लिए यह निविचार है कि वहाँ तक प्रवाति का प्रश्न है वर्तमान तुकों में अलदो-गरक के मध्य एविया के तुकीं सामियों का रक्त अत्यस्य मात्रा में हैं। उपमानिया तुकीं राष्ट्र में दरम्परादादी ईसाई ममाब भी पुलेसिक गया है बिनके साथ गढ़ का दिवासे से उसमानकी की पीढ़ी रहतीं बलो आयों है। बहाँ तक प्रवाति का प्रस्न है दोनों में कोई अन्तर नहीं रह गया है।

यदि इस तर्क से यूनानी-नुर्की विरोध के विवाद का समाधान हो सकता है तो इसी प्रकार का तर्क धारिक विरोध के सम्बन्ध में हुए दूसरा उदाहरण देकर उपस्थित कर सकते हैं। हुछ तुर्की सुसलमान बहुत दिनों से ऐसी अवस्था में रहते कले आये हैं विनका रहन-सहन उसमानियों कुत्तें के समान नहीं है, उसमानिल्यों की पुरानी परस्परावादी यूनानी प्रजाओं के समान है। बोलाा के किलारे एक नुर्की सुसलिम समुदाय रहता है जिसे काजानली समुदाय कहते हैं। शित्यों से में कर के परस्परावादी ईसाई शासन में रहते आये हैं और हरते भी उतनी प्रजातीय तथा धार्मिक वातना सहनों पड़ी जितनी उसमानिल्यों के शासन में परस्परावादी इसाइयों को। वे काजानली किस प्रकार के लोग है। इस पढ़ते हैं कि वे "जपनी ईमानदारी, सयम, मितव्ययिता तथा परिषम के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका मुक्त व्यवसाय व्यापार है' 'उनका मुक्त उद्यम साबुन बनाना, कातना और बुनना है वे बूते बहुत अच्छा बनाते हैं और साईसी का काम भी अच्छा करते हैं। मोलहबी शती के अन्त तक काजान में कोई सम्राविद नहीं बन सकती थी और तातारों के अलग सहलों में रहने को विवश्य किया वाता था, किन्तु धीरे-धीरे मुसलमानों की अभिक्ता हो। गयी।''

सुब्ध रूप में यह विवरण वो तुर्कों का जार के काल में उत्पीवन का है वैमा ही जैता उसमानिया साम्राज्य के उन्नत काल में तुर्की द्वारा कट्टर मुक्तमानों की पातता का वा । घर्म के नाम पर को यातता को मा मदुस्यों को हुई, वह दोनों की समान वो और दोनों के विकास का मुख्य कारण थी। शतियों तक वो इस समान पातता को मितिकिया दोनों समुद्यायों पर हुई उत्तरे दोनों में एक प्रकार को 'पारिवारिक समानता' उत्तरण हो। यारी जिसके परिणामनक्षण परम्परावासी है साई धर्म तथा इस्तरा को वो जारिक्षक वे निर गये। यह 'पारिवारिक समानता' अल्य हो साई प्रकार के सारण वर्ष्ण दिया गया और जिल्होंने उत्ती प्रकार उत्तका सामानता में 'लेबांटीनी' तथा इस्तरावों में भी विवार का पाता हो उत्तर के लिए पुराने उसमानिया साम्राज्य में 'लेबांटीनी' रोमन कैंचीलिक। कनारिओंटों के समान लेबांटीनी अपना धर्म छोड़कर और सासकों का धर्म मंगीकार करके बातना से वस सकत वे वे। किन्तु बहुत कम ने ऐसा किया। वो कुछ कन्यन जबदंदनी उन पर लगाये गये थे उन्होंने वरिक को वास्ति तथा आशावादिता को माने कुछ ने उत्तर उत्ति सिका व जो स्वतर उन्हें सिका उत्ती को को मने विकास विचित्र तथा सुन्दर सिकाय विवार वे साम को स्वतर वा की विचेत तथा सुन्दर सिकाय विवार का सुन्दर सिकाय विवार को स्वतर उत्ति निकाय को सिकायों के से मौति हो। इस बात की विचार उन्होंने वरिक की दोशन तथा आशावादिता की में मौत्रीक सि विचर वा सुन्दर सिकाय विवार वा इस हम का की किनता उन्होंने वरिक की दोशन तथा आशावादिता की सो मौत्रीक की सिकाय की विचरण उन्होंने वरिक की दोशन तथा आशावादिता की सो मौत्रीक की सिकायों के सुन्दरायों में बहुष्ण मिलती है। इस बात की बिना उन्होंने हिंग इस बात की विचरण उन्होंने हिंग इस बात की विचरण उन्होंने हिंग हम वार की विचरण उन्होंने होता की स्वतर का सुन्दर सिकाय की स्वतर वा सुन्दर सिकाय किया है सह सात की विचरण उन्होंने होता हो हम सात की विचरण उन्होंने हों स्वतर की हम की विचरण उन्होंने हम सिकायों के स्वतर वा सुन्दर सिकायों की स्वतर का सुन्दर सिकायों कर सात हमा हम सिकायों के सुन्दर सिकायों के सिकायों की सिकायों के सिकायों की सिकायों का सिकायों के सिकायों की सिकायो

व बिटिश एडमिरास्टी : मैनुअस आन व तूरानियन्स एवड पान-तुरानियनिक्स ।

नहीं की कि हम परिचमी ईसाई जगत के बीर और गौरवधाली वस के हैं, अर्थात् मध्ययूगीन वैनिधियाई, जेनोई या आधुनिक फैंच, डच या अवेजों के वस्तव हैं। उसमानिया साम्राज्य की जिस संकीणे परिस्थिति में रहने की वे विवस थे उसमें या तो वे धार्मिक यातना का उसी प्रकार सामना करते जिस प्रकार उन्हीं के समान विभिन्न धार्मिक उत्पीडित समुदायों ने किया या या समारत हो जाते।

उसमानलियों के उत्कर्ष के युग के आरम्भिक शतियों में वे पश्चिमी ईसाई संसार के केवल लेवांटीनियो को ही जानते थे जिन्हें वे फाक-फिरगी कहते थे । उनकी कल्पना थी कि पश्चिमी यरोप में ऐसे ही निम्न कोटि के धर्म भ्रष्ट लोग रहते हैं। जब उन्हें और अनभव हआ तब उन्हें अपनी सम्मति बदलनी पडी । और उन्होने दो प्रकार के फिरगियो में विधिष्ट अन्तर माना-एक तो 'खारे पानी बाले फिरगी' और इसरे 'मीठे पानी बाले फिरगी'। 'मीठे पानी बाले फिरंगी' वे ये जो तुकों में लेबाटी बाताबरण में जन्मे और पनपे और लेबाटी आचार-ध्यवहार का विकास किया। 'खारे पानी वारूं' वे फिरगी थे जो फैकों के देश में पैदा हए और बढे और प्रौढ होकर दढ चरित्र लेकर तुर्की में आये । तुर्कों को यह देख कर आइचर्य हआ कि उनमें और 'मीठे पानी वाले फिरगियो में' जो उन्ही के बीच रहते आये थे. जो मनोवैज्ञानिक अन्तर था. उसके कारण उस समय कोई ब्यवधान नहीं पडता था जब वे खारे पानी वाले फिरगियों का सामना करते थे । जो फिरंगी भौगोलिक दृष्टि से तर्कों के पड़ोसी थे और देशवासी थे वे मनोर्वेज्ञानिक दृष्टि से विदेशी थे और जो फिरगी दूर देश से आये थे उनकी भावनाएँ तुकों जैसी ही थी। इसका कारण स्पष्ट था। तर्कऔर खारे पानी वाले फिरगी एक इसरे को समझते थे। क्योंकि दोनों की सामाजिक पष्ठभूमि साधारणत. समान थीं। प्रत्येक का विकास ऐसे वातावरण मे हुआ था जिसमें अपने घर का वह स्वय मालिक था । इसके विपरीत दोनो ही मीठे पानी वाले फिरगियों को समझने अथवा उनका समादर करने में कठिनाई का अनभव करते थे क्योंकि मीठे पानी वाले फिरंगियों की मामाजिक पष्ठभिम दोनों के लिए विदेशी थी । वह घट का लडका नहीं था वह 'गेड़ों' की सन्तान था। इस यातना के जीवन के कारण उनमें (मीठे पानी वाले फिर्गियों में) एक विशिष्ट जातिगत मनोवत्ति उत्पन्न हो गयी जो तुर्की के तुर्कों अथवा फैकलैंड के फिरंगियों में नहीं थी।

### यहदी

बिना विस्तार में गये हुए हमने देखा कि धार्मिक भेद-भाव का परिणाम नया होता है। वह स्थिति भी देखी बही उत्पीड़ित तथा यातना पहुँचाने वाले एक ही समाज के वे जिसका अच्छा उदाहरण अप्रेज प्यूरिटन है और उत्पानीया सामान्य के होतास से वह उत्पार पेखा जहां उत्पादित समुदाय दूसरी सम्भता का वा और धार्मिक यातना पहुँचाने वाले दूसरी सम्भता के। अब ऐसी स्थिति को देखना है जहां धार्मिक उत्पीड़न का धिकार एक विनय्ट जाति है जो जीवास्म (फासिल) के रूप में अवदोव है। ऐसे फासिलो की सूची आरस्म में दी गयी है। जिसमें प्रयोक

मेट्टों उस बस्ती को कहते वे जो साधारण जन से अलग यहूदियों को रहने के लिए बना दी गयी थी । यहाँ अभिप्राय है तिरस्कृत समुदाय ।—अनुवादक

ही ऐसी यातना का उदाहरण है। किन्तु उनमें सबसे महत्वपूर्ण फासिल अवशेष सीरियाई समाज के यहूदी लोग हैं। लम्बी दुखमय कहानी कहने के पहले जिसका अन्त जभी नहीं हुआ है, हम देखेंगे कि एक और सीरियाई अवशेष पारसियों ने हिन्दू-समाज में वहीं कार्य किया है जो यहूदियों ने और स्थानों से-जैसे स्थापार और आर्थिक वातों में रोनों ने विशेषता प्राप्त की है। इसी प्रकार एक और सीरियाई अवशेष आरमीनियन, येगोरियन, मनोफाइमाइटों ने मुसलिस जगत् में वहीं कार्य किया है।

उत्पीढ़ित यहूदियों की विश्वेषताएँ अच्छी तरह बिदित है। हमें यहाँ यह देखना है कि
यहूदियों के ये गुण उनकी जाति या धर्म के कारण अयांत उनके 'यहूदीयन' के कारण है, जैसा कि
साधारणतः समझा जाता है अयवा यातना के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो गये है। दूसरे उदाहरणों
को परिणाम निकलता है वह तो ऐसा हो है, किन्तु हम निच्छा उन में कह सासराय परिवचार
करेंगे। प्रमाणों की परीका दो प्रकार हो सकती है। जब धार्मिक कारणों से यहूदियों का
उत्पीडन होता या उस समय के उनके आचार की तथा जब यह उत्पीडन कम कर दिया गया
अयवा बिककुल हो समाप्त कर दिया गया उस समय के उनके आचार की तुलना हम कर सकते
है। हम उत्पादीयों के आचार की तुलना, जो उत्पीडित किये जा रहे हैं या किये गये है उन
यहियों के आचार से कर सकते हैं जो कभी उत्पीडित किये जा रहे हैं या किये गये है उन

आजकल जिन यहूदियों में वे विशेष आचरण बहुत स्पष्ट है जिल्हे हम यहूदी आचरण कहते हैं और अन्यद्वरी जिल्हें यहूदियों को हर जाए और हर काल में विषेपता मानते आये हैं, वे पूरवी मूरों में अगकेनाजी यहूदी हैं। वे रूमानिया तथा निकटवर्ती प्रदेशों में, जो रूसी साझाज्य में तथाकित्त "कूदी वेरें में साम्मिल्त वे, वेशानिक न सही नैतिक दृष्टि से दबाये हुए हैं। और दबाने वाली पिछड़ी हुई ईताई जातियां है। यहूदियों को विशेष आचरण हालेड, ग्रेट-फिटन, मान तथा वयुक्त राज्य डारा विवृक्त किंद्रें ए यहूदियों में नहीं पाया जाता। और जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि इन देशों में यहूदियों की विमृक्ति को कितना कम समय हुआ है जी राजिस करते हैं कि इन देशों में यहूदियों की विमृक्ति को कितना कम समय हुआ है जी राजिस के अन्य एक से नहीं दुई है तब इस सहूदियों के आचरण के परिवर्तन को कम महुद्द न देशों में

यह भी हम कहेंगे कि पश्चिम के विमुक्त यहदियों में जो आश्चकेनाची विश्व के है और यहदी धेरे से आये हैं अधिक यहदी आचरण दिखाई पडता है और हमारे बीच जो सेफार्डिम वंश के है

जब श्री ट्वायनवी ने यह भाग लिखा वा नाजियों द्वारा बहुवियों की बातना आरम्भ नहीं हुई थी, इसलिए उसका विवरण इसमें नहीं आबा है ।—सम्यावक

२. पिलक स्कूल के अध्यापक के नाते में (सम्पादक) कह सकता है कि मेने देखा है कि पिलक स्कूल में को बहुती उनके अच्छे खिलाड़ी होते हैं और इस कारण अपने साथियों के प्रेमपाव हो नाते हैं, उतना 'यूनी-बाचरण' नहीं प्रविद्यत करते खिलता और यून्दी बालक जो खेलाड़ी नहीं है। साधारण अपनूरी बालक उन्हें यूनी समझते ही नहीं बाहे उनके नाम और खेहरे की बनाबट जैसी पी हो। —सम्पादक

जो मूलत: शब्स्सलाम से आये है उनमें यह बात नहीं है । और इस कारण दोनो वशों के इतिहास को भिन्नता है ।

आधाकेनाजिम उन यहदियों के बशज है जिन्होंने उस परिस्थित का लाभ उटाया जब रोमनो ने यरोप का द्वार खोला । उन यहदियों ने आल्प्स के पार के अर्ध वर्बर प्रदेशों से खदरा व्यापार से लाभ उठाना आरम्भ किया। रोमन साम्राज्य के समाप्त हो जाने पर इन आशकेनाजियों को दोहरा कष्ट उठाना पडा । ईसाइयों की कट्टरता से और बर्बरों के कोध से । कोई वर्बर यह नहीं देख सकता कि एक विदेशी आकर और उनके बीच दूसरे प्रकार का जीवन विताकर इस प्रकार व्यापार करके लाभ उठाये जो बबंद की क्षमता के बाहर है। इन्हीं प्रकार की भावनाओ से प्रेरित होकर पश्चिमी ईसाइयो ने तब तक उन्हें यातना दी जब तक वे अनिवार्य समझे गये और जब हसाइयो ने समझा कि उनकी आवश्यकता नहीं है उन्हें निष्कासित कर दिया । इस प्रकार पश्चिमी ईसाई समाज के उत्कर्ष और प्रसार के साथ-साथ आशकेनाजिम पूरव की ओर चलते गये। राइन प्रदेश के पूराने रोमन साम्राज्य की सीमा से वर्तमान ईसाई समाज की सीमा तक, उसी यहदियों के घेरे में वे गये। पश्चिमी ईसाई समाज का ज्यो-ज्यो विस्तार होता गया और पश्चिम के लोगो में ज्यो-ज्यो आर्थिक दक्षता आती गयी यहदी लोग एक देश से दसरे देश में निकाले जाते रहे, जैसे इग्लैंड से एडवर्ड प्रथम ने (१२७२-१३०७) निकाला। महाद्वीपो के तटीय उन्नतिशील देशों ने इन यहदी निष्कासितों का स्वागत किया और पश्चिमीकरण की आरम्भिक अवस्था में उन्हें व्यावसायिक नेताओं के रूप में स्वागत भी किया और ज्योंही ईसाई समाज ने देखा कि अब आर्थिक जीवन के विकास में इनकी आवश्यकता नहीं है इन्हें अस्थायी शरणालय से निकाल बाहर किया । इस घेरे के अन्दर आशकेनाजी यहदियों को पश्चिम से परव की ओर की निकासी बन्द कर दी गयी और उनका बलिदान सीमा तक पहुँच गया। क्योंकि यहाँ पश्चिमी तथा रूसी परम्परावादी ईसाई सम्प्रदाय का मिलन केन्द्र था । यहाँ यहदी चक्की के दोनो पाटी के बीच पड गये। जब वे पुरव की ओर प्रस्थान करना चाहते थे 'पवित्र रूस' ने उनकी राह रोकी। आशकेनाजियों के भाग्य से पश्चिम के मुख्य राष्ट्र, जो मध्य युग में यहूदियों को निकालने में सबसे आगे थे अब ऐसे आर्थिक स्तर पर पहुँच गये कि स्वावलम्बी थे और यहदियों की प्रतियो-गिता से आशका नहीं रह गयी। उदाहरण के लिए कामनवेल्य शासन के समय कामवेल ने (१६५३-५८ ई०) यह दियों को पून इंग्लैंड में रहने की आज्ञा दे दी। पश्चिम में यह दियों का विस्तार उसी समय हुआ और आशकेनाजियों को पश्चिम की ओर जाने का नया द्वार खला. जब परब की ओर 'पवित्र रूस' की पश्चिमी सीमा उनके लिए बन्द कर दी गयी। विगत शती में आशकेनाजियों का प्रवास पूरव से पश्चिम की ओर ही रहा है। 'घेरे' में से वे इंग्लैंड तथा सवस्त राज्य में गये हैं। इन अतीत की परिस्थितियों के कारण इसमें आक्वर्य नहीं कि जो आशकेनाजिम हम लोगों के यहाँ जा गये हैं उनमें यहदियों के आचारों की विशेषताएँ अधिक स्पष्ट है बजाय उनके सहधर्मी सेफाडियो के जो अधिक सखी स्थानों में रहे हैं।

स्पेन तथा पूर्तगाल से आये हुए सेक्राडियों में वो 'यहूदीपन' दिखाई देता है उसका कारण उनका दालस्सलाम में वतीत का निवास है। वो यहूदी फारस से तथा रोमन साम्राज्य के प्रान्तों में फैन गये, वो प्रदेश बाद में अरबों के हाम में आये, वे अपेकाहत अधिक सुखी परिस्थिति में में। अब्बासी खलीफों के शासन में उनकी रिस्तित उन यहूदियों से कराब नहीं सी वो परिक्यी देशों में आये और जिनका निस्तार आज हुआ है । सेफार्डियों पर जो ऐतिहासिक विपत्ति आयी उसका कारण था मुरो से धीर-धीर आइबीरी प्रायद्वीप का परिवर्गी ईसाइयों के हाथ में जाना जो कम पन्द्रहुषी ग्राती के अच्छ में सामाज हुआ । ईसाई विजेताओं ने उनके मम्मुख तीन विकरण रखें, विनाय, देश छोड देना अच्चा धर्म-परिवर्तन । इस उन सेफारियों के बाद के दिवहास को रेखें जिन्होंने देश छोडकर अपनी जान बचायों और जिनके बखन आज जीवित हैं। जो देश से निकरू यहाँ ने सेपार्थ में की स्वीत्त हैं। जो देश से निकरू यहाँ ने सेपार्थ में की स्वीत्र हुए हों हों हो हो हो अपना हो अपने में कुमतुन्तिया में सेखारित का तथा शिक्ष के अपना राज्यों में कुमतुन्तिया में सेखारित का तथा शिक्ष के अपना राज्यों के स्वात्र का स्वार्थ में सेखारित का तथा शिक्ष के अपने से स्वार्थ के स्वार्थ के स्वीत्र हों हो हो के उच्च मान्य स्वार्थ में सेखारित का तथा शिक्ष के स्वार्थ में स्वार्थ में स्वार्थ में स्वार्थ में स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के आचार नहीं पत्त सके से स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के अचार नहीं पत्त सके से स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के अचार नहीं पत्त सके से स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के आचार नहीं पत्त सके से स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के आचार नहीं पत्त सके से स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्

वे आइबीरी बहुदी जिन्हे मरानी कहते हैं और जिन्होंने चार-पीच शती पूर्व ईसाई घर्म स्वीकार कर लिया, उनमे स्वृदियों के लक्षण प्राय लोग हो गयो । इस बात के विश्वास करते के कारण है कि उच्च तथा प्रथ्य आइबीरी लोगों की नसी में धर्म परिवर्तित यहूदियों का रचत है। किल्यु मृद्रा से चतुर मनोविश्लेषण बाले के सामने बादि उच्च तथा मध्य वर्ग के स्पेनी और पुर्नगाली लोगों को परीक्षा के लिए रखा जाया तो वे कठिनाई से बता सकेंगे कि इनके पूर्वज सुद्री थे।

आधुनिक काल मे मुक्त यहूदियों का एक दल यहूदियों के लिए पश्चिम के दग का आधुनिकतम राष्ट्र बना कर अपने समाज को पूर्ण कर ने मुक्त करना चाहता है। वार्यानस्टों का अनित्त लक्ष यह है कि बतियों के उत्पीदन से जो एक विचित्र मनोवेजानिक किया अदल हो गयी है उनसे मुद्दियों को मुक्त किया जाय । इन ऑन्जम लक्ष्य के सम्बन्ध से मुक्त बहूदियों का दूसरा दल है बहु भी सहमत है। 'मिल जाने वाले' यहूदी और जायनिस्ट दोनों चाहते हैं कि यूद्दों को 'विशेष कार्ति' हमी बीमारी ने मुक्त किया जाय । किन्तु जायनिस्ट 'मिल जाने वालों के उपचार से सहस्त नहीं है और यही उनमें भेद है।

'मिजने वालो' का आदर्श यह है कि हार्जड के यहूदी, इस्लैंड अथवा अमेरिका के यहूदी को इन, अबेज अथवा अमेरिकत होना चाहिए। जिनका घर्म यहूदी हो। उनका तर्ज है कि किसी प्रमुद वेश में किसी मृद्धों नागरिक बनेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए समुद्ध देश में किसी मृद्धों नागरिक बनेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए चाहे वह राविवार को गिन्जाभर जाने के बजाय धानवार को अपने उपसता-मृह में जाता हो। जार्यानन्ट इसका दो उत्तर देते हैं। एक तो यह कि मान भी लिया जाय कि 'मिकने वालो' की उपसार-विधि से वाध्यत परिणाम प्राप्त भी हो तो वह कुछ प्रमुद देशों में हो हो सकता हैं कहां सारा पर के मृद्धियों के सहार का है। इसरा उत्तर यह है कि बहुत ही उपमुक्त वासार पर में भी इस प्रकार यह हैं कि बहुत ही उपमुक्त वासार पर में भी इस प्रकार यह हैं कि बहुत ही उपमुक्त वासार पर में भी इस प्रकार यह हैं थी। के कल

डिसरायली अपने को इन्हों का बंशन कहता या । यह सम्मवतः ठीक है, किन्तु उसका अपने पूर्वजों का इतिहास अति रंजित जान पडता है ।

२. जब यह पुस्तक लिखी गयी उसके बाद यहदियों का राष्ट्र बन गया है। ---अनुवादक

यहूरी धमें का होने से बहुत कुछ अधिक है। जायनिस्टो की दृष्टि में वो यहूरी डब या अंग्रेज या असरीकी बनता चाहता है वह अपने व्यक्तित्व को नष्ट करता है, किन्तु डब या अंग्रेज अपवा जिस भी अन्यहूरी राष्ट्रीयता को यहून करता है उसका व्यक्तित्व उसे प्राप्त नहीं होता । जायनिस्टों का कहना है कि यदि और राष्ट्रों के समान यहूनियों को मी होना है तो मिलने की प्रतिमा व्यक्ति-गत रूप से न होकर राष्ट्रीय उग से होनी चाहिए। इसके बजाय कि छिट-पुट यहूरी एक-दो डब अथवा अपने बनने का व्यक्त प्रयास करें, यहूरियों को अग्रेज या डब में इस फ्रार्ट मिलना चाहिए कि उन्हें अपने लिए एक राष्ट्रीय भूमि बनानी चाहिए जहाँ यहूरी उसी प्रकार रह सके जैसे हार्जंड में अपने या हार्लंड में डब एठते हैं—वहां में अपने देश के स्वावाधिकारी हो।

यद्यपि जायनिस्टों के आन्दोलन का व्यावहारिक रूप केवल पचास साल पुराना है, उसके सामाजिक दर्शन का परिचाम ठीक निकला है। पैलेस्टीन के क्रॉय-उपनिवेश में स्कूटियों की सन्तान पहचानी नहीं जाती। वें अब ऐसे अच्छे खेतिहर हो गये हैं। वैसे ही उपनिवेश के खेतिहर जैसे और अ-यहूदी देश वाले। दुर्भाग्य यह है कि वहाँ पहले की रहने वाली अस्ब अनता से उनका समझौता नहीं हो सका है।

केवल अब उन बोडे-से बहूरियों के अस्तित्व में सम्बन्ध में बता देना है जो बुदूर ऐसे स्थलों में भाग गये और इस प्रकार जिन्होंने उत्पोदन से अपनी रक्षा कर ली। वहीं उनके रुक्षण करोर किसानों के समान है अपवा गहारी देश के रहने वालों के समान वे असम्ब हैं, जैसे अरब के दक्षिण-परिचम में यमन के सूदी अवीधीनिया के फालाशा, काकेशिया के पहाड़ी यहूरी और कीमिया के तर्की बोलने वाले किमाचक ग्रदरी।

# द. सुनहला मध्यम मार्ग

## (१) पर्याप्त और आवश्यकता से अधिक

हुस ऐसी जगह पहुँच गये हैं कि अन्तिय तर्क उपस्थित कर सकते हैं । हम इस निर्णय पर पहुँचें हैं कि सम्यता ऐसे बातावरण में जम लेती है वो कठोर होते हैं, अपया जहीं जीवन सरण नहीं होता । इससे हमने यह खोज करने को चेप्टा की कि यह किसी सामाजिक नियम का उपहरण तो नहीं है जिसे हम इस कारमुका डारा अपक कर सकते हैं—कि 'जितनी हो जबरस्तत जुमीती होगी उत्तरी हो अबिक प्रेरणा होगी ।' हमने पाँच अकार की प्रेरणाओं डारा उपप्रथ परिस्थितियों का अध्ययन किया है—कठोर देश, नयी धरती, आधात, दवाब तथा उपरिक्त । और इम पींची संबंधों में हमारे नियम का ऑस्टिय सिंड हुआ है । किन्तु हमें यह देखना है कि यह नियम निर्णेक्ष है कि नहीं । यदि हम चुनीती की तीवता यावदनन्त (एव इनिफानटम) बढ़ाते जायें तो क्या यह निर्धित्व है के प्रेरणा भी उसी अनुपात में बढ़ती जायंं तो क्या यह निर्धित्व है कि प्रेरणा भी उसी अनुपात में बढ़ती जायंंगी और बराबर उसी अनुपात में चुनीते को सामाना सफलतापूर्वक होता जायांगें या यह निर्धित्व कर किसी हों समाज स्थाप एवेंचें नहीं चुनीती के अनुपात में प्रेरणा कम होने लगती है । और यदि इस स्थिति के अनुपात में प्रेरणा कम होने लगती है । और यदि इस स्थिति के अनुपात में प्रेरणा कम होने लगती है । और यदि इस स्थिति हो जाती है कि मान करता अनम हो जाती है वह चुनीती के विषय म यह हो जाता है 'विषय म यह से ता हम सामाज सामाज सामाज साम हो जाता है 'विषय म यह हो जाता है कि सम्लात हो साम उसके साम उसके सामाज करा अनम हो जाती है विषय म यह से प्राप्त की साम उसके सामाज करा अनम हो जाता है 'विषय म यह हो जाता के साम उसके सामाज सामाज करा अनम हो जाता है 'विषय म यह है ता नियम म यह से अपने विषय में सबसे अधिक प्रेष्ट में स्था सिर्फी ।'

स्था बहुत अधिक चुनौतों के दग की कोई बस्तु हो सकती है ? हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिछा है । चुनौती की चरम सीमा और उसके सामना करने के क्याकलप के कुछ उदाहरण हैं जिसका बणेन हमने अभी नहीं किया है । हमने बेनिन को बात नहीं कहीं जो होए के किनारे मिट्टी में छकड़ी मी बल्जियों ग्रेंसा कर बना है और जिसने सम्पत्ति और पौरव में थे। के किनारे ठीम धरती पर बने सबनगरों से बाजों मार छो, हालैड की भी बात हमने नहीं कहीं जो देश सामर में से पानी हटाकर और धरती किहाल कर बना है और अपने हो बोक्कल के बराबर उत्तर पूरोप के मैदान के किसी टुकड़े से अधिक गौरवसाली इतिहास का निर्माण जिसके किया है। रिवटजर्सक जो पहाड़ों का बेर है उसके सम्बन्ध में भी नहीं कहा है। ऐसा जान पडता है कि परिचमी पूरीप के कि इत तीन कठोर प्रदेशों ने विभिन्न बंगों से सामाजिक उत्तरि के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया जहीं परिचम का कोई प्रदेश जवलक नहीं पहुँच सका।

किन्तु और बारों विचारणीय हैं। इन तीनो प्रदेशों की चुनौती बहुत कठोर अवस्य रही है, किन्तु वे समाज की दो या एक ही परिस्थित तक सीमित रही हैं। भौतिक कठोरता अवस्य रही है, किन्तु जहीं तक मानने कठोरता का सम्बन्ध है, वैसे आधात, दबाब, दमन—स्वेस मीतिक कठोरता ने रक्ता की है और इस प्रकार चौतिक कठोरता चुनौती नहीं, सुख ही रही है। इसके कारण मानवी कब्दों से उनकी रक्ता हुई जिनते उनके पडोसी पीड़ित हुए। मिट्टी के किनारो बाला बेनिस मुख्य प्रायद्वीप से झीलो द्वारा जलन रहा जिसके फलस्वरूप एक हवार साल तक (८१०-१७९७) कोई विदेशी तेना उस पर जाधिकार न कर सकी । हार्लंड ने जनेक बार कुछ के कि एज पने बीधों को तोड़ जपने प्रमुख केन्द्रों की रक्षा की। उसी के साथ तुलना कीजिए उसके पहोसी लम्बार्डी और फ्लैंडर्स की जो सदा बरोप के रुपक्षेत्र रहे।

ऐसे अनेक उदाहरण घरनता से दिये जा सकते हैं जो विश्वेष चुनौतियों का सामना नहीं कर सके। इसते कुछ प्रमाणित नहीं होता च्योंकि प्रत्येक चुनौती जिसका सफनतापूर्वक सामना किया गया है, कभी-नकभी सौधी बार अबबा सहस्रवी बार सामना करने वाले पर विजय प्राप्त करती है। प्रकृति का ऐसा ही विधान है। इस प्रकार के क्तिने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं।

उदाहरण के लिए उत्तरी पूरोप के अंगलों की प्राकृतिक चुनौती ने आदिम मनुष्य को पराजित किया। उनके पास पेड़ों को गिराने के साधन नहीं से और न उन्हें इसका झान था। कि पिर है के गिराने के साधन नहीं से और न उन्हें इसका झान था। कि पिर है के गिरा भी दिये जायें तो उसके बाद को उपनाक प्रति मिन्नेती उसमें खेती किस कर को जाय। इसिलए उत्तरी पूरोप के आदिम नियासियों ने जनकों का बेहिल्लार किया और बालू के इही तथा खिया। मिट्टी की पहाड़ियों पर अड्डा बनाया। वहाँ खोदाई करने पर आज भी उनकी हड़ियाँ डोलमेन और बक्तमक के रूप में अवशेष मिलती है। इस्ती धरिलों को उनके उत्तराधिकारियों ने, जो बनके उत्तराधिकारियों ने सम्प्रीतील्य कर विकास मनुष्यों ने सम्प्रीतील्य हर्जय थे। उत्तरी अमरीका में मुन्तम प्रतिरोध के पय रच करते हुए आदिम मनुष्यों ने अपने को छोड़ दिया और मुदूर पूत्र को और गये वहाँ उन्होंने उत्तर-पूत्र वृत्त की बुनीती का सामना किया और एसकिया सन्हार्ति को जेग्म दिया। किन्नु आदिम मनुष्य के अनुक वे सह नहीं प्रमाणित होता कि उत्तर पूरोप के जंगल इतने दुर्जय है कि मनुष्य उनका सामना नहीं कर सकता। इनके बाद वो बर्बर उद्यार आये उन्होंने अपने यन्त्रों तथा तकारीकों से कुछ सामना किया बयोंक जिस सम्प्रता से उनका सम्पर्क या उत्तरे उन्हों क्या पर करती हों कि पर सकती हों कि सम्प्रता के उत्तर आये उन्होंने अपने यन्त्रों तथा तकारीकों से कुछ सामना किया बयोंकि जिस सम्प्रता से उनका सम्पर्क या उत्तरे अपने पर विजय प्राप्त कर ली।

ईसा के पूर्व दूसरी घातों में भो की घाटों से उत्तर यूरोपीय जगालों के दक्षिणी अग्रभाग जिसपर पहले बाले रोमन नहीं विक्य प्राप्त कर सके से बाद के रोमन दक के अग्रमामियों ने विक्य प्राप्त कर लें। यूनानी इतिहासकार पोलीवियस उस समय गया या जब यह प्रदेश ससने लगा था। उसने रोमक के मैं निक पूर्ववर्ती अनितम बंधक को जो आत्मस के अगलों में अभी रहते थे। उसने दिख्ता तथा असफल जीवन की तुलना उन लोगों से की जो उन प्रदेशों में रहते थे, जिन पर रोम ने विकल प्राप्त को में सु हो से हो जो उन प्रदेशों में रहते थे, जिन पर रोम ने विकल प्राप्त को भी हो हो प्रदेश से स्वार्त या जब कर के अग्रमामियों से स्वार्त प्राप्त को प्रत्यों के स्वार्त को कि उपियत किया जाता था जब कर की अग्रमामियों से सु लगा की जाती है।

भौतिक वातावरण से मानवी परिस्थिति को ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तब वहाँ भी हमें यही स्थिति मिलती हैं । एक चुनौती जिससे एक सामना करने वाला पराजित हो जाता है वहीं दूसरे सामना करने वाले से स्वयं पराजित होती हैं ।

उदाहरण के लिए हेलेनी समाज तथा उत्तर यूरोपीय वर्बरों के सम्बन्ध को हम देखें। यहाँ एक दूसरे पर दवाव पारस्परिक था। किन्तु हम केवल हेलेनी समाज के वर्बरो पर दवाव के विचार तक सीमित रखेंगे। जैसे-बैसे यह सम्यता प्रावद्वीप के अन्दर गहरी पुसती गयी वर्षरों के जीवन-मरण का प्रक्त एक के बाद दूसरी पिक्त के सामने उपस्थित होता गया। उसके सामने प्रवस्त होता गया। उसके सामने प्रकास प्रकास के को छिक्त भित्र करें को उसके पाने प्रकास कर दें और हेलंनी समाज के पे को छिक्त भित्र कर दें और हेलंनी समाज के पुन-मिन जातें या हम इनका सामना करें और वाहरी विरोधी हेलंनी सर्वहारा के साम हो जायें और समय पाकर वर्षन प्रकास को पर बैठकर उसका प्रकास करें। अपनि हम पिक्त हों के साम हो जायें और समय पाकर वर्षन प्रकास के पुनीतों केरदों और ट्यूटनों के बीच आति रही। इहत संचर्ष के प्रकास के प्रकास हो। येथे में ट्यूटन विकरी हुए।

केल्टो की पराजय प्रभाषीत्पादक षी क्यों कि उनका आरम्भ अच्छा था और उन्हों ने आरम्भ में परिस्वितियों से अच्छा काथ उठाया । एट्स्करों की मुल से उन्हें अच्छा अवसर भी मिला । परिवर्ष में प्रमाणाय के बारिमक प्रवेश के समय अपने प्रतिव्वती हेलने नी सरहाति के प्रहण करने वाले ये हितायती हटली के ते तट पर अधिकार जमाने से ही सन्तुष्ट नहीं हुए । उनके अपुआ अपेनीन वृश्वह को पार कर के अन्दर पुत्रे और पो के बीना में दूर तक इधर-उधर फैल गये । इस कार्य में उन्होंने अपनी शक्ति का हास किया और हरने तथा करने की विक्ति केला में शाहिय गयी । उसका परिणाम 'केट्टो का आवंदी 'एक्ट्रोर' केलिटकहो अदनत हुवा जो दो शातिक्यों तक स्थिर रहा और केट्टो की बाढ अपेनाइन पार करते हुए रोम ही नहीं पहुँची, (३९० बी० भी० के विदेशी आक्रमण के) बिल्क मेंमिशीनयां (२९९-६ बी० बी०) में, यूनान में, पूरव में अनाती-तिया तक ये पहुँच जहां वे 'मैलेपायन' नाम और अपना प्रभाव छोड गये । हैनिवरून ने पो बेहिन क्या तक हों वे 'मैलेपायन' नाम और अपना प्रभाव छोड गये । हैनिवरून ने पो बेहिन के विजेताओं के अपना मित्र बनाया, किन्तु से सफल नहीं हुए और केट्टो के आवंग ने रोमन सामाज्यवाद की चुनीतों को बल प्रदान किया । परिवर्मी प्रदेश में रिमिनी से राइन तथा टाइन तक और पूरव में बेन्स्व तथा हैल्स की चौकियों तक केट्ट छिन्न-पिन्न हो गये और अन्त में रोमन सामाज्य कर निवाह जया ।

यूरोपियन बबेरो के केल्टिक भाग के नष्ट हो जाने से उनके बाद बाला ट्यूटनी भाग सामने आ गया और उसे भी उसी चुनौती का सामना करना पड़ा । आगस्टी युग के इतिहासकार के ह्यूटनो के भी जसी चुनौती का सामना करना पड़ा । आगस्टी युग के इतिहासकार को ट्यूटनो के केया है ह्यूटनों के क्या के हिन्दों का निकार के पूर्ण निकारित कर दिया । उस इतिहासकार ने कहा होता कि ट्यूटनों का भी बही हाल होगा जो केल्टो का हुआ और सम्भवतः और सरलता से । किन्तु उसकी भविष्यवाणी गल्द होती । रीमन सीमा एवंच कर पहुँची, किन्तु कुछ सि समय के लिए । रोमनों को राइन-वैन्यूव रोखा तक लीटना पड़ा और बही तक रहना पड़ा । जब सम्य और बबेरों के बीच को सीमा स्थिर हो जाती है तब समय सा बबेरों के पढ़ा में रहने का कुछ भी प्रभाव नहीं सका । न तो तेना, ज्यापारी न प्रचारक (मियनरी) उनका कुछ कर सके । ईसा की पायेची वाली जोने-जो जब मोध और वचक लेलोपोनीध्यनों को चूट रहे वे और तबाह कर रहे थे और रोम की स्वतन्त्रता को खतर में बल विवास तुस मा सवाल, स्पेन और अभीका पर अधिकार जमा लिया था, यह स्पष्ट हो गया कि जहीं केल्ट असफल रहे वहाँ ट्यूटन विजयी हुए । यह रह सत सत का प्रमाण है कि हेलेनी दबाब इतना तीय नहीं या कि जस पर विजय प्राप्त करना अध्याव हो ।

एक बात और । सिकन्दर की सेना द्वारा हेलेनी संस्कृति का जो आक्रमण सीरियाई संसार पर हुआ वह सीरियाई समाज के प्रति बलपुर्वक चनौती थी । सीरियाई समाज के सामने यह प्रकृत था कि वह हेलेनी आक्रमण का विरोध करे कि नही । इस चुनौती का सामना करने के लिए सीरियाइयों ने अनेक प्रयत्न किये। इन सब प्रयत्नों में एक बात सब में थी। प्रत्येक में हेलेनी . आक्रमण के विरोध का आधार धार्मिक आन्दोलन था, किन्तु पहले चार विरोधो तथा अन्तिम विरोध में एक विशेष अन्तर था । जोरो आस्टी, यहदी, नेस्टोरी, तथा मोनोफाइसाइटो के विरोध विफल हए, इस्लामी विरोध सफल हुआ। जोरोआस्टी तथा यहदी विरोध उन धर्मों के द्वारा हेलेनी चुनौती का विरोध करना चाहता या जो हेलेनी आक्रमण के पहले सीरियाई जगत में वर्तमान थे। जोरोआस्ट्री धर्म के बल पर सीरियाई संसार के पूर्वी भाग में ईरानी हेलेनियो के विरुद्ध खडे हुए और सिकन्दर की मृत्यु के दो सौ वर्ष के भीतर ही फरात (यफेटीज) के पूरब के सब प्रदेशों से उन्हें निकाल बाहर कर दिया । किन्त जहाँ जोरोआस्टी चरम सीमा तक पहुँच गये और सिकन्टर की शेष विजित भिम का उद्धार रोम ने हेलेनीवाद के लिए किया । मकाकी ज के नेतत्व में यहदियो की जो प्रतिक्रिया हुई थी कि अपने पश्चिमी मातुभूमि को सीरियाई सभ्यता से मुक्त करने के लिए भीतरी कान्ति की जाय, वह भी असफल रही, यद्यपि यह चेष्टा साहस के साथ की गयी थी। सिल्पिसडो पर जो क्षणिक विजय प्राप्त हुई थी उसका बदला रोम ने ले लिया । सन ६६-७० ई० मे जो रोम-यहदी यद्ध हुआ था उसके परिणाम में फिलस्तीन में यहदियों की शक्ति चकनाचर हो गयी और अपने पवित्र नगर से मकाबीज ने जिन 'विनाशकारी रोमनो' को निकाल दिया था वे उस समय वापस आ गये और टिक गये जब हैडियन ने उस स्थान पर एलिया कैपिटोसिना नाम का उपनिवेश बसाया । जहाँ आजकल जरुसलेम है ।

जहाँ तक नैस्टोरी और मोनोफाइसीटी प्रतिक्वा की बात है एक-दूसरे का प्रयत्न हेलंनी सम्पता का विरोध, उस यन्त्र से कराग था, जो आक्रमणकारी सम्पता ने हेलंनी तथा सीरयाई स्त्यों को मिलाकर तैयार किया था। आदिम देशाई धर्म में विसमें केनक ईसाई विचारों का सम्बद्ध या सीरियाई धार्मिक भावनाओं का कुछ सीमा तक हेलंनीकरण किया गया था। यह धर्म हेलेनियों के अनुकूल था, किन्तु सीरियाई सक्के विरोधी थे। नेस्टोरी तथा मोनोफासमाइटी रोमों अधार्मिक विचार ईसाई धर्म पर से हेलंनी प्रभाव हटाना चाहते थे, किन्तु हेलंनी प्रभाव को ये नहीं रोक सके। नेस्टोरीवाद फरात के पार भगा विया गया। मोनोफासमाइटीवाद सीरिया, मिस्र और आरसीनिया में जया रहा क्योंकि वहाँ के किसानों के हृदय पर हेलंनीवाद का प्रभाव गही पड़ा, किन्तु सगर की बहारदीवारी के भीतर वहाँ धिकाशकी अस्पस्थक ये कट्टरपन तथा हेलेनीवाद को बहु नहीं हटा सका।

सज़ाद हेराक्लियस के समय का कोई व्यक्ति जबसे पूर्वी रोमन साज़ाव्य की ससानियों पर अन्तम युद्ध में विजय देखी होगी, और जियने परम्परासाधी ईसाई सम्प्रदास की जियन मेराशियों स्वाम मेराकेशाइसाइटो के अन्तिम भुद्ध में देखी होगी, वह ६ १० ई० में इंग्लंड कर को प्रस्यवाद देशा कि उससे रोम, केशीक्रिकसाद तथा हैलेनीबाद को एक कर दिया और यह अपराजेय हैं। किन्तु इसी समय हैलेनीबाद के विकट पांचवी सीपियाई प्रतिक्रिया जाने ही वाली थीं। सम्प्राट हेंपाक्लिय सम के हुक्तीचाद के हिन्द हुए समय तथा स्वाम स्वाम सम्प्रदास सम्प्रत सम्प्रत सम्प्रत सम्प्रत स्वाम स्व

कुछ सीरियाई राज्य में हेलेनीकरण किया गया था नष्ट कर दिया । क्योंकि इस्लाम बहुँ सफल हुआ जहाँ उसके पहले बाने वाले अवस्क हो चुके थे । सीरियाई संसार से उसने हेलेनीवाद की निक्कासित कर दिया । उसने फिर से अरब के खलीफा के राज्य का सयोजन किया और सार्वक्रीम सीरियाई राज्य कनाया जिसे सिकन्दर ने कारती राजा अकैमिनीडी को हरा कर छोटा कर छिया था । अन्त में इस्लाम ने सीरियाई राज्य के स्थापना को और शतियाँ के मुख्य समाज को ऐसा रूप प्रताम किया कि वह बिना अपना उत्तराधिकारी बनाये समाप्त न होगा । क्योंकि इस्लाम को प्रता कर प्रवान किया कि वह बिना अपना उत्तराधिकारी बनाये समाप्त न होगा । क्योंकि इस्लामी मर्च वह कोय (अहरनेलिस) हुआ जिसमें से समय पाकर अरबी तथा इरियाई स्वारती क्या क्यांकि इस्लामी का जन्म हुआ ।

उपर्युक्त उदाहरणों से हमें पता चलता है कि जो समस्या हमारे सामने हैं उसके निराकरण की कोई समुचित प्रणाली हमें नहीं मिली, जहाँ हमें कोई स्पष्ट उदाहरण मिलता कि नहीं चुनौती की कठोरता बहुत अधिक प्रमाणित हुई हो। दूसरे दग से हमें इस समस्या पर विचार करना चाहिए।

## (२) तीन स्थितियों की तुलना

समस्या पर नयी दृष्टि

स्या हम कोई दूसरी ऐसी प्रणाली कूँद सकते हैं जिससे और अच्छा परिणास निकल सकता है। असी तक हमने दस प्रकार आरम्भ किया जब चुनौती हारा दिरोधी एक की हार हो। जाती है। अब हम उन उदाहरणों को देखें जहाँ चुनौती के कारण प्रेरणा और रुक्तुति मिली है और विरोधी सफक हुआ है। अपर के अध्यास के कई भागों में इस प्रकार के अनेक उदाहरण देखें गये हैं और ऐसे समाजों की गुळना, जिन्होंने सफलतापूर्वक चुनौती स्वीकार की, ऐसे ही समान समाजों से की गयी है, जिन्होंने जब चुनौती कम कठोर थी तब उत्ती प्रकार की चुनौती का सामना कस सफलता से किया। अब कुछ इस प्रकार की गुळना को दो स्वित्तियों में देखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि तीन स्वितियों तक ब्या उसे बड़ा सकते हैं?

प्रत्येक स्थिति में हमें किसी तीमरी ऐतिहासिक परिस्थिति को खोजना चाहिए जहाँ चुनौती कम कठोर नहीं, बिक्त जिस चुनौती से हमने आरम्भ किया उससे अधिक कठोर रहीं। यदि हम हम प्रकार की किमी तीसरी स्थित को खोज सके तब वह परिस्थिति जो मिस्न से हमने आरम्भ को थो—अर्थात् चुनौती का सफल सामना—यो चरम स्थितियों के बीच, प्रथम स्थिति हो जाती है। इन दोनों चरम स्थितियों में चुनौती की कठोरता मध्य वाली स्थिति से कम अथवा अधिक होती है। चुनौती का सामना करने से सफलता मिश्ती है कि नहीं? हमने देखा है कि जिस परिस्थिति में चुनौती कम कठोर थी बहीं सामना करने में भी कम तोखता थी। परन्तु तीसरी परिस्थिति में चुनौती कम कठोर थी बहीं सामना करने में भी कम तोखता थी। परन्तु तीसरी परिस्थिति में चुनौती कम कठोर थी बहीं सामना करने में भी कम तोखता थी। यहरें चुनौती सबसे कठोर है वहाँ सामना करने से सफलता भी अधिकतम हुई है। बान लीजिय कि हमें ऐसा निकर्ष मिले कि चुनौती सम्भा स्थाति संथिति से अधिक कठोर रही हो और सफलता की वृद्धि सायेश अधिक न हुई बलिक सामना करने की शक्ति में कभी आ सथी हो। यदि ऐसा प्रमाणित हो जाय तब हम इस स्वार्ण पर पहुँचें कि चुनौती तथा सामना का निवम 'कमाशत हाख' के निवम के अनुसार होगा। ह होती है रसे हम अधिकतम (आप्टिमम्)कहेये। सबसे अधिक जब होती है उसे महत्तम (मैक्सिमम्)। नारवे-आडसलेंड-प्रीनलेंड

हमने यह देखा है कि नार ने, स्वीडन तथा डेनमार्क में नहीं, बर्कि आइसाउँड में अकाल प्रमुत / (अवार्षिड) स्कैंप्रिनेविषाई सम्प्रता ने साहित्य तथा राजनीति में उन्न सफलता प्राप्त को। यह उपलब्धि यो प्रेरणाओं के फलस्क्य हुई। एक तो समृद्ध पार से लोग आये और दूसरे यह कि जिस देखे से स्कैंप्रिनेविषाई आये उससे आइसाउँक अधिक उजाइ और कठोर जलवाबु का था। मान लीजिए कि जिस चुनौती का इन्हें सामना करना पड़ा उससे दूनी कठोर चुनौती होती। मान लीजिए कि नासे लोग पीच सी मील चलकर ऐसे देख में गहुँचने और बकते जो आइसाउँक से उतना हो कठोर होता जितना नार वे से आइसाउँह है। कथा 'बुल' के आये 'बुल' का प्रदेश स्कैंप्रिने-देखाई समाज येंच करता जो साहित्य और राजनीति में ऐसी हो प्रतिभाग प्रप्त करता जो आइसाउँक में हुई। यह प्रस्त काटपिनक नहीं। है क्योंकि जिस अवस्था का हमने वर्णन किया है बही वास्तव में हुई कब में सामृदिक साबी आये सीनाउँह पत्र थे। और हमारे प्रस्त के उत्तर में किसी प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता। पीच सी वर्ष से भी कम समय में सीनाउँड वाले ऐसी भीतिक परिस्थिति

### डिक्सी-मसाचसेटस-मेन

हमने पहले ही इस बात की बुलना की है कि किस प्रकार इंग्लैंड के कठोर जलवायु और पपरीली प्रत्ती के द्वारा कठोर मीतिक चुनीती बृदिय-अमरीकी उपनिवंशकों के सम्मुख उपनिष्य हुई और वर्रजीनिया तथा करोलिना की कम कठोर भौतिक चुनीती सामने आयी। प्रायदीप पर अधिकार करने की होड में मूं इंग्लैंड वालों ने तब प्रतिवृद्धियों को पराजित किया। मैसने और विक्सने रेखा स्पटत. अंध्वतम चुनीती के क्षेत्र की विक्षणी सीमा है। हमें यह वैष्या है कि इस जलवायु की करी हुनीती के क्षेत्र की कोई उत्तरी सीमा भी है। यह प्रस्त उठाते ही हमें पता चल जाता है कि हो ऐसा है

अंस्टतम भौतिक क्षेत्र की उत्तर सीमा न्यू इंग्लैंड को विमाजित करती है। स्पोकि जब हम न्यू इंग्लैंड का नाम लेते हैं और अमरीकी दितहास में जो भागता इसने दिया है उसे देखते है तब इस छ राज्यों ने केवल तीन की बात कहते हैं वर्षा माने स्माजित हमा दिया है उसे देखते है तब इस छ राज्यों ने केवल तीन की नाही। उत्तर अमेरिका के अंदों वी बोलने वाले समाज में समाजित सामा में हस सदा आगे रहा है। अठारहर्षों वातों में अंदों जो जोगिनबंधिक शासन के निरोध में वह आगे रहा और तह से बौद्धिक तथा कुछ सीमा तह अविधिक्त राज्या अपने नेतृत्व का स्थान सुरिक्त राज्या व्यविष्ठ संत्र का केवल के स्थान सुरिक्त राज्या व्यविष्ठ संतुक्त राज्य का तब से महान् विकास हुआ है। इसके विपरीत मेंन का, जो १८२० तक मसाजवेदिस का ही भाग रहा—उसी सन् में वह कम राज्य का ना—कोई सहस्व नहीं रहा और आज समहस्वी सती की केवल यादगार है जब वहीं लक्क़हारे, मल्लाह और सिकारी

ब्रिटेन के उत्तर में किसी टापू का नाम ।—अनुवादक
 तक्षण पूरवी संयुक्त राज्य के वो नगर ।—अनुवादक

रहते चें। अब वह अजायवधर की वस्तु रह गयी है। इस कठोर प्रदेश के निवासी आज अपना निर्वाह उत्तरी अमरीका से जो पर्यटन करने जाते हैं, जो प्रामीण वातावरण में छुट्टियाँ विदासे आते हैं, उनके पथ प्रदर्शक बनकर रहते हैं। क्योंकि मेन आज भी उसी दक्षा में है जिस दक्षा में पहले था। आज मेन अमरीकी गुनियन का सबसे प्राचीन प्रदेश हैं, उसका सबसे कम संस्कार हुआ है के बीर उसमें सबसे कम कृषित्रपता है।

मेन और मसाबसेट्स में जो यह अन्तर है उसका कारण क्या है ? यह पता जलेगा कि न्यू इंग्लैंड की जो कठोर मौतिक परिस्थिति है वह स्माजनेट्स में आध्यक्तम है और में में यह परिस्थित है तह मान करने में उसका हास आरम्भ होने लगता है। हम अपना सर्वेवाल और हुए उसके लें जायें तो हमारी बात ठीक निकलेगी। कैनाडा के न्यू कर्जाविक, नौवा-स्कोधियातचा प्रिस एवड है शि वससे कम समृद्ध तथा प्रपतिशील है। और उसर बिलए तो न्यू काउथ डर्ल डर्स मीतिक यू वे सामना न कर सकने के कारण अपने पीद पर खड़ा होने का विचार एक उसका कोलोगी? होना स्थीकार कर लिया है। उससे भी उसर चलिय तो जैंड हर में बहु अक्स्या रेखते हैं और स्वारतिक वे स्वी अक्स्या रेखते हैं और स्वारतिक वे स्वी अक्स्या रेखते हैं और स्वारतिक ते स्वी अक्स्या रेखते हैं और स्वारतिक ते स्वी अक्स्या रेखते हैं और साल उसका स्वी स्वारतिक ते स्वी अक्स्या रेखते हैं और साल उसका स्वी स्वारतिक से मिलने से साल से स्वी अक्स्या रेखते हैं और साल उसका स्वी स्वी अक्स्या रेखते हैं और साल उसका स्वी स्वी अक्स्या रेखते हैं और साल उसका स्वी स्वी अक्स्या रेखते हैं और साल उसका से स्वी अक्स्या रेखते हैं और साल उसके से मिलने से मिलने से स्वी अक्स्या रेखते हैं और साल उसके से मिलने से साल से

#### बाजील-ला प्लाटा-पेटेगोनिया

दिवाण अमरीका के अतलान्तक नट का भी स्पष्टतः यही क्य है। उदाहरण के लिए बाजील राष्ट्रीय सम्मित, साधन, आबादी तथा प्राक्तियाली देश के एक छोटे भाग में मीमित है जो बीसवी हिनारी दक्षिणी अदाध के दिवाण है। यह भी देखने की बात है कि दिक्षणी बताल के दिवाण है। यह भी देखने की बात है कि दिक्षणी बताल दिवाण के बुत्तर से दोनो ओर के राज्यों से, अर्थात् उच्छे तथा व्यूनतर्ए में का आरजेटाइन राज्य से निम्म कोटि का है। यह म्पष्ट है कि दिक्षण अमरीका का अतलान्तक तट के विश्ववत् रेखा का कोन स्कृतियसक नहीं है, बल्कि धिपिल करने बाला है। किन्तु यह भी स्टब्ट है कि ला प्लाटा नदी के मुहाने का ताप तथा जलवायु अधिक नम है। यदि इस इस तट पर और दक्षिण कोतों नुनीती का दबाब नो अधिक है, किन्तु उसका सामना करने की धिन्तन नहीं है असी देशोंनिया के उजाड़ प्रवार कार्

#### गोलोवे-अल्सटर-अपेलेशिया

अब हम ऐसे उदाहरण पर विचार करेंगे जिसमें चुनौती केवल भौतिक नही है। कुछ भौतिक है, कुछ मानवी। आज अस्माटर और रोण आयरलैंड में भयंकर अन्तर है। दक्षिणी आयरलैंड पुराने डरें का बेतिहर प्रदेश है और अस्माटर आधृनिक परिचामी यूरोण का बहुत वहां औद्योगिक केन्न है। बेलकास्ट उत्ती श्रेणी में है विसमें मानामी, न्यूकामिल, हैमबुर्ग मा इंग्रस्ट। और वहाँ के आरमी अपनी दक्षता के लिए उतने ही विक्यात हैं जितने स्थता के लिए।

जरसटर बार्ज किस चुनौती के कारण इस योग्य हुए ? उन्हें दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तो वें स्काटकें हे सागर पार करके बार्व, हुसरे उन्हें आपरिया निर्वाशियों का सामना करना पड़ा जिनकों उन्हें बहाँ से हटाना था। इन दोनों के हैं जाइया के कारण उनकों प्रेरणा प्राप्त हुई निसे हम यो नाथ सकते हैं कि जरसटर की सम्पर्ति और शक्ति कितनी अधिक है और अपेक्साइक्त उन अनपदों की साधारण स्थिति से जो इंग्लैंड और स्काटलैंड के बीच की सीमा के स्काटलैंड की बीर पड़ते हैं। और जो हाइलैंड रेखा की तराई के किनारे बसे है जहाँ से सत्रहवी शती के स्काटलैंड के उपनिवेशी अस्सटर में आये।

आधृतिक अल्सटर वाले ही इस समुद्र पार से आने वाले उपनिवेशियों के प्रतिनिधि नहीं है। क्योंकि जो अग्रगामी स्काटलैंड से जल्सटर में आये उनकी आयरलैंड से मिली-जली सन्ताने हुई । ये लोग अठारहवीं शती में फिर अल्सटर से उत्तरी अमरीका मे गये और आज भी वे अपेलेशियन पर्वत के दर्ग रूपी प्रदेश में मौजद हैं । यह प्रदेश ऊँचा है और अमरीकी यनियन में पेनसिलवानिया से ज्याजिया तक फैला हुआ है। इस दूसरे स्थानान्तरण का क्या प्रभाव पडा ? सबहुबी शती में राजा जेम्स की प्रजा ने (अर्थात स्काटो ने) सेट जार्ज चेनल पार किया और जगली पठार निवासियों से न लडकर जगली आयरिशों से लडें। अठारहवी शती में उनके बशजों ने अतलान्तक पार किया और अमरीकी जगलो में इडियन योद्धा बने । स्पष्टत. यह अमरीकी चनौती भौतिक तथा मानवी दोनो रूपो में आयरिश चनौती से प्रवल थी। क्या इस तीव्रतर चनौती का सामना भी तीवतर हुआ ? यदि आज हम अल्सटर वालो तथा अपेलेशियन निवासियो की तुलना, उनके अलग हो जाने के दो सौ साल बाद करे, तो इसका उत्तर नकारात्मक है। आज के अपेले-शियन निवासी ने यही नहीं कि प्रगति नहीं की. वह और पीछे चला गया है और बहत बरी तरह । सच पछिए तो आज अपेलेशियन के 'पहाडी लोग' बबंरो से ऊपर नहीं है। आज वे मह तथा जाद-टोना बाले हो गये हैं । उनमें दरिद्रता है, गन्दगी है और अस्वस्थता है । व परानी दनिया के पिछले गोरे बर्बरों के अमरीकी प्रतिरूप हैं --जैसे रिफी, अलबेनियन, कई पठान तथा रोएँ बाले ऐन । अन्तर केवल इतना है-ये पराने बर्बरों में से आज बचे-खचे लोग है । अपेलेशियन लोग ऐसी जाति के खेदजनक स्वरूप है जिन्होंने सभ्यता ग्रहण की और फिर उसे खोकर बर्बर हो गये । यद्ध की प्रतिक्रिया

अल्सटर-अपेलेशिया के उदाहरण मे चुनौती भौतिक भी बी और मानवी भी। किन्तु 'कमानत ह्यात' का निषम और उदाहरणों में भी लग्नु होता है बहाँ चुनौती का कारण केवल मानव ही हैं। जैसे मुद्ध के द्वारा विनाश के कारण को चुनौती मिलती हैं। हमने दो उसा क्षेत्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र के आक्रमण विमें हैं जिनमें इस प्रकार की चुनौती का विजयमुग्ने सामना किया गया है। 'कारस के आक्रमण के बाद एसैंस 'पूनान का शिक्षा गृह' वन गया, नैभीलयन के आक्रमण के बाद प्रशा विसमार्क याला जरमनी बना। बया इस रूप की ऐसी चुनौती का उदाहरण मिल सकता है जहाँ पुद्ध की वरवादी का पाव इतना तीन्न हुआ कि अन्त में उसने जाति को मुदी कर दिया। ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं।

हैनिवल ने इटली का ब्वंस किया, उस चुनीती से इटली को कोई स्कूर्त नहीं मिली जैसी और कम कठोर आक्रमणों से मिली थी। दक्षिणी इटली की उपजाऊ जमीन का कुछ भाग चराई का मैदान बन गया और कुछ में अयूर तथा जैतून के बाग लग गये। इस नयी प्रामीण अर्थ-व्यवस्था,

ऊपर के पैरामाक में, शीर्थक में, 'पैलोबे' नाम को दिया गया है उससे ठीक-ठीक उस प्रदेश का बोध नहीं होता नहीं के उपनिवेशी अस्सटर में आये !—सम्पादक

प्रवास की जुनौती पर चीनियो की प्रतिकिया

हमने अनेक श्रेणियो की भौतिक चनौतियो का प्रभाव बटिश प्रवासियों के अनेक दलों पर देखा । अब हम यह देखें कि मानवी चुनौती की प्रतिक्रिया प्रवासी चीनियो पर क्या होती है । जब चीनी कुली बटिश मलपद्वीप अथवा डच ईस्ट इडीज मे जाता है तब उसके साहस तथा परिश्रम का पर्याप्त पुरस्कार मिलता है। वह जब घर छोड़ता है सामाजिक कठिनाइयो का सामना करता है। वह विदेशी सामाजिक वातावरण में प्रवेश करता है। ऐसे वातावरण से, जहाँ प्राचीन परम्पराओं के परवश होकर वह दुर्बल और निर्धन हो गया है, वह ऐसे वातावरण में आता है जहाँ उसे अपनी उन्नति करने का अवसर मिलता है । और बहुधा वह धनी हो जाता है । मान लीजिए कि हम उन सामाजिक कठिनाइयों को बढा दे जिसका सामना उसे अपनी आधिक स्थिति संधारने के लिए करना पड़ता है। मान लीजिए कि मलय या इंडोनेशिया भेजने के बजाय उसे आस्टे-लिया या कैलिफोर्निया में भेज दे। हम 'गोरे आदिमयो, के देश में, हमारा साहसी कुली, यदि प्रवेश पा भी जाय तो उसे बहुत कठोरता का सामना करना पड़ेगा । यहाँ नये देश में वह केवल अजनवी ही नहीं रहेगा, उसे विदेशी होने का दण्ड भी भोगना पढ़ेगा । कानून का भेदभाव भी उसके विरोध में होगा और उसकी वैसी सहायता नहीं कर सकेगा, जैसी मलय में उसे मिलती है जहाँ दयालु उपनिवेशिक सरकार ने 'चीनी सरक्षक' नाम के अफसर की नियुक्ति कर रखी है। इन सामाजिक कठिनाइयो की चुनौती के कारण क्या उसी अनुपात में शक्तिशाली स्फृति भी उत्पन्न होती है । ऐसा नहीं होता । हम यदि उन चीनियों की सम्पन्नता की, जो मरुय तथा इंडोनेशिया में गये है, उन चीनियो की सम्पन्नता से तुलना करें जो कैलिफोर्निया और आस्ट्रेलिया में गये हैं।

स्लाव-एक्रियन-ट्यूटन-केल्ट

अब उस चनौती पर दृष्टि डालनो चाहिए जिसमें बर्वरों की सभ्यता का सामना करना पडता

है। यह चुनौती यूरोप के विभिन्न स्तरों के बर्बरों को कमबद्ध रूप से पुरातन काल मे उन अनेक सम्यताओं से मिली जो एक समय असम्य यूरोप के भीतर चुनते चले आये।

जब हुम इस नाटक का अध्ययन करते हैं तब हुमारा ध्यान एक ऐसी घटना को ओर जाता है जब एक चुनौती के सामना के कारण अहितीय प्रतिमा को महित मिली । हेलेंनी सम्प्रता ऐसा मृत्यर सुनन कभी नहीं खिला । और वह तब खिला जब मिनोई सम्प्रता की मुत्री का सामना पूरीपीय वसेंदों को करता पड़ा । जब सागरतवीय मिनोई सम्प्रता का वरण यूनानी प्राथ्वीप पर पड़ा तब पृष्ठभूमि के एक्याई वर्षर न तो नष्ट किये गये, न उन्हें परतन्त्र किया गया और न उन्हें उन्होंने अपने में मिलाया । इसके विपरीत उन्होंने मिनोई सागरतान्त्र (बेलेसीक्सी) के बाहरी सर्वहार के क्यां में अपना अस्तित्व बनाये खा और जिस सम्प्रता ने उन्हें चुनौती दी उसकी सम्प्रता के क्यां में प्रता अस्तित्व बनाये खा और जिस सम्प्रता ने उन्हें चुनौती दी उसकी सम्प्रता ने तन्हें परतन्त्र का स्थान स्थान के स्थान स्थान के उन्हों के सामरतान्त्र के स्थान के समय पाकर उन्होंने सामृत्रिक का सीखी । निमोई लोगों के सागरतन्त्र को उन्हीं के तत्त्व पर अर्थात् समृत्य र ही पराजित किया और हेलेंनी सम्प्रता को जन्म दिया । हेलेनीवाद के पितामह एक्याई है । इससे प्रमाणित होता है कि ऑकिमपियाई देवकुल देवताओं की स्थान स्थान स्थान है केनी देवालों में करही भी मिनोई वनत्त् के देवताओं का अभास मिलता है तो कराचित्र पावीं में अथवा हेलेंनी मनिरों ई अर-देवर तहखानों में और गुप्त धारिक सन्दिरों में 1

इन घटना में जो स्फूर्ति प्राप्त हुई वह हेलेनीबाद की प्रतिचा के कारण हुईं। इसे हम दूतरे उदाहरण से नाप सकते हैं। इन एकियाई बंदरों के आप्य की तुम्ला हम दूतरे स्वर के वर्वरों के भाग्य से तरे जो इतनी दूर और सुरक्षित दर्वरों के आप्य की तुम्ला हम दूतरे स्वर के के वर्दरों के भाग्य से करे जो इतनी दूर और सुरक्षित दर्वरों के प्राप्त के को को हिन्दर जा बुननीती के दो हम त्या के कि कि हम ति के स्वर का का नहीं पहुँच पायी थी, जो मिनाइयों ने एकियाइयों को वी भी और जिसका शानदार सामना एकियाइयों ने किया था। ये लोग स्वर के बे जो शानित्रपूर्वक उस काल में फिर्मेट के बलदलों में लिने पढ़ वे जिस काल में बर्फ पिषण कर यूरोप महाद्वीप से हट गमी थी। ये यहाँ शातियों तक यूरोपों यं वर्दर के मार कर के स्वर में आदिम और का स्वर हो की साम ते उस लाग के जार के स्वर के लाग के साम ते किया जो एकियाई वनरेला ने आरम्भ किया था, तब भी स्लाब लोग बही थे।

यूरोपीय वर्षर सम्पता के इस अन्तिम समय खानावरोध 'बावारो' ने स्लावों को वहाँ से निक्कासित किया । ये आवारे अपने निवास स्थान यूरोपीय स्टेप से इस लालक से आगे वढ़े कि द्यूटनों की भृति हम भी रोमन सामाज्य को लूटे और उसका विनाश करे । दन वा वात्र पर मं, जहां बेदी होती थी, स्टेप को ये मुमराह सन्तानें (आवारे) जीवन की अपनी पुरानी गति-विधि अपनाना चाहते थे । आवारा लोग स्टेप पर डोर दराकर जीवन-यापन करते थे । जब खेती की धरती पर वे आये तब उन्होंने देखा कि यहाँ के पशु तो खेती करने वाले किसान हैं । इसलिए बुढियानी पूर्वक वह मनुष्यों के दरवाहे वरें । जिस प्रकार वे अपने किसी पड़ीसी खानावरीश पर छापा मार के उसके पशु को लाते थे कि हम उन्हें नवी बोती हुई वराई को भूमि पर एखें उसी सकार उन्होंने मानव क्यी पशु की खोन की विससे उन रोमन प्रदेशों को बसावे निन्हें उन्होंने जीता या और जो निर्जन हो गये थे। स्डाब लोग वैसे ही ये जिस प्रकार के लोगों को आवारा खोज रहे थे। पशुलो के झुण्ड के समान जन्होंने उन्हें होंका, होरिलाई मैदान के चारों और उन्हें रखा और मैदान से अपने खेमे गाडे। ऐसा जान पडता है कि स्लाव दल के अधगामियों ने इसी अपमानजनक ढग से इतिहास में प्रवेश किया। ये आधुनिक चेक, स्लोवाक तथा ज्यूगोस्लावों के पर्वज थे।

स्काबों तथा एकीबाइयों की तुकना से यह प्रमाणित होता है कि आदिम समाज यदि सम्पताओं के संबंध से दुर्ण रूप से मुर्पक्षत रहें तो उनकी प्रमति में बाधा एकती है। यह भी प्रमाणित होता है कि यदि यह संबंध अपनी कठोरता में परिमित्त हो तो स्मृतिदायक होता है। मान लीजिए कि संबंध तीवतर हो जाय, मान लीजिए कि मिनोई कम्पता ने जो धांकित प्रसारित की वह और अधिक होती तो क्या हेलेनीबाद के एकिवाई पूर्वजों ने जो प्रतिभा दिखायों उससे अधिक प्रतिभा दिखाते ? या क्रमापत हास का नियम लागू हो जाता । इस सम्बन्ध में शुन्य में करपता करता हम नहीं साहते क्योंकि एकियाइयों क्या सम्मान करना पड़ा है। उनका क्या हुआ?

यरोपीय बर्वरो में से एक का उदाहरण तो हमने देखा जो सभ्यता का सामना करने में नष्ट हो गर्ये। हमने देखा कि किस प्रकार केल्ट अल्प काल तक अपनी शक्ति दिखलाकर एट्रसकनो द्वारा संघर्ष में या तो नष्ट हो गये या मिला लिये गये या पराधीन कर दिये गये । हमने बताया है कि किस प्रकार अन्त में हेलेनी सघर्ष में केल्ट विफल हुए और ट्यूटन उनकी अपेक्षा अधिक सफल हए। हमने यह भी बताया कि यरोपीय बर्बरों के ट्यटनी माँग ने केल्टी भाग के विपरीत, हेलेनियों को विच्छिन्न करने की किया का यहाँ तक सामना किया कि हेलेनी जगत के बाहरी भाग के वे सर्वहारा बन गये और हलेनियो पर अन्तिम प्रहार करके उनका बरी तरह विध्वस किया। केल्टों के इस पराजय की तुलना में टयटनों की प्रतिक्रिया सफल हुई। किन्त जब हम टयटनों की विजय की तुलना एकियाइयो से करते हैं तब हमें जान पडता है कि ट्युटनो की विजय सत्यानाशी विजय थी । हेलेनी समाज की मृत्य तो हुई, किन्तू साथ ही मत हेलेनी समाज के सर्वहारा उत्तरा-धिकारियों के हाथों इनका विनाश हो गया । इस अवसर पर दयटनी लड़ाक विजयी नहीं हुए बल्कि रोमन कैथोलिक धर्मतन्त्र (चर्च) विजयी हुआ जो हेलेनी समाज के भीतरी भाग के मर्वहारा थे । ईसा की सातवी शती के समाप्त होते-होते अरियन अथवा मृतिपूजक (हीथेन) टयटन सेना का प्रत्येक व्यक्ति, जिसने रोमन धरती पर पाँव रखने का साहस किया वह या तो रोमन कैयोलिक हो गया या समाप्त हो गया । यह नयी सम्यता, जिसका सम्बन्ध हेलेनियो से था, अपने पूर्वजों के बाहरी नहीं, भीतरी सर्वहारा के कारण विकसित हुई। पश्चिमी ईसाई समाज कैयोलिक धर्मतन्त्र से निर्मित हुआ था, इसके विपरीत हेलेनीवाद का निर्माण एकियाई बर्बरो ने किया था।

जिन सचरों का वर्षन किया गया है उन्हें कठोरता की दृष्टि से आरोही कम से देखा जाय । स्लाव लोगों को बहुत दिनों तक किसी सचर्ष का सामना नहीं करना पड़ा। प्रेरणा की दृष्टि से उनकी स्थित खराब रही। प्रतिक्रिया की दृष्टि से देखा वान तो एकियादों ले आधिकतम सचर्ष का सामना करना पड़ा। दुयूटों से हेलेनी समना का सफलतापूर्वक सामना क्रिया, पर कैयोलिकवाद से वे पराजित हो गये। केस्टों ने हेलेनी समाज का मामना उसकी उसलासस्या में किया—ट्यूटनों ने पतनावस्था में किया था—और उनसे पराबित हुए । स्लाव तथा केस्टो को पराक्राण्यका सामना करना पढ़ा—महले को निर्वीय शान्ति का, तथा दूसरे को जीत तीव आक्रमण का । इस तुल्ता में एकियाई और ट्यूटनों की 'मध्यम स्थिति' है। अब इस तुल्ता मे तीन के स्थान पर बार स्थितियाँ है। किन्तु अधिकतम सामना की दृष्टि से एकियाई ही औसत में रखे जा सकते हैं।

## (३) दो अकाल प्रसूत (अबाटिव) सभ्यताएँ

ट्यूटनी जनरेला का पृष्ठभाग

यूरोपीय बर्बरों तथा प्रभावशाली सम्यताओं के बीच जो क्रमशः संघर्ष हुए है और उनमें जब कमागत ह्वास का नियम चलने लगा है उस समय का क्या हम अधिक स्पष्ट रूप से दिग्दर्शन करा सकते हैं ? हाँ, हो सकता है . क्योंकि दो उदाहरण ऐसे हैं जिनका विचार हमने नहीं किया है । इनमें एक तो है वह संघर्ष, जो पश्चिमी समाज के स्रोत, रोमन धर्मतन्त्र से 'केल्टिक किनारे' के अकाल प्रमूत मुदूर ईसाई समाज के बीच हुआ था। दूसरा हमारी प्रारम्भिक अवस्था के पश्चिमी समाज और सुदूर उत्तरी अर्थात् वाइकिंगी के स्कैण्डिनेवियाई समाज से हुआ था। इन दोनो सवर्षों में विरोधी थे बबंरो के पृष्ठभाग वाले, जो रोमन शासन के सदा बाहर थे। इन्होने उस समय अपने को अलग रखा जब ट्यूटनो का अग्रभाग नाश करने के लिए और स्वय नाज्ञ हो जाने के लिए मृतप्राय हेलेनी समाज के शरीर में ये ट्यूटन बर्वर तलवार भोक रहे थे। इन दोनो पृष्ठभागो ने बोडी सफलता भी प्राप्त कर ली जो एकियाइयो के इतनी तो नहीं किन्तु ट्यूटनों से कही अधिक थी। हमारी तुलना की चार स्वितियों में एकियाइयों के बाद ट्यूटन ही आते हैं। एकियाइयो ने मिनोइयो पर आक्रमण किया और एक महान् सभ्यता के निर्माण करने में सफलता प्राप्त की । ट्यूटनी अग्रभाग ने चार दिन चाँदनी पायी और विनाश करने का आनन्द उठाते रहे किन्तु कुछ विशेष लाभ न उठा सके। मुदूर पश्चिम के ईसाई और सुदूर उत्तर के बाइकिंग, दोनों ने सम्यताओं का निर्माण किया किन्तु दोनों को जब और अधिक बली सभ्यताओं का सामना करना पड़ा तो अल्पकाल में ही वे नाश हो गये। हमने कई बार सकेत के रूप में अकाल प्रसूत सभ्यताओं की बात कही है । हमने अपनी पहली सूची में इन सभ्यताओं का नाम नहीं गिनाया क्योंकि सभ्यता की सत्ता उसकी परिपक्वता प्राप्त करने में है और ये जन्मजात ही मृत हो गयी । अब हम इस अवसर की समीक्षा करेगे।

अकाल प्रसूत सुदूर पश्चिमी ईसाई सभ्यता

केल्टी कितारे के लोगों की प्रतिक्रिया ईसाइयत पर अपने विशेष ढग से हुई। जिस प्रकार गोषिकों ने अरियनवाद का परिवर्तन स्वीकार किया तथा ऐस्लो-वैक्सनों ने कैथोलिकवाद स्वीकार

आगे के सम्याय में एक और प्रकार का वर्षन करेंगे जिते 'अविकसित सम्यता' (अरेस्टेड सिविलिकोसन) करेंगे । इनकी 'सिसु मुन्यु' नहीं हो पायी, अल्क इन्हें 'बाक प्रशायात' (इनकेंड पेरिसिसिस) हो गया । ये सम्पतायुं जन्मी, किन्तु बाहु के अगत के शिसुओं के समान (जैसे पीटर येन) बढ़ न ककीं।

किया उसके विषयीत केस्टो ने विदेशी धर्म को उसी रूप में स्थीकार नहीं किया जिस रूप में बहु उनके सामने आया। इसके बजाय कि यह नया धर्म उनकी परम्पराजो पर आपात करे, एस्ट्रीने उस धर्म को अपने बर्दर सामाजिक परम्परा के अनुसार बनाया। रेनन का काहन है—फिकी दूसरी आदि ने ईसाई धर्म स्वीकार करने में इतने मेरिक्कता निद्धायों। 'रोमन सामन में बिटेन में ओ ईसाई केस्ट में उनमें भी हम यह बात देख सकते हैं। उनके बारे में हम बहुत कम आनते हैं बिन्तु इतना माजूम है कि उनमें पैजाजियम ऐसा अध्यों पैदा हुआ जिसने अपने समय के ईसाई ससार में हरुकल पैदा कर दी। रेजाजियमवाद से भी ऑडक महत्त्व की बात यह हुई कि रोजाजियम

अंग्रेजो के समुद्र पार के जनरेला ने (ब्रिटेन पर ऐंग्लो सैक्सन आक्रमण) जिसने ब्रिटिश केल्टों को पराजित किया, आयरिश केल्टों का माप्योदय कर दिया । उसने उस समय आयरलैंड को, तेक उस काल के जब हैंसाई समें का बीजारोपण बहाँ हुआ या, परिचमी यूरोप के उन प्रालो से अलग कर दिया जहाँ नवी ईसाई सम्यता का विकास हो रहा या विसका झुकाव रोम की और या। अपने विकास की प्रारम्भिक अवस्था में अलग होने के कारण 'सुदूर परिचमी ईसाई समाज' का अलग से प्रारम्भिक स्वरूप बनाने में वह समयें हुआ। उसका केन्द्र आयरलैंड या और उसका आयमन उसी समय हुआ जब महाद्वीपी परिचमी ईसाई समाज का जन्म हुआ। इस सुदूर ईसाई समाज की मीलिकता उनके धार्मिक सगठन, उसकी यूजा-पद्धानि तथा उसके सन्तो के जीवन-चरित

सन्त पेट्रिक के सिम्रत के बो साल के भीतर ही। (विसका समय ४३-८-१ ई० कहा जा सकता है) आर्थीरता धर्म ने अपनी सिमेदाताओं का हो सिकास नहीं किया बल्कि सहाद्वीपी कैपीलिकारा से कई बातों में आगे बढ़ गया था। यह बात उसके माणित होती है कि कब अरुपान का का का बीत गया आयरिता मिश्रानीयों और विद्वानों का ब्रिटेन तथा यूरोपीय महाद्वीप में बड़े उस्साह है स्थानत हुआ और बड़े उस्साह ते दिन्न तथा यूरोप के विद्यार्थी आयरिता विद्यार्थी में आहे से । यह आयरिता सास्कृतिक प्राधान्य आयरित है ने तथा यूरोप को विद्यार्थी आयरित के में कि स्थानत तक रहा। आयरित अपना यांच्या आयरित के से की स्थानत तक रहा। आयरित उपना यूरोप के बीच यह सास्कृतिक स्थान्य के मठ की स्थापना नहीं था। इसरा परिणाम शांका की प्रतिद्वित्ता भी थी। निर्णय इसका होना था कि परिचमी यूरोप की भावी सम्पता आयरिता आंत से निकले कि रोगन। और इस निर्णय में सीझ ही अयरित भावी सम्पता आयरिता संत से निकले कि रोगन। और इस निर्णय में सीझ ही आयरिता सास्कृतिक प्रधान्य समाप्त हो गया।

यह समझ सातवी सती में सीमा पर पहुँच गया बब केटरबरों के सन्त आगस्टीन के शिच्यों तथा आयोगा के सन्त कांग्रन्मा के शिच्यों में अतिवादिता आरम्भ हुई कि नार्थीनस्या के एगिलों का सम्में परिवर्तन कीन करे । इनके अतिनिधियों की नाटकीय चिकुन विहुटबी की रारिष्ट् (साइनाइ) (६६४ ई॰) में हुई और नार्थीन्स्रया के राजा ने रोम के सम्पर्क सन्त विश्विक्ष के पत्न में नार्थ दिया। रोमन विजय उसी समय कह गयी जब रोमन शामिक अया पर इन्लैंड के शामिक समाज का चंग्रन करने के लिए महादींच से शरमस के शियोशोर आये और केटरबरी और शाके के मुख्य सेनों में कार्य बारम्भ किया। अवने पनात वर्षों में सभी केटरी किनारे कोण, विकट, आयरिष्ठ, नेक्या तथा बिटेन और जन में आयोगा ने भी रोमन प्रणाली स्वीकार कर ही और साथ ही रोमन ईस्टर की तिथि निकालने की विधि भी जो व्हिटवी के क्षगड़ों का एक विषय था स्वीकार की। और भी मतभेद थे जो बारहवीं शती तक समाप्त नही हुए।

ब्हिटबी की परिषद के बाद से सुदूर पश्चिमी सम्यता अलग पड़ गयी और विनाश की ओर उन्मख हो गयी । ईसा की नबी शती में वाइकिंगों के आक्रमण आयरलैंड में होते रहे और ऐसा एक भी मठ नहीं बचा जहाँ लट-पाट न हुई हो । जहाँ तक पता है नवी शती में आयरलैंड में एक भी पुस्तक लैटिन में नहीं लिखी गयी यद्यपि इसी समय जो आयरिश भाग कर यरोप चले गये थे उनकी विद्वता चरम सीमा पर पहेंच गयी थी । स्कैण्डिनेवियाई चनौती के कारण ही इंग्लैंड और कास का निर्माण हुआ क्योंकि इससे इन देशों को अधिकतम स्फूर्ति प्राप्त हुई । किन्तु आयरलैंड का इसके फलस्वरूप इतना अधिक अलगाव (आइसोलेशन) हो गया कि वह केवल एक अल्पकालिक विजय आक्रमणकारियो पर प्राप्त कर सका-क्लोनटार्फ पर ब्रायनबोरू द्वारा । अन्तिम आधात उस समय हुआ जब एंग्लोनारमन एजेबिन राजा हैनरी द्वितीय ने बारहवी शती के मध्य पोप का आजीर्वाद लेकर आयरलैंड पर विजय प्राप्त की । केल्टिक किनारे के लोग अपनी निजी सभ्यता की नीव न डाल सके । उनके आत्मिक नेता के भाग्य में यह बदा था कि उन्हीं प्रतिदंदियों के ऋणी हो जो उनकी स्वतन्त्र सध्यता के जन्मसिद्ध अधिकार को छीन रहे थे । आयरिश विद्वता पश्चिमी महाद्वीपी सम्यता के विकास में सहायता दे रही थी । क्योंकि आयरिश विद्वान स्कैण्डिनेवियाई आकारण के कारण आयरलैंड से भाग कर विस्थापितों के रूप में वहाँ गये। केरोिलिजियाई पनर्जागरण में उनकी सेवाओ से काम लिया गया । इनमे आयरिश हेलेनीवादी दार्शनिक तथा धर्मशास्त्री जोहानस स्कोटस एरिजेना निस्सन्देह सबसे योग्य व्यक्ति था।

#### अकाल प्रसत स्कैण्डिनेवियाई सभ्यता

हुमने देखा कि पश्चिमी सम्यता के निर्माण करने के एकाधिकार प्राप्त करने के लिए जो समर्थ रोम तथा जायरलैंड के बीच चला उसमें रोम सर्गिमलित हुआ। और जब पश्चिमी हैसाई समाज अभी नवजात ही था। उसे चोडे ही अवकाश के पश्चात हुसी कामें के लिए संघर्ष करता पड़ा। इस बार उत्तरी यूरोपीय वर्षरी से जो दूयूनों के सबसे पीछे की पत्तिन में चे और स्क्रीम्बलीवया में तैयार बैठे थे। इस नमय परिस्थित अधिक कठिन थी। सैनिक तथा सास्कृतिक दोनों स्तरी पर सबर्थ हुआ। दोनो विरोज्ञी पक्ष एक दूसरे से अधिक अधिक आत्रिज्ञाली और प्रिम्न थे। दो शती पहले आधारिस और रोमन दल जो पश्चिमी ईसाई समाज को नीव रख रहे थे एक दूसरे से शक्तिसाली तथा मित्र नहीं थे।

स्कृषिवनीवयाइयों जोर आयरियों का पश्चिमी ईसाई समाज से जो संघर्ष कला, उसके पहले का इस देशों का इतिवाहस, यहाँ तक समान हैं कि दोनो अपने भावों निरोधों से एक काल तक अलग रहें । ऐंग्ली-सैन्सन कार्यमियों (वेगन) ने इंग्लैंड में जो अभियान किया उसके कारण आयरिया लीग अलग रहें । ईसा की छंडो तती की समाप्ति के पहले अधर्मी स्लावों के तीच में आ जाने के कारण स्कृष्टिवनीवयाई लोग रोमन ईसाई समाज से अलग हो गये । ये स्लाव वास्टिक के दक्षिणी तट के नीमर से एन्ब नदी की रेखा के तीचे स्थल मार्ग पर चर्च और उस स्थान में आये जो द्यूटनी नर्वरों के हट जाने से बाली एड गया था। वे हेलेनियों के बाद के जनरेला में हटे। स्कृष्टिवनीव्यक्तियों के विष्कृत गये और स्क्रींब्दनिवयाई सावियो से भी क्योंकि इनके बीच बर्बर लोग जा गये । किन्तु दोनों में महत्त्वपूर्ण अन्तर था । एंग्लो-संकान प्रवेश के पहले रोमनों ने आयरियों में ईवाई धर्म की चिनागारि हुलगा दी थी जो अलगाय (आहतोलेशन) के समय आग के रूप में भड़क उठी मगर स्क्रींबनीवयाई अधर्मी बने ही रहे ।

दूतरे जनरेलों के समान स्क्रीण्डनियाई जनरेला उस समर्थ का परिणाम या जो एक सर्वर समाय का एक सम्म समाज से हुआ। यह शालंमान के सामाञ्य में हुआ। यह सामाञ्च में तिताल असफल रहा स्थोकिय यह केवल आहम्बर या और असमय था। यह महस्वाकाशामूर्ण ताजनीतिक स्वीमा या या आ अविकसिल सामाजिक तथा लाधिक नीय पर दिवा उचित प्रयाद स्थित वा प्राचित कर पर विका उचित प्रयाद स्थान या । इसी निस्मारता का सबसे वहा उदाहरण है शालंमान का सैक्सनी की विजय में असाधारण शरीका का प्रयोग। यह उन शालिकम प्रयोद में तित्व कर पर विकासी को रोमन इसाई अपन् में लाने का प्रयोग। वह उन शालिकम प्रवेच की मीति का बहुत दूरी तरह उल्लयन कर रहा या विका वालन पिछले एक शालिकम प्रवेच की मीति का बहुत दूरी तरह उल्लयन कर रहा या विका वालन पिछले एक शालिकम प्रवेच की मीति का बहुत दूरी तरह उल्लयन कर रहा या विका वालन पिछले एक शालिकम प्रवेच की मीति का बहुत दूरी तरह उल्लयन का में परिवर्तन करके हंसाई जगत् की सीना बडा दी थी। फेको-सैक्सन के तीस वर्षीय युद्ध की अस्मित परीक्षा ने नवदात परिचामी समान के दुवल जल्लाओं को अर्थन कर दिया और स्कृतिकनियाहया के सूचन में वही वहीर उल्लाह उल्लयन परिचा को को केटो के हुवत में उभझ या जब आल्फ के मीच उल्लाह उल्लेच का वा को भी केटो के हुवत में उभझ या जब आल्फ के मीच उल्लाह उल्ला का का किया था।

ईसा की आपनी तथा नवी सती में स्क्रीण्डनीवयाइयों का बढ़ाव, ईसा के पूर्व पांचवी से तीसरी सती के कंटरों के बहाव से विस्तार में और प्रखरता में कही आग था। केटरों ने को हेलनी जगत को घं रने की विकार केप्या की केपना वाहिना पक स्थेन के मध्य तक ले गये और बार्य पक्ष एसिया माहनर के मध्य तक ले गये और बार्य पक्ष एसिया माहनर के मध्य तक ले गये। किन्तु यह प्रयान, बाईकियों की सैनिक कार्यवाहियों के कारण, जिन्हों ने परम्परावादी ईसाई सम्प्रदाय पर अपने बामपक्ष द्वारा रूस में मुसकर और साहिन पढ़ द्वारा उत्तरी अमरीका ने मुसकर, आक्रमण किया, विकार हो गया। एक बार पुन सोनों ईसाई सम्प्रतारों उस समय खतर में पढ़ पत्री जब बाईकिय दल टेस्स पार करले लन्दन में मुस रहे हैं, सेन पार कर के पिरत में और बासफरमा पार करके कुन्तुन्तुनिया में। यह खतरा उस समय से अधिक था जब केटर कुछ काल के लिए रोम और पैसडोंनिया के अधिकारी बन गये में। अकाल अमुत स्कीण्डनीवयाई सम्प्रता, विसका विकार साहसलेंड में ईसाइयत के उष्ण स्वास से बहु के हिस्सच्छों को गलाकर फैल रही थी, केटरी सस्कृति से उपलब्धि और प्रविच्य की आशा में कहीं आगे बड़ गयों थी। इसके अवशेष आशुनिक पुरत्वलविया ने दृढ़ तिवाल है। रे

जिस प्रणाणी से हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें स्वाभाविक है कि वही ऐतिहासिक घटनाएँ चिन्न-चिन्न सन्दर्भ में बार-बार आयें। हमने ऊपर उस समर्थ का वर्णन किया है जो इन्जैड ओर फांस के लोगों को स्कैंखिनेवियाई आक्रमण के समय करना पटा और यह भी दिखाया है कि इस

इमे 'लाटेने कलचर' कहते हैं । इस कारण कि इसका पहले-पहल पता, समुचित प्रमाण न्यचेटेल झील की बाह के बाद लगा ।

चनौती में दोनो जातियों ने अपनी एकता स्थापित करके और स्कैण्डिनेवियाई अधिवासियों . (सेट्लर्स) को अपनी सम्यता में मिला करके विजय प्राप्त की ।(देखिये पृष्ठ १०४) जिस प्रकार केल्टी ईसाई सस्कृति की समाप्ति पर, उसके वशजों ने रोमन ईसाई जगत को समझ किया. जमी प्रकार हो शतियों के बाद नारमन लोग लैटिन लोगो पर आक्रमणकारी नेता बने । एक इतिहासकार ने तो प्रथम धार्मिक यद (क्सेड) को, विरोधाभास में यह कहा है कि वह ईसाई-बाइकिंग चढाई थी। हमने स्कैष्डिनेवियाई सम्यता के अविकसित जीवन में आइसलैंड के महत्त्व को भी बताया है और यह भी कल्पना की कि यदि स्कैण्डिनेवियाई अधर्मी एकियाइयों के बराबर सिद्धि प्राप्त करते और ईसाइयों को भगा कर सारे पश्चिमी यरोप में अपनी अधर्मी सभ्यता का 🛱 दष्टि से प्रसार करते. कि हेलेनी सम्यता के हमी एक मात्र उत्तराधिकारी हैं तो क्या परिणाम होता <sup>?</sup> हमें अभी यह देखना है कि स्कैण्डिनेवियाई सभ्यता पर उसकी ही भगि पर किस प्रकार विजय हुई और किस प्रकार उसका विनाम हुआ। विजय उसी समर-तन्त्र (टेक्टिक्स) से द्रई जिसे शार्लमान ने त्याग दिया था। पश्चिमी ईसाई जगत को विवश होकर अपनी रक्षा सैनिक ढंग से करनी पड़ी। परन्तु ज्यों ही पश्चिमी रक्षात्मक सैनिक शक्ति ने स्कैण्डिनेवियाई सैनिक आक्रमण को रोक दिया पश्चिम वालों ने शान्तिमय अभियान का ढंग पकडा । पश्चिम मे जो स्कैण्डिनेवियाई बस गये उनका धर्म परिवर्तन करके उनको पराने धर्म से इटाया और यही नीति उन्होंने स्कैण्डिनेविया में जो रह गये उनके प्रति अपनायी । उसमे स्कैण्डिनेवियाइयो के एक गण ने बडी सहायता की । वह थी उनकी ग्रहण करने वाली प्रबल शक्ति । इसे एक समकालीन पश्चिमी ईसाई विद्वान ने कविता में वर्णन किया है—'जो लोग उनके झड़े के साथ आते हैं उनकी भाषा. रीति-रिवाज वे ले लेते हैं, परिणाम यह होता है कि वे एक जाति बन जाते हैं।

यह विचित्र बात है कि ईसाई धर्म स्वीकार करने के पहले ही स्कैण्डिनेवियाई शासक शार्तमान को बीर पूजा करने लग गये थे, यही तक कि अपने पुत्री का नाम कार्स्स या मैंपनत एवंने लग गये थे। उसी काल में मदि परिचमी ईसाई पत्र के शासकों में मुहस्मद और उमर ईसाइयों के प्रिय नाम होने लगते तो निश्चय ही हम इस परिणाम पर पहुँचते कि इस्लाम से सपर्य में परिचमी ईसाई जगत का मला नहीं होने वाला है।

स्त, डेनमार्क तथा नारवे के स्कृष्टिनंवियाई राज्यों में तीनो स्कृष्टिवियाई राज्याओं ने, जो सहाजान थे, दसवी हाती के अन्य के रूपमा मनमानी आदेश जारी कर दिया था जिलसे सब कोम बल्यूबंक ईसाई धर्म में बीवित कर दिये गई। नार्स में युद्ध हरका जोरदार दिरोध हुआ किन्तु डेनमार्क और स्स में परिवर्तन चुण्याण स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार स्कृष्टिवनियाई समाज पराजित ही नहीं हुआ, विभाजित भी हो गया क्योंकि हर ईसाई जगत ने जिसने वाईकिंगों के आक्रमण का भार सहन किया था, उसके बाद के धार्मिक और सास्कृतिक प्रसावकाण (कोटर-व्यक्तिय) का भी बोझ उठाया।

क्स के (स्कैष्टिनियगई प्रदेश के) व्यापारी अथवा राजदूत जंगलो की मूर्ति पूजा को कुसतुन-तुनिया के स्पणीय जन्म विश्वसास से तुलना करते वे । उन्होंने सन्त सोफिया के मुम्बद को सराहना की दृष्टि से देखा था, उन्होंने सन्तों तथा छहीदों के सजीव को को, तुनकी सूजान (जालटर) की सम्पत्ति को देखा था, पार्टियों की बेशभूमा और उनकी संबंधा को, उनकी पूजा तथा संकारों के बाढंबर को देखा था, मीन तथा उनके बाद संगीतथय भवन सुनकर उनकी आरमा का उनकर्ष हुआ था, और इसमें कठिनाई नहीं हुई कि उन्हें विस्वास हो जाय कि प्रतिदिन ईसाइयों का प्रार्थना में सम्मिलत होने के लिए स्वर्ग से देवहत आते हैं।'

स्तके बार बीझ ही १००० ई० में आंस्तकेड में धर्म परिवर्तन हुआ और आस्त्रकेडी संस्कृति समापत हो गयी। यह सही है कि बार के आस्तकेडी विज्ञानों ने जिल्होने सामाओं को लिपिस्ब किया और जिल्होने एहुन हैं (एहिंक) कविताओं का संवह किया और स्क्लिंग्डीवर्या हुए एगों, (माइचा-कोओं) बंधावकी, विधियों का स्वतंत्र बनाया उन सबसे हैं साई तथा उत्तरी सम्मित्रण था। उत्होंने यह कार्य धर्म परवर्तन के परवात् पवास से बाई सी साक के भीतर किया था। विक्तु विद्वाना का विद्वारावकोकत आहमतेडी प्रतिया का अन्तिम चमत्कार था। इससे हुस हेलेनी हतिहास में होसरी कितियों के योगदान को तुलना कर एकते हैं। ये कितियारी विद्यातकोकत को विद्वारा का प्रमाण थी। क्योंकि होमर ने इनका साहित्यिक स्वरूप उस समय के बाद दिया जब बीरकाल, जितनों से उत्प्राणित हुई, बीत चुका था। परपत्न हेलेनी प्रतिकास, हन महाकाव्यों को पूरा करके उसी परिसाण के दूसरे क्षेत्रों में कार्य करते लगी और आह्मलंडी प्रतिभा अपनी 'होमरी' उपकृष्ठिय हे बाद, १९५०-१२५० ई० में समापत्र हो गयी।

#### (४) ईसाई जगत् पर इस्लाम का आधात

इस अन्वेषण को समाप्त करते हुए हम यह भी देख ले कि क्या ईसाई जगत् पर इस्लाम के आयात से तीन स्थितियों की तुकना 'का उबाइरण मिन्दता है, जिससे हमारे पाठक अब परिचत हो गये हैं। एक दूसरे सम्बन्ध में हमते देखा है कि इस्लाम की चूनीती से अधिकतम स्कूर्ति मिली है। दिसा की आठवीं धाती में इस्लाम ने फंकों को चुनीती दो अधिक परिणाम में अनेक धातियों तक ईसाइयों की ओर से प्रत्याकण होता रहा जिसने मुसलमानों को आइबीरी प्रायद्वीप से निकाल बाहर ही नहीं किया, किन्तु अपने मूक अभियाय से अधिक स्पेनी और उत्पालक लोग लोग सारा पर हम क्यान स्वात हमें किया हम हम स्वत्य में एक चटना पर हमें प्र्यान सेना पार एक एक स्वत्य पर हमें प्रयान देना चाहिए जिसे हम पुदूर पश्चिमी तथा स्कृष्टियों हम सम्वत्य में एक चटना पर हमें प्रयान देना चाहिए जिसे हम पुदूर पश्चिमी तथा स्कृष्टियों हमान्यत में एक चटना पर हमें प्रयान देना चाहिए जिसे हम पुदूर पश्चिमी तथा स्कृष्टियों हमान्यत में एक चटना पर हमें प्रयान देना चाहिए जिसे हम पुदूर पश्चिमी तथा स्कृष्ट मुर्चालम सेना स्वत्य कर पर स्थान के मूलिकम संस्कृति के उसके विवयी विरोधियों ने वहाँ बहुत लाभ उठाया । मध्यमुगीन पश्चिमी हमाई खारीनिक में को दार्धीनिक महरूल बड़ा किया वा उक्त ने निम्न के अवात रूप से स्वेप के मुर्चालिम संस्कृति के यो दार्धीनिक महरूल बड़ा किया वा उक्त निमान के अवात सर से स्थेन के मुर्चालिम विवानों ने योग दान किया और होनी दार्धीनिक अरम्लू के कुछ पुस्तक परिचर्मी हमाई जात में अपनी अपना विवास कारण वह बताया जाता है कि वह बाधिक करने वालों के राज्य, सीरिया के प्रयेशों है, आया किन्तु सत्य बहु है कि वह मुर्चीमक मुद्ध करने वालों के राज्य, सीरिया के प्रयेशों है, आया किन्तु सत्य है कि वह मुर्चीमक मुद्ध करने वालों के राज्य, सीरिया के प्रयेशों है, आया किन्तु सत्य है कि वह मुर्चीमक आइक्षीरिया वे आया।

आइबीरिया से और पिरिनीज के ऊपर से पश्चिमी ईसाई बगत् पर मुसलमानो का जो आक्रमण हुआ वह स्ता प्रबल्ज नहीं वा जितना बहु प्रतीत होता है क्योंकि स्हणारी शक्ति के अंगेत दक्षिम-पिर्केमी एपिया तथा आरबीरी सीमाग्न (फर्ट) के बीच के प्रमानायम की रेखा बहुत लम्बी थी। ऐसे स्थल मिलते हैं जहीं संपरण की रेखा छोटी थी और वहाँ मुसलिम आक्रमण बहुत ती बहुआ। ऐसा प्रदेश है अनातोलिया जो उस समय परम्परावादी ईसाई सम्यता का दुर्गेषा। अरब आक्रमण का गृहला रूप यह देना चाहते ये कि 'रूप' को (वे रोम को रूम कहते वे) निकानत कर दें और अनातीलिया पर वाक्रमण करते हुए साझाज्य की राजधानी पर विजय प्राप्त कर परिवर्षों ईसाई जगल को घरावायी कर दें । मुक्तमानों ने ६०३—७० ई० में और फिर ७१७—१८ में , कुसतुनतुनिया को चेरा किन्तु असफल रहे। दूसरे चेरे की असफलता के बाद भी जब दोनों धिकत्यों की सीमा टारस चहाड़ की रेखा मान लो गयी, मुसलमान धिक्त अनातोलिया के बचे-बुचे परम्परावादी ईसाई जगत् पर साल में दो बार आक्रमण करते रहे।

परम्परावादी हैंसाई जगत् ने हस दवाब का सामना राजनीतिक युक्ति से किया । और यह प्रतिरोध देवने में तो सकल रहा क्योंकि इसके कारण जरब हूर रखे जा सके, किन्तु वास्तव में यह ठीक नहीं था क्योंकि परम्परावादी हैंसाई समाज के आतारिक जीवन और विकास पर इसका प्रभाव थातक था । यह युक्ति की सीरियाई जीजों का परम्परावादी हैसाई जगत् से रोमक प्रभाव थातक था । यह युक्ति की सीरियाई जीजों का परम्परावादी हैसाई कानत् से रोमक साम्राज्य की 'छाया' का आहुता । यही काम दो पीछी वार परिक्यम में सालेमान ने किया था और वह असकल रहा और इस कारण उससे कोई सीत भी नहीं हुई । श्रीरियाई लिजों की उपलब्ध का सबसे थातक परिणाम यह हुआ कि परम्परावादी ईसाई धर्म की हानि करके बाइजेटायन राज्य का उत्कर्ष हुआ । उसका कल यह हुआ कि यरमपरावादी ईसाई धर्म की हानि करके बाइजेटायन राज्य का जारे दुलनेरियाई साम्राज्य तथा हैसाई हो साम्राज्य तथा है साई हा सिक्त कर से अपनी विनाशकारी युद्ध होते रहे । इस प्रकार परम्परावादी ईसाई समाज का विनाश अपने आप ही थातक प्रहार करते हैं, अपने ही धर में, अपने ही धंग से हुआ । इन तच्यों से स्पष्ट क्य से बात होता है कि परम्परावादी ईसाई समाज का विनाश अपने आप ही थातक प्रहार करते हैं, अपने ही धर में, अपने ही धंग से हुआ । इन तच्यों से स्पष्ट क्य से बात होता है कि परम्परावादी ईसाई समाज का विनाश अपने आप ही शातक महार करते हैं, अपने ही धंग से हुआ । इन तच्यों से स्पष्ट क्य से बात होता है कि परम्परावादी ईसाई समाज पर जो इस्लामी प्रहार हुआ उससे अपधिक था वो प्रहार इस्लाम का परिक्यी

क्या हमें ऐसा कोई उदाहरण मिल सकता है जहां इस्लामी आषात ने पर्याप्त रूप से कोर न होने के कारण कोई प्रत्यान दी हों ? हो, आज भी इस प्रकार के आधात का परिणाम अविसानित्या में मिलता है। इस अफीकी गढ़ में वो मोनोफाइसाइटर इंसामा मिलता है हर संसार का एक सामाजिक आश्चर्य है। इसलिए कि वह अभी तक जीवित है, और जब अरबों ने मिल पर विजय प्राप्त की उससे आज तेरह सारियों के बीतने पर भी सारे ईसाई समाज से बहु अलग है। इसरे यह कि उसका सांस्कृतिक स्तर बहुत नीचा है। यद्यपि इंसाई अविसीनिया कुछ हिल्किबाहट के साथ लीग आज नेशन्स में सम्मिलत कर लिया गया, यह अपनी अध्ययस्था और बर्बरता के लिए कुक्यात था। बही सामन्ती और कबीलों के झगड़े होते रहते ये और दासों का आपार होता था।

लाइबीरिया को छोड़कर, जिसने अपनी स्वतन्त्रता स्थिर रखी, इस एक अफीकी राज्य की

अवस्था ऐसी थी कि शेष अफीका का यूरोपीय शक्तियों द्वारा विभाजन उचित समझा जा सकता है।  $^{t}$ 

विचार करने पर बात होता है कि अविशीनिया की विशेषताएँ उसकी स्वतन्त्रता का अस्तिस्व तथा उसकी संस्कृति का पतिरोध —दोनों का कारण एक ही है। ऐसी गढ़ी में उसकी स्थित है जो दुर्मेख और अस्मीभृत (फासिक) हो कर स्थिर हो गयी। इस्लगम की ज्वार और परिचमी सम्पता की और भी प्रखर लहुर उसके ब्हाइंडो के चरफो तक ही पहुँच सकी, नैवल कभी-कभी उसके शिखर तक पहुँच पायी जिसे वें कभी अपने में हुवा नहीं सकी।

जिन अवसरों पर विरोधों तरयों ने इस पठार की चोटी का स्पर्ध किया वे बहुत लिणिक ये और ऐसे अवहर भी कम थे। सोलहरी सती के पहल पचासे में अविसीनिया को लालसागर के तट निवासी मुसिनमों से पराजित होने का भय था, जब अविसीनिया से पहले इन्होंने आंग्मेयास्त्र प्रति निवास के पहले इन्होंने आंग्मेयास्त्र प्रति कर जिल्या पा । बिन्तु ये अन्त, वो सोसाजियों ने उसमानिक्यों से प्रात्त किया, अविसीनियनों के पास पूर्वगालियों से ठोक ऐसे समय पहुँच गयें कि ये नाट होने से अपने को बचा है । जब पुर्वगालियों से ठोक ऐसे समय पहुँच गयें कि ये नाट होने से अपने को बचा है । जब पुर्वगाली यह सहायता कर चुके और अवीसीनियनों को मोनोफाइसाइटवाद से कैमीलिक ईसाई बनाने का पूर्णित कार्य करने लगे बहा है साई धर्म का परिचनी कर एकदम दवा दिया गया और परिचनी आगनुक सन् १६३० ईक के आस-पान वहां से निक्कासित कर दिये । उस समय यहीं नीति जापान ने भी बनती थी।

जब यह पुस्तक लिखों गयो तबसे अकीका यें काफी जागरण हो गया और बहुत से राज्य विदेशी सत्ता को हटाकर स्वतन्त्र हो गये । अबिसीनिया की भी अब वह अवस्था नहीं रही ।
 अनुवाबक

२. अपराजेयता तथा अभेद्यता के वार्शनिक आदशौ के सम्बन्ध में आगे देखिए ।

में उन्होंने अपनी रक्षा करने के अभिप्राय से अविसीनिया के लिए वही किया जो पुर्वगालियों और फांसीसियों ने इतसे पहले ऐसे ही संकट के समय किया था ।

में ही चार विदेशी आक्रमण है जिनका ईशाई धर्म स्वीकार करने के बाद सोलह सो वर्षों में अविसीतिया को सामना करना पढ़ा । इसमें पहले तीन पर इतनी जरनी विजय सिल गयी कि उनसे किसी प्रकार की स्कूर्त नहीं मिल सकती थी । नहीं तो इसकी अनुभूति तितान्त कोरी सुँही है । बह बाद इस कचन को झूठ प्रमाणित कर सकती है कि वह राष्ट्र मुखी है जितका कोई इतिहास नहीं है । इसका इतिहास नहता (अपेषी) के प्रति निरचक तथा नीरस विरोध के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 'अपेषी' का अर्थ मूल यूनानी भाषा में है कब्द अयवा अनुभूति के प्रति अइ एहना अर्थात् स्कृति हो । अरोषी का अर्थ मूल यूनानी भाषा में है कब्द अयवा अनुभूति के प्रति अइ एहना अर्थात् स्कृति को भावना न होना । १९५६ में इसझाटू हेल सेलासी तथा उसके उदार सहक्रियों ने सुक्त रहने के अवस्था के अरोका अर्थिक स्वया की हिन्दा नी है कि हथा चौषे विदेशी आक्रमण से, इसके पहले के आक्रमणों को अरोका अर्थिक स्विक से रणा मिलेगी।

#### सभ्यताओं का विकास

# ९. अविकसित सभ्यताएँ

#### (१) पोलिनेशियाई, एसिकमो और खानाबदोश

अपने अध्ययन के पिछले भागों में हम इस किल प्रश्न का उत्तर बूँछने का प्रयास कर रहे थे कि सम्यताओं को उत्पत्ति केंबे हुई। किन्तु अब हमारे सामने ऐसी समस्या है जिसे लोग बहुत तरल समस्या नो जो उत्पत्ति केंबे हुई। किन्तु अब हमारे सामने ऐसी समस्या है जिसे लोग बहुत तरल सम्यताओं का अन्त हुआ, जिन्हें हैं । एक सार एक समस्या नमी और यदि आरम्भ में ही बहु नष्ट नहीं हो गयी, जैसा कि उन सम्यताओं का अन्त हुआ, जिन्हें हमने अक्कार प्रमुत सम्यताओं कहा है, तो उनका विकास एक प्रकार स्वाभाविक घटना मानी जा सकती है । इस प्रश्न का उत्तर एक दूसरे प्रश्न द्वारा बहुत अच्छा मिल सकता है। क्या यह ऐतिहासिक तथ्य है कि त्रिन सम्यताओं ने अपनी उत्तरित्त के समय और व्ययन के साय किताइसी ही है, हम राज्यों में क्या समय पालन अपने बातावरण तथा जीवन को मात्तिकि को वे वस में कर सकी, कि हम उन्तें उस समय कियाइसी हो हम राज्यों के साय समय पालन तथा जीवन को मातिकिष्ठ को वे वस में कर सकी, कि हम उन्तें उस समस्य पाल स्वाभ के सम्यास के सम्यास हम सम्यास के सम्यास हम सम्यास के सम्यास हम समस्य सम्यास है। इसिलए विकास के समस्य को अध्ययन हमारे तिल समस्य की राज्या हम समस्य का अध्ययन हमारे तिल सामनी हम की रोत्त समस्या को अध्ययन हमारे तिल समस्य की राज्या हम समस्य का अध्ययन हमारे तिल समस्य की राज्यान के समस्य की प्राप्त समस्य की प्राप्त समस्य की प्राप्त समस्य की प्राप्त सामग्री एकत्र के तिर उनका अध्ययन करें।

ऐसे आधे वर्षन उदाहरण हमें आसानी से मिल सकते हैं। भौतिक चुनोतियों के फलस्वरूप जिन सम्यताओं का जन्म हुआ है उनमें भौतिनेशियाई, एसकिमो तथा खानावयोश हैं। मानधी चुनोतियों के परिणायस्वरूप जिन सम्यताओं का जन्म हुआ है वे हैं परम्परावादी ईसाई जगत् में उसमानली परिवार और हेलेंनी जगत् में स्पार्टन। ये (पीछे वाली) सम्यताएँ उत्त ससय जब प्रचीत मानवी चुनौतियों में शक्त स्कृति हुई, और जब असाधारण कठोरता उनमें उत्तक्ष हुई तब स्थानीय तीवता के कारण उत्तक्ष हुई तब स्थानीय तीवता के कारण उत्तक हुई तो कारण उत्तक हुई ति स्थान हुई ।

ये सभी अविकत्तित सम्यताएँ असाधारण याक्ति प्राप्त करने के फलस्वरूप स्थिर हो गयी। इन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा वो उस सीमा पर है जिसके एक और विकास करने को स्फूर्ति मिलती है इसरी और परावय होती है। पहले हमने (वेखिए पुष्ठ ४१-४२) वो पहाड़ पर चढ़ने वालों का दृष्टान्त दिया उनमें ये ऐसे चढ़ने वाले है जो कुछ उत्तर आये हैं और ठहर गये हैं। वे न तो आगे बढ़ सकते हैं न पीछे औट सकते हैं। वे शक्ति से पूर्ण किन्तु अचल हैं। और हम यहाँ पर बता दें कि जिन पाँच का हमने नाम लिया है उनमे चार को अन्त में पराजित होना पड़ा । उनमें केवल एक अर्थात् एसिकमो अभी जीवित है।

जदाहरण के लिए पोलिनेशियनों ने समुद-यात्रा करने में अपनी माहसपूर्ण शनित का प्रयोग किया। ये बड़ी-बड़ी मामाएं उन्होंने खुली हुई शीण डोिपयों (केनो) में कुशल्तापूर्वक की । उसका दण्ड उन्हें यह मिला कि अज्ञात किन्तु प्रोक्काल तक प्रशान्त सागर के शिव्हत क्षेत्र को भार पात्र तो करते रहे किन्तु कभी सरलता अथवा आत्मविश्वास के साथ उन्होंने इस सागर को पार नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि इस अहस्य तनाव के कारण उनने शिव्हत्वता गयी। और मिनोई तथा वाइकिंगों के समान अफीमचियो तथा अकर्मच्यों की जाति में पतित हो गयी। सागर पर से उनका अधिकार जाता रहा और अपने-अपने डीप के स्वर्ग में ये भटकते रहे और अन्त में परिचमी नाविकों ने उनपर आक्रमण किया। हम नहीं इस पर विचार नहीं करेंगे कि पोलिनेशियनों का अन्त क्या हुआ क्योंकि ईस्टर डीप के प्रमंग में इस सम्बन्ध में लिख दिया है (देखिए पुष्ट ६९)।

उनकी बुद्धि तथा इच्छा-शक्ति का यह बाहरी दिखायों देने वाला वसकार है, फिर फी---कुछ दिखाओं में, उदाहरण के लिए सामाजिक संगठन में एसकियों का विकास तिन कोटि का है। प्रक्त यह है कि यह निम्न कोटि का सामाजिक अन्तर उनके पुरानेपन के नारण है अथवा जब प्राइतिक बातावरण के कारण तो नहीं है विकास एसकियों अनन्त काल से रहते चले आये हैं। यह जानने के लिए कि इनकी सक्इति ऐसी है कि इनकी सक्ति का बहुत वहा भाग उस

एव० पी० स्टीन्सबी : ऐन एन्ब्रोपोलाजिकल स्टबी आव वि ओरिजिन आव वि एसिकमो कलवर, पु० ४३ ।

साधन के विकास में व्यय होता या जिसके द्वारा ये अपनी जीविका ऑजित कर सकें, एसकिमो संस्कृति के बहुत गम्भीर ज्ञान की आवश्यकता नही हैं'।'

एसिकमों ने जिस साहस से जार्कटिक बाताबरण पर विजय प्राप्त की उसका उन्हें वण्ड भी मुसतना पड़ा । बह सह कि आर्कटिक प्रदेश में ऋतुओ का जो बार्षिक चक्र है उसके क्रनुसार उनका जीवन जड़वत हो गया । कबीले (इंग्डन) के जितने जीविका उपार्थन करने वाले पुरुष हैं वे वर्ष की विमिन्न च्लुजो में विभिन्न कारोबार करते हैं । आर्कटिक प्रदेश की भौतिक परिस्थिति वहीं के विकारियों के जगर समय पर कार्य करने का उतना ही कठोर नियन्त्रण करती है जितना नृत्रंसता मनुष्य पर किसी कारचाने में 'वैज्ञानिक प्रवन्ध' द्वारा होती है । वास्तव में हम पूछ सकते हैं कि एसिकमो वार्कटिक परिस्थिति के दास है अथवा प्रमू । इसी प्रकार का प्रवन्न हमारे सामने उस समय भी उपस्थित होगा जब हम स्थारने जी उसमानतिकों के जीवन का अध्ययन करेंगे । और इतनी हो कठिनाई उत्तर देने में भी पढ़ती। किन्तु पहले हम एक दूसरी अविकसित सम्यता का अध्ययन करेंगे जिसे एसिकमों को शांतिक चुनौती का सामना करना पढ़ा

एसिकमो बर्फ से लड रहे थे और पोलिनेशियाई सागर से । इधर खानाबदोश लोगों ने स्टेप की चनौती स्वीकार की । इन्हें भी वैसे ही दुर्दम तत्त्व से लड़ना पड़ा जैसा कि पहले को । स्टेप में जो घास और कंकरीला मैदान या वह (होमर के शब्दो में) 'बिना फसल काटे हए सागर' के ही समान था। वह उस घरती से भिन्न या जिसमें हल और कूदाली चल सकती है। स्टेप और सागर की सतह इस बात में समान है कि उसपर मनुष्य केवल यात्री रह सकता है और थोडे समय के लिए ठहर सकता है । द्वीपो और नखिलस्तानों को छोड़कर दोनो के विस्तृत पृष्ठ पर मनुष्य निइचल होकर रह नहीं सकता। दोनों में इतनी सुविधा तो मिलती है कि यात्रा की जा सके और सरलता से परिवहन किया जा नके जैसा कि उन प्रदेशों में कठिन है जहाँ मनुष्य ने अपना स्थायो निवास कर लिया है । किन्तु दोनो को आर-पार करने का दण्ड देना पड़ता है, वह यह कि, या तो बराबर स्थान परिवर्तन करता रहे या उनके चारो ओर जो ठोस धरती है (हेरा फर्मा) उसके तट पर जाकर बस जाय । इस प्रकार खानाबदोश समृह मे, जो चराई के लिए गरमी और जाड़े में एक स्थान से दूसरे स्थान में घुमते रहते हैं और मछुओं के समृह में, जो ऋतु के अनुसार एक किनारे से दूसरे किनारे तक घमते रहते हैं, एक प्रकार की समानता है । वे व्यापारी जो एक तट के माल को दूसरे तट पर ले जाते हैं और ऊँटो के कारवाँ जो स्टेप के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते है एक ही ढग के लोग है। सागर के डाकू और मरुभूमि के लुटेरे समान हैं। मानव के उस विस्फोटक हलचल ने, जिसने मिनोइयो अथवा नासौं (नासमेन) को जहाजों पर जाकर लहरों को चीरकर युरोप के तट अयवा भगन्यसागर के पूर्वी तट पर जाने को विवस किया और जिस हरूचरू ने खानाबदोक्ष अरबो, सीयियो, तुर्को अथवा मगोलो को अपने साधारण पथ को छोड़कर उसी उग्रता तथा तीव्रता से मिस्न, इराक, रूस, भारत और चीन पर धावा बोलने पर विवश किया, एक समान है।

यह देखा जायगा कि पोलिनेशियनो और एसक्सिमो की भौति खानाबदोशो ने भौतिक शक्ति

की चुनौती का वो सामना किया वह बसाझाएण शीर्ष का कार्य वा। बौर इसरी घटनाओं (कैसेस) के विपरीत इस पटना में ऐतिहासिक प्रेरणा केवल अनुमान नहीं है। हमें इस परिणाम पर पहुँचना एकता है कि बातावदीशी भी उसी अकर को चुनौती को उत्तेजना का परिणाम है जिस उत्तेजना है। मिले केवल है। जिस उत्तेजना है। मिले केवल है। जिस उत्तेजना है। मिले हैं। जिस उत्तेजना है। जिस उत्तेजना है। अपना विपरीत के प्रवेजना के स्वन्य में जो सबसे स्वय्ट जान कैविपयन के पार के जनाम के नखालिस्तान में जो पेसेली अमियान हुआ था उससे प्राप्त हुआ है।

यहाँ हम देखते हैं कि सूखा पढ़ने की चुनौती ने पहले-पहल उन समुदायों को प्रेरित किया जो शिकार करके अपना जीवन-यापन करते थें। वे अनुप्युक्त परिस्थिति में प्रारम्भिक रूप की खेती करते लगें। इस प्रमाण से पता चलता है खानाबदोंची स्थिति के पहले निश्चय ही रूप से खेती की स्थिति थी।

खेनी-वारी एक दूसरा प्रभाव है जो अपलब किन्तु नहत्वपूर्ण दन पहुले के शिकारियों के सामाजिक इतिहास पर पदा । वनेले पसुत्रों से इनका नये प्रकार का सम्बन्ध स्थापित हो गया । सिमारी का कार्य ऐसा है कि विशेष परिस्थित के छोड़कर पसुत्रों के सालक की कारा वहीं आ सकती । खेतिहरों के लिए बहुत अधिक सम्भावनाएँ हैं । शिकारी मेड़िये या सियार को जितकी सहायता से वह सिकार करता है या विसकी उससे प्रतिवृद्धिता है, मले हो पाल ले किन्तु वह उस पद्दा को नहीं पालता निजका वह शिकार करता है । शिकारी का कुता नहीं, किमान का पहरा देने वाला कुता नहीं, किमान का पहरा देने वाला कुता ही वह परिवर्णन कर सकता है जितकों परिवास पालर मार्थ प्रवास के से स्थापन करता है विकार परिवर्ण करता है कि साम वह अनाव पैदा करता है जिसे जुगाली करने वाल पहुं जैसे कैल या भेड़ पसन्द करती हैं । किसान वह अनाव पैदा करता है जिसे जुगाली करने वाल पहुं जैसे कैल या भेड़ पसन्द करती हैं । क्लान कह अनाव पैदा करता है जिसे जुगाली करने वाल पहुं जैसे कैल या भेड़ पसन्द करती हैं । क्लान कह जो भी सिकार का मास पसन्द नहीं होता ।

अनाऊ के पुरातालीय प्रमाणों से पता चलता है सामाजिक विकास में यह घटना ट्रास कैसपिया में उस तमस हुई जब सुखने का दूसरा चक आया। जुमाली करते बाले पाझों को पाल कर पूर्तिया के मानव ने बहु गति चुन. पार कर ली जो उस समय समाप्त हो गयी थी बब हु सिकारी से किसान बना। पूरानी चुनीती के उत्तर में इस बार उसकी नयी आवत ताति शो विभाग दिशाओं की ओर हुई। द्रास कैसपिया के कुछ किसान अपनी गति को केवल आगे बढ़ाते रहे। यो-ज्यों ऋडु अधिक सुखी होती बाती थी ने बाने बढ़ते जाते थे। वे ऐसी भीतिक परिस्तित के साथ ही रहते में कि कपने जीवन की गति की बहाते उद्देश ने अपनी अवस्थान की बदला, अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदला। विकाद स्वारों के इनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने देशी (धूख पड़ने की) चुनीतों का सामना दूसरे उस साथ किया। इन गूरेशियमों ने उन नखिल स्वारों को छोड़ दिया जहां रहना सम्भान नहीं था और अपने परिवार और अपने पद्मित साथ में में के सुख को लेकर स्टेप की अनाक्षेक पूषित एवं ना ये। ये भागे वे बनकर विवर में मोड़ों के सुख को लेकर स्टेप की अनाक्षेक पूषित एवं ना ये। ये भागे वे बनकर विवर में हों के सुख को लेकर स्टेप की अनाक्षेक पूषित पर बा गये। ये भागे व बनकर विवर में हों के सुख को लेकर स्टेप की अनाक्षेक पूषित पत्र में पर पर सामन स्वर्ध को छोड़ दिया वा और नव बर्जिन पहुमालक के काल के साधार पर अपना जीवन विताने लगे। वे सेट्र पर इसिल पात्र काल के काल के साधार पर अपना जीवन विताने लगे। वे सेट्र पर इसिल पात्र सुख ने सेट्र वितान ने साम विताने लगे। वे सेट्र पर इसिल प्रवृत्त आप कि उसकी सीमा से बाहर जावें जीन हु इसिलए कि उसके समारा अपना जीवन बना वें वें बात में से में।

यदि हुम उन खानाबरोधों की सम्यता की तुलना, जिन्होंने खेती का बन्धा छोड़ दिया और स्टेप पर बस गये, उनके उन बन्धुओं की सम्यता से करें जिन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया और खेती का कार्य करते रहे तो हुम देखें कि खानाबरोधी में अनेक विशिष्टताएँ हैं। पहली बात तो यह है कि पशु-पालन पीधों के लगाने से ऊँची कला है न्यों कि पशु-पालन में मानव इच्छायांकित तथा बृद्धि की विजय कम मर्यास्त वाले जीव पर होती है। किशान से गहेरिया बड़ा कलाकार है। इसकी सच्चाई सीरियाई पुराण की एक कथा में इस प्रकार है

"हीवा आदम की पत्नी थी, वह गर्भवती हुई और केन का जन्म हुआ ' उसका फिर एक गाई पैदा हुआ एवेल । एवेल मेडें पालता वा और केन खेत जोतता था । हुछ दिनों के बाद खेतर से उत्पक्त हुए जनके । वह देश्वर को भेट चताने के लिए लाया । एवेल भी मेड़ों के पहले जन कम कमो को मेट चढ़ाने के लिए लाया । ईश्वर ने एवेल की भेट स्वीकार की, केन की भेंट की और प्रमान नहीं दिया।"

खानवरोग का जीवन मानव कीसल की सफलता है। जो कठोर यास वह स्वयं नहीं खा सकता उसे उसके पालपु पण्य खाते हैं, और वह हुम और मास में परिवर्तित हो जाता है। और हा बिचार से कि उसके पश्चों को अनुपका और कियों रहेप से वस खानी से बनाना एकता है। इस बिचार से कि उसके पश्चों को अनुपका और कियों रहेप से सब खानी से बनाना एकता है। इस खतुओं के बक के अनुक्य अपने जीवन तथा गति को सावधानी से बनाना एकता है। वास्तविक यह है कि खानावरोगी के लिए बहुत ऊसे चरिए और आचार को आवश्यकता है और तिस कठिताई का सामना खानावरोग को करना पदता है वह विश्ती है जैसी एसिकामों की। जिस कठोर परिवर्तित पर उसने विवय प्राप्त की मोते खों से उसे वास बना लिया। एसिकामों की माति खानावरोग यो वास्तिक करतु तथा वातस्यितक चक्र के वास हो गये हैं। स्टेप में नेतृत्व महण करते शोध नहीं पर हम दिए में नेतृत्व महण करने शोध नहीं पर हमें यो वास्त्रवा के इतिहास के पन्नों में उनका चित्र अवस्था मिठता है। सम्य-समय पर अपने क्षेत्र को छोड़कर पढ़ोर को चित्र के पन्नों में उनका चित्र अवस्था मिठता है। सम्य-समय पर अपने क्षेत्र को छोड़कर पढ़ोर को चित्र के पन्नों में उनका चित्र अवस्था मिठता है। सम्य-समय पर अपने क्षेत्र को छोड़कर पढ़ोर को चित्र के पन्नों में उनका चित्र अवस्था मिठता है। की सम्बन्ध को शिक्ष सफलता भी उन्हें मिठती किन्तु से सार्व अपना इच्छा से तही हुए। जब खानावरोश लोग स्टंप छोड़कर किसानों की भूमि पर आये, उस्तीन आरों कर प्रथम किसी विवय स्वार अवस्था के कहा, वक्त की नहीं छोड़। वे मसीनबद्ध किसी देशी धारी स्वार्तिक हिन्त भारता है। स्वरित वह किसी टेवी धारी से मित्र विवय हिन्त से बार विवय स्वार अवस्था के कहा, वक्त की नहीं छोड़। वे मसीनबद्ध किसी टेवी धारी से परित हिन्त भारता है। किसी टेवी धारता से मित्र विवय स्वर स्वर का स्वर से वास विवय स्वर्य स्वर्य कर था।

ऐसी दो बाहरो वास्त्रवा है बिनके वे वास है—एक वास्ति जो उसे दावती है, हुसरी जो उसे बीबती है। कान-की बहुत सुखा पड़ने से उने दबकर स्टेप से बाहर निकलना पड़ता है जब उनके प्रति ने विकास में उनका रहना उसकी सहन-वास्त्रिक के बाहर हो जाता है, अर्थ कभीकभी उसे स्टेप से बाहर इसिल्ए जाना पड़ता कि उनके निकट सामाजिक चून्यक (कैकुम्य) में जो किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया के कारण विधिष्ठ समाव में बन जाता है वह बिच जाता है। जैसे जब शिष्ठ समाव में बन जाता है वह बिच जाता है। जैसे जब शिष्ठ सम्प्रता के बिचटन के कारण जनरेना होता है। ये कारण खानाबदोशों के अपने अनुभवों के बाहर की बाते है। यदि यह सर्वेकण किया जाय कि कब-कब खानाबदोशों ने शिष्ठि समाज के रिविहास में इस्तर्येण किया है। यदि यह सर्वेकण किया जाय कि कब-कब खानाबदोशों ने शिष्ठि समाज के रिवहास में इस्तर्येण किया है। ये सात्र सर्वेकण किया जाय कि कब-कब खानाबदोशों ने शिष्ठि समाज के रिवहास में इस्तर्येण किया है तो सभी हत्तर्यों के कारण करने किया है।

द्वायनवी ने इसी आधार पर विस्तृत खोज की है और इस अध्याय के बाद एक लम्बी सूची दी है, जो यहाँ नहीं दी जा सकती।—सम्यादक

यधिप ऐतिहासिक घटनाओं में खानावरोधों ने हस्तक्षेप किया है, फिर भी इनके समाज का कोई इतिहास नहीं है। एक बार जब वह अपने वाधिक कक्ष में आ गया खानावदोधों का गिरोह अनत्सकाल तक उसमें यूमता रह जाय, यदि कोई ऐसी बाहरी धासित उसपर अपना प्रभाव न बाले तिरोध में खानावदोधों का वचा नहीं चलता, जीर जो इस गिरोह को गित को समाज कर्फ उसके जीवन को समाजन कर दें। यह शिला उस धियिल सम्यता का दवाव है जो खानावदोधों के गिरोह को चारों के समाजन कर दें। यह शिला उस धियिल सम्यता का दवाव है जो खानावदोधों के गिरोह को चारो ओर से पेरे हैं। क्यों ईक्वर एवंल तथा उसकी मेंट का सम्मान करे और केन का न करे कोई धिस्त ऐसी नहीं है जो केन को एवंल की हत्या करने से रोक सके।

आधुनिक मौसम विज्ञान सम्बन्धी खोजो से पता चला है कि अपेक्षाकृत सुखे और नम ऋतुओ में विश्व भर में लय (रिच) के समान परिवर्तन होता रहता है। जिसके कारण किसान कभी एक क्षेत्र में, कभी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया करते हैं। जब सुखा इस दर्जे पर पहुँच जाता है कि खानाबदोशों के पास जितना ढोर है उसे उसके लिए चारा नहीं मिलता तो ये पशपालक अपने वार्षिक अभ्यस्त पथ को छोड़कर अपने निकट के उन देशों में घस पडते हैं जहाँ उनके तथा उनके पशओं के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री मिल जाती है। इसके विपरीत जब इतनी तरी हो जाती है जब स्टेप में बोये हुए धान्य और मुल (रूट) बाली खाद्य सामग्री उपजने लगती है तब किसान खानाबदोशो पर जवाबी हमला कर देते हैं। उनके आक्रमण के ढग एक समान नहीं होते। खानावदोशों का आक्रमण रिसालें (केवेलरी) की भाँति आकस्मिक आवेग से होता है। किसानों का आक्रमण पैदल सेना की भाँति धीरे-धीरे बढता है। हरएक कदम पर यह फावडे से अथवा भाप वाले हल से खोदता जाता है और सड़क तथा रेल का निर्माण करके अपने सचारण व्यवस्था को दढ़ करता जाता है। खानाबदोशों के हमले का सबसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण तुकीं और मगोलों का आक्रमण है जो एक को छोड़ सबसे अन्तिम सुखा के युग में हुआ था। किसानो के आक्रमण का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है जब रूस पूरव की ओर बढा । दोनों प्रकार के आक्रमण असाधारण है और जिस पर आक्रमण होता है उसके लिए दखदायी है। किन्त एक बात में दोनो समान है कि वे ऐसी भौगोलिक परिस्थिति के कारण होते हैं जिन पर नियन्त्रण नहीं हो सकता।

खानाबदोशों के बर्बर तथा आकिस्मक आक्रमण की अपेक्षा किसान का आक्रमण समय पाकर आक्रमत देश को अधिक कप्टकर होता है। यंगोलों के आक्रमण दोनीन पीड़ियों में समाप्त हो गये किन्तु उनके बदले में स्थियों ने वो उपनिवंधन (कीलोनाइवेधन) आरम्भ किया सह गर सी साल तक करता रहा—पहले कवाक पंक्ति के पीछे वो उत्तर के कराई के मैदान के चारों और पी, फिर ट्रायकैस्पियन रेलबे के किनारे जिसकी शाखाएँ दक्षिणी सीमा पर वारों ओर फी हुई है। खानाबदोश को दृष्टि में स्था के समाप्त किसानों को शक्ति उस दबाने वाले बेकन की मश्रील की शक्ति है जिसके हारा पविचमी उद्योगवाद अपनी हिम्स अस पा पा पर दिन के सित कालता है। उस दबाव में खानाबदोश या तो दक्कर नष्ट हो जाता है या उस दिन में निर्वाव वस्तु बक्कर निकलता है। प्रवेश के कि की सित पी परन्तु खानाबदोशों की मृत्यु की वींख शायर हो कभी सुनी जाती हो। यूरोपोय युद्ध में जब कै स्वत्व होता हो में स्वत्व की सड़क गोकटेप के तुक्तेमेंनों की हत्या करके बनी थी। परन्तु खानाबदोशों की मृत्यु की वींख शायर हो कभी सुनी जाती हो। यूरोपोय युद्ध में जब कै कि छः ल्याख आपमीनियाइसों के हुत्य कीन वें विसक्ष पता वर्ज कि छः ल्याख आपमीनियाइसों के हुत्य कीन वें विसक्ष पता वर्ज कि छः ल्याख आपमीनियाइसों के हुत्य कीन वें विसक्ष पता वर्ज कि छः ल्याख आपमीनियाइसों के हुत्य कीन वें विसक्ष पता वर्ज कि छः ल्याख आपमीनियाइसों के हुत्व कीन वें विसक्ष पता वर्ज कि छः ल्याख आपमीनियाइसों के हुत्व कीन वें विसक्ष पता वर्ज कि छः ल्याख आपमीनियाइसों के हुत्व कीन वें विसक्ष पता वर्ज कि छः ल्याख आपमीनियाइसों के हुत्व कीन वें विसक्ष पता वर्ज कि छः लाख आपमीनियाइसों के हुत्व कीन वें विसक्ष पता वर्ज कि छः काख आपमीनियाइसों के हुत्व कीन वें विसक्ष पता वर्ज कि छा काख परियों के हुत्य कीन वें विसक्ष पता वर्ज कि छा काख परियों के छुत्व कीन वें विसक्ष पता वर्ज कि छा काख परियों के हुत्य कीन वें विसक्ष पता वर्ज कि छा काख परियों के हुत्य कीन वाले विसक्ष पता वर्ज कि छा काख परियों के हुत्य कीन वें विसक्ष पता वर्ज कि छा काख परियों के हुत्य कीन वें विसक्ष पता वर्ज कि छा करा वाल विषक पता वर्ज की स्वाव क

का विनाश किया जा रहा था, और यह भी ऊपर की रूसी मुजाहक की आज्ञा से जो 'सबसे न्याय प्रिय मानव' कहा जाता था । '

यूरीश्रया में खानाबदोशों का विनाध समहबी शती में उसी समय से निश्चित या जब दो स्थादर (सिंडेंटरी) साम्राग्य मसकोवों और मंत्रू ने अपनी-अपनी बहिं यूरीश्रयाई स्टेंग की दो विपरीत विद्याओं से फैलायी। आज जब हमारी परिचयी सम्यती ने क्यांनी वोहिं विचक के नारी और फैला रखी है, उन खानाबदोधों को उनके अपने प्राचीन निवासों से निकालने के लिए स्थान कर रही हैं। कैनया में नसाई चरावाहों को साफ करके यूरोपीय किसानों के लिए स्थान बनाया गया है। सहारा में हमीशान जो अपने रेगिशतानी मृत्ति को अगन्य समझते थे, आज बने बेंदे हिंक हवाई जहां करी. आठ पहिए वाली कारियों उन्हों से एक ही है। अदर में मी, जो अफेसियाई खानाबदोधों का पुराना निवास स्थान या आज बद्दुओं को फलाहीन (फिलान) कनाया वा रहा है। और यह भी फिलान वे नहां वर्षों के सरता रूप अपने अपने स्वाप्त कर को के बादसाह मुसलमान विगुक्ताची (सूर्यप्त न नहां वर्षों के सरता अब्दुत अजी अल साऊद की निरिचन तीति के अनुमार। अब बहालों अध्याति अपने कर में है। अपनी शांचिक समस्माओं के बहात नार साथि आपने का अनुमार। अब बहालों अध्याति अपने के सम्पति को प्राची शांचिक समस्माओं को देहोल सम्पो, पताल तोड कूमों से तथा अमरीनों तेल की कम्पतिनों आप प्रवास करके सक्कार तथा हा प्रवास करके सक्कार तथा स्वाप्त अपने आपना आपना करके सक्कार तथा स्वाप्त अपने वार्षा कर स्वाप्त अपने साथ आप गाया।

इस प्रकार एवंक को केन ने मार डाला और हम यह देखने की चेप्टा करेंगे कि केन का अधिशाप हत्यारे पर पड़ा। समुचित कथ से पड़ रहा है। 'अब मुझे पूजी का अधिशाप मिला है जिसने तेरे हाथों से तेरे माई का रक्तगान करने के लिए अपना मुंह बोला है। जब तू खेत को जोतेगा, आज से तुझे उसकी शक्ति नहीं प्रचाहीगी, पच्ची पर तु आजारा चमा करेगा।''

केन के शाप का पहुला भाग तो बिना प्रभाव के रहा । क्यों के प्रश्न पत्राजिततान में खेती करने बाला मुखी स्टंग से उपक नहीं प्रभाव कर तकत, बह ऐंग्रे प्रदेशों में चला गया जहां का जलवातु अनुकूल था । वहां से उद्याग की प्रशासक शक्तित करूर वह छोटा और अपनी तथा एवंक के चरावाह का दावेदार हुआ। अभी देखता है कि केन इस उद्योगीकरण का जिसका उसने निर्माण किया है मालिक होगा कि दास । सन् १९३३ में जब विश्व की नथी आर्थिक व्यवस्था के हाल होने और नण्ट हो जाने की आयका थी यह असम्भव नहीं या कि एवंक की हत्या का बदला पूरा हो जाता और जो खानावदोख मुनप्राय था वह जीवित रहता और देखता कि हमारर हुस्मारर विश्वव्य होकर शिओंल के पास जाता।

#### (२) उसमानली बंश

इतना उन सभ्यताओं के सम्बन्ध में कहा गया है जिनकी सम्यता भौतिक चुनौती के प्रति

१. ए० बे० ट्वायनबी : व वेश्टर्न क्वेस्चन इन ग्रीस एष्ड टर्की, पृ० ३३६-४२ ।

२. जेनेसिस ४, ११-१२।

यदि ट्वायनवी सन् १८४५ में लिखते होते, जब कि यह सम्यावक लिख रहा तो इस विवरण में केवल सन् के ही परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती :—सम्यावक

असाधारण शक्ति का प्रयोग करने के फलस्वरूप अविकसित रह गयी। अब हम उन पर विचार करेंगे जिन्हें भौतिक नहीं, मानवी चुनौती का सामना करना पढ़ा ।

विस महान् चुनौती का परिणाम उसमानिया प्रणाली से उत्पक्त हुई, वह भी खानाबरोघो का अपने स्टेप के निजास स्थान से नये स्थान पर जाना । उनके सामने ही यह समस्या भी थी कि नये भागत समाव पर जाना । हमने पहले देखा है कि किय प्रकार आयाद खानावदीय जब अपने स्टेप के परागाह से निर्वाधित हुए और साधनहीन प्रदेश में फ्रेंस गये । तब उन्होंने जिन जालभी लोगों पर विजय पायी थी उनके साथ ऐसा व्यवहार करने की बेच्टा की जीवा या तो वें मनुष्यों के डोर थे या भंदी के महर्दिय के बजाय उन्होंने अपने की मनुष्यों का गड़ेरिया बनाने का प्रवत्त करता पत्रुवों को पा वह उन उनके माध्यम से स्टेप की बात को अपने भोजन के पर प्रवत्त करता है हमा पर आवारों ने (दूसरे खानावदीयों ने भी ऐसा ही किया है) । उपजाक घरता से भोजन उत्पन्न किया । टेप पर वे पणुओं के मास को खाते थे जो थास पत्रकर बनता पा अब वह पाचन के माध्यम से नहीं विजित मनुष्यों से परिश्रम कराकर उनके उपजाये अन्न को खाते थे । यह तुलना किसी सीमा उन्हें शिलत मनुष्यों से परिश्रम कराकर उनके उपजाये अन्न को खाते थे । यह तुलना किसी सीमा उन्हें शिलत मनुष्यों से परिश्रम कराकर उनके उपजाये अन्न को खाते थे । यह तुलना किसी सीमा उन्हें शिलत मनुष्यों है परिश्रम कराकर उनके उपजाये अन्न को खाते थे । यह तुलना किसी सीमा उन ही शिलत मनुष्यों है परिश्रम कराकर उनके उपजाये अन्न को खाते थे । यह तुलना किसी सीमा उन ही शिलत मनुष्यों है परिश्रम कराकर उनके उपजाये अन्न को खाते थे । यह तुलना किसी सीमा उन ही शिलत मनुष्यों है परिश्रम कराकर उनके उपजाये अन्न को खाते थे । यह तुलना किसी सीमा उन ही शिल कैटती है, परीक्षा करने पर इसमें एक वहा बोध

स्टेप पर बाताबदोशों तथा पशुओं का जो समाज है वह बैसी भौतिक परिस्थिति से रहने के बहुत हो उपयुक्त है। और बाताबदोश वास्तव ने अपने अमानव साथियों अर्थात् पशुओं के गति परजीवी (पैरेसाइट) नहीं है। वहाँ एक दूसरे से लाभ उठाते हैं। पशु दूध ही नहीं अपने मास से बाताबदोशों को सहास्ता करते हैं, बाताबदोग भी अपने पशुओं के चारे का प्रकल्प करते रहते हैं। एक दूसरे की सहायता बिना दो में से एक भी अधिक दिनो तक जीवित नहीं रह सकता मा। किल्नु बेतो तथा नगरों के बाताबरण में स्टेप से निर्वाधित बाताबदोशों और स्थानीय 'मानव डोरो' का समाज आधिक दृष्टि से अनुपयुक्त हैं। क्योंकि इन मानवों के पहरियों आदि हिन्दि से मण्डे होती, राजनीतिक दृष्टि से बेकार है, इस्किए परजीवी है। आधिक दृष्टि से गहिरिये नहीं रह जाते जो अपने डोर की देख-रेख करें। ये नर-मधुमक्खी (ट्रोन) की भांति अकर्मण्य हो जाते हैं और परिजमी मक्खियों का खोषण करते हैं। ये अफ-उत्पादक सातक वर्ग बन चित्र अच्छी होती।

इस कारण खानाबदोश विजेताओं ने जितने साम्राज्य स्थापित किये वे सब जत्यी हो नष्ट होने छंगे और उनकी असासिक मृत्यु हो गयी। महान् मार्गाखी इतिहासकार इस्त्रखाइन (१३३२-१४०६ ई०) खानाबदोशी साम्राज्यों को ध्यान से एखे हुए था जब उसने हिसाब ज्ञापा कि साम्राज्यों की आयु तीन पीड़ी अर्चाल्य एक सौ बीस वर्ष से अध्यक्त नहीं होती। एक बार जब विजय प्राप्त कर जी तब खानाबदोश विजेता का जय होने छगता है। वहने अपने तत्व से बाहर हो जाता है और आर्थिक देण्टर से बेकार हो जाता है। इसके विचारीत उसके मानवी डोर शिक्त जिंदत करते हैं क्योंकि वे अपनी ही झरती पर एहते हैं जीर आर्थिक दृष्टि से उत्पादक बने रहते हैं। ये 'पानवी पण्च' अपने गृहेरिया अधिकारियों को निफासित करके अथवा उन्हें अपने में मिलाकर अपने मनुष्याल को स्थापित करते हैं। स्लावो पर आवारों का राज्य पवास वर्षों से कम रहा और इतने प्रयाणित कर दिया कि स्लावों का निर्माण हुआ और आवारों का विनाश । परिवमी हुआ को हामाज्य केवल एक व्यक्तितविद्याल अंजीवन कालतक रहा । ईरात तथा इराक में मंगील के बालों का मामाज्य करती गाल से कम रहा और दक्षिणी चीन में भी बातों का मामाज्य इतसे अधिक नहीं रहा । मिल में हाइसकों (गडेरिया राजे) का साम्राज्य करिनाई से सौ साल रहा होगा । ये अपवाद अवस्य ये कि उत्तरी चीन पर मंगील तथा उनके पूर्वक किन दो सौ साल (१४४-१३६८ ६०) से अधिक शावन करते रहे और ईरान तथा इराक पर पाधियन साबे तीन सौ साल से अधिक (१४४-१३६८ कि) से उत्तर पर पाधियन साबे तीन सौ साल से अधिक (१४० बी०सी०—२२६।२३२ ई०) तक राज्य करते रहे ।

इस तुलना के मानक (स्टैडर्ड) से परम्परावादी ईमाई जगतु पर उसमानिया ताप्राज्य अद्वितीय था। यदि हम इस साम्राज्य की स्थापना सन् १३०५ ई० मे सेवेडोनिया की पराज्य से माने और उनके बनाव का आरम्भ सन् १७०५ ई० मे कुनुक--किनावीं की स्सी-कुर्ते सीम्ब से माने और उनके उत्कर्ष और अपकार्य के ममय को छोड़ दे तो लगभग चार सी साल होते हैं इसके इतने दिन तक रहने का क्या कारण है। इसका कुछ कारण तो यह है कि उसमानछी बस्य, यद्यपि आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त सा, उसने एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की कि परम्परावादी ईसाई जगतु की सावंशीम राज्य मे परिवृतित किया, जो यह स्वय बनने में असमर्थ या। क्लिन्द इसरे कारण मिल मकते हैं।

हमने देखा है कि आबार तथा उनके समान और खानाबदीय जातियों जब रेगिस्तान से उपजाक समीन पर आती है तब वे मनुष्यों के गडेरिया बनने की चेच्टा करती है किन्तु असफल रहती हैं। उनकी असफलता से हमें आपने असफल खानाबदीश जिल्होंने उपजाक स्वानाबदीश जिल्होंने उपजाक स्वानाबदीश जिल्होंने उपजाक स्वानाबदीश जिल्होंने उपजाक स्वानाबदीश जिल्होंने से खेटा नहीं की जैता साथी उन्हें स्टेंग में मिला थां। स्टेंग में के कर मनुष्य-गडेरिये और उनका डोर ही नहीं रहता। उन पश्चों के जीतिस्त जिन पर वह अपना जीवनयापन करता है, जोर भी भी कही हैं के उत्तर, ऊंट जी रोध को उत्तर असके सफलता की कुली। अब और माय को मनुष्य के लाभ हेता, ऊंट जी रोध को अंति उनकी सफलता की कुली। अब और माय को मनुष्य के लाभ हेतु बनाने के लिए पालना पडता है अपि पहला कि किन्ता है। हु हो, ऊंट और थोड़ को काम के लाभ करना ने किए पालना पडता है अपनिय सामानदीश की सहाय पहता है। मनुष्य के जीविस्त इसरे जीवधारियों को प्रशिव्ध करना खानावदीशों के उत्तर की सफलता है। इसी खानावदीशों करना पत्तता है। मनुष्य के जीविस्त इसरे जीवधारियों को प्रशिव्ध करना खानावदीश के उत्तर है। सी खानावदीशी करना को स्थायर परिस्थितियों के अनुष्य बनाने में उत्तर स्वान्य के स्वतर के स्वतर स्वतर है। सी खानावदीशी करना को स्वावत स्वतर है। और हती के कारण उद्यमानिया साम्राज्य में अततर है। और हती के कारण उद्यमानिया साम्राज्य की उत्तर की साम्राज्य के स्वतर है। में स्वतर के स्वतर में प्रशिक्ष किया विस्ते अपने साम्राज्य की रक्षा की और उत्तर है। बीर हती के कारण उद्यमानिया साम्राज्य की उत्तर की सी उत्तर हों की सहासता से 'मानव-वन्नुकों में मुम्यवस्था रखी।

दासो से सैनिक और शासक बनाने की अद्भुत प्रया वो खानाबदोशों की प्रतिभा के अनुकूछ है और हम छोगों के प्रतिकृष्ठ, उसमानियों को खोज नहीं थी। यह बात हम दूसरे खानाबदोश साम्राज्यों में भी पाते हैं जो उन्होंने स्थाबर जातियों पर स्थापित किया था। और यह प्रथा उन्हों में पायी जाती है जो अधिक दिनों तक टिके।

पाष्टियन साम्राज्य में भी दाल-सैनिको का आभास मिलता है क्योंकि एक सेना ने जिसने मार्क एनती की सिकन्दर महान् के तक्क करने की महत्त्वाकाला को पूरा होने नहीं दिया उसमें ५०,००० कुछल सैनिको में ४०० स्वतन्त्र नागरिक थे। इसी प्रकार और इसी डंग पर अक्षासी खलीको ने स्टेप से तुर्की दासो को खरीद कर और उन्हें अच्छे तीनको तथा शासको में प्रशिक्षत कर अपने आधिका कर ने मुख्यित रखा। कारकोश के उम्मयी खलीका ने वयने पढ़ीसी फाको से दासो को लाकर शरीर रखक नियुक्त किया। काक लोग अपने सामने के काको राज्यों से लोगों को एकड कर लाये जाने से कारकोश के दासो के शाबार में देवा करते थे। जो बर्बर इस प्रकार एकड कर लाये जाने से दे स्लाव होते से, इसी से अग्रेजी भाषा में 'स्लेब' (दास) की उत्पत्ति हुई।

इसी प्रकार का एक और विख्यात उदाहरण मिल्ल में ममलुको का शासन है, अरबी में ममलक का अर्थ है 'अधिकृत', जिसपर अधिकार हो । ममलूक पहले-पहल उस बदा के दास थे जिसे अयबी सलादीन ने चलाया था । सन् १२५० ई० में ये दास अपने मालिको से स्वतन्त्र हो गये और अयबी दास प्रथा को स्वय व्यवहार में लाने लगे। ये भी बाहर से दास खरीदा करते थे। कठपतली खलीफा के पीछे यही दासों का घराना मिस्र और सीरिया पर शासन करता रहा और सन १२५० से १५१७ तक पराक्रमी मगोलों को फरात की रेखा तक रोके रखा, जब उन्हें उनसे भी बली उसमानलियों के दास परिवार ने पराजित किया । परन्तु इस समय भी उनका अन्त नहीं हुआ क्योंकि मिस्र में उसमानिया शासन के समय भी उन्हें इसी प्रकार दासों के खरीदने और उन्हें प्रशिक्षित करने की छूट थी। जब उसमानिया शक्ति का ह्वास होने लगा, समलको ने अपने को फिर शक्तिशाली बना लिया और अठारहवी शती में मिस्र के उसमानिया पाशा ममलको के उसी प्रकार राजबन्दी हो गये जैसे तुकीं विजय के पहले कैरीन अब्बासी खलीफे थे। ईसा की अठारहवी और उन्नीसवी शती में यह प्रश्न विचारणीय हो गया कि मिल्ल का उसमानिया वशज ममलको के हाथ में जायगा कि किसी यूरोपीय शक्ति के-नैपोलियन वाले फास के अथवा इस्लैंड के । अलबानिया के एक मुसलिम मुहम्मद अली ने अपनी प्रतिभा के बल पर दोनो सम्भावनाओं को समाप्त कर दिया । किन्तु उसे ममलुको के नियन्त्रण करने से उससे अधिक कठिनाई हुई जितनी अंग्रेजो अथवा कासीसियो को दूर रखने में हुई । उसने अपनी योग्यता और नशंसता से और यरेशियाई तथा काकेशियाई जनवल को लेकर इन दासों की सेना को नष्ट किया जिन्होने पाँच सौ साल से अधिक तक मिस्र की विदेशी भूमि पर अपने को जीवित रखा।

अनुशासन में तथा संगठन में ममनूक दास घराने से कही अधिक श्रेष्ठ वह बाद का दास घरान वा जिसे उसपानिया बड़ ने परस्परावादी ईसाई बगत् पर शासन करने के लिए स्वापित किया था । बानावदीशी विजेता के लिए यह बहुत कठिन कार्य था कि किसी विदेशी सम्यता के सोरे समझ पर शासन स्थापित करें । किन्तु इस साहसी कार्य के कारण उसमान और उनके वंश में सुकेपन महानू तक (१२५०-६६ ६०) इन खानाबदीश शासकों को अपने सामाजिक गृगों को पूर्ण कर से व्यवहार से लाना पढ़ा।

एक अमरीकी विद्वान् ने उसमानिया दास घरानो की इन विशेषताओं के अध्ययन को इन शब्दों में व्यक्त किया है।  $^{7}$ 

उसमानिया राज्य-व्यवस्था मे ये तो सम्मिलित थे। सलतान और उनका परिवार, उनके घर के कर्मचारी, शासन से कार्यकारी (एकजिक्युटिव) अफसर, पैदल तथा रिसाला सेना, अनेक सबक जिन्हें सेना में कार्य करने के लिए जिल्ला दी जाती थी. दरबार और शासन । ये लोग तलबार, लेखनी और दण्ड के आधार पर शासन करते थे। न्याय को छोडकर जो शरीयत के नियमों द्वारा होता था और बोडे उन कार्यों को छोडकर जो विदेशी गैर-मसलिम प्रजा के हाथो में था. शासन का सारा कार्य ये चलाते थे। गैर-मसलिम शासन व्यवस्था की विशेषता यह थी कि इसमें कल अपवादों को लोडकर बड़ी लोग ये जो ईसाइयों के बगज थे. दसरी बात यह थी कि इम संस्था का प्रत्येक सदस्य सलतान का दास होकर आता था और चाहे वह धन, प्रतिष्ठा और शक्ति में कितना भी महान हो जाय, जीवन भर वह सुलतान का दास ही रहता था। 'राज परिवार भी दास परिवार में ही बा (क्योंकि) सुलतान की सन्तानों की माता दासी होती बी-मुलतान स्वय दास का पुत्र होता था । सुलेमान के समय से, बहुत पहले से, सुलतानों ने राजधाराना में विवाह करना बन्द कर दिया था. अपनी सन्तानों की माता को पत्नी का नाम नहीं दिया करते थे । उसमानिया व्यवस्था मे जान-वझकर दासो को राज का मन्त्री बनाया जाता था । चरवाहो और हलबाहों को वे लाते थे और उन्हें दरबारी बनाते थे और अपनी राजकुमारियों का पति । बे ऐसे यक्कों को लाते थे जिनके पितामह सैकडो वर्षों से ईसाई थे और बढ़े-बड़े इस्लामी प्रान्तो का उन्हें शासक बनाते थे और अजैय सेना में उन्हें सैनिक तथा सेनापति बनाते थे जो ईसाइयो को हराकर इस्लाम का झण्डा ऊँचा करने में अपना गौरव समझते थे। उन मौलिक आचारो की. जिन्हें हम 'मानवी प्रकृति' कहते हैं. बिलकल परवाह न करके. तथा उन धार्मिक तथा सामाजिक आग्रहों की भी (प्रिजडिसेज) जिनकी गहराई उतनी होती है जितनी जीवन की, उपेक्षा करके उसमानिया व्यवस्था में बच्चों को माता-पिता से सटा के लिए अलग कर दिया जाता था। उन्हें जीवन के कियाशील काल में परिवार की चिन्ता से निवत्त कर दिया जाता था। वे अपने पास किसी प्रकार की सम्पत्ति नहीं रख सकते थे। यह भी उन्हें बचन नहीं दिया जाता था कि उनकी सन्तानों को इन दासों की सफलता तथा त्यान का फल मिलेगा । इस बात की परवाह न करके कि इनके पूर्वज कितने बड़े ये अथवा इनसे क्या पहले की विशेषता है, वे उन्नत या अवनत कर दिये जाते थे। उनको विचित्र विधियौं नीतियाँ तथा धर्मकी शिक्षा दी जाती थी। और इस बात का उन्हें सदा ध्यान दिलाया जाता था कि उनके सिर पर तलवार लटक रही है जो किसी समय किसी अद्वितीय व्यक्ति अयवा विशिष्ट जीवन को भी समाप्त कर सकती है।

शासन में से स्वतन्त्र उसमानिया रईसो को अलग रखना इस तन्त्र की विचित्र व्यवस्था थी किन्तु परिणाम से इसका औचित्य सिद्ध हुआ। क्योंकि जब सुलेमान के राज्य के अन्तिम दिनों

ए० एच० लाइबाइयर: व गवर्नमेस्ट आव वि आटोमन एन्यायर इन व टाइम आव सुलेमान व मैन्मिफिसॅट,—पु० ३६, ४५–४६, १७-४८ ।

में स्वतन्त्र मुसलिम लोग शासन में जबरदस्ती घुसे, राज व्यवस्था तहस-नहस होने लगी और उसमानिया साम्राज्य का विनाश आरम्भ हो गया।

जब तक पहले वाली व्यवस्था क्रमुणा थी और मुसलिम स्नोतो से रॅगस्ट जाते रहें। विषेषों से युद्ध में मन्दी बनाकर, या ताशों को बाजार से खरीस्तर कथाना अपनी इच्छा से दासों की मन्दी होती रही। कभी-कभी अपने राज्य में ही जब रस्ती मन्दी जी जाती थी। रैगस्टो को बहुत सिस्तार से शिक्षा होता जी थी और प्रत्येक स्तर पर स्विधेष्ठता का प्रशिक्षण होता था। अनुसाधन कठोर होता और दण्ड भी कूर। किन्तु सदा प्रोत्साहित किया जाता था कि वे अपनी महस्वाकाला को दूरा कर सकते है और ऐसा करें। हर एक युक्क जो उसमानिया बादधाह के दास परिवार में सम्मिलत होता था जानता था कि के किया वात या मन्दी हो सकता हूँ और मेरा भविष्य मेरी शक्ति की से योग्यता पर निर्मेर है।

इस थिक्षा प्रणाणी का विस्तृत तथा सबीव वर्णन बेलवियम के बिद्वान् तथा राजनीतिक ओजियर गिसेलिन डिबल्सबेने किया है। यह मुख्यान महान् के दरबार में राजदूत थे। इनका वर्णन उसमानिख्यों की जितनी प्रशंसा करता है उतना ही परिचमी ईसाई जगत् की निन्दा।

बह लिखते हैं—'मैं तुर्जों को इस प्रया से ईप्यों करता हूँ । तुर्जों का सदा यह स्वभाव रहा है कि जब कभी उन्हें ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसकी वीधाया जलाधारण होती तब वे उतने ही प्रसन्न होते हैं मानो उन्हें बृह्यून्स मोती मिल जाया है। और उसकी को कुछ योध्यता होती है और जो जीव होती है उसके परिकार के लिए कुछ भी उठा नहीं रखते, विशेषत: यदि उसके सैनिक गुण हो। हम परिवम बालों का जसपुत्र भित्र कर है। परिवम में यदि अच्छा कुत्ता, या बाज (वसी) या थोबा हमें मिल सकता है तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे धोधक से आधिक एंड बनाने के लिए जो कुछ भी बन पड़ता है करते हैं। जहांतक मनुष्य का प्रस्त है, मान कोशिक्य कि हमें विशेष योध्यता का व्यक्ति मिल गया, तो हम समझते हैं कि उसे खिसित करना हमारा काम नहीं है। हम परिचम बाले थोड़े, कुत्ते या बाज को प्रशिक्षत करके अनेक प्रकार के जानन्द उठाते हैं और तुर्क मनुष्य के गुणों से, जिसका आचार और वरित्व शिक्ता वे परिकृत किया गया है, और जिससे कारण बहु पत्न है बहुत ऊँचा तथा और वरित्व शिक्ता विश्व है। "

आगे चलकर यह यथा नष्ट हो गयी क्योंकि तभी चाहते ये कि अधिक से अधिक सुविधा हमें मिले ! हिता की सोलहबी खाती के जार में बानिसारी हेता में हबिधयों को छोड़कर प्रस स्वतन्त्र मुस्तकामों को मर्ती होने लगी । संक्या बढ़ गयी । सम ही बनुषात्राक और दस्ता पटने लगी । समहबी घाती के बीच ये मानवी रसक-कुत्ते 'अइति की ओर औट गये' और भेड़िये हो गये जो बादखाह के मानवी डोरों की रक्षा करने के बनाव उन्हें तम करने लगे । परम्पावादी हैताई प्रजा को, त्वतने उसमानिया शासन को स्वीकार कर लिया था जब छोखा हुआ कि हमने दनते सुकह कर ली थी। सन् १६८८-९९ में जब उसमानिया साम्राज्य और परिवर्षी हैवाइयों में

ओ० बी० वसबेक : लैटिन को पुस्तक बिसमें तुकों को सैनिक संस्था का वर्णन है।
 तुकों के सुस्तान की पैवक सेना। —-अनुवाबक

महायुद्ध हुआ, उसमानिया प्रदेश का एक टुकड़ा ईसाध्यों ने जीत लिया और यह जीत का सिलसिला १९२२ ई० तक जारी रहा । उसमानिया अनुशासन तथा दसता पश्चिम की ओर निश्चयरूप से चली गयी।

उसमानिया दास घराने की व्यवस्था नष्ट हो जाने से एक बात प्रकट हो गयी कि उसका मूल दोव उसकी ददता (रिजिडिटी) थी । एक बार यन्त्र में गडबडी हो गयी, फिर न तो उसकी मरम्मत हो सकती थी. न उसका प्रतिरूप बन सकता था । सारी व्यवस्था भयावह स्वप्न के समान हो गयी थी । और बाद के तुर्की शासक अपने पश्चिमी वैरियों की नकल मात्र करते थे । यह नीति आधे मन से और अयोग्यता से काम में लायी जाती थी किन्त जन्त में पूर्णरूप से इसका पालन हमारे यग में मस्तफा कमाल ने किया। पर परिवर्तन उतना ही आश्चर्यजनक तथा शक्तिशाली था जितना पूराने उसमानिया राजनीतिको के काल में दास-व्यवस्था। किन्तु इन दोनों प्रयाओं की तलना से दास-व्यवस्था के दोष प्रकट हो जाते हैं । उसमानिया दास घराने के निर्मानाओं ने ऐसा साधन तैयार किया था जिसके दारा वे योडे खानाबटोश जो अपने निवास . स्टेप से निकल आये थे, अजनबी ससार में अपनी स्थिति दृढ ही नहीं रख सके बल्कि एक ऐसे बडे ईसाई समाज में शान्ति और व्यवस्था कायम रख सके, जो छिन्न-भिन्न हो गयी थी और उससे भी महान ईसाई समाज के जीवन को भयावह परिस्थिति में डाल दिया था, जिसकी छाया आज समस्त संसार पर है। बाद के तुर्की राजनीतिकों ने केवल उस रिक्तता की पूर्त की है जो पूराने अद्वितीय उसमानिया साम्राज्य के लोप हो जाने से निकट पर्व में हो गयी थी। उन्होने उस शन्य स्थान पर पहिचमी ढाँचे पर तकीं राष्टीय राज के रूप में बना-बनाया गोदाम खड़ा कर दिया है। इस साधारण ब्राम-भवन में निवास करने में अविकसित उसमानिया सभ्यता के तुर्की उत्तराधिकारी उसी प्रकार सन्तुष्ट है जैसे उन्हीं की बगल में पद्मराये (फिसलाइज्ड) सीरियाई सभ्यता के उत्तराधिकारी यहदी अथवा सडक पार वाले अकाल प्रमुत मुदूर पश्चिमी सभ्यता के उत्तराधिकारी आयरिश। ये अब 'विचित्र जाति' की परिस्थिति से बचकर साधारणतः सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

जहीं तक दास बराने का प्रस्त है, उसका वहीं हाल हुआ जो उस पहल्खे कुत्ते का होता है जो बिगड बतात है जोर भेड़ों को तम करने लगता है। १८२६ में प्रीक-तुकों के युद्ध के बीच महसूद दितीय ने निष्टुत्ता से उसका अन्त कर दिया, ठीक पन्छ साल बाद जब उसी प्रकार की सस्था ममल्कों का दिनाया महसूद की नाम मान की प्रजा ने मिस्र के मुहम्मद अली ने किया, जो कभी उनके दिस कमी प्रतिद्वी बनते थे।

#### (३) स्यार्टन

उतमानिया संस्था, जहाँतक जीवन में सम्मव हो सकता है प्लेटो के रिपब्लिक के आदओं के समीप थे। किन्तु यह निश्चित है कि प्लेटो ने जब अपने मूरोपिया की कप्पना की, उसके मन में स्थार्टों की सस्पाएँ रही होगी और वर्षाप उसमानिया के तथा स्थार्टन सैनिक कार्यों के विस्तार के कारण अपनर का, उनकी 'विविच संस्थालों में निकट की समानता भी थी जिसके आधार पर इन्होंने अपने असाधारण शीर्य के कार्य सम्भव किये।

जैसा हमने अपने अध्ययन के पहले उदाहरण में (पृ० ४) में बताया था कि जब ईसा के पहले आठवीं शती के सभी हेलेनी राज्यों को समान चुनीती का सामना करना पड़ा और वहाँ की जनसंख्या स्पार्टनो ने अपनी शनित के प्रयोग करने में उसी प्रणाली का सहारा लिया जो उसमानलियों ने लिया था। केवल उन्हें नयी परिस्थित के अनुकृत बना लिया था। अन्तर दशना था कि उसमानली शासको ने 'खानाबदेशों को समृद्ध परमप्ता' का सहारा लिया था। त्यार्टनो को की सम्बार्ष उन डोरिबी (डोरियन) बर्बरों के आदिम सामाजिक व्यवस्था से ली गयी थी जिन्होंने मिनोई जनरेला के परवात् यूनान पर आक्रमण किया था। हेलेनी किवरन्ती के अनुसार यह लाइकरास की देन हैं। किन्तु लाइकरपस मनुष्य नहीं देवता था, और इसके वास्तविक प्रणेता ईसा के पूर्व

उसमानिया व्यवस्था के अनुसार स्पार्टन व्यवस्था में भी मानव प्रकृति की नितान्त अवहेलना थी विसक कारण उसमें बसता भी भी और कठोरता भी और उसी के कारण उसका अन्त भी द्वारा । स्पार्टी के 'अगोमें 'उसमानिया दास-पराने को चाँति नहीं थे । यह वात नहीं भी कि वन्त त्या चंग्ने के पूर्ण उसका अन्त भी द्वारा । स्पार्टी के 'स्वतन्त नागरिक जमीदार उसमानिया साम्राज्य के स्वतन्त्र मुश्तिक्य जमीदार उसमानिया साम्राज्य के स्वतन्त्र मुश्तिक्य जमीदारों ते विककुल फिल थे । मेकेनिया पर स्पार्टन वासन कायम रखने का सारा उसरायिक्य क्रियो पा था। अरके स्थार्टन को वरायत्र पर स्पार्टन वासन कायम क्राय्य के स्वतन्त्र कारा उसरायिक्य क्रियो पा था। अरके स्थार्टन को वरायत्र पर स्पार्टन वासन कायम क्राय्य कायम हो, वी आती भी । यह धरती मेकेनियाई दास जोतते-बीते थे बीर इनकी उथ्य इतनी होती थी क्रियार्टन बीराय्य वाकक यदि दुर्वेळ हुआ तो सरते के किए निराय्य छोड़ दिया जाता था, नहीं तो उसे साववें साल से अपनी सारी शक्ति कठोर के किए निराय्य छोड़ दिया जाता था, नहीं तो उसे साववें साल से अपनी सारी शक्ति कठोर सैनिक विश्वम स्थापन क्राय्य के विश्वम क्षाय अपनी सारी शक्ति करोर सैनिक विश्वम स्थापन क्षाय अपनी सारी शक्ति करोर सैनिक विश्वम स्थापन के सामने प्रविद्वाद्वालाओं में सीम्पिकत होती थी । इसका अपनी सारी सिकसार में स्थापन में ने स्वय-पुरंप जनता सामने प्रविद्वाद्वालाओं में सीम्पिकत होती थी । इसका वासों में विद्वादी करीमान आयापन को सेमम प्राप्य क्षाय करायानिया अधित करली होती थी । इसका व्यवस्थान वासों सेमम स्थापन करता सेमम प्राप्य क्षाय अध्य अध्य स्थापन आयापन के सिक्य मान करली विवास करता स्थापन आयापन के सिक्य मान करली विवास करली स्थापन आयापन के सम्य उपसीचता अधित करली होती थी । इसको विवास विवास विवास अध्य स्थापन आयापन के सम्य स्थापन आयापन के स्थापन आयापन के स्थापन आयापन स्थापन आयापन क्यायन स्थापन आयापन स्थापन आयापन स्थापन आयापन स्थापन आयापन स्थापन आयापन स्थापन आयापन स्थापन स्थापन आयापन स्थापन स्थापन आयापन स्थापन स्थापन आयापन स्थापन आयापन स्थापन आयापन स्थापन आयापन स्थापन स्थापन आयापन स्थापन स्थापन

ने 1 सन्तानोत्पत्ति कहे युवनन (यूनेनिक) नियमों के अनुवार नियमित्त था। यदि कोई पुष्ठ युक्ते होता था तो उसे प्रोत्साहन दिया जाता था कि बरुवाली व्यक्तिय अपने परिवार में कच्चे पैदा करा के। प्रश्नाक के अनुवार— दूतर गानत समाज में केवल बरुतीलता और कृता अभिमान है जो इस बात का तो ध्यान रखते हैं कि उनकी कृतियों और घोडियों के लिए दो बच्चे उत्तरम करते के लिए अच्छे जोड़े मोल या मंगनी लाते हैं किन्तु अपनी दिश्यों को तालों में बच्द रखते हैं कि केवल अपने पति हो सिक्तों को तालों में बच्द रखते हैं कि केवल अपने पति हो ही स्वना उत्तरम करें। मानो यह पति का कोई अधिकार है चाहे वह रोगी हो, पानल हो अथवा बुढ़ा हो। "र

पाठको ने प्लूटार्क के विचार और उसमानलियों के दास-घरानो पर बसबेक के विचारों की जिसका विवरण पहले दिया गया है समानता देखनी होगी ।

स्पार्टी की व्यवस्था तथा उसमानिया व्यवस्था की मुख्य बातें समान थीं जैसे निरीक्षण, चुनाव, विश्वयंवसता और प्रविद्वारिद्वा के प्राप्त, और रीनों में ये बातें केवक विश्वण काल तक नहीं थीं। रपार्टन तिरफ्त ताल तक तेना में काम करता था। वृद्ध बातों में जानिसारियों के जिडक रुक्त काम करता था। वृद्ध बातों में जानिसारियों के जिडक रुक्त काम करता परता था। आनिसारियों के विवाद करने के रही तक सम्यव हो रोका जाता था, किन्तु यदि उन्होंने विवाद किया तो विवादितों के टोले में रहना पढ़ता था, स्पार्टनों को विवाद के किए विवाद किया जाता था। किन्तु वे गाईस्थ्य जीवन नहीं अयति कर सकते थे। विवाद के विवाद के ती उन्हें देशों में बाना और तीना पढ़ता था। इसका परिणाम ऐसा होता था जो जोववस्वनीय जान पड़ता है और इस साधारण जन के भावों को हुन्त कान्ने बाला होता था। ये भावनारों ऐसी थीं वो युद्ध कान्न में मो अवेजी विवादायारा के प्रतिकृत्व और वृध्यत है और इस राम्ययों के अवाद है और कान्न में मो अवेजी विवाद स्वता मा एक रूप याने मिली के दर्ज और तीन हों की प्रवाद में मा जोवती और वाकत के कित्यन में के प्रवाद एमं हैं। दूसरी ओर हमें पढ़ सी मनरण रखना है कि स्वार्टी लडक की शिक्षा के अन्तिम दो वर्ष पून्त विभाग में काम करते में लगायें जाते थे। ये केवल हमारें वे । रात को गांची में पूमा करते थे और पार्टिकों पत्र वीची होता था सम्में बेरिक दोष पाया जाता था वा कोई अपनी इच्छा के अनकल कार्य कर्या करायें कर तीन के बाद कर ने के कार क्षा में के दिस प्रवाद वा ता वा वा वा वा वो कोई अपनी इच्छा

स्पार्टी की प्रणाली की 'एक-मानी' प्रतिकार आज नहीं अजायब घर में भी वर्षक को निल मकती है। वसीक यह अजायबघर और अजायबघरों से विवह है, जहीं हैलेनी कला की बरतुएँ रखी है। और अजायबघरों की सामिवयों में वर्शक की लॉब क्लासिकी सुप की कुझाल कारीमरी का नमूना बूंडती है और देखती है। यह सुग ईसा के पूर्व पांचयी और चौथी शताब्दी में माना जाता है। स्पार्टी के अजायबघर में क्लासिकी कला देखते को नहीं मिलती। स्लासिकी सुन के पहले की बस्तुएँ मिलती है और उनकी कला आधाप्रद है किन्तु उनके बाद की बस्तुएँ नहीं मिलती। एक सून्य मिलता है और फिर बाद की हैलेनी तथा रोमन काल की प्रतिवाहीन तथा बीधी-तुली बस्तुएँ मिलती हैं। जिस समय पुरानी स्पार्टन कला परम्परा से टूटती है बहु लगभग बड़ी काल है जब हैंसा के पूर्व छठी धती के नाय जिलन लावक पा इसिक्ट पहलों कर स्थानी का निर्माता कहा जाता है। पतन काल में जो एकाएक कला की वस्तुओं की उत्पत्ति आरम्भ हुई, वह ई० पू० १८९-१८२ के बाद की है, जिसे विदेशी विजेता ने अवरदस्ती बन्द कर दिया। यह उस कठोर प्रणाली का विचित्र उदाहरण है कि उसके मुख्य अभिप्राय के लोग होने के बाद भी दो शतियों तक चलती रही—उस समय तक जब मसीना पूरा पराजित हो गया। इसके पहले साहारण कथन के रूप में अरस्तु ने स्पार्टी का समाधि लेख (एपिटाक) इस रूप में लिख दिया था—

"राष्ट्रों को युद्ध की विश्वा अपने को इसलिए नहीं देनी चाहिए कि अपने ऐसे पड़ोसियों पर विजय प्राप्त करें जो इस योग्य नहीं है कि उत्तरर विजय प्राप्त की जाय । (अर्थात सहयोगी यूनानियों रत अपना ऐसे नियम-विश्व विद्वान जातियों पर जिल्हे यूनानी बर्चर कहते हैं) किसी सामाजिक प्रणालों का मुख्य लक्ष्य, दूसरी संस्थाओं की भौति, सैनिक अवस्था में भी ऐसा होना चाहिए कि शानित के समय भी जब युद्ध नहीं होता हो, उसको उपयोगिता हो ।"

#### (४) साधारण विशेषताएँ

इन अविकसित समाजों की दो विशेषताएँ है जो प्रमुख है। श्रेणियाँ और विशेषज्ञता (स्पेशलाइजेशन), ये दोनो बातें एक सुत्र में सम्मिलित हो सकती है । इन समाजों में जो व्यक्ति है वे एक प्रकार के नहीं है, वे दो या तीन विभिन्न श्रीणयों में स्पष्ट रूप से विभाजित हो जाते है । एसिकमो समाज में दो श्रेणियाँ है--शिकारी मानव तथा उनके सहायक कुत्ते । खानाबदोशी समाज में तीन श्रेणियाँ है---मानव गडेरिये, सहायक पशु और ढोर (केंट्ल), उसमानिया समाज में खानाबदोशी तीन श्रेणियों के स्थान पर पाँच श्रेणियाँ हमें मिलती हैं—और पशुओ की जगह वहाँ मनुष्य होते हैं । खानाबदोशो का बहरूपी (पोलिमारफिक) समाज मानव तथा पशुओ के गिरोह का एक समाज बना हुआ है, जिनमें से कोई अपने साथी के बिना स्टेप पर जीवित नहीं रह सकता जबकि उसमानिया समाज में विरोधी व्यवस्था है जहाँ एक ही मानव जाति विभिन्न जातियों में बेंटी है मानो वे विभिन्न जाति के पशु है । किन्तु सम्प्रति हम इस भेद को छोड दे सकते हैं। एसिकमो के कुत्ते और खानाबदोश के घोडे और ऊँट मनुष्य के साथी होने के कारण आधे मनुष्य बन गये हैं, उसमानिया समाज में प्रजा को 'रिआया' (जिसका अर्थ 'ढोर' है) कहते हैं और लेकोनियाई दासों के साथ पशुओं का-सा व्यवहार होने के कारण वे अर्ध-पशु हो जाते हैं। शेष जो मानव इनके साथी है वे राक्षस बन जाते हैं । पूर्ण स्पार्टन लड़ाकू, पूर्ण जानिसारी साधु, पूर्ण खानाबदोश किन्नर (सेंटार) और पूर्ण एसिकमो समुद्र कुमार (मरमैन) बन जाता है। पेरिक्लीज ने अन्त्येष्ठि भावण में ऐथेन्स और उसके वैरियों में जो अन्तर बताया है वह यह है कि ऐमेनियन ईश्वर के बिन्ब में मानव हैं और स्पार्टन युद्धक यन्त्र-मानव है । जहाँ तक एसिकमो और खानाबदोशों की बात है जिन लोगो ने वहाँ का वर्णन किया है सभी एकमत हैं कि इन्होने अपने कौशल को इतना ऊँचा उठाया है कि मनुष्य और नाव पहले के यहाँ, तथा मनुष्य और घोड़े दूसरे के यहाँ, एक अंग से हो गये हैं।

इस प्रकार एसकियो, खानाबरोक, उसमानली वर्ग और स्पारंन ने ऐसी सफलता प्राप्त की, मानवता के विभिन्न युगों का तिरस्कार किया और वगरिवर्तनकील पशु प्रकृति को प्रहुण किया। इस प्रकार उन्होंने प्रतिशासिता की और पींव पखा। जीव-विकानियों का कहना है जिस-जिस पशु जाति ने विशेष बातावरण के अनुसार को निर्माण के श्री विशेष रूप से अनुकृत कमा निया तह मृत प्राप्त हो जाती है और उपका विकास कर जाता है। यही हाल जीवकसित सम्प्रतालों का है।

इसी प्रकार के उदाहरण हमें काल्पनिक मानव समाब यूटोपिया में तथा सामाजिक कीड़ो में भी मिलते हैं। बिंद हम तुकना करें तो बीटियों के सुग्ध, मधुमस्थियों के समुद्द तथा अफलातृत के 'रिपब्लिक' और अल्डस हस्सर्क के 'बेब जू वर्ल्ड' में बही बाते पायेंगे जो हमने विकसित सम्पताओं में देखी हैं—जयाँत जाति और विधिष्टता।

सामाजिक कीडे आज जिस जैनाई पर हैं वहीं स्थिर हो गये और वे वहीं काखो वर्ष उसके पहले गूर्वेज गये थे जब मन्तृष्य करोक्सी (बटिवट) आणियों के जीसत स्तर पर पहुँचा था। जिस कास्पान कावर्ष जातियों का — मूटीपियनों का सम्बन्ध है वे जवक है। ये पुरस्क कें ताल जिस कामाजित को कावर्ष के साम केंद्र के काव्य के काव्य

हेलेनी पुटोपिया के सम्बन्ध में यह सत्य है। इन यूटोपियो की कल्पना उस समय हुई जब पेलोपेनीसवाई युद्ध के पत्थात् एवंन्स में तबाई। आ गयी और बहुँ नये वार्धीनको का उत्थात हुता। इन विचारों की नकारास्मक रूपूर्त एवंनी लोकतन्त्र के पूर्ण विरोध में थी। क्योंकि पेरिस्लोज की मृत्यु के पत्थात् बही का लोकतन्त्र पर्यनी सस्कृति ने अलभ हो। यथा। इस लोकतन्त्र के कारण एक उन्मत्त सैनिकवाद का विकास हुवा था जितने उस ससार का निनाश किया जहाँ एयंनी संस्कृति फलफूल रही थी, और सुकरात की वैद्यानिक प्रनाथा विकद हुत्या करके अपनी असफलहात की सीमा तक पर्वेचा दिया और युद्ध में विक्यी न हो पाया।

सुद्ध के परवात् एयेनी दार्घनिकों का पहला कार्य यह बा कि जिन वातो ने पिछले दो सौ सालों के स्थान को महान् बनाया था उन सबको बखाह़ कर दिया। उनका मत बा कि यूनान (हेलाज) की रखा तथी हो। सकती है बन एविनी दर्घन वीर रचार है। तथा कि अबस्या मिलाजी राज्य। कार्या विन्या के स्थान के अपने विवारों के अनुकृत बनाने में बे दो क्या में उसे सुधारना वाहते थे। पहले तो वे उस ध्यवस्था को अपने विवारों के अनुकृत बनाने में बे दो क्या में उसे सुधारना वाहते थे। पहले तो वे उस ध्यवस्था को अपने विवारों के अनुकृत बनाने में बे दो क्या में उसे सुधारना वाहते थे। पहले तो वे उस ध्यवस्था को उसकी पूर्ण सीमा तक के जाना बाहते वे और दूसरे एवंदी दार्घनिकों के ही समान एक प्रमुख वौद्धिक वर्ग (अफलातृत के 'गारनिवन') की स्थापना करना चाहते थे, विवक्ता कार्य देश बाद ध्यवस्था में भी बहुता।

बगेवाद को स्वीकार करके, विशेषका को जोर सुकाद के कारण और किसी भी मूख पर सन्तुजन स्थापित करने के बोध के कारण हैं सा के पूर्व वैश्वी का के प्रेमी दार्थितक है 0 पू छ छोता के स्थादी के स्वादी के स्वादी को प्रक्रीत होता के स्वादी क

अफ्कातून और अरस्तू के काल्पनिक राज्य में (अफ्कातून के रिपब्लिक और 'कार्ब' और अरस्तू के 'पाकिटिक्स' के अनियादों खण्डों में) मानव के मुख का करूप नहीं है, समाज की दुबता ही कष्ट्य है। फ्लेटो किंदियों पर बन्धन लगाता है जो जान पडता है स्पार्टी के ओवरसियर की जाता है। वह 'प्रवक्त विचारों' पर भी नियन्त्रण कपाना चाहता है जो आजक के कम्मुनिस्ट क्स, नेवानक सोशिक्टिक जरमनी, फासिस्ट इटकी और शिलाई जापान के बन का नियन्त्रण है।

यूटोपियाई कार्यक्रम से यूनान का त्राण नहीं हो सका। यूनान के इतिहास की समाप्ति के पूर्व ही उसकी अनुप्रयोगिता प्रकट हो चुकी सी अब यूटोपियाई सिद्धान्तों के अनुसार क्रिन्स द्वा से अनेक प्रजातन स्थापित किये गये थे। जिस कोक्टतन की करना अकलातून ने अपने 'लाज' की होट के उताइ प्रोत्त पर की बी बैसे ही सैक्टो नगर-राज्य (सिटी स्टेट्न) बाद के चार सी सालों में सिक्र-रर ने स्थापित किये गरे पूर्वीय देशों में सेल्युक्स के उत्तराशिकारियों ने और रोमानों में बंदर प्रदेशों में स्थापित किया। इन वास्तविक यूटोपियों में यूनानी अथवा इटालियों को उपनिवंशों के क्या कर में यह स्वतन्त्रता दी गयीं कि होलेगीबार के प्रकाश को विदेशों के अध्यक्षार में प्रचालित करें और वहाँ के निवासियों को न्या आप के रोमान उपनिवंशों के साथ करें। ग्रांशिक से रोमान उपनिवंशों के साथ के से से से बही के निवासियों को गरे और नीच कारों के लिए विवश करें। ग्रांशिक से रोमान उपनिवंशों के पारे क्षेत्र में सब बर्चर ही निवासी हो सकते वे।

ईसा को दूगरी शतो में जब हेलेनी जनन् भारतीय धीम्म का जानन्द के रहा या, समकालीन और बाद के लोगों को भी भ्रम हुआ कि यह स्वयंज्य है और अफलातृन को माने आसाएँ यूने हो या थी । सन् १६ में १८० है तत कनेल घांत्रीकि छात्र हेलेनी जमन् को यही पर देवे और इस शांत्रीनंक साम्राज्य में सहस्त्रो नगर-राज्य साथ-साथ धानित और एकता मे जीवन-पापन कर रहे थे । किन्तु दोषों की यह निवृत्ति केकल ऊपरी थी, भीतर-भीतर कुशक नही था । सामा-जिक परिस्थित के परिणासस्वरूप एक पुरुम नियन्त्रण का बातावरण हो गया था, जैना सम्भवत-साम्राज्य के आदेश से भी न होता । इस नियन्त्रण के कारण ऐसी कलाजूण बीढिकता असार हो रही थी जिसे यदि करूलानून जीवित होता और देखता तो चरूरा जाता कि मेरे सनको सिद्धान्तों का क्या परिणाम हो रहा है । दुसरी खाती के सान्त मिक्टिक लोगों के पश्चान् तीमरी सती में कर्ष्ट और रीश का समय आया जब किसान दासों ने अपने मालिकों का बिनाश किया । भीवीं धारी आले जती सारी अवश्या उत्तर पायी और को किसी समय रोमन नगर-पालिकाओं के स्वतन्त्र शासक ये, और बच रहे में, जंजीरों में बेंधे थे । आज जो जंजीरों में 'दासों' के समान बेंधे ये उन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता या कि ये अफलातून के प्रतिष्ठित शासको के बंशज है ।

'आज हम परि इस प्रकार के यूटोपिया को देखें तो बही विशेषताएँ मिलंगी । आल्बस हस्सलें ने 'बेंब न्यू बर्लड' को व्यातायक दौली में किया है। उनके लिखने का अभिप्राय यह या कि इस व्यवस्था से लोगों को गृणा हो, आकर्षण नहीं। उन्होंने यह बात मानकर पुस्तक आरम्भ की कि वर्तमान उपोप-वाद (इंडॉस्ट्रलिक्स) तभी चल सकता है जब लोग 'आइतिक' (नेचू-ल) क्यों में विश्वस्त कर दिये जायें । जीव-विज्ञान तथा मनोवैज्ञानिक कीशल से यह विध्या पूरी की खाती है। परिणामसक्षण अल्का, बीटा, गामा, बेल्टा, एपसाइकन नाम की जिल्मा पूरी की खाती है। परिणामसक्षण अल्का, बीटा, गामा, बेल्टा, एपसाइकन नाम की जातियों में समाज कि जातियों में उसी मात्री के आनुसार वर्ता दो वाता है। परिणामसक्षण अल्का, बीटा, गामा, बेल्टा, एपसाइकन नाम की आनुसार जातियों कुते, चोड़े, मनुष्य के स्पर्ध में विश्वस्त अनुसार को है जोता हो के स्वात्मक होते हैं। एपसाइकन जिनके सुपूर्व गर्य काम करता है, उससे प्रवत्न है और दूसरा काम नहीं करता वाहते। प्रवत्न की प्रयोगशाला मे उन्हें बीटा ही पेदा किया और बनाया गया है। भी देख की पुस्तक 'परिणाम की मनुष्य के स्वात्मक होते हैं। प्रवात्मक जिल्मा की प्रयोगशाला में उन्हें बीटा ही पेदा किया और बनाया गया है। भी देख की पुस्तक 'परिणाम की मनुष्य के स्वात्मक होते हैं। प्रवाद काम जाता है। अल्वे नामार की स्वत्म की प्रवाद काम की प्रयोगशाला में उन्हें बीटा ही पेदा किया और बनाया गया है। भी देख की पुस्तक 'परिणाम की मन्ति किया की प्रवाद कामार की स्वत्म की परिणाम की स्वत्म की प्रवाद की स्वत्म की परिणाम की स्वत्म की प्रवेग स्वत्म की स्वत्म की प्रवेग सामाज की स्वत्म की प्रवेग सामाज की स्वत्म की स्वत्म की स्वत्म की सामाज की स्वत्म की प्रवेग सामाज की स

एक दूसरी दृष्टि से सेमृएल बटलर का 'बरहोन' मनोरवक और विशेषतापूर्ण है। उनका वर्णन करने वाले आनमन के बार सी साल पहले अरहोनियनो ने समझ लिया था कि नये यानिक उपकरणो द्वारा हम दाल बनाये जा रहे हैं। मनुष्य तथा यन्त्रों के मेल से एक अब-मानव (शव सूमन) प्राणी का निर्माण हो रहा है जिस प्रकार एसिकिमो का मानव-नीका अथवा खानाबरोलों का मानव-अवव है। इसलिए उन्होंने स्थीनों को नष्ट कर डाला और अथने समाज को उसी जगह स्थिर कर दिया जहीं वह औद्योगिक कान्त्रि के आरथ्य के एकड़े था।

नोट : भाषा के वाहक सागर तथा स्टेप

 इसी प्रकार स्टेप के चारों जोर उपजाक देशों में बानाबदोशों के आवागमन के कारण चार भाषाओं का प्रसार हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रमाणित हो जाता है। वे चार भाषाएँ है—-वर्षर, अरबी, तुर्की तथा इंडोब्रोपियन।

बबंर भाषाएँ आज सहारा के खानाबदोक और सहारा के उत्तरी तथा दक्षिणी तट की स्थावर जातियों बोलती हैं। स्पष्ट हैं कि प्राचीन काल में मरुभूमि के खानाबदोश इन प्रदेशों में घुसे थे जहां बबंर भाषा के उत्तरी और दक्षिणी रूपों का व्यवहार होता है।

हसी प्रकार अरबी आज अरब स्टेप के उत्तरी तट और सीरिया और इराक में ही नहीं बोली जाती, उसके दक्षिणी तट इद्यामार्ट और पमन तथा पश्चिमी किनारे नीक की चाटी में भी बोली जाती है। नील की चाटी में भी बोली जाती है। नील की चाटी से और भी पश्चिम बर्बर प्रदेश में कह चली पायी है और आज वह अत- लगतक के उत्तरी अफीको तट पर और बष्ट झील के उत्तरी तट पर बोली आती है।

तुर्की यूरोभयाई स्टेप के विभिन्न तटो पर फैली है और मध्य एशिया में कैसिपयन सागर के पूर्वी तट से साव-नार तक और ईरानी पठार के उत्तरी कगार से अलताई पर्वत के पश्चिमी ओर तक किसी न किसी रूप में बोली जाती है।

तुर्की परिवार की भाषाओं के इस विभावन से इंशोयूरोपियन भाषाओं के वर्तमान विभावन का कारण मिलता है। यह भाषा दो भिन्न भौगोरिक बनों में दें गयी है। एक यूरोप से रह गयी और दूसरी ईरिन तथा भारत में। इस इसे यूरोपियन भाषा का मानवित्र हमें तब समझ में आ जायेगा यदि हम इस बात को मान के कि इसके पहले कि तुर्की भाषाओं के प्रसारकों ने बहां अपना निवास बनाया, इंडोयूरोपियन परिवार की भाषाओं का प्रसार स्टेप के उन खाताबरोधों ने किया जो यूरोपियाई स्टेप पर बस गये थे। यूरोप और ईरान दोनों के किनारे यूरोपियाई स्टेप है और इसी जल-विहीन मानों डारा ये भाषाएँ फैली है। पहले के उदाहरणों और इसमें अलर इतना ही है कि इन भाषाओं का अब वही निवार नहीं है जहाँ किसी समय इनका अस्तित्य था।

#### १०. सभ्यताओं के विकास की प्रकृति

### (१) दो भ्यामक संकेत

जो पर्यवेक्षण हमने किया, उससे पता चला है कि सबसे अधिक प्रेरणा देने वाली चुनौती कठोरतम और सुगमतम के बीच की चुनौती होती है । चुनौती मे यदि तीवता न रही तो प्रेरणा नहीं मिलेगी, यदि चनौती बहुत कठोर रही तो मन को घ्यस्त कर देगी । किन्तु वह चुनौती कैसी होगी जिसकी तीवता केवल इतनी हो कि मनुष्य सामना कर सके। पहली दृष्टि में तो ऐसा जान पड़ता है इसी प्रकार की चनौती से सबसे अधिक स्फर्ति मिलती है, और उसके उदाहरण पोलिनेशियाहयो, एसकिमो, खानाबदोशों, उसमानलियो तथा स्पार्टनो मे मिलते हैं । हमने देखा है कि इस प्रकार की चुनौती से इनमें महानु शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है । दूसरे अध्याय में हमने यह भी देखा कि इन लोगों को इसमें दण्ड भी मिला कि इनकी सम्यता अविकसित रह गयी। इस कारण जब हम और ध्यान से देखते हैं तब हमें यह पता चलता है कि चनौती की अधिकतम तीवता हम उसे नहीं मान सकते जिसमें केवल उसका सामना ही कर लिया जाय अपित् चनौती में ऐसा भी बल होना चाहिए कि प्रेरणा स्थगित न हो जाय, आगे भी बढ़ती रहे। एक संघर्ष के बाद एक कदम और आगे बड़े। एक समस्या का हल करने के बाद दूसरी समस्या उपस्थित हो और उसका हल हो। यिन से याग की ओर प्रगति होती रहे। केवल ऐसी गति, जो एक आन्दोलन के समाप्त करके सन्तुलन उपस्थित कर दे पर्याप्त नही है, उत्पत्ति के साथ विकास भी होना चाहिए । यह गति सदा लय के रूप मे होनी चाहिए । जिस समाज को चनौती मिले वह सामना करे, सन्तुलन स्थापित करे, सन्तुलन बिगडे, फिर नयी चुनौती आये, फिर उसका सामना हो, सन्तुलन हो, सन्तुलन बिगडे और चुनौती आये, अनन्त काल तक ऐसा ही होता रहे ।

इस प्रकार के अ-सन्तुलनो को श्रेणी हमे हेलेनी सम्पता मे उमकी उत्पत्ति से ई० पू० पांचवी शर्ती तक में, जब उसकी चरम सीमा थी, मिकती है ।

नवीन हेलेनी सम्पता को पहली चुनीती अध्यवस्था और अध्यकार की थी। मिनोई समाज के विघटन का परिणाम केवल मानाविक मल्खा था जिनमें बच्चे-खूबे मिनोई और सेपरासर के एकियाई और बोरियन थे। क्या पुरानी सम्पता नये वर्बरों के तुस्तानी आक्रमणों में बहु आयमी? क्या एकियाई मैदानों पर उसके बारों और के वहाड़ों का शासन हो जावमा? क्या मैदान के शास्ति-प्रिय किसानों की पहाड़ों के लुटेरों, और डाकुओं की स्थापर जीना होगा?

पहली चुनीती के सामना में निकय हुई। यह निश्चित हुआ कि यूनान नगरों का संसार होगा, आमों का नहीं। यहां खेती को व्यवस्था होगी, चराई की नहीं, व्यवस्था का देश होगा दुर्थयस्था का नहीं। किन्तु पहलें चुनीती की सकता से ही उन्हें दूसरी चुनीती का सामना करता पड़ा। विजय के बाद सानिपूर्ण खेती आरम्भ हुई, मेरानों में खेती से जनसंख्या हुईी, जनसंख्या का यह बेग (मोमेंटभ) कम नहीं हुआ और जनसंख्या इतनी बढ़ यथी कि हेलेनी प्रदेश संभावने में समर्च नहीं हो सका। पहली चुनौती की सफलता ने दूसरी जनसंख्या वाली चुनौती का भी उसी सफलता से सामना किया जैसे पहली का।

अति-जनसंख्या की समस्या के सुलझाने के कई उपाय निकाले गये। सबसे सरल और स्पष्ट उपाय का पहले प्रयोग किया गया। उससे कमागत ह्वास होने लगा। उसके पश्चात् एक कठिन और असाधारण प्रयोग किया गया और इस बार समस्या सलझ गयी।

पहली बार वो बग अपनाया गया वे बही सस्याएँ तथा तकनीक वी जिमका प्रयोग पूनान के मैदान में पहुने वालों ने अपने पहोसी पर्वतीय कोगी पर किया था जिससे उनका वालम पर्वतीय कोगों पर स्थापित हो। सवास्त्र पूनानी सैनिकों के व्यूह और नगर राज्य के यन की सहायता से हैजेनी नेताओं के गिरोह ने दरली तथा कोने से के बसेरों को हराकर इटली के दक्षिण में महान् यूनान की स्थापना की। सिसिकी में बसेर सिकेकों को इटाकर नवीन पेकोगोंनेत का निर्माण किया। सीसियों को पराजित करके साइरेनेका में नमें हेलेनी पेन्टापों लिए पेवन नगरों का एक समूह) बनाया, और वर्षर भी सिनकों को पराजित करके पाइरेनेका में नमें हेलेनी पेन्टापों लिए (पीज नगरों का एक समूह) बनाया, और वर्षर भी सिनकों को पराजित करके एकियन सामर के उत्तर तट पर कार्जिस को स्थापना की। परण्तु इस विजय के परिणाम नवकर हो दिवेता को नमी चूनीजी का सामना करना पड़ा। बचीक स्वृति को कुछ किया था वह पूमक्यमागरीय देशों के लिए स्वय एक चुनीजी भी और अन्त में अनुनानी लोगों ने इस यूनानी विस्तार को रोक दिया। उन्होंने कुछ तो हेलेनी अस्य-सम्ब तथा उन्ही की कहा लेकर उनका आक्रमण रोका और कुछ ने अपनी प्राचित्र के स्था जिसका सामना हैलेनी नहीं कर सके। इस प्रकार हेलेनी विस्तार को रोक दिया। उन्होंने कुछ तो हेलेनी अस-स-सन्य तथा उन्ही को कहा लेकर उनका आक्रमण रोका और कुछ ने अपनी प्रवित्त के साम जिसका सामना हैलेनी नहीं कर सके। इस प्रकार हेलेनी विस्तार को है ए कु आठवी बाती में आरम्भ इश्वा था छठी वती में स्थिति हो।

इतिहास की इस विषदा में एयेन्स ने नयी खोज की । एयेन्स ने वो 'यूनान का सिक्षक' बना था, दिस्तार की प्रणाली छोड़कर झान तथा शिष्ठण से हेलेजी समाज को, गहनता को ओर ले चला । इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के सम्बन्ध में इस अध्याय में आगे बताया जायना । इस एयेनी सबर्थ के बारे में पहले (पूष्ठ ४) में कहा जा चुका है, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं हैं।

बृद्धि की इस रूप को बास्ट शिट्टमैंग ने समझा था। उसने किखा था। 'बस्तुओं के मूरू से सह निहिंद है कि किसी सफलता से, बादे वह कैसी भी हो, आगे और भी संबंध के आयदसकता होती है।' यह भाव निराजापूर्ण भारा में विकटीरियन काल के किंव विकियम मीरित ने प्रकट किया जब उसने लिखा, 'में विकार करता हूँ कि किस प्रकार लोग लड़ते हैं और पराजित होते हैं। और जिस बात के लिए लोग लड़ते हैं वह उनके पराजय के बावजूद प्राप्त होती है। वस बह प्राप्त होती है तक पता जकता है कि विका बात के लिए लोग लड़ रहे में बह यह महनी है। दूसरे लोग सुनरे नाम से उसी बात के लिए फिर लड़ते हैं।'

सम्यताओ का ऐसी सजीवता द्वारा विकास होता है जो चुनौती से संघर्ष और सघर्ष से फिर चुनौती की ओर ले जाती है। इसके बाहरी और जान्तरिक दोनो रूप होते है। श्रद्धाण्ड में (मैकोकाज्म) में जो विकास होता है वह कमसः बाहरी विवय की प्राप्ति द्वारा होता है, पृथ्वी (माइकाज्म) पर का विकास कमसः आप्तिक्षेत्र अवसा आप्तामिक्ष्योक्त द्वारा होता है। हम बोगों अधिव्यक्तियों में तबीवता की प्रगति का सिद्धान्त सम्भवतः मिलता है। हम इस इष्टि से दोगों प्रकार की अधिक्यक्तियों की परीक्षा करेंगे।

पहले बाहरी परिस्थिति की कमागत विजय के विचार के लिए, सरलता के लिए, हम इस परिस्थिति को दो भागों में विभाजित करेंगे। एक तो मानवी परिस्थिति। प्रयोक मानव समाज को दूसरे मानव समाज के सम्प्रकं में आना पढ़ता है और ऐसे मीतिक बातावरण का सामाजा करना पदता है जो मानव परिस्थिति से मित्र है। मानवी परिस्थिति के कमाशः विजय का अर्थ होगा कि समाज अपनी भौगोलिक सीमा को बढ़ाता जाय, भोगोलिक परिस्थिति पर विजय का अर्थ होगा कि समाज तकनीको में जन्नति करता रहै। हम पहले प्रथम बात पर अर्थात् भोगोलिक दिस्तार पर विजयार करेंगे और देखेंगे कि सम्बता के विकास की परीक्षा के लिए कहीं तक यह जिला कमारी! है।

हमारे पाठक हममें इस बात पर सगड़ा नहीं करेंगे यदि सिना बहुत प्रमाणों के और तर्क के हम यह कहें कि पीणों जिक सिस्तार सम्यता के वास्तियंक विकास का मान नहीं है कभी-कभी हम सम्बन्ध में से हमें है कि मीणों जिक दिस्तार और सम्यता के तिकास का समय एक ही होता है जैसा दूसरे सम्यों में हेलेंगी विस्तार के सम्यान होते हैं जो दिस्तार गया है। कभी-कभी भीणों जिक विस्तार और वास्तियंक पतन साम-माण होते हैं और विषयन में साम-माण होता है। सार्वभीम राज्य के पतन और विषयन के लिए भीणों जिक विस्तार और वास्तियंक पतन बार-माण होते हैं और विषयन और विस्तार होते हैं। सार्वभीम राज्य के पतन और विषयन के लिए भीणों जिंक विस्तार और विषयन हो दो करने होते हैं। में माणिक विस्तार हम सम्यान होता है। में माणिक विस्तार हस सैन्यवाद का परिणाम होता है। भीणों किक विस्तार हस सैन्यवाद का परिणाम होता है। में पढ़ उस से सम्यान होता है। स्व अपने हो सामा के कीच के प्रतिव्याप्तियों पर आक्रमण करना छोड़कर पढ़ीं के समाव होता है वस भाग होता है।

इस अध्याय में हुम आगे रेखेंगे कि सैन्यवाद विगत चार-गोंच हजार वर्षों में सम्यता के विगाध का सबसे साधारण कारण रहा है। आज तक के दिवहास में ऐसा ही मिलला है कि इस-बारह सम्यताओं का पतन दुसी प्रकार हुआ है। सैन्यवाद के कारण काम के स्थानीय राज्य (लोकल स्टेंट्स) एक दूसरे से टकरा कर आसो युद्ध में लड़कर नष्ट हो जाते हैं। आग्त विनाश की इस प्रक्रिया में सारा साथानिक डीचा दन पिधाची (मीलोक!) के लिए देधन का काम करता है। युद्ध की एक कला की प्रपत्ति शानित की विशिव्य कलाओं की विनाध करके होती है। इसके पहले कि सैन्यवाद के सब समर्थक नष्ट हो जायें दश हत्या की कला में वे दतने नियुण हो जाते हैं कि यदि वे पारस्पत्तिक विनाश से साथ पर किए एक जायें और दूसरे समाज पर आक्रमण करें तो उन सबका विनाश कर डालते हैं।

हेलेनी इतिहास के अध्ययन से ऐसा संकेत मिल सकता है कि जिस परिणाम को हमने अस्वीकार कर दिया है उसी का विपरीत ठीक है। हम यह देख चके है कि जब हेलेनी समाज को अति-जनसंख्या की चनौती मिली तब उसने भौगोलिक विस्तार द्वारा उसका सामना किया और दो सौ साल बाद। सम्भवतः (७५०-५५० ई०प०) उसके चारों ओर की अन्हेलेनी शनितयो ने इस विस्तार को रोक दिया । इसके पश्चात हेलेनी समाज रक्षात्मक (डिफेसिय) हो गया । पुरद की ओर इसके घर में ही प्रशियनों ने और पश्चिम से नये विजित प्रदेश में कार्योजिनियनों नै आक्रमण कर दिया। इस काल में जैसा कि व्यसिडाइडस ने देखा था, 'यनान चारो ओर से बहुत दिनो तक दबाया जा रहा था । अौर हेरोडोट्स ने देखा था कि, 'युनान पर इतनी अधिक विपत्ति आयी जितनी इसके पहले बीस पीढियों में नहीं आयी थी। ' आज का पाठक यह नहीं अनुभव कर सकता कि इन दो यनानी इतिहासकारों ने जिन विषादपूर्ण वाक्यों में इस काल का बर्णन किया है वही बाद की पीढ़ी के लिए हेलेनी सभ्यता का मुर्धन्य काल था। यह वही युग था जब हेलेनी प्रतिभा ने सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नयी बातो का निर्माण किया जिनके ही कारण हेलेनीबाद अमर है । हेरोडोटस और ध्यसिडाइडस ने हेलेनी सर्जन के इस युग को इस दृष्टि से इसलिए देखा कि यनान का भौगोलिक विस्तार रुक गया था। किन्तु इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि हेलेनी सम्यता में इतनी सजीवता न कभी पहले थी, न बाद में हुई । और यदि ये इतिहासकार किसी प्रकार ऐसी असाधारण जीवनी पा जाते, इस सजीवता का परिणाम देख पाते तो वह देखते एयेनो-पोलिपेनेशियाई युद्ध के अवरोध के पश्चात ही नवीन रूप से भौगोलिक विस्तार आरम्भ हुआ । यह विस्तार सिकन्दर द्वारा स्थल पर आरम्भ हुआ जो यनान के सागरी विस्तार से कही बड़ा था। सिकन्दर ने जब हेलेस पार किया उसके बाद दो ... शतियों में हेलेनीवाद एशिया और नील नदी की घाटी में फैल गया और सीरियाई. मिस्री. बैंबि-लोनी, भारतीय सभी सध्यताओ पर, जो सामने आयी, विजय प्राप्त की। उसके दो सौ साल बाद रोमनो की छत्र-छाया में ये यरोप तथा उत्तर-पश्चिम अफीका की बर्बर पष्ठभमि में फैलते जा रहे थे। और ये ही वे शक्तियाँ थी जब हेलेनी सभ्यता का विघटन हो रहा था।

सभी सम्यताओं के इतिहास से यह उदाहरण मिलता है कि भौगोलिक विस्तार के साथ-साथ गुणों का स्नास होता है। इस केवल दो उदाहरण लेगे।

मिनोई सस्हृति का सबने अधिक विस्तार उस समय हुआ जिसे हमारे पुरातस्ववेता 'अनितम' (तीसरी मिनोई) कहा वही है। ऐसा पूग उससे पहले नहीं आया जब १४२५ ई० पुरु के रूपमध्य मसासत का वेश रहु हुआ था। अर्थात् उस सक्टर काल के बाद ही जब 'मिनोस के सागर तत्र' का सार्वभीम राज्य नष्ट हो गया और अन्तक्षिण या, जब मिनोई समाज का अन्त हो रहा था। जितनी बस्तुएँ इस अन्तिस मिनोई काल की, तीसरी अकस्था की, मिनजीई उन सब पर पत्रन का प्रमाण अधित है और उन्हों से यह थी पता रूपता है कि मिनोई स्स्तुएँ विस्तार से फैली हुई थी। ऐसा जान पहना है कि विस्तार का मुख्य गूणों के हास से कुकान पड़ा।

मुद्गर पूर्व समान के पूर्वन चीनी (सिनिक) समान का भी नही हाल है। चीनी सम्यता के विकास के समय सक्का विस्तार हागड़ी नदी के आगे नहीं था। चीनी सकट काल में जब विभिन्न राज्य एक दूसरे से लड़ रहे वें जैसा कि चीनी कहते हैं चीनी जगत दक्षिण में यारती बेसिज तक और दूसरी और पीटों के वैदान तक फैल गया था। चीनी सार्वचीम राज्य के प्रतिष्ठाणक खिल शी ह्यागटी ने अपनी राजनीतिक सीमा महान् दीवार (बेट वाल) तक बढ़ायी थी। इसके परचात् हैन परिवार ने आकर स्तिन शी की सीमा को और दक्षिण तक बढ़ाया। इस प्रकार चीनी इतिहास में भौगोलिक विस्तार तथा सामाजिक विषटन समकालीन है।

अन्त में हम अपनी पिण्वमी सभ्यता के अपूर्ण इतिहास की ओर दुग्टि डाले और उसके उस प्राचीन विस्तार की ओर ध्यान वे वो अविकरित युद्धर प्रिचयों और स्केंडिवतीयाई सम्यताओं में पराजित करके हुआ था, तथा वो उत्तरी मुरोपीय वंदरी पर विवय प्राप्त करके राइन से विस्तृत्वण तक कैंडिव वो भूमध्यसागर के बेसिन के कोने-कोने में विद्यास्त्र के अव्ययस्थ्य से नीच के तथा डान के मुद्दाने तक विस्तृत्व था और अव्यवस्थान विषय वा वाचार के वाचार को पताका पहराता रहा, जिसका उन्होंने 'द कुसेक' का पर का पर खात्रा था पार स सबके सम्बन्ध में हम सहस्त होंगे कि प्रचीन यूनारी सागरी विस्तार के समान इन प्रोपोलिक विस्तार के समान इन प्रोपोलिक विस्तार के समान इन प्रोपोलिक विस्तारों के समान इन प्रोपोलिक विस्तारों के साथ अथवा उसके वार सम्यता की वास्तविक उन्नित नहीं रक्ती। किन्तु जब हम इम पुग में दस विकायणां विस्तार की ओर ध्यान देते हैं तब हमे ककना परता है और हम आपने में यह जाते हैं। इस प्रस्त का उत्तर, हमारी रीडी में कोई बुद्धिमान मृत्य स्तापोलकन नहीं दे पकता हों।

अब हम अपने विषय के दूसरे विभाजन को देखेंगे कि यदि भौतिक परिस्थिति पर उन्नत तकनीको द्वारा क्रमशः विजय प्रान्त की जाय तो क्या सम्यता के विकास का वास्तविक मापदण्ड मिलता है ? क्या तकनीक की उन्नति में तथा सामाजिक उन्नति और विकास में कोई सम्बन्ध है ?

अद्यतन पुरातस्विवदों ने जो वर्गोंकरण किया है उससे इस प्रकार का सम्बन्ध सिद्ध मान िच्या जाता है। यह मान िच्या जाता है कि कम्ब्रमः प्रत्येक व्यवस्था में तकनीकी उन्नति सम्यता के विकास की सुनक है। इस विचारधारा में मानयी उन्नति का 'यूगो' का कम बताया गया है जोर उनका तकनीकी नाम भी रखा गया है गेर उनका तकनीकी नाम भी रखा गया है। पुराषाधाणिक यूग (विज्ञेजिधिक एज) नव-पाषाण युग (नियोजिधिक एज), ताझ-युग, कास्य-युग, लोह-युग और इसमें हम यन्त-युग जोड़ ककते हैं जिससे एहने का हमें सीधाय्य प्राप्त है। यद्यपि इस वर्गोंकरण का बहुत प्रचलन है, हमें ध्यान के इस बात की परीक्षा करती होगी कि क्या यह सत्य है कि प्रयोज युग सम्पता के विकास की अवस्था का बोतक है। आनुभविक परीक्षा के विना ही अनेक कारणों से प्रागन्यव (जा प्रापोरी) से हम कह सकते हैं कि इससे सन्देह है।

सन्देह का पहला कारण उसकी ठोकप्रियता है क्योंकि वह ऐसे समाज की ओर हमारे विचारों को है जाता जिसके सम्बन्ध में आधुनिक तकनीकी सफलताओं के कारण हमें मोह हो गया है और इस कारण एक धारणा बन गयी है। यह लोकप्रियता उस तथक उदाहरण है, जिसका जिक हमने अपने जन्मयन के पहले अध्याय में किया था कि प्रत्येक पीबी प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में जो धारणा बनाती है वह उसके अपने अस्पकालिक विचारों की अबस्था के अनुसार होती है।

इस तकनीकी वर्गीकरण को सन्देह से देखने का एक दूसरा कारण यह है कि यह उस प्रवृत्ति का भी स्पष्ट उदाहरण है कि विद्यार्थी उस सामग्री पर ही निर्भर हो जाता है जो संयोग से उसके हांचों पढ़ जाती हैं । वैज्ञानिक दृष्टि से यह संयोग मात्र है कि 'प्रावैतिहासिक' मानव जिन यन्त्रो का प्रसोग करता था वे बाद प्राप्य हों और उसकी बनोवेबानिक कलाएँ उसके विचार और उसकी संस्थाएँ निए हो गयी हों। बारलिंग्विक बात तो यह है कि जब मानतिक जियाएँ काम करती रहती दिन बनाय के जीवन में मीतिक साधानों से जीवक उनका योगदान होता है। प्रयोग में छायी हुई मीतिक बस्तुओं का अविध्य रह जाता है और मानतिक धारणाओं के प्रयोग का चिह्न नहीं रह जाता और पुरातत्ववेता मनुष्य उन अविधार चिह्नों का प्रयोग करता है और उससे मानव दिनहास का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो पुरातत्ववेता मनुष्य (होमों सेपियन्स) को सेव्य निमात्व के स्वार्थ में हो चे द्वारा और हमें सेपियन्स) को सेव्य निमात्व के स्वार्थ में हो देखता है। हम प्रमाणों का अध्ययन करेरी तो उस समय के तक्तीकी विकास के उदाहरण पायेषे जब सम्पता रिषर थी या अवनति की ओर जा रही थी और हमें इसके विपरीत भी उदाहरण मिलेगे जब तक्तीकी विकास स्थि रहता है और सम्पता की उपति होती है या अवनति की अर सम्पता की उपति होती है या अवनति की स्वार्थ का प्रमात्व की अर विपरीत भी उदाहरण मिलेगे जब तक्तीकी विकास स्थि रहता है और सम्पता की उपति होती है या अवनति की

उदाहरण के लिए सभी अविकसित सम्यताओं ने उच्च तकनीकी उन्नति की है। पोलिने-धियाइदों ने नो-चालन में बिक्शस्ता मान की, एसकिमो ने मधुआ बनने में, स्थार्टनो ने हीनिकता में, खानाबदोशों ने थोड़ी को बचा करने में, और उसमानिक्यों ने मधुआ की साधने में। ये सभी उदाहरण ऐसे हैं जहाँ सम्यता तो अविकसित उद गयी और तकनीक उन्नन हुई।

और भी। माया सम्यता तकनीकी दृष्टि से प्रस्तर-पुग से आये नहीं बढ़ी, जब मेस्सिकी और यूकेटी सम्यताओं ने स्पेनी विजय के पाँच सी साल पहले विभिन्न धानुओं के प्रयोग की जानकारी प्राप्त कर ली थी। किन्तु इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है कि प्राया समाज की सम्यन्नता इन दोनों मानाओं की सम्यताओं से जो केवल दूसरी श्रेणी की थी, कहीं अधिक विकसित थी।

अस्तिम हेलेनी इतिहासकार मिसीरया का मोकोपियस सम्मार् यसटीनियन के उन युद्धों के इतिहास की भूमिका में, जिस युद्धों के कारण हेलेनी समाय का विनाश आरम्भ हुआ, जिखता है कि मेरे तासक का जीवन उतके हुआ है। विवाह कि कि मेरे तासक का जीवन उतके हुआ है। विवाह कि कि मेरे तासक की पार्टिक के युग के किसी भी वैतिक तकनीक को अच्छा की। वास्तव में यदि हेलेनी इतिहास की और बातों से उनके वैतिक तकनीक को अच्छा कर दे तो आरम्भ से अन्त तक, सम्प्रता के विकास को अस्त तक, सम्प्रता के विकास के अस्ति का कर मेरे तो आरम्भ से अन्त तक, सम्प्रता के विकास के उनके स्थान तक भी, इन तकनीक की उन्नित हो। योगों और हम यह भी देखेंगे कि तकनीक की उन्नित हो। योगों और हम यह भी देखेंगे कि तकनीक की उन्नित का हर करना सम्प्रता के लिए भयावह सिंद हुआ है।

पहले स्पार्टी व्यृह को लीजिए । पहली महत्त्वपूर्ण हेलेनी उन्नति, जिसका वर्णन मिलता है, वह है दूसरा स्पार्टी-मेसेनियाई युद्ध जिसके परिणामस्वरूप स्पार्टी की सध्यता असमय ही एक गयी, दूसरा विशेष सुधार या हेलेनी पैदल सेना को दो उग्र भागों में विभाजित करना, एक मैसे-होनियाई जत्या और दूसरी एयेनी हलकी पैदल सेना । मैसेडोनियाई जत्या एकहरे भालो के बजाय दोनों हाथों में दो भालो से लैस था । यह अपने पहले के स्पार्टी सेना से आक्रमण में अधिक भीषण था किन्तु साथ ही साथ वोझिल भी या और यदि एक बार पंक्ति बिगड गयी तो पराजित होने की अधिक सम्भावना थी । यह यद क्षेत्र में तभी जा सकता या जब इसके पार्व में रक्षा के लिए पेल्टास्ट रहती थी, जो विशेष प्रकार की हलकी पैंदल सेना (लाइट इन्फैट्री) थी जिसे साधारण सेना से अलग निकाल कर विशेष ढग से छट-पूट मुठभेड़ के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। यह दूसरा सुधार सौ वर्षों के घमासान युद्ध का परिणाम था जो एथेनो-पेलोपोनेशियाई संग्रामों से आरम्भ हुआ और किरोनिया में (४३१-३३८ ई० प०) थीबनो तथा एथीनियनो पर विजय प्राप्त करके समाप्त हुआ । हेलेनी सम्यता का पहला पतन यह था । दूसरा महस्व का सुधार रोमनो ने किया था जब उन्होने अपनी सेना में हल्की पैदल सेना तथा व्यृह के गुणो को ग्रहण कर लिया और उनके दोषों से सावधान हो गये । इस सेना के सैनिक के पास दो फेकने वाले भाले और एक तलबार रहती थी। रणक्षेत्र में ये दो तरगो के रूप में आक्रमण करते थे और तीसरी तरग पूराने व्यह के ढग पर सज्जित रिजर्वमें रहती थी। यह तीसरा सुधार उस नवीन भयकर यद्भ का परिणाम था जो २२० ई० पू० में हेनिबली लड़ाइयों से आरम्भ हुआ और १६८ ई० पु० में तीसरे रोमानो-मैसेडोनियाई सम्राम से समाप्त हुआ। चौथा तथा अन्तिम सुधार रोमन सैन्य दल में मैरियस ने आरम्भ किया और सीखर ने पूर्ण किया। यह एक शती के रोमन विष्लवो और घरेल यद्धों का परिणाम था और जिसका अन्त रोमन साम्राज्य के रूप में हेलेनी सार्वभीम राज्य था । जसटीनियन का कवच सैनिक, जो अस्त्र सज्जित घोड़े पर अस्त्रों से सज्जित सवार के रूप में या और जिसे प्रोकोपियस पाठको के सम्मुख हेलेनी सैनिक तकनीक के विशेष सैनिक के रूप में बताता है, हेलेनी सैनिक विकास की श्रेणी में कोई नयी वस्तु नहीं है । यह कवच-सैनिक हेलेनी समाज के पतनोत्मख पीढी द्वारा ईरानी समकालीन विरोधियो का रूपान्तर था। इन ईरानी सैनिको की शक्ति की जानकारी रोम को तब हुई जब उन्होने ५५ ई० प्र० में कहीं में कैसम को हराया था।

युद्ध की कठा ही केवल वह तकनीक नहीं है जो समाज की सम्पता से विपरीत चलती है। बाइए, इस ऐसी कठा को ले जो मुद्ध की कठा से बहुत दूर है। खेती की तकनीक शान्ति के समय की सर्वोच्च कठा कही जाती है। यदि हम हेलेनी इतिहास को देखे तो पता चलेगा कि इस कठा की उन्नति के सम्बन्धार सम्पता का द्वारा होता रहा है।

आरम्म में ही हमें दूसरी कथा मिलती है। हेलेंनी युद्ध कला का पहला सुधार उस समुदाय के विकास को अवबद्ध करके हुआ जिस समाज ने उसका आविष्कार किया था। उसके साथ हेलेंनी होष में जो उन्नति हुई वह सुखदायी थी। जब सोलन की सलाह पर अटिका ने मिश्रत कृषि की व्यवस्था बन्द कर निर्यांत के लिए विधिष्ट खेती आरम्भ की, तकनीकी उत्तति हुई और साथ-साथ एटिकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सजीवता और धर्मित का आरम्भ हो गया। किन्तु इस कहानी का दुसरा कामाय दुखरायी है। इस तकनीक का दुसरा करम यह हुआ कि दासों के

श्रम के बलपर अधिक मात्रा में उत्पादन होने छगा। यह कार्य पहले सिसिली के उपनिवेशिक सम-दायों में आरम्भ हुआ और सम्भवतः पहले-पहल एग्निजेन्टम में । क्योंकि सिसिली वाले यनानियों को निकट के बर्बर प्रदेशों में शराब और तेल का बढता हवा बाजार मिला। यहाँ तकतीकी प्रगति के साथ भयंकर सामाजिक ब्राई उपस्थित हो गयी । क्योंकि नयी खेती वाली दासता प्रया घरवाली दासता प्रथा से अधिक दोषपूर्ण थी। नैतिक दृष्टि से तथा संख्या की भी दृष्टि से यह दोष बड़ा था। व्यक्तित्वहीन और अमान्षिक तो या ही, बहुत बड़ी मात्रा में भी था। फैलते-फैलते यह सिसिली के यनानी समुदाय से दक्षिणी इटली के बहुत बडे क्षेत्र तक में फैल गया । यह क्षेत्र हेनिवली युद्ध के कारण उजाड और परित्यक्त हो गया था । जहाँ-जहाँ यह प्रथा फैली धरती की उपज जो इसने बढ़ायी जिससे पंजी वालों को लाभ हवा. किन्त धरती सामाजिक दिष्ट से बजर हो गयी । क्योंकि जहाँ-जहाँ दास खेती करने लगे किसानो को उन्होने निकाल बाहर किया और उन्हें कगाल बना दिया जिस प्रकार खोटा सिक्का खरे सिक्के को बाजार से बाहर कर देता है। इसका सामाजिक परिणाम यह हुआ कि गाँव निर्जन हो गये और नगरो मे परोपजीवी जनता का जन्म हुआ विशेषत रोम में । ग्राची से लेकर उसके बाद तक के कितने ही सुधारको ने रोमन संसार को इस दोष से मक्त करना चाहा जो कृषि की तकनीकी प्रगति के कारण आ गया था किन्त असफल रहे। कृषि-दासता की प्रधा तब तक रही जब मद्रा की आधिक व्यवस्था के बैठ जाने से वह अपने से नष्ट हो गयी । क्योंकि इसी मद्रा पर उसका लाभ निर्भर था । यह आर्थिक विनाश उस साधारण सामाजिक विध्वस का एक अग था जो ईसा की तीसरी शती के बाद आरम्भ हुआ । और विष्ट्रंस एक अंश में उसी कृषि सम्बन्धी रोग का परिणाम था जो उसके पूर्व चार सौ . सालों से रोमन समाज के शरीर को खाये चला जा रहा या। इस प्रकार इस सामाजिक कैसर का अन्त उस समय हुआ जब वह शरीर समाप्त हो गया जिसमे कैसर उत्पन्न हुआ था।

इंग्लैंड में मूती कपड़ों के बनाने की तकनीक में जो उप्रति हुई उसके कारण अमरीकी सच में रई बाले प्रदेशों में दासों की प्रया का भी बिकास हुआ। यह भी पहले ही समान उदाहरण है। अमरीकी गृह-मूद ने जहाँ तक दासों की बात थी उस कैसर को तो समाप्त किया किन्तु उससे वह दीष दूर नहीं हो सका जो स्वतन्त्र हुए मैंधों के उस अमरीकी समाज के बीच आ जाने के कारण उत्पक्त हो गया था, जो मुरोपीय वैशव थे।

तकनीकी उन्नति और सम्पता की प्रगति का सह-सम्बन्ध (को-रिलेशन) नहीं रहा है। यह बात उन सब उदाहरणों से स्मर्ट है जहीं तकनीक की तो उन्नति हो गयी किन्तु सम्पतास्मर रही या पुरोगामी हो गयी। यही बात उन अवस्थाओं में भी हुई बहाँ तकनीक तो स्पिर रही और सम्पता या तो मिकसित होती रही या पीछे जाती रही।

उदाहरण के लिए यूरोप में अन्तिम तथा अपर पुरापाषाणिक युग में मानव ने अच्छी प्रमति की।

"अपर-पुरापाषाणिक युग की संस्कृति चौचे हिमनदीय (ग्लेशियल) काल के अन्त में सम्बन्धित है। मातकरताल (नियानकरताल) मातक के अवशेष के स्थान पर हमें विभिन्न प्रकार के अवशेष मिलते हैं जिनसे मातकरताल प्रानव से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके विपरीत वे लगभग आधृतिक मातक के निकट दिखाई पक्षेत्र हैं। वब हम पुरोप के इस युग के वीवास्यों (फासिक) के देखते है तब एकाएक हमें ऐसा जान पड़ता है कि जहाँ तक शारीरिक रचना का सम्बन्ध है हम आधु-निक मानव को देख रहे हैं।'''

पुरापाषाणिक युग के प्रस्य मानव के प्रकार का इस बग से परिवर्तन ऐसी घटना है जो मानवता के इतिहास में महत्वपूर्ण है । क्योंकि उस काल में उप-मानव मानव के रूप में बहल रहा था और उप-मानव के मानव के रूप में बहल रहा था और उप-मानव के मानव के रूप में बहल वहा था और उप-मानव के मानव के रूप में बहल वहा था अधिर उप-मानव के मानव के परिणाम का पता कलता है जब नानडरताल मानव उन्नत करके आधुनिक मानव बन गया । परन्तु इस मानिसक क्यांति के मान्य कोई वक्तीकी क्यांतिन नही हुई । इस बकार तकनीकी क्योंकरण के निक्त सानव बन गया । परन्तु इस मानिसक क्यांति के मान्य कोई वक्तीकी क्यांतिन नहीं हुई । इस बकार तकनीकी क्योंकरण के निक्ता के तमान्य का उपना करते हुँ उन्हें हम प्रमासवा कुप्त करते (मिसिंग किक) की बनायी समझते हुँ जबकि वास्तव में, बृद्धि, आक्यार तमा मानवता के सभी विशेष लक्षणों से हम यह कह सकते हुँ कि अंदर पुरापाणाण्युगीन मानव में अरा निकरे दुरा-पाषाण्युगीन मानव में

इन उदाहरणों के, जिनमें तकनीक स्थिर रही है और समाज प्रगतिशील रहा है, विपरीत भी उदाहरण मिलते हैं वहते तकनीक स्थिर रही है और समाज को पतन हुआ है। उदाहरण के लिए लोहे के प्रयोग की तकनीक जिसे एवियाई सनार ने पहले पहल उस नभा आरम्भ किया आज का सहान् सामाजिक पतन हो रहा था और मिनोई समाज का विषयत हो रहा था, स्थिर रही, न उप्रति हो रही थी न अवनीत, और हेनेनी समाज अपने पूर्ववर्ती मिनोई समाज की भीति विष- दित हो रहा था। हमारे पश्चिमी समाज ने लोह के प्रयोग की तकनीक रोमन ससार से बिना किसी मुटि के पाया था। वेटिन वर्णमाला और यूनानी गणित भी रसी प्रकार वही से मिला था। किन्तु समाजिक विभन्तव हो गया था। हेलेंनी समाज छिन्न-भिन्न हो गया और एक अन्त काल उपस्थित हुआ जिसने अन्त में परिचयी सम्पत्त का जन्म हुआ। किन्तु इन तीनो तकनीकों में किसी प्रकार का व्यवस्थान मही उपस्थित हुआ।

## (२) आत्म-निर्णय की ओर प्रगति

भौगोलिक दिस्तार की भाँति ही तकनीकी प्रगति से हमको ऐगा सिद्धान्त नहीं मिला जिससे हम सम्भताओं के विकास का मापदण्ड बना सके, किन्तु उससे एक सिद्धान्त मिलता है जिसके अनुसार तकनीकी उसति होनी है उसे हम उत्तरोत्तर सरल्ता का नियम कह सकते हैं। भारी भरकम भाग के इवन और विदातृ रिक पर्य के स्थान पर मुखिश्चान्यक अन्तरहते इवन (इटरनल कम्बस्तन इजन) आ गये जो सडको पर रेलगाडी की गति से चलते हैं और उसी स्वतन्त्रता से चलते चैसे कोई पैदल चलता है। तार की बनाइ बेतार से समाधान जाने ठसे। चीनी और मिश्री बटिल लिगि के स्थान पर स्मय्य और सरल लैटिन लिगि आ गयी। भाषा में भी इसी प्रकार सरलता की और सुकाद है। विभक्तिमय कप को छोड़कर सहायक खब्दों का प्रयोग होने लगा है जैसा इडी यूरोपीय परिवार की भाषाओं के इतिहास से झात होता है। इस परिवार की प्राचीन तम भागा संस्कृत में विश्वनितायों की घरमार है। और उपसर्थों की कमी है। इसके विशरीत आधुनिक अंदेशों में विश्वनितायों तब हटा दी गयी है उनका स्थान प्रियोविकारों में और सहायक कियाओं ने के लिया है। इस दोनों कोरों के बीच क्लांकिस मृतामी भागा है। आधुनिक पोत्ती से संस्कृत में तो किया है। आधुनिक पर्योविकार में विश्वमृत्या भी सरल हो गयी है। एलिजावेची काल के बर्बर उल्झावपूर्ण कराडों के स्थान पर आज सीधी-भारी वेशमृत्या हो गयी है। ज्ञातिक आज टोल्मी के सिद्धान्तों के स्थान पर आज सीधी-भारी वेशमृत्या हो गयी है। ज्ञातिक आज टोल्मी के सिद्धान्तों के स्थान पर अपने प्रतिकार का सिद्धान्त मानता है जिसके अनुसार आकाश के नक्षणों भी गणना उचिन, वैद्यानिक और समझ में आने वाण हो के दंग पर होती है।

इन परिवर्तनों के लिए सरलता शब्द का प्रयोग कदावित् यवार्ष न होगा, कम से कम उचित नहीं है। सरलता में नकारात्मक व्यति है और यह माब है कि किसी बन्तु में कोई कभी कर दी गयी है या कोई बीज हटा दी गयी है। किन्तु जिन बातों का वर्णन करर किया गया है उनमें कुछ कमी नहीं हुई है बिक्क व्यावहारिक कुगलता बढ़ी है अवना कलात्मक सन्तोष की वृद्धि हुई है या बौद्धिक समता बड़ी है, जिसका गरिणाम हाति नहीं लाभ है। यह लाभ सरलता की एक प्रक्रिया का गरिणाम है। इस प्रक्रिया द्वारा ऐसी शक्तियों निकल पढ़ती जो भौतिक माध्यम में बँधी रहती है और स्वतन्त्र होकर अधिक शक्ति से मानितक रूप में प्रकट होती है और प्रयोग में आती है। इससे उपकरण में सरलता ही नहीं आती, शक्ति स्थानानतित्त होती है और अपोण में निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर गतिशील होती है। इस प्रक्रिया को यदि हम सरलता न कहकर 'अलीकिकीकरण' (एपीरियलाइबेंगन) कहे तो अधिक उपयुक्त होगा।

भौतिक प्रकृति पर मनुष्य ने जो नियन्त्रण प्राप्त किया है उस विकास को एक आधुनिक मानव-विज्ञान वेत्ता ने बड़े काल्पनिक रूप में यो वर्णन किया है :

"हम लोग घरती छोड़ रहे है, हमारा सम्पर्क छूट रहा है, हमारे रास्त्रे अस्पष्ट हो रहे है। चकमक परवर (फिल्ट) शास्त्रत है, तौवा एक सम्प्रता तक रहता है, लोहा कई पीडियो तक और इस्पात एक मनुष्य के जीवन तक। जब गति का युग समाप्त हो आयगा तब कौन लदन-पीकिंग हवाई रास्त्रे का नकशा बना पायेगा या आज भी ईपर के माध्यम से जो समाचार भेजे जाते हैं या मुने जाते हैं उसला पत्र वा है कोई बता सकता है ? किन्तु समाप्त आइसेनी राज्य की सीमा आज भी ईपर के माध्यम से को समाचार भेजे जाते हैं या मुने जाते हैं उसला को सीमा जाता भी हमा पर वा सामार्थ को सीमा पर वा सीमा हमें जो मुखाये दलदल और कार्ट गये जंगल में वनी यी। "

हमारे उदाहरण से यह सकेत मिलता है कि उन्नति की जिस कसोटी की खोज में हम है और जिसे हम बाइ बातावरण पर किजब में नहीं पा सके चाहे वह मानवी हो अथवा भौतिक, यह हमें वहां मिलती है जहां तीवता (एम्फ्लिस) में कमाय. परिवर्तन होता है और कार्य एक ओन से हुसरे ओन में बनताता रहता है। इसमें एक ओन से हुसरे ओन में जुनौती और उसका सामाना होता रहता है। इस मकार के ओन में चुनौती बाहर से नहीं जाती, अन्यर से ही प्रकट होती है और ओ चुनौती पर विजय होती है वह किसी बाहरी खिकता अथवा बैरी पर

नहीं। यह निजय जारम-निर्णय, आरमाभिष्यक्ति के रूप में प्रकट होती है। जब हम किसी स्पित्त अबदा किसी एक समाज को चुनीतियों का सामाना करते हुए देखते हैं और हम यह जानना बाहते हैं कि जिस कम से चुनीती और सामना हो रहा है उससे उन्नति हो रही है कि नहीं तो हमें ठीक उत्तर तब मिक जायगा जब हम देखेंगे कि प्रतिभा पहले ब्रंग की है कि इसरे।

यह सचाई इतिहास के उन वर्षनों से स्पष्ट हो बाती है वो अब से इति तक इसी प्रकार बतायें आते हैं कि उबित बाहरी परिस्पितियों पर विबय के कारण होती हैं। इसी प्रकार के दो महान् इतिहासकारों के बचनों के उदाहरण हम प्रस्तृत करते हैं। दोनों के लेखक प्रतिमाशाली व्यक्ति है। एक पुस्तक हैं एम॰ एदमंड डिमीजिन्स की 'कमेंट का कटें की ले टाइप सोशल' और दूसरी है एक औं जैस्स की 'बाउट जाइन बाब हिन्हीं'।

एम० डिमोकिन्स ने अपनी पुस्तक की भूमिका में वातावरण के सिद्धान्त को बहुत स्पष्ट सब्दों में अंकित किया है : 'पृथ्वी पर अगणित प्रकार के लोग रहते हैं, क्या कारण है कि इतने प्रकार के लोग हो गये ? 'पृथ्वा और प्रमुख कारण प्रजातियों के इतने भेदो का यह है कि ये विभिन्न रास्तों से आये-गये। विभिन्न मार्गों के कारण ही विभिन्न प्रजातियों तथा सामाजिक प्रकार के लोग हो गये।'

लेखक के इस विचार से प्रभावित होकर जब हम यह पुस्तक पढ़ते है तब यह जान पडता है कि उसके विचार वहाँ तक बहत ठीक मिलते हैं जहाँ तक उसके उदाहरण आदिम समाज से लिये गये हैं। इन उदाहरणों से यह समझ में आता है कि बाहरी चनौती का सामना करने से इन समाजो ने पुणता प्राप्त की, किन्तु उनके विकास का इनसे पता नहीं चलता क्योंकि अब ये समाज गतिहीन है। डिमोलिन्स महोदय अविकसित समाजों की स्थिति भी समझाने में सफल है। किन्तू जब लेखक अपने सूत्र को पित्-सत्तारमक ग्राम्य समाज पर लगाता है तब पाठक को घबराहट होती है। कारबेज और वेनिस पर जो अध्याय लिखे हैं उन्हें पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक ने कुछ छोड दिया, यद्यपि वह यह नहीं कह सकता कि क्या छट गया है । जब वह पाइथोगारस के दर्शन को इटली के दक्षिण के व्यापार-परिवहन पर स्थापित करना चाहता है तब हुँसी रोकनी पहती है किन्त 'प्लेटो के मार्ग' और 'अलबेनी और हेलेनी जाति' के अध्याय पर तो ठहर जाना पडता है। अलबेनी बर्बरता और हेलेनी सम्यता को एक साथ रखना, क्योंकि किसी समय दोनों के नेता अपने-अपने भौगोलिक लक्ष्य पर एक ही भ-प्रदेश की राह से पहेंचे, आश्चर्यजनक है। यह कहना कि वह महान मानव घटना जिसे हम हेलेनीवाद कहते हैं बालकन पठार का केवल गौण उत्पादन था, हास्यास्पद है। इस दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय में अपने ही विषय को लेखक गलत सिद्ध करके अपनी बात को असंगत बना देता है। जब कोई सम्यता हेलेनी सम्यता के स्तर तक उन्नति कर लेती है तब यह कहना कि उसका विकास केवल बाहरी परिस्थित की चुनौती के कारण हआ, हास्यास्पद है।

जब वे वादिम सम्पता के बनाय किसी परिपक्त सम्प्रता पर विचार करते हैं वेस्त भी अपने विचारों को पुष्ट नहीं कर पाते । जब बढ़ अगनी करणना से किसी अत्यन्त प्राचीन भूनेज्ञानिक करम के किसी नाटकीय घटना को गढते लगते हैं तब बढ़ पूर्वकर से सफल होते हैं। उनकी कहानी कि किस प्रकार वे छोटे जन्त (विरयोगापिकस) अत्यन्त प्राचीन स्तनपायी जीव बच रहे, जब बहुसंख्यक सरीमृथ (रेपटाइल्स) घरती के अन्दर कले गये, उसी स्तर की है जिस स्तर की बाइसिक की डेविंद और मोलियक की गाया। जब वे छोटे जन्तु पुरापापाधिक काल के शिकारी या गूरेशियाई खानावदोश के रूप में जा जाते हैं डिमोलिटस के समान बेस्स फिर भी हमारी घारणा के अनुपार ही प्रकट होते हैं। किन्तु जब बहु हमारी परिचमी सम्प्रता की रूपा कहते हैं और उस जन्तु का वर्णन करते हैं जो बिलियम एवाई ग्लैडस्टन के रूप में आया तब उनकी बुद्धि बिकल हो जाती है। बहु बसफल इसलिए होते हैं कि स्मी-ज्यो उनकी कथा की गति बड़ती है, वह बपनी आंतिक भावना को महान् से इस सुक्ष्म की ओर नहीं ला सकते। यहां असफलता 'ज आउट लाइन आब दिस्ती' की कमी है नहीं तो यह पुस्तक महान् बौद्धिक देन हैं।

बेल्स की असफलता इसी समस्या को सुलझाने में, शेक्सपियर की सफलता से नापी जा सकती है। यदि हम अलौकिकता की दृष्टि से शेक्सपियर के पात्रों की विकासात्मक कम से सूची बनायें और यह स्मरण रखे कि नाटककार का कौशल यह है कि पात्रों की कियाशीलता द्वारा उनके चरित्र की अभिव्यक्ति हो तो हम देखेंगे कि जैसे-जैसे चरित्र के विकास की सीदी पर नीचे से कवर की ओर शेक्सपियर चलता है वह अपने पात्रों के कार्यक्षेत्र को इस प्रकार बदलता रहता है और अपने नायकों की भमिका की इस प्रकार अभिव्यक्ति करता है कि मंच पर इस अगत का अधिकाधिक समावेश होता है और विश्व को दूर रखता जाता है । यदि हम पाँचवे हेनरी से लेकर मैकबेथ का चरित्र देखते हए हैमलेट की ओर चले तो यह तथ्य स्पष्ट हो जायगा। पाँचवे हेनरी के चरित्र का स्वरूप अपेक्षाकृत आदिम है और जो मानवी बातावरण उसके चारो ओर है उसी की चनौती का सामना उसे करना पडता है । उसका सम्बन्ध अपने प्रिय साथियो से है, अपने पिता से है और अगिनकोर्ट के यद के प्रति उसके साथी सैनिको से और राजकुमारी केट से उग्न रूप से पेस याचना में है। जब हम मैंकबेथ के पास आते हैं तब कार्यक्षेत्र बदलने लगता है क्योंकि मैकबेथ का सम्बन्ध मैलेकम से या मैकडफ से या अपनी पत्नी महारानी मैकबेथ से उतने ही महत्त्व का है जितना मैकबेथ का अपने से है । और अन्त मे जब हम हैमलेट की ओर आते है तब हम देखते है कि अखिल ब्रह्माण्ड की भावना प्राय. लप्त होने लगती है। उसके पिता के हत्यारों से उसके सम्बन्ध में, ओफीलिया से समाप्त प्रेम की भावना में, उसके वयोवृद्ध परामर्शदाता होरेशियों में यह देखा जाता है कि वह आन्तरिक संघर्ष से जुझ रहा है जो नायक की अपनी आत्मा के अन्दर ही काम कर रही है। हैमलेट में कार्यक्षेत्र प्राय. पूर्ण रूप से अखिल ब्रह्मांड से मानवी जगत में आ गया है । शेक्सपियर की कला की इस महान् कृति में, जैसे ऐसकाइलस के 'प्रोमीध्यज' अथवा कार्जीनग के नाटकीय एकपात्री संवादों में (मोनोलोग्ड) एक ही अभिनेता सारे मच पर अधिकार जमा लेता है यह इसलिए कि उसके व्यक्तित्व के अन्दर जो आरिमक शक्तियाँ व्यक्त होने के लिए विवश हो रही है, उन्हें पूरा अवसर मिले।

कार्यक्षेत्र का यह परिवर्तन, वो हम शेक्सपियर के पात्रों में पाते हैं जब हम कमश आस्मिक विकास में रेखते हैं, हमें सम्प्रताओं के इतिहास में भी मिनता है। यहाँ भी हम देखते हैं कि जब अनेक चुनीतियों के संबर्ध विकास के रूप में परिवर्तित होते हैं तब अयो-य्यो विकास की प्रगति होती है, बराबर कार्यक्षेत्र बाहरी परिस्थित से हटकर समाज की आन्तरिक परिस्थित को और मुद्र आसी है।

-उदाहरण के लिए, हमने देखा कि जब हमारे पश्चिम के पूर्वजों ने स्कैण्डिनेवियाई आक्रमण पर विजय पायी, उसका एक कारण यह था कि उन्होंने मानवी परिस्थित पर शिवतशाली सैनिक तथा सामाजिक मामती प्रथा निर्माण करके विजय प्राप्त की। किन्तु परिचमी हितहार में आगे स्कर उब सामंती प्रथा के कारण सामाजिक, आधिक और राजनीतिक वर्ष उत्तर हो गये तब उनके कारण अनेक प्रकार के तजाब और आधात होने लगे और समाज को उनका सामना करना पड़ा। पश्चिमी हैसाई जनत् को अभी बाइकिंगो को पराजित करके पर्याप्त अवकाश मी नही मिला था कि उन्हें सामती प्रथा के विभिन्न बगों को हटाकर स्वतन्त्र राज्य और नागरिकों का नये रूप से सम्बन्ध स्वाप्ति करना पड़ा। इन रोगों जुनीतियों के परिवर्तन से स्मष्ट है कि बाहरी परिचित्त में इटकर कार्योज आनर्तिक हो गया।

गरी बात हम इतिहास की दमरी घटनाओं में देख सकते हैं जिन्हें हमने दसरे सदभों में वर्णन किया है। उदाहरण के लिए, हमने देखा कि हेलेनी इतिहास में सारी प्रारम्भिक चनौतियाँ बाहरी थीं । यनान में पठारों के वर्बरों की चनौती. तथा जनसंख्या की चनौती का सामना उन्होंने समद्र पार साम्राज्य का विस्तार करके किया । जिसके परिणामस्वरूप उन्हें वहाँ के बर्बरो तथा प्रतिद्वंद्वी सभ्यता की चनौती का सामना करना पड़ा और अन्त में पाँचवी शती ई० पू० के पहले चतर्यांश में एक साथ कारथेज और परशिया के आक्रमण का सामना करना पडा । इसके पश्चात इस मानवी भीषण चनौती पर विजय होने लगी जो चार शतियो तक चलती रही । जो सिकन्दर के विजय से आरम्भ हुई और रोम पर विजय करके समाप्त हुई। इन विजयों के कारण हेलेनी समाज को पाँच-छ भौ वर्षों की शान्ति मिली जिनके बीच कोई बाहरी महत्त्व की चनौती का सामना नहीं करना पड़ा। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हेलेनी समाज बिलकुल चनौतियों से विमन्त रहा । इसके विपरीत जैसा हमने देखा है यह पतन का यग वा अर्थात इस काल में उसे ऐसी चनौतियों का सामना करना पड़ा जिसपर वह विजय नहीं पा सका । हमने देखा कि ये चनौतियाँ किस प्रकार की थी, और यदि हम फिर उनपर विचार करे, तो देखेंगे कि ये चनौतियां आन्तरिक थी । ये पहली बहारी चुनौतियों के विजय की परिणाम थी । जिस प्रकार हमारे पश्चिमी समाज में बाइकिंगों के आक्रमण के परिणाम में सामन्तवाद की प्रचा हो जाने के कारण चनौती उपस्थित हुई ।

उदाहरण के लिए परिश्वमतो तथा कारघेवीतियतो के ब्वाव ने हेलेनी समाज को आत्मरक्षा के लिए दो शक्तिशाली सामाजिक तथा सैनिक साधनों को तैयार करने की स्फूर्ति प्रदान की । एक तो एवंनी नी-सेना, और हुमरी साहराक्यबी नृशंस सैनिक । इनके कारण हुमरी पीढ़ी में हेलेनी समाज में तनाब और दबाव आरम्भ हुआ और उसके कल्सक्य एवेनी-कोपोनेशियाई युद्ध हुआ । साथ ही साहराक्यूब तथा उसकी बर्बर प्रवा और उसके यूनानी सहायकों के प्रति प्रतिक्रिया भी आरम्भ हुई । इन हल्यकों के कारण हेलेनी समाज का प्रयम पतन हुआ।

इसके बाद के हेलेगी इतिहास के अध्यायों में जिन सेताओं ने सिकन्दर तथा और सेनापतियों के संबाजन में विदेशियों को तेना को पराजित किया था वे मैसेडोनियाई सेनापित तथा रोमन अधिनायक देश के भीतर ही घरेल नृत्य करने लगे। इसी प्रकार परिवर्गी मुमध्यसापर के आधिपत्य के लिए हेलेनी तथा सीरियाई समाज में जे आधिक इंड चल रहा था वह सीरियाई प्रतिखंडी की पराजय के बाद अधिक उस संबंध में फिर उपस्थित हुआ। इस बार पूर्वी हुमि- दासों और उनके सिसिली तथा रोम के मालिकों से । इसी प्रकार हेलेनी तथा पूर्वी सम्प्रताओं का सांस्कृतिक संघर्ष--सीरियाई, और मिस्त्री और बेबिलोनी और भारतीय--हेलेनी समाज के भीतर ही आन्तरिक संकट के रूप में प्रकट हुआ। इस संकट से आइसिस की पूजा, ज्योतिय, सुर्वे की दुजा, हेसाई बर्थ तथा अनेक सम्मिलित बर्थों का आविवर्षित हुआ।

पूरब और पश्चिम कोई युद्ध बन्द नही करता

मेरी छाती पर ये लोग मार्च कर रहे हैं।

आज तक के अपने पश्चिमी ; तिहास में भी यही प्रवृत्ति हम पाते हैं । प्रारम्भिक काल में मानवी परिस्थिति से चुनौती मिली। बहुस्तम में अरबों में आरम्भ हुई और फिरस्किणनीवयाइयों से और अरत हुआ उसमानिज्यों की चुनौती से। उसके पश्चात् पश्चिमी विस्तार संसार भर में ज्यापक हुआ। और कम-सै-कम कुछ काल के लिए इस विस्तार के कारण विदेशी मानवी समाजों की चुनौतियों से हम बच यहें हैं। "-"

उसमानली वस जब दूसरी बार विवान लेने में असफल रहा उसके बाद परिवमी समाज पर जो बाहरी चुनौती मिली वह बोलसीविजम की थी। परिचमी जगत को यह चुनौती उस समय से है जबसे लेनित तथा उसके माथियों ने मन् १९१० में रूस पर अपना आधिपत्य कर लिया। केन्तु यू० एम० एस० आर० की सीमा से बाहर परिचमी सम्यता पर इसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। और यदि एक दिन ऐसा भी हो कि इसी कम्यूनित्टों की यह आधा पूरी हो जाय कि विवय भर में साम्यवाद फैल जाय और पूँजीवाद पर वह विजय प्राप्त कर ले तो भी यह विदेशी सम्कृति की विजय नहीं होगी क्योंकि इस्लाम के विपरीत साम्यवाद का स्नोत परिचम हो है। बहु पूँजीवाद की प्रतिक्तिया साम है। बीसवी शती के इस में जो इस विदेशी परिचमी कानिकारी मिद्रान्त को अपनाया है उससे परिचमी सम्कृति को किसी प्रकार की आशका नहीं है। बास्तव में इससे पता चलता है कि यह सम्कृति कितनी बरुवती है।

लेनिन के जीवन बृत्त से जो बोलग्रीविच्य प्रकट होता है उसमें सम्भीर अस्पष्टता है। पीटर महानू के कायों को बहु प्रकार आया कि नण्ड करने ? वीटर की सलको राजधानी को फिर से क्रियोन समान के जाकर लेनिन ने अपने को महानू पुतारी अवाष्ट्र क्या पुराने घर के दिवसा करने वालो और स्लाव प्रेमियो का वराधर ही घोषित किया। हम यह सम्प्रवतः अनुभव करे कि पवित्र क्स के एक पैगायद परिचयो सम्प्रवता के विरोध में कस की आराम की अभ्यव्यक्ति कर रहा है। किन्तु जब लेनिन मिद्धान्त बनाता है तब उसे परिचयो विचारों वाले जरम प्रदृश्ती कार्य-मानस् के पास जाना पडता है। यह सच है कि परिचयो समाज की प्रक्रिया को आर्चोकार करने

१. ए० ई० हाउसमैन : ए शापशायर लंड, २८।

यदि मिस्टर द्वायनवी ने कुछ बाद में यह इतिहास लिखा होता तो एक अथवाद बनाते बापान की चुनौती के लिए।—सम्पादक

और बाद में लिखा होता तो उन्हें उन बाहरी बुनौतियों का भी जिक करना पड़ता को इंग्लंड को बाहर से मिलीं ।—अनुवादक

के लिए मार्स्सी सिद्धान्त सबसे निकट जाता है। बीसबी वाती में परिचमी कोई दूसरा सिद्धान्त कस चुन नहीं सकता था। बार्स्सी सिद्धान्त का नकारात्मक तथ्य हो स्सी क्रांतिकार मन की कता, त्योकारात्मक नहीं। जौर यही कारण है कि सन् १९१७ में स्वा में परिचमी पूँचीवाद के विदेशी तत्म के उत्तर दिया। अब हम उस परिचर्तन पर प्रान देते हैं जो मार्स्सी दर्शन का रूस में हो रहा है तब यह व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है। वहीं मार्स्सवाद को परम्परावादी ईसाई समें के स्थान पर भावात्मक तथा बीदिक विचार के रूप में स्थान तथा जाता है। मुसा के स्थान पर समर्च जी प्रसाद के स्थान पर शिवन स्थामित किये जा रहे हैं। उनके अमंत्रस्थों के स्थान पर इस लोगों की रचनाएँ नवीन-नास्तिक मुद्ध प्रिय समें में समाथिक्ट हो रही है। किन्तु जब हम सैद्धान्तिक माबना से अलग होकर यह देखते हैं कि लीनत तथा उसके उत्तरादिकारी सभी जनता के लिए बास्तव में स्थान पर हो है तब हुसरा रूप पर विद्या है हाता है।

जब हम यह प्रश्न करते हैं कि स्टालिन की पचवर्षीय योजना का क्या अभिन्नाय था तब हम यही उत्तर दे सकते हैं कि इसकाए कही कर्ष था इषि, व्यववाय तथा परिवहन को मानिक बना हेता। किसानों की जाति को मिसती (कैकानिक) बनाना। पुराने रूस को नया अमरीका बनाना। हुसरे राज्यों में हम यह कह सकते हैं कि इस आधुनिक बंग से तथा कठोउता से और बड़ी आकाक्षा के साम रूस के परिवर्गकरण की चेष्टा की जा रही है कि महान् पीटर का कार्य भी पीछे पढ़ गया। कस्त के वर्तमान शासक रूम में इस पंशाविक शक्ति हो उन्हों साम्यता की माति सफलता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं जिसकों ने नित्या करते हैं। जिसक्तरहे वें एक ऐसे समाज के निर्माण को करणना कर रहे हैं जिसकों बाल्या हमी हो जोर साज-सज्जा अमरीकों हो। यह उन्हा राजनीतिक का विचित्र वपना है जिसका विश्वास इतिहास की भौतिक व्यावया में हैं। मान्सीं सिद्धान्त पर हमें यही आवा करनी चाहिए कि यदि कसी किशान अमरीकी मिस्त्री की चीति रहता है तो मिन्त्री की ही भौति वह विचार करने लगेगा, वैसी हो उनकी भावता होगी और वैसी हो उनकी इन्छाएँ होंगी। रूस की इस बीचा-बीचों में, जो लेनिन के आदशीं और कोई की प्रणाली में हो रहा है, हम यह वेंचे कि सम्पता पर परिचय विजय पा जायता, नाहे यह बात विचित्र सी क्यों न लगे।

इसी प्रकार की असंगित गांधी के जीवन में भी है। जो अनजाने इसी प्रकार पूर्ण रूप से परिवसीकरण कर रहे हैं। इसका यह कार्य उनके विद्वानों का अंग्य है। यह हिन्दू पैराम्बर उन तागी को तीवान गहते हैं जिसके परिवसी जाल में भारत फैता हुआ है। वह प्रवास करते हैं 'अपने हाथों से मारतीय कई को कार्ता और बुनों। परिचम की मिलो के कपडे मत पहनों। और भारत की घरती पर परिवसी बंग की मिले खड़ी करके इन विदेशी वस्त्रों को यहाँ से हाटाने की चंदरा न करों। गांधी के इस वास्तिवक सम्बंध को इसके देखावासी नहीं मानते। वे सन्त की भारति उन्हें मानते हैं और उता उनके निवस पर कार्य करते हैं जितता वह उन्हें परिचमीकरण में सहित्यक होता है और अना उनसे हैं कि गांधी मारत की उन्नित परिचमी के पर कर रहे हैं। वह ता उत्ति की स्वतन्त्र आता हम देखते हैं कि गांधी मारत की उन्नित परिचमी की स्वतन्त्र आता हम देखते हैं कि गांधी मारत की उन्नित परिचमी की उन्हें हमारी, अर प्लेट-भागी, समापार-वर्गों, तथा प्रचार के परिचमी तन्त्र अपनी के स्वतन्त्र आता स्वापित कराचा चाहते हैं जिस्तों न सह हों हम आन्दीलन में वहीं। उनके वास्तिक का सहस्ता की असफलता की भागत की वहन की विद्वान की असफलता की भागत की असफलता की भागत की असफलता की भागत कर है हैं जिन्होंने उनके वास्तिक कि सहान्त्र की असफलता की भागत की असफलता की भागत की असफलता की भागत कर है हैं जिन्होंने उनके वास्तिक कि सहान्त्र की असफलता की भागत करा की स्वरास्त्र की आसफलता की भागत की स्वरास्त्र की असफलता की भागत की स्वरास्त्र की साम करा की स्वरास्त्र की साम कर की स्वरास्त्र की साम कर की स्वरास्त्र की साम कर की स्वरास की साम कर की साम की साम की साम की साम की साम की साम कर साम कर साम की साम

चेट्टा की । वे छोग जिन्होंने उद्योगवाद की तकनीक को भारत की घरती पर अच्छी तरह जमाया है।

इसी प्रकार वब बाहरी चुनौतियों का परिवर्तन भीतरी चुनौतियों से हुआ है, परिचमी सम्यता ने भीतिक बातावरण पर विजय पायी है। तकनीकी क्षेत्र में जोद्योगिक कार्ति को जो तवाकियत विजय हुई उतके आर्थिक तथा सामार्थिक क्षेत्रों से ऐसी अलंक्ष्य कुष्यात समस्याएँ खड़ी कर दी और वे ऐसी उल्क्षी हुई है कि उत्तपर यहाँ विचार करता सम्भव नहीं। जरा पूर्व-यात्रिक सङ्कों का ध्यान कीविए। इन पुरानी सङ्कों पर अन्तन्त प्रकार की प्राचीन उन की गाड़ियों की भीड़ खुती है। ठेजागाड़ी, रिक्ता, बेलगाड़ी, तोगा, बच्ची सब सारीरिक समित से चल्ते वाली गाड़ियों उत्तपर चलती है, और कभी-कभी बाइसिक्ल भी जो आतो बाले युग का सकेत है। सड़कों पर भीड़ बहुत होती है इसलिए पिडन्त भी होती है किन्तु उसकी चिन्ता कोई नहीं करता, क्योंकि बोट-बपेट कम तनती है और रास्ता बन्द नहीं होता। स्थोंकि बोट-बपेट कम तनती है और रास्ता बन्द नहीं होता। स्थोंकि बोट-बपेट कम तमती है और रास्ता बन्द नहीं होता। स्थोंकि बोट-बपेट कम तमती है और रास्ता बन्द नहीं होता। से समस्या है वह दुर्घटनाओं को रोकने की नहीं है। से सड़के बैसी ही है जो पुराने काल से बी इसलिए समस्या है वह दुर्घटनाओं को रोकने की नहीं। इसलिए न ती पातायात के मोई नियम है, मुरिल वहीं बड़ी दुराने काल से बी इसलिए समस्या है वह ती है। रोधानियों का सकेत रहता है।

अब जरा आज की सडको को देखिए जिनपर यांत्रिक सातायात का गर्जन होता रहता है। इन सड़को पर गर्ति और दुलाई की समस्या नहीं रह गयी है। ओरर, टूजे के रालारियों लेवी हुई दोहती चलती है। हाची के प्रहार से भी आंक्षक उनने और होता है। या स्पोर्ट की गाड़ियाँ जो गोलो अथवा सधुमश्वी से तेज चलती हैं। किन्तु साथ ही साथ मुठभेड़ की समस्या आंधिक बड़ पात्री है। इसलिए आज सडको की समस्या तकनीकी नहीं, मानोवैज्ञानिक है। पुरानी चुनौती गीतिक थी, दूरी की। वह बटल कर आज नयी चुनौती माननायक के सम्बन्ध की है। चालक जो हुरी को मिराते हैं उन्हें सरावर एक हुसरे का गांध करने का ध्रय बना रहता है।

यातावात की इस समस्या का प्रतीकात्मक तथा स्पष्ट तात्मर्थ है। एक तो यह उस परिवर्तन का स्वरूष बताता है जो आधुनिक परिवर्गी सामाजिक जीवन की विशेषता हो गयी है जब से पुग की दो प्रवक प्रतितर्यी इस जीवन में जा गयी है—जीवोपिकता और जोकतन सातान। इसारे आधुनिक आविष्कर्ताओं ने मौतिक शनित को अनुशामित करने में वो जीवितीय उपित की है उससे करोड़ो नायु सामृहिक कार्य करने लग गये हैं और हमारे समाज में भला या चुरा जो कुछ कार्य होता है वह धड़ल्जे से होता है। इसका मौतिक परिणाम और मौतिक उत्तरदासित्व पहले की अरोबा बहुत वड़ गया है। हो सकता है कि प्रत्येक युग में हरण्ड समाज में ऐसे नैतिक विषय उत्तरज्ञ हुए हो जिनसे समाज के मित्रण पर निर्णयात्मक प्रभाव पड़ा हो। चाहे जो भी हो, इसमें सन्देत नहीं कि हमारे समाज के शामिण पर निर्णयात्मक प्रभाव पड़ा हो। चाहे जो भी हो, इसमें

 चरचिक ने कामन्स समा में १० सितम्बर, १६४२ के बायण में इस बात की ओर ज्यान विलाया था। मारत में इसका बोरों से विरोध हुआ था।—सन्पावक। आज वही हो रहा है और गांधी के सिद्धानों के विपरीत जौडोतीकरण बारत का मलमन्त्र है।—अनुवावक

इन सब्दों से ऐसे प्रस्त उठते हैं जो हम सबके हुदय के भीतर मुखर होने के लिए बेकल रहते हैं । क्योंकि ये बाते साधिकार कही गयी हैं । बिटिय असोसिएलन फार दि एडवासमेन्ट आव सायस के अध्यक्ष ने उत्त ऐतिहासिक सम्बन्ध के एक सौ एक सौ एक बीएक अधिवेशन के अवसर पर कर्ट्ट कहा था। ' उद्योगवाद और जनतन्त्र को नयी सामाजिक प्रेरणात्मक शक्ति पश्चिमी जगत् के मार्वजनिक (श्रामिक) समाज के सगठन में ज्या होगी कि इम शक्ति से हुमारा विनाश होगा ?

यही समस्या कछ सरल ढग से पराने मिस्र के शासको के सामने भी आयी थी । जब मिस्री नेताओं ने भौतिक चनौती पर विजय पायी, जब उन्होंने निचली नील की घाटी के जल, मिटी और वनस्पति को मानव की आजा के अधीन कर लिया. तब यह प्रश्न उठा कि मिस्र और मिस्रियों के शासक अपने इस महान मानवी सगठन को किस प्रकार अपने अनशासन में कर सकेंगे। यह नैतिक चनौती थी । जिस भौतिक तथा मानवी शक्ति को उन्होंने अपने वश में कर लिया था उससे अपनी प्रजाकी अवस्थाका सुधार कर सकेगे? क्या यह शक्ति प्रजाको क्या और आगे उस कल्याण की ओर ले जा सकेगी जिस ओर सम्राट और उसके कुछ साथी ले जा चुके थे। क्या ये वहीं उदार कार्य करेंगे जो ऐसकाइलस नाटक में प्रोमीध्यज ने किया अथवा जीयस का नशस कार्य करेंगे। हमें उत्तर मालम है। इन्होंने पिरामिड बनाये और पिरामिडों ने इन नशस शासकों को असर कर दिया: असर देवताओं के रूप से नहीं, बल्कि गरीबों को पीसने बालों के रूप में । उनकी कुछ्याति मिल्ली लोक-कथाओं में प्रसारित हुई और अन्त में हेरोडोट्स ने उन्हें अमर कर दिया । उन्होने अनुचित ढग चुना जिसके बदले में उस सम्यता को मृत्यु ने आ दबीचा जब वह चनौती जिससे उन्हें प्रेरणा मिल रही थी बाहर से आन्तरिक क्षेत्र में आ गयी थी। आज के संसार में हमारी भी परिस्थिति कुछ वैसी ही है । आज हमारी भी स्थिति कुछ वैसी ही है । आज उद्योगवाद की चनौती तकनीकी क्षेत्र से नहीं, नैतिक क्षेत्र से आ रही है। इसका परिणाम अज्ञात है क्योंकि नयी परिस्थित के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी अभी निश्चित नहीं है।

जो भी हो, हमने इस अध्याय में जो तक उपस्थित किया है वह समाप्त है। हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि जब चुनौतियों को श्रृंखका उपस्थित होती और एक चुनौती के परिणामस्वरूप दूसरी चुनौती आती जो उम्रति की ओर प्रेरित करती है, तब ज्यो-च्यो श्रृंखका आगे बढती है, बाहरी चुनौती के स्थान पर चाहे वह मौतिक हो अथवा मानवी, आन्तरिक चुनौती उपस्थित होती है जो उप्रतिश्रील सम्पता की आत्मा होती है। इस प्रकार सम्पता की ज्यों-ग्यों उप्रति होती है बाहरी चुनौती से कम जरूना पहता है और आन्तरिक चुनौती से अधिक सदाम करना पहता है। विकास का अर्थ यह है कि सम्पता की उप्रति स्वय अपनी परिस्थित वन जाती है, स्वयं ही आक्षामक बनती है और स्वयं ही अपना युढकोत्र वन जाती है। दूसरे शब्दों में विकास का सायदण्ड आत्मिण्यं की और प्रयति है। आत्मानंथ की और प्रयति उस चमलकार को अवस करने का नीरस-मा दग है कि किस प्रकार जीवन का प्रवेश उस समाज में होता है।

# ११. विकास का विश्लेषण

# (१) समाज और व्यक्ति

यदि हमारी विचारधारा यह रही है कि विकास का मायदण्ड आरम-निर्णय है, और यदि हम समझते हैं कि आरम-निर्णय का अभिप्राय है आरमाधिव्यक्ति, को हम उस अफिया का विरुपेश करें कि किस प्रकार कमारा सम्यताओं हारा आरमाधिव्यक्ति हुई है तो सम्यताओं के विकास को ठीक-ठीक समझ सके । साधारणत: यह स्पष्ट है कि सम्यताओं विकास की प्रक्रिया में अपनी आरमाधिव्यक्ति उन व्यक्तियों के माध्यम से करती हैं जो 'उस समाज के हैं' जयवा 'जिनका वह समाज है।' समाव तथा व्यक्ति के सम्बन्ध को निरपेक्ष दृष्टि से दोगों में से किसी सूच के अनुसार हस समझ सकते है, यदिष्ट से एक हसरे के चिरोधी हैं। इस प्रम से यह जान पड़ता है कि दोनों सिद्धान्त पर्योच्त नहीं है, इसिल्ए इस जोच के पहले हम इस पर विचार कर ले कि समाज और

समाज-विज्ञान का यह पुराना प्रस्त है और दो बँधे-बँद्याये इसके उत्तर है। एक तो यह कि स्मिक्त हो मूल है विज्ञका अस्तित्व है, बही समझा जा सकता है और दन्हीं स्मिक्तयों की इकाई का समूद समाज है। इसरा उत्तर यह है कि वास्तविक तो समाज है। समाज अपने में पूर्ण है। स्मिक्त को इस पूर्ण का केवल एक अंग्र है। समाज विना इस प्रांक को केवल एक अंग्र है। समाज विना इस प्रांक को केवल एक अंग्र है। समाज की सा इस प्रांक सम्बन्ध में कोई कल्पना हो सकती है।

ब्यक्ति की इकाई का क्लामिक वित्र होमर ने साइक्लोप्स के वर्णन मे खीवा है। अफलातून ने उसी भावना से इसे उद्धत किया है जिस भावना से हम अब करना चाहते हैं.

न तो उनकी कोई सभा है, न उनका कोई विधि-विधान है। पहाड़ो की चोटियों पर और मौदो में वे रहते हैं।

जहाँ अपनी पत्नी तथा बाल-बच्चो के प्रति प्रत्येक अपने नियम के अनुसार व्यवहार करता है । और अपने साथियों की बातों की तनिक भी परवाह नहीं करते।

स्पष्ट है कि इस प्रकार का, परमाणुओं से समाज जीवन, साधारण मानव का जीवन नहीं हो सकता। और कभी कोई मृत्युय साइक्लोप के समान जीवन नहीं व्यतीत करता था। क्योंकि मृत्यु सामाजिक प्रणाली है। अप-सानव से मानवता के विकास के लिए सामाजिक जीवन आवरण है। इसके विना विकास का कोई रूप रिचर ही नहीं हो सकता था। तब इसरे उत्तर का कि व्यक्ति केवल समाज का एक अग है क्या होगा?

१. ओडेसी : नर्वी पुस्तक, ११, ११२—१४ । अफलातून डारा लाज पुस्तक २, ६४० पृष्ठ में उड्डत ।

"ऐसे सामाजिक प्राणी है जैसे मधुमिन्स्यमें और चीटियों जिनमें व्यक्तियों में किसी प्रकार का श्रृंखलाबद्ध सम्बन्ध नहीं है परन्तु सभी अपने लिए नहीं, सारे समाज के लिए कार्य करते है और यदि समाज से अलग हो जाते हैं तो उनकी मृत्यू हो जाती है।

"मूँगे अषवा जल के और पोणिप ऐसी बनी बस्ती बना लेते हैं। उनमें प्रत्येक को अलग से निस्संकोश जीव कहा जा सकता है किन्तु एक हुसरे से वे इस अकार लगे रहते हैं कि सबके साथ मिलकर एक हो जाते हैं। इसमें व्यक्तिक कोन रहा ?" औरकार बिना (हिस्टोलोज़ी) की कहानी सुनिए। उसके अनुसार सभी जन्तु, जिनमें मनुष्य भी सिम्मिलित है, असंख्य इकाइमों में मिलकर बने हैं जिन्हें कोषाण कहते हैं। इनमें से कुछ कोषाण बहुत लवत्त्र होते हैं और हम यह समझने पर विवय होते हैं कि सरीर का उनसे उसी मिला सकता होते हैं और मूंगे के पोलिपो की बस्ती में किसी इकाई का होता है, अबवा जिब्द प्रसाद स्वति में साइकोनोफोरा होता है। यह निष्कर्य और भी पुष्ट हो जाता है जब हम यह देखते हैं कि असंख्य स्वतन्त्र जीव, प्रोटोजोबा, ऐसे हें जो उन कोराणाओं के समान हैं जिनसे मनुष्य का सरीर बना है। अन्तर केवल यह है कि मनुष्य का सरीर बना है। यह उत्तर केवल यह है कि मनुष्य का सरीर बना है। उत्तर केवल यह है कि मनुष्य का सरीर बना है। उत्तर केवल यह है कि

''एक प्रकार सारा जैव वगन् (आरोनिक वन्हें) एक महान् व्यक्ति है। यह ठीक है कि वह अस्पट और उचित उस से सम्बद्ध नहीं है फिर भी परस्पर निर्मर रहने वाला एक पूर्ण है। यह सम्बद्ध निर्मा हो कि सारी हरी वनस्पित या सब बीवाणु (वैस्टीरिया) नष्ट हो जायें तो सदार में कोई जीववारी रह नहीं तकता। 'व

अविक प्रकृति के सम्बन्ध में जो बाते कहीं गयी हैं वे मनुष्य के लिए भी ठीक उतरती हैं ? क्या मनुष्य भी साइक्लोग्य की सिंति स्वतन्त होकर समाज के सरित में केवल एक कोषाणु हैं ? या यह महान् जैविक जनत् केवल एक कोषाणु हैं ? हान्स की पुरतक 'लेदियायान' के आरम्भ में सामिजिक मनुष्य का सरीर कमें कर्वकंच्यानीरियन तत्वों से बता है जिन्हें मनुष्य कहते हैं। माने सामिजिक सर्वेद्ध (सोशंक कंट्रेक्ट) ने जाद से साइक्लाम्स को कोषाणु बना दिया। उन्नीसवी सती में हरवर्ट स्पेसर और बीसवी में आर्देक्ट स्पेस्टर ने मानव समाज को गम्भीरता-पूर्वक घरीर माना हैं। दूसरे लेबक का कथन हैं—'किसी सम्बता (कुट्ट्र) का जन्म उस समय होता है कर स्थायी सैशवमानवता की आदिम मानिक परिस्थिति में कोई महान् आरमा आप्रत होती है और अपने को अलग कर लेती है। बाता राज्य का समय होता है कर समयी अवस्था से सीमित और प्रगतिशील जीवन को जन्म देती है। यह आरमा उस देश की सीमित खरती पर प्रस्कृतित होती है और पीधे के समान उससे लगी रहती है। इसी के विपरीत सम्यदा का विनास तब होता है जब इस जात्या ने, जातियो, भाषा, धर्म, कला, विज्ञात तथा राज्य को सारी सम्भावनाओं की अनुभूति प्राप्त कर ली है और तब वह जिस आदिन मानव स्वित दे उरस्य कुट देशी में मिल आती है।"

इस विचार की आलोचना एक अग्रेजी लेखक ने अपनी पुस्तक मे की है जो उसी साल

कं एस० हक्सले : वि इंडिविज्ञल इन वि एनिमल किंगडम, गृ० ३६-८ तथा १२४ ।
 ओ० स्पेंत्लर : डर उनटरगेंव डेस एवडंलेडेस, बण्ड १, १४-२२ संस्करण, गृ० १४३ ।

प्रकाशित हुई थी। 'थमाब शास्त्र के सिद्धान्तवादियों ने अपने विश्वय की प्रणाली और शब्दावली के प्रयोग करने के बजाय वार-बार समाब के तथ्यो और मुख्यों को किसी-निक्सी विकान या सिद्धान्त के माध्यम से अभिध्यस्त किया है। भौतिक विकान को समानता (एनोलोजी) के आधार पर समाज को उन्होंने चन्न बताया, जीव-विकान के तुक्तान करके उन्होंने उसे प्राणी प्रमाणित करने को चेटा को। दर्शन अववा मनो-विकान की समता दिख्याकर उन्होंने समाज को अधिक बताने पर लगे दिया और कभी-कभी धार्मिक समानता से उन्होंने इसे ईश्वर बनाने का भ्रम उत्पन्न किया।"

वैविक तथा मनोबेबानिक समानता उतनी हानिकर नहीं है जब यह बादिम समाज अथवा श्रीबक्तित सम्पताओं के गाय लागू की जाती है। किन्तु जहां सम्प्रताएँ विक्रित्त हो रही हैं उनके समाज तथा व्यक्ति के सम्बन्ध की तुलना इनसे ठीक नहीं होती। ऐसी स्थानताओं को लाना ऐतिहासिक बुढ़ि की दुर्वेचता है अब्बा गण्याची है। इसका सकेत ऊपर किया जा चुका, है। यह प्रवृत्ति कि 'विटन', 'काल', 'धर्मतन्त्र', 'द प्रेस', 'द टक्तें' को सत्रीय बनाना और सस्था के नाम से युकाराना और इस अबूर्त सस्थाओं को मानब यानना ठीक नहीं है। यह अच्छी तरह स्पट है कि समाज को जैविक या व्यक्ति का रूप देकर हम समाज और उसके व्यक्तिगत सदस्यों के सम्बन्ध को समझा नहीं सकते।

तब मानव समाज और उसके व्यक्तियों के सम्बन्ध के बताने का कौन इग उचित हो सकता है। सक्की बात तो यह है कि मानव समाज मनुष्य के आपत्ती सम्बन्धों की सस्या है। मनुष्य केवल व्यक्ति नहीं है, सामाजिक प्राणी है। एक इसरे से सम्बन्ध बिना वह जी नहीं सकता। हम कहते सकते हैं कि समाज व्यक्तियों के सम्बन्ध का परिणाम है। इसकी उप्तित इस कारण होती है कि एक व्यक्तियों का कार्यक्षेत्र इसरे व्यक्ति के कार्यक्षेत्र से सम्बन्धिक होता है। इस सम्बन्ध के कारण व्यक्तियों का कार्यक्षमान हो जाता है और इसी समान क्षेत्र को हम समाज कहते हैं।

यदि यह परिभाषा मान की जाय तो इससे महत्त्वपूर्ण किन्तु स्पष्ट परिणाम निकलता है। समाज कंपरीज है किन्तु कार्य का स्रोत व्यक्ति है। इसी बात को बंगीसों ने जोरदार शब्दों में कहा है: 'हम इतिहास में 'अजेतन' तत्त्व पर विश्वास नहीं करते। बहुत को जान तिचार-धाराएं, जिसके सन्तव्य में बंधों वर्षों हुई है, इसिक्प प्रवाहित होती है कि एक या अधिक मनुष्य ही अपने समुदाय को किसी एक और बहा के गये हैं। 'यह कहना कि सामाजिक प्रवित अपने आप समाज के इतिहास के किसी काक में किसी आतिक परिस्थिति के कारण होती है, बेकार है। जब समाज एक प्रयोग का निष्यच कर लेता है और इस कारण आये कृदता है तब प्रपति होती है। इसका अर्थ यह है कि समाज को विश्वास हुआ होगा अपवा कम-कैकम बहु आन्दोजन के लिए तैयार हुआ होगा। और यह आन्दोलन किसी व्यक्ति डारा किया गया होगा।"

ये व्यक्ति, जो समाजो में जिनमें वे रहते हैं गतिशीलता उत्पन्न करते हैं उनमें साधारण मनुष्यो से कुछ अधिक क्षमता होती हैं। उनके कार्य ऐसे होते हैं जो साधारण मनुष्यों को चमत्कार लगते

१. जी० डी० एच० कोल : सोशल विवरी, प० १३ ।

२. एच० बर्गसों : लार्ड सोसं डि ला मोराल एट डि ला रिलिजन, पृ० ३३३ तथा ३७३।

हैं क्योंकि वे सचमुच महामानव होते हैं, केवल आलंकारिक भाषा में नही। "मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनने के लिए वो कुछ भी बावस्थक था प्रकृति ने किया। लिस प्रकार प्रतिपाणाली ननुष्य साधारण मनुष्य के वृद्धि के आपे कल जाता है, उसी प्रकार ऐसी सिमिष्ट आरमा समस्तम्ममय पर आती है जो समझती है कि हमारा सम्बन्ध विश्व घर की आरमाओ से है और अपने को अपने समुदाय के भीतर ही सीमित रखने के कवाय प्रेम को अस्ति समुदाय के भीतर ही सीमित रखने के कवाय प्रेम को अस्ति साई अर्था हो कर सारे विश्व से अपनी सात्र कहा ती है। इस प्रकार की प्रत्येक आरमा ऐसी है मानो एक व्यक्ति में सारी आर्ति का समयेवाई है।"

इन अतिमानव आत्माओं के चरित्र को जो आदिय समाज के सामाजिक जीवन की शृखका को छोड़कर नया सर्जन करते हैं व्यक्तित्व कहा जा सकता है। व्यक्तित्व के आन्तरिक विकास के परिणामस्वरूप ही नये निर्माण का कार्य होता है और इन्हीं के द्वारा मानव समाज का विकास होता है। वर्गमों के अनुनार योगी (मिस्टिक) छोग ही अतिमानव व्यक्ति होते हैं, यही श्रेष्ट सर्जन करते हैं और योग की रहस्यवादी अनुभूति के समों में सर्जनारमक कार्यों का अंकुर फूटता है। उन्हीं के शब्दों में इसका विस्त्रेण सर्तिषर —

"महान् योगियाँ (मिस्टिक) की आरमा रहस्यवादी अनुभूति के सुखद क्षणो में विराम नहीं कर लेती कि यात्रा की मंजिल हुएी हो गयी । अनुभूति के अग को विश्राम का समय समझता चाहिए । वे सा ही विश्राम जैसा स्टेशन पर टेल्ड देवन का होता है। जिसमें भाग का दवास मरा रहता है और इसलिए रुकता है कि आरो तीब गति से चले । "महान् योगियां के हृदय में हमी प्रकार सरय की शक्ति तात्री तील होने के लिए निकल्ती हैं। उसकी इच्छा होती हैं कि ईस्वर की हुपा से मानव के सर्जन की किया को पूर्ण करें " योगी की शक्ति विश्व और गतिशील होती हैं उसी ओर जीवन की श्रामित में प्रवृद्धि होती हैं। यहीं शक्ति हैं वो पूर्ण कर से विश्वाच्ट मनुष्यों को प्रेरित करती हैं और उनमें यह इच्छा उत्त्य होती हैं कि सारे मानव स्थान वर अपनी छात्रिक तर दें। मांच ही एक ऐसी विरोधात्मक बात होती हैं लिये के जनते हैं। वह यह हक जो वस्तु स्वयं निमित ही वह निर्माण करने का प्रयत्न करें। ' असकी गति रक्ष गयी हो वह यह कला आरम्भ करें।'

यह विरोध उस गतिशील सामाजिक जीवन की पहेली हैं जो रहस्यमय व्यक्तियों के प्राहु-ग्रांव के समय उपस्थित होती हैं। यह उर्जनकर्ता इस मकार प्रेरित होता है कि अपने साथियों को ग्रेंस सर्वेनवील बना देता है। वह अपने साथियों को अपनी ही आपना ने बाल देता है। योगी पुरुष के सूक्ष्म जगत् में (उसकी आस्मा में) जो सर्वेनात्मक परिचर्तन होता है उने पूर्ण तथा दृढ़ होने के लिए जगत् में भी परिवर्तन होना आवश्यक है किन्तु जिस जगत् में उसका परिचर्तन हुआ है उसी जगात्म में उसके ऐसे साथी है जिनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। उस अपरिचर्तत जगत् को परिवर्तत करने में अपरिवर्तित जगों की जोर से काबटे उपस्थित होती है क्योंकि इनमें गति-हीनता है। यह गतिहीनता उन्हें अपरिवर्तित करने में ही रखेंगी।

१. बही, पृ० ६६।

२. वही, पू॰ २४६-६९ । पाठकों ने यह जनुभव किया होगा कि वर्गसों के इतिहास का वर्गन कारलाइस के वर्गन से कितना निकता है।—सम्पादक

इस सामाजिक परिस्थित से उक्सन उत्पन्न हो जाती है। यदि सर्जनकारी प्रतिमा अपने समाब में परिवर्तन करते में विषक्त होती है तो उसकी सर्जनात्मक प्रतिमा उसके लिए विनामकारी रिख होगी। वह अपने कार्यक्षेत्र से अरुप हो जायगा। कार्य शक्ति तमाप्त हो जाने पर उसके जीवनी शक्ति भी समाप्त हो जायगी। चाहे उसके साभी उसे सुरक्कि न पहुँचा दें जैसे अन्य सामाजिक जन्तुओं अथवा कोड़ों के जीवन में होता है। और यदि यह प्रतिमाशाठी व्यक्ति अपने सामियों की गतिहीत्वा अथवा किरोच पर विजय पा जाता है तो अपनी परिवर्तित आस्मा के अनुक्ष्म समाज को भी बना देता है जीर साम्राप्त पुरुष अथवा स्त्री के जीवन को तवतक असहा ननाये पहना है अवतक कि वे उसी के अनरूप अपने जीवन को न बना हों।

बाइबिल में जो निम्नलिखित यीसू का कथन बताया गया है, उसका यही अभिप्राय है :— "यह न समझो कि मैं ससार में शान्ति के लिए आया हूँ—मैं शान्ति का सन्देश नही, तलवार

का सन्देश देने आया हूँ 'क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि पुत्र को पिता के विरोध में खड़ा करूँ, पुत्री को माता के विरोध में और वधू को सास के विरोध में ।' और लोगों के वैरी उसके पर वाले ही होने ।'''

सामाजिक सन्तुलन कैसे सम्भव है जब एक बार प्रतिभाशाली ब्यक्ति के प्रभाव का आक्रमण प्रारम्भ हो जाता है ।

इसका सबसे सरल समाधान इस प्रकार हो सकता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से बराबर शक्ति से और सब ओर आक्रमण आरम्भ कर दे। इसका परिणाम यह होगा कि बिना तनाव या विकृति के विकास होने लगेगा । किन्तु यह कहना अनावश्यक होगा कि किसी प्रतिमा के आवाहन के उत्तर में शत प्रतिशत प्रतिकिया नहीं होती । इतिहास में ऐसे उदाहरण अवस्य मिलते हैं जब कोई 'वैज्ञानिक अथवा धार्मिक' विचार जनता के सम्मख आता है तब अनेक बढिमानों के मन में एक ही समय और स्वतन्त्र रूप से उसकी प्रतिक्रिया होती है। किन्तु इस प्रकार के उत्तम से उत्तम उदाहरणों में ऐसे आदिमयों की सख्या उँगली पर गिनी जा सकती है जिनके मन में स्वतन्त्र रूप से और एक ही प्रतिक्रिया हुई हो । हजारो और लाखो व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिनपर इन विचारों का कुछ भी प्रभाव नहीं पडता । सच्ची बात तो यह है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा निजी तथा भौलिक सर्जन की विचारधारा प्रवाहित होती है तब सब लोग समान रूप से उसे प्रहण नहीं करते । इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में सर्जनात्मक शक्ति निहित रहती है और सब एक ही बातावरण में रहते हैं। इसलिए जब सर्जनशील व्यक्ति उभरता है तब उसे बहुत बड़े निष्क्रिय समह का सामना करना पड़ता है यद्यपि उसके साथ थोड़े से उसी के समान कियाशील व्यक्ति भी रहते हैं । जितना भी सामाजिक निर्माण हुआ है वह या तो एक व्यक्ति की कृति है अथवा कुछ थोड़े से निर्माताओं की है। और प्रगति के हर कदम पर समाज की बहुत बडी संख्या पीछे छूट जाती है । यदि आज हम संसार के महानु धार्मिक सगठनों को जैसे ईसाई, इसलामी तथा हिन्दू, पर विचार करें तो हमको पता चलेगा कि उनके अधिकाश अनयायी चाहे जितने भी मौलिक रूप से वे अपने धर्म का गुणगान करते हों, ऐसी मानसिक परिस्थिति में रहते हैं जो अंधविश्वास से अधिक दूर नहीं है। यही हाल आज की भौतिक सभ्यता की उपलब्धि का

भी है। हमारा पश्चिमी बैज्ञानिक ज्ञान और हमारी तकनीक वो उस ज्ञान को कार्यानित करती है प्रयंकर रूप से कुछ पूर्व हुए सीमित लोगों के हाथों में हैं। छोकतन्त्र तथा उद्योगवाद की नयी सामाजिक सक्तियों बहुत थोड़े में लिक लोगों द्वारा निर्मित हुई है और अधिकास मानव उसी बीदिक तथा नैतिक स्तर पर है विश्वपर वह हम शक्तियों के आधिकांवि के पहले था। सच पूछिए तो इस 'पिक्स के संसार के नमक' के स्वाद के समाप्त होने का क्षय है। क्योंकि परिचमी समाज के अधिकांव छोगों को उसका स्वाद मिला हो नहीं।

यह तथ्य कि सम्पताओं का विकास कछ मौलिक विचार के व्यक्तियों अथवा अल्प संख्यको द्वारा होता है यह भी साथ-साथ बताता है कि बहुसंख्यक लोग पीछे छुट जाते है जब तक नेता लोग कोई ऐसी व्यवस्था न करें कि इस अकर्मण्य पिछडी बहसख्या को अपने साथ-साथ न ले चले। इस विचार के कारण हमें सभ्य तथा पिछडे समाजो के--जिन पर हम अभी तक विचार करते आये है--अन्तर की परिभाषा में कुछ परिवर्तन करना होगा। इस अध्ययन में पहले हमने कहा है कि आदिम समाजों का हमें जो ज्ञान है उसके अनसार वे स्वैतिक (स्टेटिक) है और अविक-सित सम्यताओं को छोड़कर सब गत्यात्मक है। अब हम इस सम्बन्ध में यह कहना चाहेगे कि प्रगतिशील सभ्यताओं तथा स्यैतिक सभ्यताओं में गत्यात्मक दृष्टि का सामाजिक संस्थाओं का तया मौलिक व्यक्तियों का अन्तर है। और इसके साथ हम यह भी कहेगे कि ये मौलिक व्यक्ति अधिक से अधिक भी जब उनकी संख्या होगी तब भी समाज में उनकी अल्प संख्या होगी। प्रत्येक विकासशील सभ्यता में भी उस समाज की बहुत बड़ी सख्या उसी गतिहीन तथा निष्क्रिय स्थिति में रहती है जिस स्पैतिक परिस्थिति में आदिम समाज के लोग रहते है । और भी । प्रगतिशील सम्प्रता के अधिकांश लोगों में शिक्षा की ऊपरी बारनिश केवल होती है नही तो उनमें भी आदिम समाज के मनुष्यों की भाँति ही भावनाएँ होती हैं। यहाँ उस कथन की सच्चाई हम पाते हैं कि मानव समाज कभी बदलता नही । विशिष्ट व्यक्ति-प्रतिभा सम्पन्न, रहस्यवादी, महामानव-जो कुछ भी उन्हें कहिए, साधारण मानवता की ढेरी में केवल अंश में ही हैं।

अब हमें इस पर विचार करना है कि ये बोड़े गतिशील व्यक्ति समाज के व्यक्तिय को तोइने मैं किस फकार सफल होते हैं और अपनी विजय को स्थापी बनाते हैं। अपनी प्रगति को सामाजिक पराजय से सुरक्षित रखते हैं और अपनी सामाजिक परिस्थिति में प्रगति करते रहते हैं। इस समस्या को सुलक्षाने के लिए—

"बोहरे प्रयस्त की आवश्यकता है, कुछ थोड़े लोग नयी बात उत्पन्न करने का प्रयस्त करते हैं और शेष इस बात की बेच्टा करते हैं कि यह नयी बात हवारी परिस्थिति के अनुकूल हो और हम नयी परिस्थिति के अनुकूल हो । समाव को सम्य तव कहा जाता है जब ये दोनों कार्य प्रारम्भ होने बाले और उसके अनुकूल आवरण होने वाले—साथ-साथ चले । असम्य समावों में विशेष व्यक्तियों का अभाव हो, ऐसा नहीं है । (कोई कारण नही है कि प्रकृति ने सब युगों में और सब स्थानों पर ऐसे व्यक्ति नदी हो हो )। असम्य समावों में कभी इस बात की जान पड़ती है कि ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो अपनी विशेषता का इस प्रकार प्रयोग कर सके कि समाव के शेष व्यक्ति उसका नेतृत्व बहुण करें।" निष्किप बहुसंक्षक कियाधील जल्पसंक्यकों के नेतृत्व को स्वीकार करें, इस समस्या के मुकसाने के दो बंग हो सकते हैं। एक व्यवहारात्मक दूसरा, बादमं 'पहला बंग है कठोर अनुवासन द्वारा लोगों में मुधार करना—दूसरा रहस्यवाद से। पहले के लिए ऐसी नैतिकता होनी चाहिए जिसमें यह त रह बाय। इसरा बग यह है कि दूसरे के (नेता के) व्यक्तित्व के अनुसरण करने का अलोभन औरों को दिया जाय। दोनो में जात्मिक सयोग की मावना उत्पन्न की जाय, यहाँ तक कि उसके साथ एक हो जाय। 'दे

एक आरमा दूसरी आरमा में मौलिकता की शक्ति का प्रकाश पैदा करे, अवस्थ ही आदर्श हम है, किन्तु इसी पर निर्मेर रहना पूर्णता 'से ही सम्भव है । निष्क्रिय जनता को गतिसील नेताओं के समकक्ष लाने के लिए स्पवहार में अनुकरण की प्रवृत्ति ही उत्पन्न करनी पहती है जिसमें प्रेरणा कम, अनुसासन ही अधिक स्थावहारिक होता है ।

अनुकरण का प्रयोग इस कार्य के लिए आवश्यक है नयोकि अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों में से हैं। हमने पहले बताया है कि अनुकरण सामाजिक जीवन का व्यापक गुण है। आदिम समाजों में पुरानी पीड़ी के जीवित व्यक्तियों का अनुकरण होता है या उन मृत व्यक्तियों का जिल्होंने किसी प्रया का पुन:व्यापन किया था। जिन समाजों की सम्याज प्रतिविद्याल है उनमें उन लोगों का अनुकरण किया जाता है जिन्होंने किसी नवीन विचार, प्रया अथवा कार्य की सृत्दि की है। शिल्व बड़ी है किन्यू दोनों में विरोधी वग से प्रवृत्त होती है।

आदिम समाज के सम्बन्ध में सामाजिक अनुशासन का जो हमने फिर से विचार किया है और जो जाए है लाग जो स्वामाजिक बर से उन्हें कियाणीं करता है वह कांठन तथा वो बिक समस्य सापित कर सकता है, वह भीन्य ज्ञासित हम सम्बन्ध मापित कर सकता है, वह भीन्य ज्ञासित हम सम्बन्ध में जफलातून ने कहा था कि यही एक डग है जिससे एक व्यक्तित है हमरे तक दार्शनिक विचार लाये जा सकते हैं। इसके उत्तर में यही कहा वा सकता है कि मानव समृद्ध में जो उदवा है उस पर करलातून की प्रमाणीं से विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। व हुतक्वक जनता को अरसस्वक के साथ ले जाने के लिए यह जायदां बर तो है कि व्यक्तित को बीदक सम्बन्ध स्थापित हिया जाय किन्तु उसे सफल बनाने के लिए यह जायदां वर तो है कि व्यक्तित सामाजिक अनुशासन आवस्यक है। यही आदिस मानव का अभ्यास है। और जब नमें नेता कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते हैं तब जनता को अपने संत ले करने के लिए सी सामाजिक प्राप्त के लिए सही हा साम्बन्ध मानव का अभ्यास है। और जब नमें नेता कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते हैं तब जनता को अपने संत ले करने के लिए सी सामाजिक प्रमृत्त के लिए सी हम साम्बन्ध मानव का ले लिए सामाजिक प्रमृत्त के लिए सी हम साम्बन्ध हमाने कि एस होता है। स्व

अनुकरण से वे सामाजिक सम्पदाएँ जैसे रुआन (ऐरिट्यूड) या सवेग (एमोशन) या विचार (आइंडिया) बहुण की जा सकती है जो बहुण करने वालो दे पास प्रारम्भ में नहीं भी और जो उन्हें कभी न प्राप्त होती यदि वे उनके सम्पर्क में न जाये होते और उनका अनुकरण न करते जिनके पास से सम्पदारों थी। बात्तव में यह सरफ दग है। अगो चलकर इस अध्ययन में हम देखेंगे कि यह लक्ष्य की और जाने के लिए बावस्यक राह है किन्तु साथ ही साथ सन्देहपूर्ण भी है। स्थोकि लाभ के साथ-साथ सम्पदा का इससे विनाश भी हो सकता है। किन्तु इस खतरे पर यहाँ विचार करता असामियक होगा।

# (२) अलग होना और लौटना : व्यक्ति

गत अध्याय में हमने उन सर्जन व्यक्तियों के सम्बन्ध में अध्ययन किया है जो उच्चतम आरिमक स्थिति को प्राप्त करते हैं और तब रहस्यात्मक पथ पर चलते हैं। हमने देखा है कि पहले वह भावातिरेक में समाधि की अवस्था को पहुँचते हैं और कियाहीन हो जाते है और तब इस कियाहीनता से पून. नये और उच्चतर स्तर पर कियाशीलना की ओर आते हैं। ऐसी भाषा के प्रयोग से हम मनुष्य की मानसिक अनुभृति शब्दों में सामाजिक उन्नति का वर्णन करते हैं। इसी दोहरी गति को, हम उस मनुष्य तथा जिस समाज का वह नेता है उसके भौतिक सम्बन्ध का बर्णन करें तो कह सकते हैं कि यह 'हट जाना और फिर छौटना' है। हट जाने पर वह व्यक्ति अपने अन्दर की शक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है। यह शक्ति शायद समय्त रह जाती यदि वह व्यक्ति सामाजिक बाधाओं और सामाजिक उन्नति के लिए जो परिश्रम करना पडता है, उसका पहले थोडे समय के लिए अनुभव न करता। वह अपने मन से अपने आप अथवा उन परिस्थितियो के कारण हट जाने को विवश हो, जिस पर उसका कोई वश नहीं है। दोनों अवस्थाओं में, हट जाने से ऐसा अवसर मिलता है कि वह एकान्तवासी (एंकराइट) बन सके । एकराइट यनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 'वह जो अलग हो जाता है ।' किन्तु एकान्तवास का कोई अभि-प्राय नहीं है, न कोई अर्थ हो सकता है जब तक कि फिर छौट कर सिक्य होने की बात न हो। जब तक वह उस सामाजिक वातावरण में फिर नये रूप में न आ जाय जिसमें से बह अलग हुआ था। वह सामाजिक प्राणी सदा के लिए अलग नहीं रह सकता । नहीं तो वह मानवता से अलग हो जायगा और अरस्तु के शब्दो में 'या तो पशु हो जायगा या देवता' । सारी प्रवृत्ति का उद्देश्य ही लौटना है। यही उसका मल कारण है।

सिनाई पर्वत पर हबरत मूसा के अकेले जाने की जो सिरियाई कथा है उससे यह स्पष्ट है। मूसा यहवा<sup>4</sup> की आजा के अनुसार पहाड पर उनसे बात करने गया था। ईपबर ने केवल मसा को पुकारा। इसरायल के के और सारे परिया को दूर ही रहने के लिए कहा गया। मूसा को बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि नीयमों को बहु ले जाकर यहूदियों को दे क्योंकि वे इस योग्य नहीं हैं कि इस नियमों को प्राप्त कर सके।

"और मूसा ईश्वर के पास गये। पहाड़ों में ईश्वर ने उसे पुकारा और कहा— "इस प्रकार सू माकूब के घराने वालों से कहेगा और इसरायल के पुत्रों से कहेगा।" और जब ईश्वर उससे बात समाप्त कर चुका तब उसने दो तकितयों इस बातों के प्रमाण में दी जिन पर ईश्वर के हाथ से लिखा था।"

इसी प्रकार 'लौटने' का महस्व ई० चौदहवी शती के अरबी दार्शनिक इन्त खलडून ने पैग-स्वरी अनुभूति और पैगम्बरी धर्म प्रचार के अपने वर्णन में बताया है।

- १. यहदियों के अनुसार ईस्वर का एक नाम ।--अनुवादक
- २. याकूब का दूसरा नाम । यह दियों के पूर्वज ।
- ३. एक्सोडस, १६ का ३ तथा २१ का १८ । देखिए, मासिन का, १६ वॉ अध्याय ।

'मनुष्य की जात्या का जन्मजात क्षणण है कि वह अपने मानवी स्वभाव को स्थाप कर फरिस्तों का स्वरूप प्रहुण करे। धण भर के छिए फरिस्ता बने जाय। यह क्षण जतने ही काछ तक रहता है जितना पक्क मारने में ज्ञाता है। और फिर क्खा जाता है। उनके पश्चात आत्मा पुतः अपने मानवी स्वभाव को प्रहुण कर लेती है। इसी काछ में फरिस्तों के बीच वह उस सन्देश को बहुण करता है जो उसे मनुष्यों तक पहुँचाता है। ""

इस्लामी पैगम्बरी के इस दार्शनिक व्याख्या में हम हेलेनी दर्शन का प्रतिबिम्ब देखते हैं: अफलातून का गुफा वाला रूपक । इस वर्णन में साधारण मनुष्यो की उपमा वह गुफा में बन्द कैदियों से देता है जो प्रकाश की ओर पीठ किये उसमें खड़े है और उनके पीछे जो लोग चल-फिर रहे हैं उनकी परछाई गुफा की दीवार पर वे देखते हैं। ये कैदी समझते है कि जो छाया हम गुफा की दीवार पर देख रहे हैं वही वास्तविकता है क्योंकि इनके अतिरिक्त वे और कुछ देख नहीं पाते। फिर अफलातून कल्पना करता है कि एक कैदी एकाएक छोड़ दिया जाता है और उसे प्रकाश की ओर मुँह फेरने और बाहर निकलने के लिए विवश किया जाता है। इस मुँह फेरने का पहला परिणाम यह होता है कि वह चकाचौंध में पड़ जाता है और भ्रमित हो जाता है। किन्तु यह स्यिति अधिक देर तक नहीं रहती । क्योंकि देखने की शक्ति उसमें मौजूद है और धीरे-धीरे उसकी आँखे बताती है कि बास्तविक ससार यह है। उसे फिर गुफा में भेज दिया जाता है। वह फिर इस धुँधलके में उतना ही चिकत और भ्रमित हो जाता है जितना प्रकाश में पहले। जैसा पहले वह प्रकाश मे जाने पर दुखी हुआ या वैसा ही फिर यहाँ लौटने पर दुखी होता है। इस बार दुखी होने का कारण अधिक उपयुक्त है। क्योंकि जब वह अपने उन साथियों के बीच आता है जिन्होंने कभी सूर्य का प्रकाश नहीं देखा है तब उसे विरोध के सामना करने का भय है। 'अवस्य ही लोग उस पर हुँसेंगे और यह कहा जायगा कि उसके चले जाने का यही परिणाम हुआ कि वह अपनी दृष्टि को नष्ट कर के लौटा है। शिक्षाः ऊपर की ओर भी उठना मुर्खेता है। और उस हलवल मनाने वाले व्यक्ति को जो स्वतन्त्र करने तथा ऊँचे उठने का प्रयत्न करता है, यदि पकड जाय और मार डालने का अवसर मिले तो अवस्य ही मार डालेगे।

राबर्ट झाउनिंग की कविता के पाठक इस स्थल पर उसकी लाजरस की कल्या को स्मरण करेंगे। उसकी करपता है—लाजरत जो अपनी मृत्यू के चार दिनों बाद जो उठा 'पूर्का में लीटा अपनी पहली अवस्था से भिन्न अवस्था में था। और वह इसी बेथानी के लाजरस का चाले वर्ष के बाद बूदाबस्था का विविचन कर्येन करोती के ऐने एपिस्ट '(एक पत्र) में बर्चन करता है। करतीता एक अरबी चिकित्सक वा चो मूमा करता था और अपनी दुकान के मालिक की जानकारी के लिए बराबर विवरण मेजना था। करतीय के अनुसार बेथानी प्राम के निवासी बेचारे लाजरस को समझ नहीं पाये। उसे वह सरल प्रामीण मूर्ख समझते थे। किन्तु करसीता ने लाजरस की कहानी सुनी थी और वह गाँव वालों के विश्वास को ठीक नहीं समझता था।

बार्जिन का लाजरस 'लौटने' पर कुछ प्रधावकारी नहीं सिद्ध हुआ। न तो वह पैगम्बर हुआ न सहीद। अफलातून के दार्थिनक की भाँति उसके प्रति लोग उदार तो थे किन्तु उसकी

१. इम्न खलदुन : मुक्तहमात : बैरन एम० डी० स्पेन हारा क्रेंब अनुवाद, जि० २, ५० ४३७।

उपेक्षा करते थे । बफलातून ने 'लोटने' का वो स्वयं चित्रण किया है वह बहुत ही नीरस है और बाक्ययें होता है कि अपने ही बनाये दार्थनिक के प्रति वह इतना इटयहीन है। किन्तु यदि अफला-तूनी ब्यवस्था के लिए आवस्थक है कि नेता दार्थनिक ज्ञान प्राप्त करें तो साथ ही यह भी आवस्थक है कि वह दार्थनिक हीन रह जाय । उनके ज्ञान उपलब्धि का अभिग्राय यह है कि वे दार्थनिक सासक वर्ग । अफलातून ने उन नेताओं के लिए जो प्रणाली बतायों है वह उसी पथ पर ईसाई सन्त (निस्टिक) भी खले हैं।

पथ एक ही है, किन्तु जिस भावना से हेलेनी तथा ईसाई आरमाएँ चली वह अलग-अलग है। अफलातून यह मान लेता है कि स्वतन्त्र तथा ज्ञानप्राप्त दार्शनिक का व्यक्तिगत हित तथा इच्छाएँ उसके साथियों के हितों के प्रतिकृत हैं क्योंकि वे 'अंधकार' और मृत्य की छाया में पड़े हुए है और दुख तथा लोहे की शृंखला में बेंधे हैं।" बन्दियों का जो कुछ भी हित हो, अफलातून का दार्शनिक अपने सुख और पूर्णता की पूर्ति नहीं कर सकता । क्योंकि (उसके अनुसार) एक बार जब दार्श-निक को प्रकाश मिल गया उसके लिए उत्तम बात यही होगी कि वह गफा के बाहर प्रकाश मे सदा सख में रहे। हेलेनी दर्शन का मख्य सिद्धान्त यह रहा है कि जीवन की सबसे अच्छी अवस्था ध्यान की अवस्था है । इसके लिए यनानी शब्द की जगह अग्रेजी शब्द थियरी (सिद्धान्त) है जिसके विपरीत हम लोग 'प्रेक्टिस' (व्यवहार) शब्द का व्यवहार करते हैं। पाइयोगोरस साधना के जीवन को कर्म के जीवन से बढकर मानते है और यही सिद्धान्त सारी हेलेनी परम्परा में व्याप्त है। प्राचीन काल से लेकर हेलेनी समाज के नद-अफलातुनी यग तक इस समाज का विघटन हो रहा था। अफलातून का विश्वास था कि उसके दार्शनिक कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर ससार के कार्यक्षेत्र में उतरेगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं किया, एक कारण हो सकता है कि अफलातून की पहले की पीढ़ी में हेलेनी सभ्यता को धक्का लगा जिससे वह कभी फिर स्थिर न हो सकी। हेलेनी दार्शनिको ने कर्मक्षेत्र में क्यो नहीं पदार्पण किया इसका कारण स्पष्ट है। उनकी नैतिक सीमा विश्वास की एक भूल का परिणाम है। उन्होने समझा कि इस आरिमक ओडेसी की जो यात्रा उन्होंने आरम्भ की बी उसका अन्तिम तथा पूर्ण ध्येय ध्यान में मग्न होना ही है. लौटना नही । उन्होने समझा कि ध्यान से कर्तव्य क्षेत्र में लौटना जिस कार्य में वे रहते है उसका बलिदान है। उनकी रहस्यवादी अनभृति मे उस मुख्य ईसाई प्रेम के गण की कमी थी जिसके बशीमत होकर ईसाई सन्त ध्यान की स्थिति से उतर कर नैतिक तथा भौतिक मिलितता की और आये जहाँ संसार के लोगों के उद्घार की आवश्यकता थी।

अलग होने और लौटने का कार्य मनुष्य के जीवन की ही विधेषता नहीं है जो मनुष्यों और उनके साथियों के सम्बन्ध में दिवाई देती है। जीव मात्र की यह विधेषता है। कास्पति जगत् के जीवन में भी मनुष्य को इसका सास होता है जब वह कृषि की ओर देखता है। हसी कारण खेती के सम्बन्ध में उसकी आसा और निराक्षा की बाबना बन गयी है। अस के प्रति वर्ष समारत होने और फिर उपजने की कथा और कर्मकाष्ट (रिष्कुल) में ऐसा रूप दिया गया है मानों वे मनुष्य हैं। जैसे कोरे या पत्तिकोनी' का वणहरण और फिर लौटना या बायोनिसस, एकोनिसस, ओसाइरिस अमबा जो कुछ भी—आर्क कथाव मंगे के देवता का स्वानीय नाम हो उनकी मृत्यु बीर पुनर्वेम्ग का यही अभियाय है। उनकी पुना अबवा उनकी रूमा विभिन्न नामों से सब जगह उसी का रूपक प्रदक्षित करती हैं बीर उतनी ही व्यापक हैं विजना स्वयं खेती का कार्य।

इसी प्रकार मनुष्य की करना ने अपने जीवन का रूपक पेड़-पीधों के अवसान (विवड़ावक) तथा पुनर्जीवन में स्थापित किया। और इस रूपक के ही आधार पर मृत्यू से इंड किया है। यह समस्या मनुष्य के मन को, उप्रतिशील सभ्यताओं में, उसी समय चिन्तित करने लगती है जब बहान् व्यक्ति साधारण जनता से जन्म होने लगते हैं।

कुछ लोग पूछेगे : 'मृत लोग कैसे जी जाते हैं ? और किस शरीर से वे आते हैं ?'

'ए मूर्ख, जो कुछ तू बोता है वह जीवन इसीलिए धारण करता है कि वह मरे और जो कुछ तू बोता है वह इस धरीर में नहीं बोता जिस शरीर में वह फिर उपजेगा, बल्कि केवल दाना बोता है। चाहें गेहें हो या कोई दूसरा दाना;'

'परन्तु ईश्वर जैसा उसका मन होता है वैसा शरीर प्रदान करता है, और हर एक बीज अपना शरीर देता है · · · · '

'इसी प्रकार मृत व्यक्ति का पुनर्जीवन भी है। विकृति (करप्यन) मे वह बोया जाता है (मरता है) और पावनता मे वह पुनर्जीवित होता है'

'अप्रतिष्ठा में वह बोया जाता है, प्रतिष्ठा में वह उगता है, दुबंलता में वह बोया जाता है, शक्ति लेकर उगता है,'

'प्राकृतिक शरीर में बोया जाता है, आध्यात्मिक शरीर में वह उगता है,'

'और इसलिए लिखा है: 'पहला मनुष्य आदम, जीवित आत्मा के रूप में बनाया गया, अन्तिम आदम, सजीव करने वाली आत्मा के रूप में '''

'पहला मानव मिट्टी का है, धरती का, दूसरा स्वर्ग का मालिक।'

ऊपर के अवतरण में जो कोरियियनो को पाल के पहले पत्र से लिखा गया है, चार विचार क्यातार प्रस्तुत किये गये हैं और प्रत्येक पहले से ऊँचा है। पहला विचार वह है कि हम एक पुनर्वीवन उस समय देखते हैं जब शरत ये फसल की समापित हो आतो है और वसन्त में फिर उसका आगमन हम देखते हैं। दूसरा विचार यह है कि अनाज का पुनर्वीवन मनुष्य के पुनर्वीवन की भविष्यवाणों है। यह सिद्धान हेलेनी एहस्पवाद के पहले का है। तीसरा विचार यह है कि मनुष्य का पुनर्वीवन की सम्बद्धान होती है। कह परिवर्तन की साथ स्वाहती है। वह परिवर्तन इंस्वर द्वारा उस काल में होता है वो उसकी मृत्यु और पुनर्वीवन के बीच आता है। वह परिवर्तन ईसवर द्वारा उस काल में होता है वो उसकी मृत्यु और पुनर्वीवन के बीच आता है।

<sup>9.</sup> प्रिकारित एक पूनानी देवी थी । जीयून की दुवी । वह बस कूल चून रही बी यम (क्टूडी) उसे लेकर माग जया । कब तक वह पताल में थी, गुल्बी की देवी में पुत्रवी से कुछ उपल होना बल कर दिया । अन्त में लीयून ने उसे पाताल से बुलवाया । उसका हरण और लीडना अनाल से बीने तथा उनने का प्रतीक हैं ।

२. कोरिवियन्स १४.३४-८, ४२-४, ४७।

कहा जाता है कि मृत व्यक्ति के दूसरे रूप धारण करने का प्रमाण यही है कि बीज फूल तथा फल का रूप दक्षणे करता है। मृत्यू की प्रकृति में यह परिवर्तन में होता है कि उसमें अधिक सहन-बीलता, सीन्दर्य, वास्ति तथा आध्यारिककता के गुण जा जाते हैं। इस अवतर में श्रीया विश्वार अन्तिम है और उदाता है। पहले और इसरे मानन की कस्पना में मृत्यू की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया और व्यक्ति के पुनर्जीवन को पोड़ी देर के लिए वड़-चक्कर माना गया है। इसरा मानव स्वर्ग का मालिक है। उसके आगमन को पाल एक नयी जाति की सृष्टि के रूप में स्वागत करता है जो एक व्यक्ति में निहित होकर जाता है जो 'न्याय का देवता' है, जो स्वय् देश्वर के प्रणामान्त करता है और अपनी प्रेरणा से अपने साथा दुसरे मानवों को अनुमाणित करता है और महामानव के स्वर्ग दर उसके उनने की चेष्टा करता है।

अलग होने और फिर शक्ति तथा बैभव के साथ लीटने का अभिग्राय रहस्यवादी आसिक उन्नति में देखा जा सकता है। यही भावना वनस्पति जगत् में है, यही भावना मनुष्य में मृत्यु के पदचात् के सम्बन्ध में जो अनेक करणताएँ हैं उसमें भी है। जिसमें अमरता की भावना है या नीची श्रेणी से उच्च श्रेणी में परिवर्तन का भाव है। यह विश्वक्यापी विषय है। इसकी बुत्तियाद पर अनेक प्राचीन पीराणिक करणनाएँ हैं। इन करणनाबो हारा सार्वभीमिक सत्य प्रकट किया गया है।

इसी अभिप्राय का परिवर्तित रूप ऐसे रास्कृत शिक्षुओं की पौराणिक कहानियों है। राज्कृत में उत्पन्न कब्बन फेल दिया जाता है। कभी-कभी स्वर्थ पिता या प्रिपता उसे छोड़ काते हैं, जिल्हें स्वप्न द्वारा प्रमुख्ता किन्तरी है कि शिखु गही ले लेगा (वेसे ओड़िय कों दिए एरस्सून की कहा में) उन्हें सपने में वेसवा देववाणी द्वारा पूचना मिन्तरी है कि बच्चा मेरी गही छीन लेगा, कभी (जैसे रोपुलस की कहानी में) गही हहपने बाला फेल आता है। उसे यह बचल होता है कि बच्चा होने पर यह बालक बदला लेगा, और कभी-कभी (जैसा कि जेसन, ओरिस्टीज, जीपूस, होरास, मूसा और साह बातक बदला लेगा, और कभी-कभी (जैसा कि जेसन को टिलाहर देवे हैं। उन्हें सप होता है कि हुए उनकी हत्या कर बालेगा। आये कथा में राज्व विषय चमलारिक बंग से सुरक्षित हो जाता है और कहानी के अतिस्त भाग से यह बालक विसका जीवन किताहरों में सीतता है, बीर जीता साह स्वीत स्वाह के लाता है और सहानी के लीता मा में यह बालक विसका जीवन किताहरों में सीतता है, बीर जीता साह सी बच्चा हो जाता है और साहसी वस्त हो जाता है और साहसी वस्त हो जाता है।

ईसा की कहानी में भी हट जाने और लौटने का अभिग्राय बराबर मिलता है। ईसू राज-परिवार में जन्म लेता है। यह बाजद का वाधार है या ईश्वर का पुत्र है। स्वर्ग से आकर वह पूर्वी पर जन्म लेता है। उसका ताम बाजद के नागर बैतन्स्ट्रह में होता है। किर भी उसका सराय में स्थान नहीं मिलता और उसे बारे को जार में रख देते हैं जैसे मुखा नीका में व परस्कृत पिटारी में। अलनकल में रखू मित्रवत उसकी देख-रेख करते हैं और रोपुल्स की देख-रेख मेहिये ने की और बाइरस की होते । चरवाहें उसकी सेवा-मुख्या करते हैं और उसका पालन-मीचण, प्रमुक्त, बाइरस की सीजिया की मीति साधारण स्थित का स्थित करता है। इसके बाद हैरोद की हिसक योजना से इस मकार रखा होती है कि उसे चुपके से मिस्स मगा ले जाते हैं जिस प्रकार मुसा की रखा फरऊन की हरणाकारी योजना से उसे सेवार में छिया कर की गयी और जैसे जेसन को राजा पिलजा से बचाने के लिए पीलियन पर्वत है हुगों में रख कर की गयी। और अते में इसरे बीरों की मार्ति हुंदी भी सप्ते राज्य में लौटता है। बहु कहा के राज्य जैक्शकों में लीटता है और राज्य के पुत्र के रूप में उसका स्वागत होता है। और उत्कर्ष में वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता है।

अलग होने और लौट जाने के अभिग्राय को लेकर जो सहरवपूर्ण घटनाएँ ईसू के जीवन में है उसी के समान और भी उदाहरण हैं। ईसू के रहाडों में चले जाने के ही समान मुसा के मीडियन में चले जाने की बात भी है। । पहाडों में जो देसा का परितंन हुआ वैका हो हमान मुसा के परिवर्ण में चले जाने की बात भी है। । पहाडों में जो देसा का परितंन हुआ वैका होता हो हो तो हो हो तो हो हो हो हमान परितंन किया है पर हुआ । ईकरीय माणी (ईसू) की मुत्यू और उसके पुनर्जीवन की बात हे लेनी रहस्ववादी कथाओं में पहले आ चुकी है। वह महान् व्यक्ति जिसका अवतरण होने वाला है और जो देस सुध्य पहले आ चुकी है। वह महान् व्यक्ति कर में गयी है। कियु ईसाई पुराण में स्वीह और 'इस्वर के पुन्न के क्य में की गयी है। कियु ईसाई पुराण में एक बात है जिसका कोई पहले का दृष्टान्त नहीं है। वह उस व्यक्ति की है जो ऐतिहासिक स्वावत हो और पहले पूर्वा पर साधारण मनुष्य के क्य में ता किया हो और पहले पूर्वा पर साधारण मनुष्य के क्य में हो हो और पहले पूर्वा पर साधारण मनुष्य के क्य में हो हो कर हो हो और एक स्वर्ण हो कि स्वराण और अनन्त मुतकालात्मक शिष्ठ की करना और अनन्त स्वर्णा में साधारण मनुष्य के क्य में हो हो की हो हो हो हो हो हो हो हो हो है। इसरी बार किर कर में पर्वाति की गयी है जो चेवा कर करते है। इसरी बार किर कर में पर्वाति की गयी है जो चेवा कर करते है। इसरी बार किर की जीवा में अवविद्या के पार्च हो के साथ हो हो हो की हो हो हो है हो हो हो हो हो हो हो है है। इसरी बार किर की माणवा में कला हो ले जीवें हो जो चेवा करने हो हो की स्वर्ण हो हो जो हो हो हो है है। इसरी बार किर की जीवा है जो चेवा है की स्वर्ण हो है जो हो हो हो है। इसरी बार किर की माणवा में स्वर्ण हो हो की हो हो हो हो है। इसरी बार किर की स्वर्ण हो है हो हो हो है है।

अन्त प्रज्ञा का प्रकाश, जिसमें ईसाइयों ने दोबारा लीटने की कल्पना की है, किसी विद्येष काल तथा देश को चूनतीत के फलस्कर की गयी होगी। वह आलोक्क जो यह समझने की मूल करता है कि किसी तब्दु में इसके अतिहास्त्र कुछ नहीं है वो उसकी उत्पत्ति के समय उसमें होती है, तो वह इस ईसाई सिद्धान्त की इसलिए उपेक्षा करेगा कि इसका आरम्भ निरामा में हुआ होगा। वह सोचेशा कि यह निरामा में हुआ होगा। वह सोचेशा कि यह निरामा के बला गया बिते देखने के लिए लोग इन्कुक के। उसका हरणा कर दो गयी, और जहाँ तक होणा आ सकता पा, वह सोचेशा के अक्षा अध्यक्त एक से में गयी, और जहाँ तक होणा जा सकता पा, उसकी मूल, से उसके बनुगायियों का प्रतियक्ष अध्यक्त एसम हो गया। यदि उन्हें अपने प्राप्त के स्वीवन की समस्वकार में परिचार के कोटे को इस प्रकार निकालना होगा कि उसके मूलका है तो जब की स्वीवन की विद्यासका में परिचार कर दें, वे इस नात का प्रचार कर कि कहें की इस प्रकार निकालना होगा कि उसके मूलकाल के जीवन की समस्वकाल में परिचार कर दें, वे इस नात का प्रचार कर कि कहें की हम आपता हो गया कि उसके मुतकाल के जीवन की समस्वकाल में परिचार कर दें, वे इस नात का प्रचार कर कि कही की हम आपता हो गया कर हम के स्वीव की सम्बद्धाना के परिचार कर दें की इस नात का प्रचार कर कि कहा हम कि स्वीव की सम्बद्धाना के परिचार कर दें की इस नात का प्रचार कर कि कहा हम हम की स्वाव की स्वाव की सम्बद्धान के स्वाव की सम्बद्धान कर स्वाव की समस्वक्र की स्वाव की समस्वक्र कर स्वाव का स्वव स्वाव की स्वाव की स्वव स्वाव की समस्वक्र कर स्वाव की समस्वक्र कर स्वाव की समस्वक्र कर स्वाव की स्वाव की

यह सस्य है कि दोबारा जाने के सिखान्त को और समाजों ने भी मान लिया है, जिन्हें उसी प्रकार को निराया या कुछा हो गयी। उदाहरण के लिए, जब आयेर बरेंद अंग्रेज आक्रमणकारियों पर विजय नहीं पा सका तो पराजित किंदनों ने यह कथा बनायी कि आयेर किर आयेगा जब उत्तर माध्यमिक काल में जर्मन परिचयी ईसाई बगत् में अपना प्रभृत्व स्थापित नहीं कर सके तब उन्होंने यह कथा गढ़ी कि सम्राट केडरिक बारवरोसा (११५-९-९ ई०) फिर आयेंगे।

''उस हरे-मरे मैदान के दक्षिण-गरिवम की ओर, जो साल्ववृगे पर्वत के बारो ओर है, बड़ा पहार उन्दर्सवृगे बड़ा है। उसी के नीचे से एक सड़क मुमती हुई क्वटिसारें सील की तराई की ओर गयी है। वहीं चूने के पत्यरों की च्हानों में एक स्थान है वहां मनुष्य का जाना बहुत किंत्र है। वहां के किसान एक काली कन्दरा यात्रियों को दिखातें है और कहते हैं कि उसी के अन्दर बारवरोसा अपने बीरों के साम यंत्रमुख निद्या में सीमा है। जब पहाड़ की चोटो पर कोबे न में स्टायेंगे, और सामायाती के पेट फुलेंगे बहु अपने थी बाओं के साथ वाटो में लायेगा और जरमनी में शानि, असित और एकता का स्वर्णदा कायों।"

इसी प्रकार मुसलिम जगत् में शीया समाज की कल्पना है। जब युद्ध में ये हार गये और प्रताहित वर्ग हो गये उन्होंने कल्पना की कि बारहर्षे हमाम (वैगम्बर के सामाद अकी की बारहर्षी पीडी) मेर नहीं बल्कि एक कल्परा में जा बैठे हैं जहीं से अपने जनुगामियों को भौतिक तथा आध्या-रिक्क पय-प्रदर्शन करते रहते हैं और एक दिन प्रतिक्रा के अनुसार मेहदी के रूप में आयेंगे और अध्याचार के शासन का अन्त करेंगे।

किन्तु यदि हम एक बार किर पुरानी ईसाई अधिव्यक्ति के अनुसार दूसरी बार आने के सिद्धान्त की और ध्यान में तो हम देखेंगे कि बातत्व में बहु उस आध्यासिक बापसी का भौतिक रूकत हैं जो किया देखेंगे कि बातत्व में बहु उस आध्यासिक वापसी का भौतिक रूकत हैं जो किया है। यह निवस्त्व किया कि भौतिक रूप से तो हो हमारे प्रभु चले पर्व किन्तु अपने साहसी मिधन की पूर्ति का कार्य हमारे सुपूर्व कर पाये। बोड़े समय के प्रम निवारण और निराशा के पत्तवाति हिष्यों के साहस और विरुद्ध के एक किया किया के स्वत्वात् किया के साहस और विरुद्ध के एक्ट के 'एक्ट के' में पीराणिक भाषा में लिखी गयी है जिसमें कहा नया है कि पित्र आदेशी।

अलग होने और छौट आने का क्या वास्तव में अभिज्ञान है यह समझ लेने के बाद अब हम इसी दृष्टि से बनुष्य के इतिहास की प्रक्रिया का प्रयोगात्मक सब्सेश करेंगे । क्रियाशील व्यक्तियों और क्रियाशील अल्स्सेब्सकों में किस प्रकार ऐसी ही घटना हुई है। इस प्रकार की क्रिया के विक्यात उदाहरण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मिस्तते हैं। योगियों, सन्तों, राजनीतिकों, सैनिकों, इतिहासकारों, दार्थीनकों और कवियों में तथा राष्ट्रों, राज्यों और समी के इतिहासों में हमें ऐसी घटनाएँ मिलती है। जिस सिद्धान्त को हम प्रमाणित करना चाहते हैं उसी सचाई को

१. जेम्स ब्राइस : व होली रोमन एम्पायर, अध्याय ११—अन्त ।

पेटिकास्ट : जिस बिन बहुबियों की मिल बालों से मुक्ति हुई उसके बाद का पचासवां विन । कसल काटने के बाद इस बिन उत्सव होता है ।—अनुवादक

बाल्टर बेजहाट ने इस प्रकार लिखा है : 'सब बड़े राष्ट्रो की तैयारी गुप्त ढग से और लोगो से फ्रियाकर हुई है । सारे आकर्षणो से अलग उनका निर्माण हुआ है ।''

अब हम विभिन्न उदाहरणों को देखेंगे। सर्जनात्मक व्यक्तियों से हम आरम्भ करेंगे।

#### मन्त पाल

टारसस के पाल का जन्म बहुदी परिवार में ऐसे पुत्र में हुआ था जब सीरियाई समाज पर हेजनीवाद का आक्रमण हो रहा था और जो रक नहीं सकता था। अपने जीवन के प्रथम काल में उसने ईमा के यहूदी अनुवासियों पर जलावार किया। जलाहों यहूदियों को दृष्टिन में यहूदी समाज में वेद जलफ कर रहे थे। अपने जोवन के अन्तिम काल में इसने शक्ति विकल्क सुरूपी और लगायों। नवीं भावना का प्रवार किया जिसमें कहा कि 'जहाँ न यूनानी हैन यहूदी, खतना बाले और दिला खतना वाले, बदेर या नीपियाई (सीपियन) पराधीन या स्वाधीन 1 और इसे उसी सम्बदाय के नाम पर यह नान्वना युक्त प्रवार किया जिल पर वहले जलावार किया था। पाल के जीवन का यह जितन जलाव संनेतालक अध्याव था। पहला अध्याव मिय्या अध्याय था। दोनों अध्यायों के बीच बहुत वहा अवधान या। दीमक जाते हुए जब उसे एकाएक प्रकास प्रारंद हुया, पाल ने जीवित मनुष्यों से बातचीत नहीं की विक्त पर बचल का यथा। तीन साल बाद

### सन्त बैनेडिक्ट

नर्तमया का बेनेडिक्ट (४८०-५५३ ई० काम्भवन ) उसी समय या जब हेलेनी समाज मृत्यु की हिंबकियां ने रहा या अपने पर अविधा उसे रांस में बाता या शिक उच्च बर्ग के परम्परामत सास्त्रों का (सुर्यनिटीज) अध्ययन करें । नहीं के जीवन का उसने दिशों किया और प्रारामक जीवन में ही कही जगल में चला गया । तीन साल तक एकान्ववास करवा रहा। उसके जीवन ने उस समय पलटा खाया जब वह जबान हुआ और उसने एक घट बाले समाज का अध्यक्ष होना दम्म साम पलटा खाया जब वह जबान हुआ और उसने एक घट बाले समाज का अध्यक्ष होना दमीकार किया, पहले मुर्वियाकों की थादी में बीर उसने वाद माटे कैंसिनों में । अपने जीवन के इस अस्तित काल में इस सत्त्र ने शिक्षा को नयी प्रचाली निकाली और उस पुरानी शिक्षा के स्थान पर, जिसका बचयन में उसने विशेषा कि नयी प्रचाली निकाली और उस पुरानी शिक्षा के स्थान पर, जिसका बचयन में उसने विशेषा कि नयी प्रचाली निकाली और उस पुरानी शिक्षा के स्थान पर, जिसका बचयन में उसने विशेष किया था, इसे प्रचारित किया । माटे कैंसिनों का मठ अनेक मठों का जन्मदाता हुआ जो बहुते पाये और मुद्ध राधिस्था तक कैनिकटी शिक्षा प्रसारत करते रहे । सब दुष्टिए तो यह रिक्षा-ध्वयस्था इस नये सामाजिक सगठन की आधार-रिक्षा वो यो पुरानी हैलेंगी अपवस्था के वस्तावीय पर परिवारी दिशाई जगत ने स्थापित किया ।

बंनींडनट की व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण जग वा वारीरिक क्षम और इसका मुख्य अंघा वा खेतों में कृषि कार्य । बेनींडन्डरी आप्तेलन आर्थिक स्तर पर वा और कृषि का पुन,स्थापन उसमें या। हींनत्की युद्ध में वो इटकी की अर्थिक व्यवस्था नय्द हो गर्मी थी उसके स्थान पर ग्रह पहुण सफल पुन,स्थापन था। बेनिडिक्टी व्यवस्था से बहु उपलब्धि हुई जो न तो बेक्नीं के कृषि-

१. वालटर बेजहाश : फिजिक्स एव्ड पोलिटिक्स, १० वॉ संस्करण, ए० २१४ ।

२. कोलोशियन्स ३, २२।

३. प्रेकस नाम के तीन रोमन शासक ।--अनुवादक

सम्बन्धी कानूनों से न रोमन साम्राज्य के बाध पदार्थ सम्बन्धी कानूनों से हुई। क्योंकि में कानून राज्य की बोर से लादे गये वे बोर उकर से नीचे को बोर इनका कार्य-संचालन होता गा, किन्तु वेनेडिक्टी व्यवस्था में व्यक्तितन प्रेशणा थी, धार्मिक उत्साह वा बौर नीचे से उकर की और इनका कार्य होता था। इस आध्यातियक तजीवता के कारण बेनिडिक्टी समृद ने इटली के आधिक जीवन को ही नहीं परिवर्तित किया, इसने आस्पत के उत्तर के प्रदेशों में जगलों के काटने, दलदलों के सुखाने और खेतों तथा पत्त्रों के चराशहों के तैयार करने में बही पथ-प्रदर्शकों का काम किया वो उत्तरी अमरीका में कासीसी, और बिटिश अंगल काटने वालों ने किया था। सन्त ग्रेगरी महान

पाल की भाँति तीन वर्षों तक वह अन्तर्धान रहा। इस अवधि के बाद उसकी योजना थी कि मैं स्वय जनने मिशन को पूरा करूँ जिल्ले उसने बाद में अपने प्रतिनिधि से कराया। जब वह पोण डारा रोग में बुलाया गया उसका मिशन वा मृतिपुत्रक अधेजों को ईसाई बनाना। अनेक परो पर रहकर और अन्तर्भ ने जब वह स्वय पोण के पद पर आसीन हुआ (५९०-६०४ ई०)। उसने तीन महानु कार्य किये। उसने इटली के तथा सागर पार के ईसाई धर्म डारा धासित राज्यों के सासत्य कार्य कार्य अधिकारियो तथा लोबाई आक्रमण-कारियों के बेंग कर समान पर, जो अब नष्ट हो गया था, नवें साम्राज्य की नीव डाली। यह रोगन साम्राज्य सैनिकों के बलपर नहीं स्वापित किया पारा बहिक नियान री उत्साह से बना। और इसने संसार के ऐसे नये देशों पर विजय प्राप्त किया पारा बहिक नियान री उत्साह से बना। और इसने संसार के ऐसे नये देशों पर विजय प्राप्त की जहाँ पुरानी रोगन बेना पहुँची भी नहीं और जिसके अस्तित्व को कल्पना भी धीपियों या सीजियों ने नहीं की थी।

बद्ध

गौतम बुद्ध सिद्धार्ष भारतीय संवार में संकटकाल में पैरा हुए थे। उसने देखा कि मेरो राजवानी करिलवस्तु लूटी गयी। और मेरे परिवार के लोगो की बाबयों की हत्या हुई। प्राचीन मारत के जो अभिवारत (परिस्टोकेटिक) गणतन्त्र थे, जिनमें बावय समाज भी या, गौतम के काल में भीर-भीरे समायत हो रहा वा बौर उसके स्वान पर बड़े स्तर पर एक्तंत्रीय (आटोकेटिक) राजतन्त्र की स्थापना हो रही थी। गौतम अभिवारय कुल में जन्मा था। जब उस वर्ष पर नयी सामाजिक शित्तवों का आक्रमण ही रहा था। इसका उत्तर गौतम ने संसार को त्याग कर विया क्योंकि वह संसार उसके पूर्ववों के समान अधिवात्य कोगों के अनुकूल नहीं रह गया था। सात साल भीर वरस्या करके उसने प्रकाश की बोश की। जब वह अपना बत्तमंग कर संसार की ओर लोटने वाला था, उसे असाध मिला और जब उसे प्रकाश करण या, उसने कपना जीवन इसरों को प्रदान करने में बिताया। यह प्रकाश अच्छी तरह लोगों में पहुँबे, इसलिए उसने कुछ शिष्प बनाये। इस प्रकार एक संव बनाया विस्का केन्द्र और मुख्या वह बना।

## मुहम्मद

सुहम्मद का जन्म रोमन ताझाज्य के बाहरी सर्वहारा प्रदेश में अरख के रेगिस्तान में उस समय हुआ या जब रोमन ताझाज्य और अरब का सम्बन्ध बहुत तकट्यूण या। हैसाई संज्ञ की छठी तथा सातवी शार्त में यह स्थिति पराकाण्या की पहुँच यागे जब रोमन ताझाज्य की संस्कृति का प्रमाय अरब में रहुँचने लगा। अरब की और से इसके मिलार ए कुछ संजीव प्रतिक्रिया आवस्यक यो। यह प्रतिक्रिया मुहम्मद का चरित या (जिसका जीवन काल सम्मवत: ५७०-६३२ ई०)। इन्हीं के जीवन ने निस्त्य कर दिया कि इस प्रतिक्रिया का क्या रूप हो। मुहम्मद के जीवन की रो महत्वपूर्ण यदनाओं डारा यह हुआ। वोनों चटनाएँ 'अरुव होने और लीटने' के सिद्धान्त पर आप्रित है।

मुहम्मद के समय रोमन साम्राज्य के सामाजिक जीवन में दो बाते ऐसी थी जिनका गहरा प्रवास अर्थी आलोबकों के जीवन पर पढ़े बिना नहीं रहु सकता था । और उन दोनों का निवास्त अमाव था। एक तो धर्म में एकेडबरबाद और हुमरा सामत में बिधि और व्यवस्था । मुहम्मद के जीवन का बढ़ी कार्य था कि हम दोनों तत्त्वों को 'क्य' के मास्माजिक जीवन में अरबी भाषा के माध्यम से कार्यमित करता । और अरबी एकेडबरबाद तथा अरबी धासन-व्यवस्था का विधि-विधान हरूं का स्वर्ध में से स्थापित करता । अंत अरबी एकेडबरबाद तथा अरबी धासन-व्यवस्था का विधि-विधान हरूं का विधान व्यवस्था अरब के बदेरों को आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उसके आयोजक ने बनायी भी । उस व्यवस्था ने अरब की सीमा को पार करके अतलात्तक सागर से लेकर मूरीध्यन स्टेंग तक सारे शीरियाई संतार पर विकास प्रायत्व कर हो ।

मुद्दम्मद के जीवन घर का यह कार्य जो उसके चालीसने वर्ष में आरम्भ हुआ (सम्भवत: ६० ई.०) दी बार में समाप्त हुजा। पहली वचा में मुद्दम्मद ने केवल प्राप्तिक निवान पर ध्यान दिया। इस दें तेर में मामिक कार्य विश्वलित हो गाया और राजनीतिक मिशन हतना प्रवण हो गया कि धार्मिक कार्य दक्त मा गया। मुद्दम्मद के जीवन की पहले अंश का धार्मिक मिश्रान उस समय आरम्भ हुजा जब वह एक्ट्र वर्ष बाद खाम के जीवन की ओर लीटे। यह पत्रह वर्षों का उत्तका जीवन कार्यों के उत्तरी रंपिक तार्थों के उत्तरी रंपिक तार्थों के प्रवार स्थान सा वा वा वह रोमित साम्राप्त के उत्तरी रंपिक कितारी कि तार्थों के पत्र तेर कि हितार कि स्थान का या। यह उम समय आरम्भ हुआ जब मुद्दम्मद अपने निवास-स्थान मक्का है दूसरे तील मिश्रान का या। यह उम समय आरम्भ हुआ जब मुद्दम्मद अलग ही जाने की दिवर कहते हैं। मुस्तमात जेरा निहर को बहुत महत्त्वपूर्ण मानते हैं जीर वह इस्लामी संवत् का आरम्भ मो गान लिया गया है। मक्का से मुद्दम्मद की मागन सहा था।

सात साल के निर्वासन के पश्चात् (६२२–९ ६०) वह मक्का लौटे । क्षमा प्राप्त भगोड़े के रूप में नहीं, आधे अरव के अधिकारी होकर ।

## मेकियावली

मेकियावली (१४६९-१५२७ ई०) पलारेंस का नागरिक था। जब वह पत्रीस साल का पातब कांस के आठबें वास्सें ने, सन् १४९४ में फासीसी सेना लेकर आल्स को पार किया और इटली को नण्ट-फ्रस्ट कर दिया। वह ऐसी पीडी में हुआ जब उसकी अवस्था ऐसी थी कि उसे वह समय याद था जब इटली में फेंच आक्रमण के पहले मुख और शान्ति का जीवन था। वह इतने दिनों तक बीवित रहा कि उसने वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक समर्थ देखें जो आल्स्स के उस पार वाली अवशा सबुद्र पार की शनितयी एक इसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए और नेतृत्व प्राप्त करने के लिए इटली में सबर्थ कर रही थीं। और उनमें कभी एक शक्ति तया कभी दुसरी शक्ति ने इटली के नागरिक राज्यों की सत्ता छीन ली। इटली में इटली के बाहर को शक्तियों के आक्रमण का सामना मेकियावली की पीढ़ी को करना पड़ा और उससे अनुभृति भी उनहे प्राप्त हुई। यह ऐसी अनुभृति भी जो स्व पीड़ी के इटालियाने के लिए कठिन भी स्थीत उनके अथवा उनके रिसामहों के सामने ऐसी परिस्थित हाई सी शाल के कभी उत्यक्त नहीं हुई थी।

स्वभावत. मेकियावली में बड़ी राजनीतिक झमता थी और अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने की उसमें तीन लालसा थी। भाष्यका बढ़ पलरेख का नागरिक था जो उस प्रायद्वीप का प्रमुख नागरिक राज्य था। अपनी योग्यत्व के बल पर बढ़ उन्तीस साल की अवस्था मे सरकार का सचिव हो गया। यहले क्रांसीसी आक्रमण के बार साल बाद सन् १४९८ में उसने यह पद महुण किया। अपने सरकारी कायों के बीच उसे इन बर्बर वाक्तियों का निजी ज्ञान प्राप्त हुआ। व चौबह साल के सासन के इस अनुभव के बाद जीवित इटालियनों में उसके अतिरिक्त कोई नहीं रह् गया था जो इंटली को राजनीतिक उदार के लिए सफलता से कार्य कर सफला। उसी समय फलारेस की राजनीति का चक ऐसा पूना कि वह निकाल दिया गया। सन् १५१२ में वह राज्य के मन्त्रियर से हटाया गया और दूसरे ही वर्ष वह बन्दी बना लिया गया और उस्ते अनेक मंत्रणा पढ़ी वि गयी। यदापि बहु जीवित छूट गया किन्तु बेल से छूटने का मूल्य उसे इस प्रकार चुकाना पढ़ा कि उसे पलारेंस के गाँव में अपने कारम पर प्रामीण जीवन विज्ञाना पड़ा। उसके जीवन पर यो और उस शक्ति का उसने उपनीय किया।

षाय में निवासित होने के कुछ ही दिनों बाद उसने अपने एक पुराने मित्र और साथी को एक पत्र लिखा । उसमें पूरे आदि के साथ और दिनोदात्मक तटस्थता से उसने लिखा है कि मैं किस प्रकार का जीवन जब बिताने जा रहा हूँ। प्रात:काल उठकर दिनघर दह, जिस नयी परिस्थित में आ गया था उसके अनुसार, तामाजिक कावी नया खेल-कूद और कीड़ा में अपना जीवन विताता या। किन्तु इसी में वह अपना कियाकलाप समाप्त्र नहीं कर देता था। संध्या को जब मैं घर छोटता है, पड़ने के कार से चला जाता है, दरवाने पर में अपना प्रामीण बरफ जो कोचड़-मिट्टी से सात होता है उतार देता है और दर प्रकार किर कपड़े पहनकर प्राचीन काल के लोगों के साथ पूराने महलों में प्रवेश करता हैं। बहां मेरे लातियेश

बड़ें प्रेम से मेरा स्वागत करते हैं. और मैं ऐसे पदार्थ का भोजन करता हूँ जो वास्तव में मेरा पोषक है और जिसके लिए मैंने जन्म लिया था।

इसी विद्याज्यसन के दिनों में 'द जिस' की कल्पना हुई और वह लिखी गयी। इसके अग्तिम अध्याप में 'इटली को बर्बरों से मुक्त करने का उद्बोधन है। ' और इससे पता चलता है कि जब मेक्सियावली ने इसे आरम्भ किया तब उसका अभिप्राय क्या था। एक बार फिर उसने सम-सामियक इंटली की राजनीति के सम्बन्ध में विचार फिर ट्राया । इस आज्ञा से कि शायद अब भी मीलिक सर्वनात्मक विचारों द्वारा लोगों में वह शक्ति उत्पन्न कर सके, जो कुंटित हो गयी थी और इटली की राजनीतिक समस्या का समाधान उपस्थित हो सके।

किन्तु जो राजनीतिक आधा 'द प्रिस' से जायत हुई वह सफल नहीं हुई। लेखक के तात्काणिक कथ्य तक बह नहीं पहुँच पात्नी। दशका यह अर्थ नहीं है कि पुत्रक असफल रही। में मिक्साबकी खेत से तीटक राज-रात भर प्राचीन काल के महापुरकों के बीच जो लिख यहा या तो उसका यह अभिन्नाय नहीं था कि माहित्य के माध्यम से ब्यावहारिक राजनीति को कार्यानिक करें। अपनी इतियों द्वारा मेक्सावकी बहुन ऊँचे धरातल पर पहुँच कर लीटा जहां से उसका प्रभाव संसार पर इससे कहीं अधिक पड़ा जितना वह एकारेस राज का मन्त्री होकर पहुँचा सकता था। विचेवन (क्यानिस) को उन पसकारिक पहुँचों में जिनमें आरापशि सा वह उक्तर उठ चुका था, उसने दे प्रिस, द डिसकोर्सेख आन किसी, दि आर्ट आब वार, तथा द हिस्ही आय कास, ऐसे महान् सौदिक प्रन्यों का निर्माण किया। हुसारे आधुनिक पश्चिमी राजनीति र्योन के ये बीज है।

दान्ते

इससे दो सौ साल पहले इसी नगर के इतिहास में इसी प्रकार का एक उदाहरण मिलता है । दान्ते ने उस ममय तक अपना कार्य पूरा नहीं किया जब तक वह अपने नगर से निष्कासित नहीं हो गया। क्लारेस में दान्ते बीत्रिक से प्रेम करने लगा। उत्तने अपने सामने ही दूमरे की पत्नी के क्य में उसको मृत्यु देखी। क्लारेस में उतने राजनीति मे प्रवेश किया और वहीं से वह निकाल दिया गया और वहाँ फिर न लीटा। परन्तु क्लारेस की नागरिकता मले ही छिन गयी वह विरव का नागरिक हो गया। क्योंकि विदेश में जिस प्रतिमा ने असफल प्रेम के कारण असफल राजनीति में प्रवेश किया, उसी के द्वारा उसके जीवन की कृति विवादना कामीडियाँ लिखी गयी।

# (३) अलग होना और लौटनाः सर्जनात्मक अल्पसंख्यक वर्ग

हेलेनी समाज के विकास के दूसरे अध्याय मे एथेन्स

अलग होने और लीटने का बड़ा स्पष्ट उदाहरण दूसरे सम्बन्ध में हमारे सामने आया है। वह है हेलेंगी समाज के उस समय का एयीनियनों का व्यवहार जब ईसा के पहले आठबी शती में जनसंख्या की समस्या उनके सामने आयी।

हमने देखा कि इस चुनौती के प्रति उनका पहला रुख केवल नकारात्मक था। अपने दूसरे पड़ीसियों की मौति उसने समूच थार उपनिवंश नहीं बनाये, न उसने स्पार्टनों की मौति दुसरे यूनानी राज्यों पर जाकमाण करके, उनकी दिवय करके, वहीं के निवासियों को दास बनाया। उस काल में जब तक उसके पढ़ोसियों ने उसे छंडा नहीं एचेना अकर्मध्य रहा। किन्तु जब स्पार्टी के राजा प्रथम किल्योमिनीस ने लेसिडिमोनियन झासन में मिछाने की बेच्टा की पहले-पहल उसकी सुयुत्त प्रबल धित्त का संकेत मिछा। लेसिडिमोनियन शित्त का बलपूर्वक सामना करते हुए और उरनिवेश बनाने की किया से अपने को दूर रखते हुए दो सौ साज कर क्षेत्र में स्वार के अलग रहा। कित्तु में दो सौ साछ तिष्क्रियों के नहीं में १ इसके विपरीत, अलग रहत र उसने साम्रास्य हेजेंनी समस्या का अपना एक एवेंनी समाम्रान निकाला । यह सुलक्षात, उपनिवेश स्वापित करने के हेजेंनी कार्य और स्पार्टी के समाम्रान से अधिक अच्छा था। क्योंकि इनसे कमसः हास हो रहा था। जब उसने अपने मन के अनुसार समय लेकर अपनी परम्परागत संस्थाओं को नये जीवन के अनुकुल बना लिया तथी वह अखाड़े में उत्तर। किन्तु जब वह आया तब इतनी धिक्त लेकर और हेजेंनी इतिहास में कभी पैदा नहीं हुई थी।

एयेन्स ने अपने लौटने की घोषणा कारसी (परिधयन) साझाज्य को ललकार कर की । उस समय एयेन्स ही था जिसने एशियाई मुनानी बिह्रोहियाँ की प्रापंता ४९९ है० पूर में सुनी और उस हिन से बराबर पूनान तथा सीरियाई सार्वभीम राज्य के बीच के पचास वर्षीय युद्ध में मुनी और की महागता की । ईसा के पूर्व पीचवी कारी से दो सी सालों के हेलेंगी इतिहास में ऐयेन्स की भूमिका उसके नितान्त विपरीत थी जो दो सी साल पहले थी । इस इसरे काम में हेलेंनी अत्तर-राज्यों के राजनीतिक युद्धों में बहु बराबर योगदान करता रहा और जब वे सिकन्दर के पूरवी योद्धा वीरों से परास्त ही गये तभी विवश्च होकर उन्होंने महान हेलेंनी शक्ति के पद की छोड़ा । जब ईर 9 दूर भे मैसेडन के पुद्ध में पादान से वे हर नहीं गये । सैनिक तथा राजनीतिक दौड में हार जाने के पहले ही उन्होंने और क्षेत्रों में 'यूनान के शिक्षक' बनने का पद प्रारण कर लिया था ।

पश्चिमी समाज के विकास के दूसरे अध्याय में इटली

मेकियावली के सम्बन्ध में लिखते हुए हमने बताया था कि तेरहवी शती के मध्य से जब होहेन्सटाउफेन विनष्ट हुआ या और पन्द्रहवी शती के अन्त तक जब फासीसियो ने आक्रमण किया-इन दो सौ वर्षों तक इटली आलपीय पार (दांस आलिपाइन) अर्ध बर्बर सामन्ती झगड़ों से अलग रहा । इन ढाई सौ सालों तक अलग रहकर इटली ने विस्तृत नहीं, गम्भीर, भौतिक नहीं, आध्यारिमक उन्नति की । वास्तकला, मितकला, चित्रकला, तथा साहित्य और सास्कृतिक तथा सौदर्यात्मक जगत् में मौलिक सर्जन किया जिनकी तूलना युनान के ईसा के पूर्व पाँचवी तथा चौथी शताब्दी की उपलब्धियों से की जा सकती है। वास्तव में इटा-लियनो ने प्राचीन युनान प्रतिभा से प्रेरणा प्राप्त की । उन्होंने मत युनानी संस्कृति के भत को जगाया और यनानी उपलब्धियों को निरपेक्ष, क्लासिक और आदर्श माना जिसकी नकल की जा सकती है, किन्तु उनसे बढ़ा नहीं जा सकता । और हम लोगों ने उन्हीं के पद-चिक्को पर चलकर क्लासिक शिक्षा की प्रणाली स्थापित की जो आजकल की तकनीकी शिक्षा की माँग के कारण हट रही है। और जन्त में यह कहा जा सकता है कि इटालियनों ने विदेशी सत्ता से सरक्षा प्राप्त कर अपने प्रायद्वीप में जिसकी रक्षा सदिग्ध ही थी. ऐसे ससार का सर्जन किया जिसने पश्चिमी सम्यता का स्तर समय से पूर्व इतना ऊँचा कर दिया कि केवल मात्रा का अन्तर नहीं रह गया, प्रकार (काइंड) का अन्तर हो गया । पन्द्रहवी शती के अन्त तक उन्होने अपने को दूसरे पृश्चिम बालों से इतना ऊँचा समझा कि सचमच, कुछ घमण्ड में आल्पस के पार और टाइरीन सागर के पार के छोगों को बबँर कहकर इस शब्द को फिर जावत किया। और इस काल के ये 'बबँर' इस प्रकार कियाशील हुए कि सास्कृतिक इटालियनों से राजनीतिक तथा सैनिक दण्टि से श्रेष्ठ दिखाई दिये।

प्रायद्वीप से इटालियन संस्कृति अब बारो ओर फैली, उसने सभी दिशाओ में लोगों के सांस्कृतिक विकास को जावत किया। पहले उसने सस्कृति के स्थूल तत्त्वों को जीवित किया जैसे राज-गीतिक साठन तथा सींगंक तकनीक को। ऐती बातो पर बहुत जल्द प्रसार का प्रभाव पडता है। और जब 'बंदरों' ने इन इटालियन कलाओं को भली प्रकार सीख लिया तब उन्होंने इटालियन नगरराज्यों से अधिक व्यापक रूप में इसका प्रयोग किया।

'बर्चर' लोग इटालियनो से इस सगठन में क्यों अधिक सफल हुए इसका कारण यह है कि उन्होंने इटालियनो से जो शिक्षा बहुण की उसके प्रबोग के लिए उनके सामने परिस्थिति उपयुक्त मी। इटालियनो के सामने ऐसी परिस्थित नहीं थी। इटालियनो की राजनीसिज्ञता को बृाबाओं का सामना करना पड़ा। बर्चरों के लिए यह सरल हो गया क्योंकि 'वास्ति' सन्तुलन (बैलेन्स आब पायर) के एक मुख्यवस्थित निवम को नहासना उन्हें मिल गयी।

शिंत-सन्दुलन राजनीतिक गत्यात्मक यांति की एक प्रणाणी है जो उस समय कार्याग्वित होती है तब समाय में उन विभिन्न राज्यों का समयन न जाता है, जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जब इटालियन समान परिचमी हमाई जगत् से अरुण हुआ तब इसी प्रकार के राज्यों में परिवर्तित हुआ। इटली को पवित्र तीमन सामान्य (होणी रोमन एम्पायर) से अरुण कर ने वा जो आने आन्दोलन जना तो अनेक नगर-राज्यों का सगटन बन गया और प्रत्येक राज्य आस्मिनंध्य (सिल्फ हिटरिमेन्दान) की चेप्टा करते लगा। इस प्रकार एक अरुण इटालियन ससार का निर्माण हुआ और इस इटालियन ससार में अवित्त सन्दुलन का कार्य इस प्रकार होना है कि राज्यों को बोसत कार्य राज्यों ते के प्रयक्त मायच्छ से जैसे क्षेत्रक न, जनसक्या सम्पत्ति निम्न स्तर पर रखा जाता है। क्योंकि कोई राज्य यदि साधारण जीसन से कियों कार्य में बढ़ जाने का साहम करता है तो निकट के सभी राज्य प्राय अपने-आप उत्तर दायर दायर वाजनीत कनते हैं और यत्ति सन्दुलन का सह तिस्म है कि यह दवाब राज्यों के समूह के केट में ससे अधिक होती है और वित्त सन्दुलन का सह तिस्म है कि यह दवाब राज्यों के समूह के केट में ससे सिध्य होता है और वित्त सन्दुलन का सह तिस्म है कि यह दवाब राज्यों के समूह के केट में ससे सिध्य होता है और वित्त सन्दुलन का सह तिस्म है कि यह दवाब राज्यों के समूह के केट में ससे सिध्य होता है और वित्त सन्दुलन का सह तिस्म है कि यह दवाब राज्यों के समूह के केट में सससे अधिक होता है और वित्त सन्दुलन का सह तिस्म है कि यह दवाब राज्यों के समूह

केन्द्र का कोई राज्य यदि अपने अस्यूयम की चेप्टा करता है तो उसके प्रशेशी उसे देखते रहते हैं और चतुराई से उसकी चेप्टा को निष्कृत करते हैं । कुछ वर्षभीकों का राज कठिन समर्थ का विषय हो जाता है । इसके विषरीत परिधि बाले राज्यों में चढ़ा-ऊपरी कम होती है और थोड़े प्रयत्त से भी परिणाम श्रेष्ट होता है । सचुक्त राज्य (यूनाइटेड स्टेट्स) अतलालक से प्रशान्त सागर तक विना काजट के बढ़ सकता है, रूस बालटिक से प्रशान्त सायर तक विस्तार कर सकता है किन्तु काण्या जरमनी की सारी शक्ति ऐन्सेस बापोसेन को प्राप्त करने के लिए पर्योग्त न होगी।

परिचमी गूरोप के तुराने और सिकुडे राष्ट्र-राज्यों के लिए बाज जिस रूप में रूस और समृक्त-राज्य है, वेसे ही चार सी साल पहले इटालिबन नगर-राज्यों, क्षणरेस, बेनिस तथा मिशन के लिए उस समय का स्नात नियं चारहर्के जूहें ने, स्पेन को आरागीन के फरिडिन की और इंग्लैंड को आर्रोमक द्वूदरों ने, राजनीतिक दृष्टि से इटालिबन बना दिया था, उसी रूप में से ।

तलनात्मक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि ईसा के पूर्व बाठवीं, सातवीं तथा छठीं शती में एबेन्स के अलग हो जाने में और ईसा की तेरहवीं, चौदहवीं तथा पन्द्रहवी शती में इटालियनों के अलग हो जाने में बहुत कुछ समता है। दोनों स्थितियों में राजनीतिक दिष्ट से यह अलग हो जाना पूर्ण और दढ था । दोनों स्थितियों में जो अल्पसंख्यक दल अलग हो गया, वह इस चेष्टा मे लगा रहा कि सारे समाज के सम्मख जो समस्याएँ है उनके निराकरण के उपाय दंड निकाले जार्ये। और दोनों अल्पसंख्यक दल जब उसका सर्जनात्मक कार्य समाप्त हो चका, अपना पुरा समय बिताकर उसी समाज में लौटा जिसे कुछ समय के लिए उसने छोड़ दिया था और सारे समाज पर अपना छाप अकित किया । यह भी है कि एयेन्स और इटली ने अलग होकर जिन समस्याओं का समाधान खोजा वे दोनों समान ये । जिस प्रकार युनान में एटिका ने अलग से एक सामाजिक प्रयोगशाला में स्थानीय स्वावलम्बी, अपने में पूर्ण कृषि समाज को परस्परावलम्बी राष्ट्रीय औद्योगिक तथा व्यावसायिक समाज में परिवर्तन करने का सफल प्रयोग किया था उसी प्रकार पश्चिमी ईसाई जगत में लोम्बार्डी और टसकनी ने किया । और जिस प्रकार एथेन्स मे, उसी प्रकार इटली में परम्परागत संस्थाओं मे नये जीवन के अनसार आमल परिवर्तन हुआ था। एथेन्स जब व्यापारिक तथा औद्योगिक राज्य बन गया तब राजनीतिक स्तर पर जहाँ जन्म के आधार पर अभिजात तंत्रीय (एरिस्टोकेसी) संविधान या उसके स्वान पर सम्पत्ति के आधार पर बर्जआ सर्विधान बना । औद्योगिक तथा ब्यावसायिक मिलन या बोलोना या फ्लारेस या सिएना पश्चिमी ईसाई जगत के प्रचलित नामन्तवादी शासन-प्रणाली से नयी शासन-प्रणाली में परिवर्तित हो गया जिसमें प्रत्येक नागरिक और स्थानीय प्रभत्व सत्ता वाली सरकार से सीधा सम्बन्ध हो गया. जिसमें प्रत्येक नागरिक में प्रभृत्व सत्ता निहित थी, इन मृतं आर्थिक तथा राजनीतिक आविष्कारो तया इटालियन प्रतिभाओ को और सुक्ष्म तथा अलौकिक कृतियों को इटली ने पन्द्रहवी शती तथा उसके बाद आल्पस के पार के यूरोप में प्रसारित किया।

किन्तु इस समय से परिचमी ईसाई जगत् तथा हेलेनी इतिहास अलग-अलग चलते हैं। उसका कारण परिचमी ईसाई जगत् के इटालियन नगर-राज्यो तथा यूनान के एवेन्स की रिचति में अली की पार्टी के पार्टी के पार्टी के प्रतिकृति हमाई किन्तु नगर-राज्य आया हो से तथा के प्रतिकृति के प्रतिकृति हमाई जगत् में मूलत. इस अलार का सामाजिक सवीवन नहीं हुआ था। इसका मूल आधार सामन्तवाद था। और परहूबी सती के अन्त में परिचमी ईसाई समाई का अधिकांस सामन्तवाद आधार पर संगतिय मा, उस समा अला अधिकांस सामन्तवाद आधार पर संगतिय मा, उस समय जब इटली के नगर-राज्य पित्रमी समाज में फिर से मिल गये थे।

इस स्थित में जो समस्या उत्पन्न हुई उसका समाधान दो प्रकारों से हो सकता था। इटकी ने जो नथी सामाधिक परिस्थित सामने उपस्थित की उसके अनुस्थ बनने के लिए आल्स्स पार सूरोप या तो अपनी प्राचीन सामन्तवादी पढ़ित को ल्याग देता और नगर-राज्य के आधार पर नमें कंग से संगठन करता, पा इटालिअन नये आविष्मारों को इस कंग से पांचितत करता कि उनसे सामन्तवादी आधार पर काम लिया जा सकता और राष्ट्र-राज्य (किंगडम-स्टेट) का रूप प्रहुण करता। इस बात के होते हुए कि स्विटंगडरैंक, स्वाविद्या, क्रिकीनिया और नेदरलेंड्स में नगर-राज्य की पर्याप्त सफलता मिली थी, जहाँ जान्तरिक तथा सामृद्धिक सार्थ के मूल स्थानों को नान-राज्य बाला है सिदारिक सीर्थ के नान-राज्य बाला

समाधान नहीं स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम के इतिहास का नया अध्याय आरम्भ होता है। यह भी अलग होने और लौट आने के महत्त्व का और उदाहरण है जिसका परिणाम समझरे योग्य है।

पश्चिमी समाज के विकास के तीसरे अध्याय में इंग्लैड

परिचमी समाज के सामने यह समस्या थी कि खेतिहर अभिजाततंत्रीय जीवन से बदलकर अरोवीमिक लोकतंत्रात्मक जीवन में केंग्ने परिवर्तत हो और नगर-राज्य प्रणाली न अपनायी जाय । इस परिवर्शत का सामना किया स्विट्यरार्ट्ड, हार्लेड और इंग्लेड ने और अपनी ने इसका समायात निकाला । इन तीनो देशों को यूरोच के साधारण जीवन से अरुण होने में यूरोच की भोगोलिक स्थिति से बहुत सहायना मिली । स्विट्यरार्ट्ड को पर्वनो से, हार्लेड को अपने बीधों से और इंग्लेड को इंगलिक खेनल से । उत्तर प्राध्यमिक काल में जो नगर-राज्य बना रहे थे उस संकट से स्विट्यरार्ट्ड को मंत्र का निर्माण करके अपने को बचाया । पहले हैं प्रथम में किए बरगड़ी की शक्ति हो को को में स्वत्य सुप्त प्रदेश का स्वत्य के स्थान से स्वत्य मुख्य के प्रयोग के साम स्वयुक्त प्रदेश बनाये । महाद्वीप के देशों पर विजय प्राप्त को महत्वाकांका को इंग्लंड को त्याग देशा पड़ा क्योंकि शत वर्षीय युक्त में बद प्राप्त हो गया और कैयोंका स्वत्य के आक्रमण को उसने एटिलाबेय के काल में बच्चें की भीति विक्रल किया। और उन्ने साम यस से लेकर १९१४ -१९१८ के पूरत के अपने मंत्र को विदेशी प्रथम वीति सरा वर्ष दिन स्वार्टिश के भागकों में इन्तरोध न दिन पाया ।

किन्तु ये तौन स्वानीय अल्पाकक अपने अलग होने की नीति में समान स्थिति में नहीं थे। सिटउटलिंक के पहाड़ और हालेंड के बींच का प्रभाव कबावट में उतना नहीं था। जितना इमिल्या नैनल का। उपने ने चौदहवें लुई से जो युद्ध किये उनते वे पूर्ण रूप के अपनी पूर्वावस्था को। नहीं पूर्वें में और कुछ दिनों के लिए हालेंड तथा सिटउटलिंड दोनों को नैपोल्यिन निगल गया था। साथ ही बच तथा स्थित दोनों के लिए हालेंड तथा सिटउटलिंड दोनों को नैपोल्यिन निगल गया था। साथ ही बच तथा स्थित होने को मह अनुविधा थी कि वे उन समस्या के समाधान में लगे ये जिसका वर्षन करर किया गया है, दो में से कोई भी केन्द्रीभूत राष्ट्र-राज्य नहीं था। केवल कैटनों (प्रदेशों) अथवा नगरों के अबुढ सथ थे। परिणामत इस्लैंड के, और सन् १७०० के सिलन के बाद येट बिटन के रिलो-स्काटिय संयुक्त राज्य को परिचर्या ईसाई ससार के इतिहास में तीमरे अध्याय का कार्य करना रहा जैसा इटली ने दूसरे अध्याय में किया था।

व्यवस्था में प्राप्त की थी, जब वह खेतिहर परिस्थिति से व्यापारिक और औद्योगिक रूप में परिवर्नित हजा।

फांस और इंग्लैंड के विपरीत निरंकुश राजतन्त्र चुनौती थी जिसका सामना सफल वंग से हुआ। आल्प्स पार की राजनीतिक व्यवस्था प्राचीन परिचयी ईपाई संसार के समान उत्तरा-धिकार में मिली थी जो अंश्री भी थी, फेच भी और स्पेनी भी। अंश्रेजो ने हम प्राचीन परम्परागत विश्वान में नदी जान फूंकी और नया कार्य उसे सौंथा। आल्पस पार की संस्थाओं की एक परम्परागत विश्वान में नदी जान फूंकी और नया कार्य उसे सौंथा। आल्पस पार की संस्थाओं की एक परम्परागत विश्वान मह थी कि राजा तथा राज्य के जनवर्ग के बीच समय-समय पर संसद अथवा कानफरेत्स हुआ करती थी। इसके दो कार्य थे। एक तो जनवर्ग अपने कप्टों के निराकरण के छिए कहता या और इसरे राजा को अन देना स्वीकार करता था इसके बदले में कि हमारी उचित शिकायते साथ जायंगा आल्पस पार के इन राज्यों ने इस संस्था के कमाश: विकास द्वारा अवधिक सथा तथा अव्यवहारिक इरो की, भीतिक—राजनीतिक समस्या का समाधान प्रतिनिधित रूपी वैध-फूट का आविकार करके किया अथवा फिर से दूँड निकाल। नगर-राज्य में संसद के कार्यों में स्वयं योगदान करने का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार या कर्तव्य या। बढे-बढे दुःसाध्य सामन्ती राज्यों को इस ब्यवस्था को प्रतिनिधि के रूप में परिवृत्ति किया गया कि ये प्रतिनिधि वर्गी जा प्रति सें सर का अधिकेशन हो।

समय-समय पर प्रतिनिश्चियों के सम्मेलन का यह सामन्ती रूप राजा तथा प्रजा के सम्पर्क के लिए बहुत उपयुक्त व्यवस्था थी। किन्तु बहु मीलिक रूप में उस कार्य के लिए बिलकुल जनुर-युक्त थी जो महस्त्री वाती में इस्कैट ने सफलतापूर्वक अपने अनुकूल बनाया। अर्थात् धीरि-धीरे राजा से बहु सन्ति जो राजनीतिक सत्ता की कुंधी थी, अपने हाथ में कर ली।

क्या कारण था कि इंग्लैंड ने उस चनौती का सफलतापुर्वक सामना किया जिस प्रकार की चनौती में कोई आल्पस के पार का राज्य सफल नहीं हो सका। इसका उत्तर यही है कि महाद्वीप के सामन्ती राज्यों की अपेक्षा इंग्लैंड छोटा या और उसकी सीमाएँ स्पष्ट ढंग से निर्धारित थी। इसी कारण वहाँ पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा बहुत पहले सामन्ती राज के विपरीत राष्ट्रीय जीवन का विकास हो गया । यदि यह कहा जाय कि पश्चिमी ईसाई समाज के इतिहास के मध्य अर्थात दसरे अध्याय में अंग्रेजी राजतन्त्र का जो बल था उसी के परिणामस्बरूप तीसरे अध्याय में संसदीय शासन ने सफलता पायी तो विरोधाभास न समझना चाहिए । दूसरे अध्याय में किसी शासन का इतना शक्तिशाली अधिकार और कठोर अनशासन नहीं या जितना विलियम द कांकार का, प्रथम और दूसरे हेनरियों का और पहले और तीसरे एडवर्डों का । इन प्रवल शासकों के शासन में इंग्लैंड राष्ट्रीय एकता में संयोजित हुआ जैसा फांस. या स्पेन या जरमनी नहीं हुआ था। इस परिणाम का एक कारण और था, वह था लन्दन का प्रभत्व। आस्पस पार के परिचमी राज्यों मे कोई एक नगर ऐसा नहीं था जो इसरों से श्रेष्ठ रहा हो । सत्रहवी धती के अन्त में जब फ्रांस अयवा जरमनी की जनसंख्या की तलना में इंग्लैंड की जनसंख्या नगण्य थी और स्पेन या इटली की जनसंख्या से कम थी, लन्दन यूरोप का सबसे बड़ा नगर था। यह कहा जा सकता है कि इंग्लैंड ने इटालियन नगर-राज्य को राष्ट्रीय पैमाने पर अपने अनुकल बनाने की समस्या का समाधान दसरे आल्पस पार राज्यों की अपेक्षा पहले कर लिया था। इसके कारण थे उसका छोटा आकार. ... उसकी निश्चित सीमाएँ, उसके बलवाली राजे और एक बहुत बढ़ा नगर । वास्तव में यह एक नगर-राज्य की सघनता तथा आत्मजागरण का विस्तत रूप था।

इन तमाम अनुकूळ परिस्थितियों के होने पर भी अंग्रेज जाति ने इटालियन शासन की दक्षता के पुनर्जागरण की नयी कराव मध्ययुगीन आल्पस पार के संसदीय शासन की नयी बोतल में भरा और बोतल ट्टा नहीं । यह वैधानिक विजय है जिसका कारण आश्वयंजनक और असाधारण ... शक्ति ही कही जा सकती है। यह असाधारण शक्ति जिसने शासन के कार्य तथा उसकी आलोचना में पार्लंगेन्ट की विजय पश्चिमी समाज के लिए प्राप्त की उन अंग्रेज सर्जनशील अल्पसंख्यकों की देन है जो आरम्भिक काल में महाद्वीप की उलझनो से अलग हो गये थे। एलिजाबेथी काल तथा सत्रहर्वी शती के अधिकांश भाग का यह समय था । जिस समय चौदहवे लुई की चुनौती स्वीकार करके मार्लंबरो के प्रतिभापूर्ण नेतृत्व में अग्रेजो ने महाद्वीप के क्षेत्र में अशतः पून प्रवेश किया। तब मरोपीय महादीप के लोग देखने लगे कि अग्रेज क्या करते रहे हैं। फ्रेंच लोगो की भाषा में 'एंग्लोमेनी' का यग आरम्म हो गया था। माटेसक ने अग्रेजों की उपलब्धियो की प्रशसा की और इसे गलत समझा । वैद्यानिक राजतन्त्र के रूप में 'एग्लोमेनी' उस बारूद की ढेरी में था जिसने फांस की राज्यकान्ति की आग भडकाई और यह साधारण ज्ञान की बात है कि उन्नीसवी शती समाप्त होकर बीमवी शती जब आरम्भ हुई ससार के सभी लोगो की आकाक्षा हुई कि अपनी राजनीतिक नग्नता को सामारिक पत्तों के आवरण में छिपाये । पश्चिमी इतिहास के तीसरे अध्याय के अन्तिम चरण में अग्रेजी राजनीतिक सस्याओं की पूजा स्पष्टत उसी प्रकार है जैसे इसरे अध्याय के अन्तिम चरण में इटालियन सस्याओं की पूजा । अग्रेजों के यहाँ इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण यह है कि शैक्सपियर के कथा वाले नाटको के तीन चौथाई भाग इटालियन कहानियों पर आधारित हैं। 'रिचर्ड द्विनीय' में शेक्सपियर इस इटली प्रेम की ओर सकेत करता है और मजाक उडाता है यद्यपि यह प्रेम स्वय उसकी रचनाओं में दिखाई देता है । यार्कका सूयोग्य डचक कहता है कि मुखं राजा निम्नलिखित बातो से बहक गया है—

'धमण्डी इटली के फैशनो के समाचार से, जिसके रग-दग को हमारी आलसी मर्कट की सी जाति निम्न कोटि की नकल करने के लिए पीछे-पीछे चलती हैं।'

नाटककार अपने स्वाभाविक समय-दोषपूर्ण (एनाकानिस्टिक) ढग से चासर के श्रुग के सम्बन्ध में वह बात कह रहा है तो उसके गुग की थी । यद्यपि चामर के गुग में इसका आरम्भ हो गया था ।

अवेजों के समदीय वामन का राजनीतिक आविष्कार आंग्रे के उद्योगवाद के अंग्रेजी आविष्कार के लिए जुनकुल आमार्थक बानादरण बना । वह लोकतिया धामन जिसमे कार्यकारी (विकन-कृदिव) वस सबद के भीन उत्तरदायी है जिसे जनातों ने चुना है तथा उद्योगवाद जिसमें कार्र्यकारी में मजदूर केन्द्रित होते हैं और मशीन द्वारा उत्पादन होता है, हमारे युन की दो महान संस्थाएँ हैं। ये इसलिए जल नकी कि इन्हीं के द्वारा पविचयो बमाज उस समस्या का समाधान कर सका विससे इसलिए नल नकी कि इन्हीं के द्वारा पविचयो बमाज उस समस्या का समाधान कर सका विससे इसलिए नल नकी की संहित की राजनीतिक तथा औद्योगिक उपलब्धियों को राजनात्वक कर सक्या है। यो दोनों समाधान उस समय हुए जब इंग्लैंड का वह युग या जिसे बाद के राजनीतिकों ने 'महान्' कहा है।

पश्चिम के इतिहास में रूस की भूमिका क्या होगी ?

जिस महान समाज के रूप में हमारे पृथ्विमी ईसाई जगत का विकास हुआ है उसके समसाम-यिक इतिहास में हमें ऐसा आभास मिलता है जहाँ एक यग की प्रवत्ति दूसरे यग की प्रवत्ति के ऊपर छा जाती है और जहाँ परे समाज का एक भाग भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए अलग हो जाता है और समाज का शेष भाग परानी समस्याओं को सलझाने में लगा रहता है। इससे पता चलता है कि विकास की प्रक्रिया चल रही है। पहले की इटालियन समस्याओं के समाधानों से जो नयी समस्याएँ उत्पन्न हुई उनका समाधान इंग्लैंड में हुआ । देखना यह है इन अंग्रेजी समाधानों ने नयी समस्याएँ तो नहीं खड़ी कर दीं। हम यह बात जानते हैं कि हमारी ही पीढ़ी में लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद की विजय को दो नयी चनौतियों का सामना करना पड़ा है। विशेषत: उद्योगवाद की आधिक प्रणाली में इस प्रणाली का अर्थ यह है कि ससार के बाजार के लिए कुशल तथा मृत्यवान स्थानीय उत्पादन हो । इसके लिए संसार को ध्यान में रखकर कोई र्वाचा बनाना पडता है। और लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद, दोनों में मानव-स्वभाव मे अधिक व्यक्तिगत आत्मनियन्त्रण, पारस्परिक सहिष्णता तथा सार्वजनिक सहयोग की अपेक्षा होती है जिसका मानव प्राणी अभी तक अभ्यासी नहीं रहा है। क्योंकि इन नयी संस्थाओं ने मनष्य के सारे सामाजिक कार्यों में नयी सिक्रयता उत्पन्न कर दी है। उदाहरण के लिए सब लोगों ने मान लिया है कि जिन सामाजिक तथा तकनीकी परिस्थितियों में आज हम है उनमें हमारी सभ्यता का अस्तित्व इसी प्रकार बचा रह सकता है कि आपसी मतभेदों के निपटारे के लिए यद न किया जाय । यहाँ हम केवल इसी पर विचार करेगे कि इन नयी चनौतियों के कारण ऐसे नये उदाहरण मिलते हैं कि नहीं जहाँ कोई अलग हुआ हो और फिर लौटा हो।

इतिहास के ऐसे अध्याय पर जिसका अभी आरम्भ हुआ हो, कुछ कहना असामयिक होगा । किन्तु यह कहने का साहल तो किया ही जा सकता है कि इस समय को रूसी परम्पराचारी ईसाई समाज है क्या इसी प्रकार का कुछ नहीं है । हमने पहले कहा है कि इसी साम्यवाद, पित्रमी परे में उस पित्रमी परे में उस पित्रमी परे में उस पित्रमी एपरे में उस पित्रमी एपरे में उस पित्रमी करण हो ने का कहुरतापूर्ण प्रयत्न है जो दो सी साल पहले महान् पीटर द्वारा हुआ था । और हमने देखा कि यह परदा चाहे-अनचाहे हटता जा नहा है । हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि जो इस अन्यावन्छा से पित्रमी बना और जहाँ पित्रम के बिरोध में असितवारी अस्ति केता हुआ होता । स्त तथा पित्रम के इस संपर्क की हमने इस प्रकार व्यवस्था है कि सी प्रकार के स्वत्म प्रवास के स्वत्म संपर्क को हमने इस असाओं का अन्य प्रवास के इस संपर्क को क्षम होते हो। यह तथा पित्रम के इस संपर्क को क्षम हो के सी प्रवास के स्वत्म संपर्क को साम वार्च है कि स्वत्म अस्त किया है कि यह सम्बन्ध जो पहले दो विभिन्न समाओं का केवल उक्परी सामक या वह उस बड़े साज के आन्तर्योक रूप में पित्रस्तित हो गया जिस समाओं का केवल उक्परी सामक या है । वया हम इस इस असे आप के अन्य संपर्क संपर्क के साम साम अपने साधारण जीवन से अलग होने की चेप्टा कर रहा है कि वह सर्क मान की समस्याओं का समाधान खोजे ? यह सोचा जाता है और रूसी प्रयोग के प्रयंसकों का विश्वास है कि स्वत्म सम्म बंगावा है । वया समाव में सर्जनात्मक मृमिका अदा करने के लिए जीटिंगा ।

# १२. विकास द्वारा विभिन्नता

हमने उस प्रक्रिया की छानबीन पूरी कर दी जिससे सम्यताओ का विकास होता है और जिन उदाहरणों की परीक्षा की है उससे पता चलता है कि सबसे प्रक्रिया एक ही है। विकास तब होता है जब कोई व्यक्ति या अल्पसंख्यक दल या सारा समाज किसी चुनौती का सामना करता है और यह सामना केवल चुनौती पर विजय ही नहीं पाता, विल्क विजय प्राप्त करने वाले के सामने नयी चुनौती उपस्थित कर देता है जिसका फिर उसे सामना करना पडा है। विकास की यह प्रक्रिया समान हो सकती है किन्तु चुनौनी का सामना करने वाले वर्गों की अनुभृति एक सी नहीं होती । समान चनौतियों का सामना करने में विभिन्न प्रकार की अनुमृतियाँ होती है । किसी एक समाज में जो विभिन्न समुदाय सयुक्त होते हैं उनकी अनुमृतियों की हम तुलना करें तो यह स्पष्ट हो जाता है। कुछ परास्त हो जाते है, कुछ अलग होने और लौट आने की सर्जनात्मक किया से विजय पा जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो न पराजित होते हैं न विजयी होते हैं । ये अपना अस्तित्व बनाये रखते है और जब विजयी समदाय उनको नयी राह दिखाता है तब उसी के चरण-चिद्धों पर चलते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चनौती में समाज में विभिन्नता उत्पन्न होती रहती है। और जितनी ही लम्बी चनौनी की श्रखला होती है उतनी ही विभिन्नता अधिक होती है। यदि किसी एक विकास वाले समाज में, जिसमें सभी के लिए चनौती एक-सी है, विकास के कारण विभिन्नता उत्पन्न होती है, तो निर्णयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि जहाँ चनौतियों मे भी भेद है वहाँ एक सी प्रक्रिया होने पर भी, एक विकासोन्मख समाज दूसरे विकासोन्मख समाज से विभिन्न होगा।

इसका स्पष्ट उदाहरण कला के दोन में मिलता है। क्योंकि यह सर्वमान्य सिदान्त है कि
प्रत्येक सम्पना की अपनी कला की दीली होती है। और यह दिए किसी सम्पना की देश और काल
से सीया निर्धारित कराता चहुं तो मक्से विजिवत तथा सबसे मुख्य कसीटी सीन्यदेशीशास्त्र है। उदाहरण के लिए मिल्र में जो कलात्मक रीलियों पायी जाती है, यदि उनका सर्वेक्षण किया जाय तो यह बात स्पष्ट हो जायगी 'प्रीवाइनास्टिक' युग की कला में। अभी मिल्री कला की वियोगता नहीं आयी है और कोर्टिक कला ने मिल्री कला की वियोगताओं को तथा दिया है। इस आधार पर दुसे मिल्री सम्यता के काल का पता चल सकता है। इसी परीक्षण के आधार पर उस समय का पना लगा सकते है जब मिनाई समाज के आवरण से हेलेनी सम्यता प्रकट हुई और कब परम्परावारी ईसाई समाज के विकास के लिए उसका वियटन हुआ। मिनाई कलाजों के क्षेत्र की सम्य वह जान सकते है कि मिनोई इतिहास की विधिष्ठ अवस्थाओं में उसकी सम्यता के क्षेत्र की सीमा कही तक सी।

इसीलिए यदि हम स्वीकार कर ले कि कला के क्षेत्र में प्रत्येक सम्यता की अपनी असम शैली होती है तब हमें इसका पता लगाना होगा कि कला का जो विशेष गुण कला के क्षेत्र में है क्या वह प्रत्येक सम्यता के दूसरे क्षेत्रों, कार्यों तवा संस्थाओं में बिना प्रवेश किये रह सकता है। इस प्रकार की खोज में बहुत गहरे न जाकर हम इतना कह सकते हैं कि यह सर्वमान्य तय्य है कि विभिन्न सम्प्रताओं ने विभिन्न कार्यकलाप को महत्त्व प्रदान किया है। उदाहरण के लिए हेलेनी सम्प्रता में सम्प्रण जीवन पर सीन्द्रवीधारमक दृष्टि रही है। यही उसकी विशेषता है। युनानी विशेषण किलोत, जिसका अर्थ है कल्णपूर्ण मुन्यस्वा, नितक सुन्यस्ता के लिए भी निस्सकोच प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत भारतीय सम्प्रता में जिसमें हिन्दू सम्प्रता भी सम्मिलित है जीवन के सभी क्षेत्रों में धार्मिक प्रवृत्ति व्यापक है।

जब हम अपनी परिचमी सम्यता की और देखते हैं तब हमें अपनी प्रवृत्ति या रक्षान पहचानने में कठियाई होती हैं। यह तो रायट है कि इस सम्यता का सुकाब यन्त्रों (मशीनरी) की और है। इस ति चित्र के आविष्ठ राज्यों भीतिक उद्यों के लिए किया जाय और इसके लिए भीतिक तथा सामाजिक यन्त्र चतुराई से बनाये गये हैं। भीतिक यन्त्र जैसे मोटरकार, कंजाई चड़ी, बम आदि और सामाजिक यन्त्र चैसे से सदीय सम्यार्ग, बीमा और सैनिक सज्वनन की प्रणातियाँ। यह हमारी प्रवृत्ति वित्तना हम समसते हैं उससे अधिक दिनों की है। इसरी सम्यार्ग के लेट लीग इम यन्त्र चून के बहुत पहले में परिचम तो को भीतिक वार्य करूर पूणा करते रहे। बाइजाटी राजकुमारी एनाकीमना ने जो इतिहासकार भी हो गयी है जब धर्म-यूद करने वाजों को करवार चन्त्र (क्रास्त्र) का प्रयोग करते रेखा, जिसमे यानिक वार्य करने पूणा करने रहे। वाइजाटी राजकुमारी एनाकीमना ने जो इतिहासकार भी हो गयी है जब धर्म-यूद करने वाजों को करवार चन्त्र (क्रास्त्र) का प्रयोग करते रेखा, जिसमे यानिक क जनुराई दिखाई देती थी, पृणा तथा भय से भर गयी। उसके युग में सरी चीज थी और यांविक सहारक हिष्णारों के आविकार के वितयों पहले यह बन गया था। माध्यमिक काल के परिचनी मानत ने अनाक्यंक धानित्र्यं कलाओं की अपेका इस और अपेका के अपेक्स हम और करानी बिद्ध और कीशल को के प्रदेश की इसी का समझा।

आनकल के कुछ परिचमी लेखक, विशेषतः स्पेयलर ने विभिन्न सम्याताओ की इन विशेषताओं का इतनी हुर तक अल्प्यन किया है कि एम्भीर तिदान मनमानी करूपना तक पहुँच गया है । हमने इनना बता दिया है जिससे यह बात निरिचत हो जाती है कि किसी-नक्ती, प्रकार का भैद अवस्य उत्पन्न होता है । साथ ही हमें इस बात का मय है कि समुचित अनुपात की भावना भी जाती रहेगी यदि हम एक बात की ओर प्यान न देगे, जोकि उतनी हो सत्य है जितनी पहली । बहु यह कि मानव-बीचन तथा सस्याओं में जो विभिन्नता विश्वाई देती है वह केवल बाहरी है । इस विभिन्नता के आवरण में एकता छिनी हुई है और बाहरी विभिन्नता उस एकता को नष्ट नहीं करती ।

हमने अपनी सम्यताओं की तुलना पहाड़ पर चढ़ने वालों से की है। इसी उपमा के अनुमार चढ़ने वाले अनेक हैं किन्तु उनका प्रयत्न एक ही है। उसी घट्टान की एक ही खिला फ़लक से एक ही स्थान पर चढ़ने की सब चेच्टा कर रहे हैं। उनका ध्येय एक ही है। आत्तरिक एकता से एक ही स्थान पर चढ़ने की सब चेच्टा कर रहे हैं। उनका ध्येय एक ही है। आत्तरिक एकता नहीं स्पष्ट है। हम इस उपमा को बहलकर बीज बोने वाले की कहानी (द पैरेबल आब द सीचर) की उपमा देखें और सम्यताओं से तुलना करें। वो बीच बोये पये वे अलग-अलग हैं, हर एक बीज का अपना अलग सिव्ध है। बोने बाला एक है और एक ही प्रकार की फ़सल काटने की आज़ा भी उसे हैं।

### सभ्यताओं का विनाश

#### १३. समस्या का रूप

विषटन का मुख्य लक्षण जैसा पहले बताया जा चुका है, यह है, जो अन्त मे दृष्टिगोघर होता है और बहु पतन और बिनाश का है वह यह है कि विषटन जागी सम्प्रता सार्वभीम राज्य के साम जबदेवी राजनीतिक एकोकरण करके अपने अंतित्व की रक्षा कुछ काल के लिए करती है। पित्रम के विवास के लिए से हिन प्रतिक्र के स्वास के विवास के लिए से होती समाज बल्यूबंक अपने इतिहास के अनित अध्याय के पहले मिला लिया गया था। यह हम अपनी सम्प्रता के अतिरक्त शेष छः जीवित सम्प्रताओं की और रेखे तो हमें पता चलता है कि परम्परावार्थ हैं स्वास उत्पाद सामाज्य के क्या में सावंश्रीम राज्य में जा चुका परम्परावार्थ हैं साई अगत उत्पानिया सामाज्य के क्या में, जब सास्कों और नोबगोरी का हम हम परम्परावार्थ हैं साई समार पन्दह्वी शती के अन्त में, जब सास्कों और नोबगोरी का हम हम परम्परावार्थ हमार एक हम साई साद पन्दह्वी शती के अन्त में, जब सास्कों और नोबगोरी का हम हम परम्परावार्थ हमार पात्रम सामाज्य से सामाजित हो चुका था, हिन्दू सम्प्रता मुगल सामाज्य में और उत्यक्ष बाद बृद्धि राज्य के सार्वभीम राज्य में सामाजित हो गयी थी, सुदूर पूर्वी सम्प्रता मंगील सामाज्य में सामाजित हो चात्रों में स्वास प्रतिक्रा के सार्वभीम राज्य में सामाजित हो हो। इस्त्रामी समाज के विषव-इस्त्रामी आन्दीलन के सार्वभीम राज्य में विजीन हो जाने से सम्प्रता के सार्वभीम राज्य में विजीन हो जाने से सम्प्रता के सार्वभीम राज्य में विजीन हो जाने से सम्प्रता के सार्वभीम राज्य में विजीन हो जाने से सम्प्रता के सार्वभीम राज्य में विजीन हो जाने सार्वभावना है।

यदि हम इस सार्वभीम राज्य की घटना को विनाझ का लक्षण स्वीकार करें तो सभी छ: अ-पश्चिमी सम्यताएँ जो आज जीवित हैं वे पश्चिमी सम्यता के सचात के पहले ही आलरिक रूप में विचटिन हो चुकी थी। इस अध्यवन में आगे हम इस मत पर विस्वास करेंगे कि जिन सम्पताओं पर विजयपूर्ण बाहरी बाषात हुआ है वे आन्तरिक रूप में मर चुकी यी और विकास के योग्य नहीं रह गयी थीं। यहाँ हम हतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं कि जीवित सम्पताओं में इमारी सम्पता के अतिरिक्त सब पतनोन्मुख हो चुकी है और विषटन के पथ पर है।

और हमारी परिचमी सभ्यता ? अभी वह सार्वभीम राज्य की स्थिति तक नहीं पहुँची है। हमने पहुंचे बताया है कि सार्वभीम राज्य विघटन की पहुंची भंजिल नहीं है और न अन्तिम । सार्वभीम राज्य के बाद 'अन्त-काल' होता है जी र उसके पहुंचे 'संबट का काल' होता है जो कई शतियों 'कलता रहता है जो या रिह हम अपने युग में आत्यपरिक भाव से इसी कसीटी पर विचार करे तो कह सकते हैं कि 'संबट का काल' निर्मित्त कर से हमारी सम्प्रता के लिए आरम्भ हो गया है। किन्त सम्प्रति यह प्रकार का काल' निर्मित्त कर से हमारी सम्प्रता के लिए आरम्भ हो गया है। किन्त सम्प्रति यह प्रकार कर छोड़ देते हैं।

हमने तम्यताओं के विनास की प्रकृति को परिभाषा बना दी है। आदिम मानव अितमान के जीवन की जैंगई तक रहुँचने के अनेक साहसपूर्ण प्रयास करता है बीर असकर होता है। उस महाप्रयास की दुर्घटनाओं का अनेक उपमानो हारा वर्णन हमने किया है। उदाहरण के लिए हमने उनकी उन पर्वतरामें को उनके उपमानो होता वर्णन हमने किया है। उदाहरण के लिए हमने उनकी उन पर्वतरामें हमें हमाने किया हो। उस महाप्रयास की युवान की है सो पर पहले हैं सार पर जाते हैं या उन लोगों के समान को वहां रह गये। जिस महान से उन्होंने महना आरम्भ किया था और जीवित मृतक के समान कहीं पहें हुए हैं और उपर एक और महान पर पूर्व मान कहीं पहें हुए हैं और उपर एक और महान पर पूर्व मान मही ले किये। निवास की तमान मही ले किये। निवास के समान कहीं पहें हुए हैं और उपर एक और महान प्रधास के कारण असर्जनात्मक उनसमूह को के अपाम में स्वतीनात्मक व्यक्तियों अपना अहां एचना नहीं है वहां अनुकरण भी नहीं है। वो बती बाला अपनी कला भूल गया वह अपने सामने की मीह के परणों में वैती गाति नहीं ला सकता कि ने नाम सहे। और यदि कोश में वह बुक सरकट या दासों का होफने निवास की सह के साम मही है। को पर नाम से की नाम की सिंह के परणों में ही जिस के साम मही से सह मान वित्र साम की नाम की नाम से सह मान वित्र साम की नाम की सिंह के साम नहीं की सह में सह मान वित्र साम की स

हमने देखा है कि वास्तव मे, जब किसी समाज के इतिहास में कोई सर्जनात्मक अस्पसंध्यक समुदाय वास्त्रवालों अस्पत्यक्षमक वल में परिवर्तत हो जाता है और बलपूर्वक वह स्थान अपने किए बनाये रहना बाहता है जिसके योग्य वह नहीं है तो इस शासक वर्ष की मनोवृत्ति के परिवर्तन के कारण दूसरी और सर्वहारा अलग हो जाता है व्यक्ति अपने शासकों के प्रति उसकी आस्या नहीं रह जाती, न वह उनका अनुकरण करता है बल्कि विद्रोह करता है। हमने यह भी देखा है कि जब यह मर्वहारा वृद्ध हो जाता है तब आरम्स से ही उसके दो माग हो जाते हैं। एक तो अन्दर का सर्वहारा होता है जो अकर्मण्य और शिविक्ट होता है, दूसरा सीमा के बाहर सर्वहारा होता है जो समिन्नल का चोर विद्रोध करता है।

इस प्रकार सभ्यताओं के विनाश के सम्बन्ध में तीन बातें है : अरुपसंख्यकों में (शासक वर्ग) रचनात्मक शक्ति का अभाव, तदनुशार बहुसंख्यक वर्ग में अनुकरण शक्ति का छोप और परिणाम-स्वरूप सारे समाज में एकता का अभाव । सभ्यताओं के विनाश की प्रचृत्ति का यह चित्र अपने समने रखकर अब हम उनके कारणों का अध्ययन करें । इस अध्ययन के श्रेष अंश में यहीं खोज की जायगी ।

# १४. नियतिवादी (डिटरमिनिस्टिक) समाधान

फिर सम्पताओं का विनाश कैसे होता है, विषेषन करने के पहले हम अपनी प्रणाली के अनुसार जिससे इतिहास के ठोस सगत तत्वों को कम से एकब किया बाता है, समस्या के उन समाधानों को फिर से देखें जो प्रमाण के लिए या तो ऐसे सिदान्तों का आधार लेते हैं जिन्हें वे कभी साबित नहीं कर सकते या ऐसे तथ्य बताते हैं जो भागव इतिहास की परिस के बाहर हैं।

मनुष्य की शास्त्रत दुबंजता है कि अपनी असफलताओं के कारण वह उन वातों को बताता है जो उसके नियन्त्रण के बाहर है, यह मानीसक प्रवचना चतुर लोगों के मन में विशेषत किसी सम्पता के पतन और विनाश के सामग्र होती है। हेलंती सम्प्रता के पतन और विनाश के समस समी सार्यानिकों का यह सामान्य कचन था कि सामाजिक पतन का उन्हें दुख था किन्तु उनका कहना या कि यह रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह विजव्यापी (कालियक) चरा (संनसेन्स) का निश्चित और आवश्यक परिणाम है। स्युक्तीशियस का वार्यनिक मत यही था (देखिए, डी रेस्स नेच्चुरा, हुसरा खच्च, ११, ११४४-७४), जब हेलंती सम्प्रता में सकट का काल क्षाया। यही विचय परिवमी हैसाई बगत् के धार्मिक पक्ष सन्त सार्टियन ने अपनी पुस्तक में लिखा है। उसी वैति साल बाद हेलंनी सार्यामी राज्य का पतन आरम्प हुआ। वह लिखता है —आपको जानना चाहिए कि युन का बुडाया आ गया है। इसमें वह वरू नहीं है जिससे वह बड़ा रह सके, न वह सजीवता और दुढ़ता है जिससे उसमें शिंत आ सके। आई की वर्षा जिससे पृथ्वी में बीज की भोजन मिलता था कम हो गयी है, गर्मी की उप्पता भी जिससे फसल पहली है, कम हो गयी हैं — संसार को यह रख मिला है, यह ईस्वर का नियम है, जो जन्या है बह सरेगा, जो बढ़ा है वह जरावस्था को पहुँचेता। '

आधुनिक भौतिक विज्ञान ने इस सिद्धान्त का खोखलापन साबित कर दिया, कम से कम जो सम्पता इस गुग में है जसके राज्या में यह ठीक है कि आज के भौतिक विज्ञान के पण्डित कहते हैं कि किसी मुदूर भविष्य में, जिनको कल्पना नहीं हो सकती, विवन की राजना धीरे-धीरे क्षय हो। जायानी क्योंकि पदार्थों का विविद्यान है रहने हैं। किन्तु जैसा हमने कहा है, वह भविष्य कल्पना से परे हैं। सर जेम्स जीन्स जिलको हैं

'मानव जाति का प्रविष्य अधकारपूर्ण समझते हुए हम कल्पना करे कि केवल दो अरब वर्षों तक यह जाति और बीवित रह सकती है। इनने ही दिन पृथ्वी की आज तक बायु है। उस समय मानवता की उत्पत्ति के समय मनुष्य की आयु सनर साल की समझी बाती थी। मानवता ने यविप ऐसे वर ने जन्म लिया था जो सत्तर साल गुराना था, मानवता क्या केवल तीन दिन पुरानी है। हम लीन नितान्त अनुभवदीन जीव है जो सम्पता के प्रभात की प्रथम किरण के सामने बड़े हैं। समय पर प्रांत काल की क्षोगा साधारण दिन में बदल जायगी और कुछ पुरुर काल में यह प्रकाश संघ्या के बूँधलके में परिवर्तित हो जयगा और फिर शास्वत अंधकार। किन्तु इन बालकों को सुदूर भविष्य के सूर्यास्त पर घ्यान देने की आवस्यकता नहीं है ।'<sup>र</sup>

इस सिद्धान्त को कि प्रत्येक सम्यता का उस समय विनाश होता है जब जीविवज्ञान की दृष्टि से उसकी आयु समाप्त होती है, हम त्याग देते हैं क्यों कि सम्यताओं का अस्तित्व ऐसा होता है जो जीविवज्ञान के नियमों के अनुसार नहीं चलता, किन्तु एक हसरा सिद्धान्त है जिसका अभिप्राय है कि कुछ ऐसे कारणों से जो समझ में देश जोत, व्यक्तियों, के जिनके पारप्तिक सम्बन्धों से सम्पता बनती है, जीविव-वैज्ञानिक गुण कुछ निह्वित या असिष्टित पीड़ियों के बाद समाप्त होने लगते हैं। सम्पता बनती है, जीविव-वैज्ञानिक सुर्वेत आवश्यक रूप से पितृत्व-नाशक होती है।

निकृष्ट पिताओं के निकृष्ट बीज से---

शीघ्र ही अयोग्य सन्तान उत्पन्न होगी।

यह तो गाड़ी को थोड़े के सामने रखना हुआ, सामाजिक पतन के परिष्क्षाम जो उसका कारण समक्षना हुआ । क्योंकि सामाजिक पतन के समय पतनोन्मुख समाज के लोग या तो बीने के समान लघु हो जाते हैं यह सरीर से अशक्य हो जाते हैं, जब कि उनकी तुलना में उनके पूर्वज विद्याल काम थे जोर उनके कार्य महान् थे । इस रोग का कारण ह्वास कारा मिय्या निदान है । जो वस बाद में हुआ उसकी जीव-बैद्यानिक परप्परा नहीं है जो उसके पूर्वजों को ओर पूर्वजों की सब चौटाओं तथा उपलब्धियों की शक्ति उनके पूर्वजों की सात चौटाओं तथा उपलब्धियों की शक्ति उनके स्वांग है । जो रोग पतनकाल की सत्तान की उन्नति में बाधा बालता है बहु उनकी शक्तियों का क्षय नहीं है बहिक सामाजिक उत्तरप्रधिकार का विषटन

सर के० जीन्स—ईओस: अर्थात् सृष्टि के क्यापक कप, यू० १२–१३, ८३–८४।
 होरेस: ओड, युस्तक ३।—अनुवादक

है। जिसके कारण उनकी स्वस्य सक्तियाँ भी सर्जनात्मक सामाजिक कार्य करने के लिए क्षेत्र बनाने में असमर्थ होती हैं।

इस अमान्य प्रास्करनता (हाईपोर्चिमम) का कि प्रजातीय (रेशक) पतन के कारण सम्मता का विनास होता है, सम्मेन कमो-कमो यह कह कर किया जाता है कि किसी समाज के पूर्व विनास तथा नमें समाज के उद्भव के बीच जो अल्पाकल होता है उसमें एक अनरेका होता है जिसमें इन दोनों समाजों के बीच, जिनका निवास स्थान एक ही तरह का होता है, 'नये एका' का संचरण होता है। इस तर्क के अनुसार, कि वाद को घटना कारण है, यह मान किया जाता है कि नयी सम्मता में जो कर्जनात्मक शर्मित दिखाई देती है वह उस 'नये एका' का परिणाम है जो 'आदिम बरें प्रजाति' के विश्व कोत से आया है। और तब इसके विषयित यह पिणाम निकाला जाता है कि पुरानी सम्मता में सर्जनात्मक शक्ति का ह्वास इस कारण हुआ होगा कि

इस विचार के समर्थन में इटली के इतिहास से उदाहरण दिया जाता है। कहा जाता है कि इटली के तिवासियों में ईमा के पूर्व को अनितम जार धारियों में बहुत अधिक सर्थनात्मक सासित दिवाई देती है। और फिर इसी प्रकार को शरिवर ईसा की स्पार्ट्स साती ते से लेह सी साती के छ. सी चर्यों में दिवाई देती है। इन दोनों के बीच का एक हजार वर्ष, पतन, दुवंलता और फिर स्वस्य होने का है जिससे जान पड़ता है इटली गुणिवहीन हो गया था। प्रजातिवादियों (रेशियािलट) का कहना है कि इटली के इतिहास के इन अद्भुत परिवर्तनों का कारण इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता कि पोधों और छम्बाडों ने आक्रमण करके इस अन्त जाल से इटली की नसी में नये पतन का सचार किया। इस सवीवादी हारा समय पाकर शांतियों की मुजूबा के बाद इटली में नवजीवन अर्थात् पुनर्नागरण (रेतेसा) का जन्म हुआ। कहते हैं कि नये रस्त के कमाव के कारण रोमन जनतन्त के काल में अपार शक्ति की उत्पत्ति के बाद, रोमन साम्राज्य का क्षय और विचाय हुआ। और रोमन जनतन्त के उद्भव के समय विच कियात्मक शक्ति कमा आधिकांब जनरेला में हत्या ।

ईसाई सबन् की सोलहबी बाती तक के इतिहास का प्रजातीय समाधान उपरी दृष्टि से युक्ति-संगत जान पहता है, यदि इस इसी काल तक रूक जायें । किन्तु यदि हम सोलहबी घाती से आज तक के दितिहास तक दृष्टि बाले तो हम देखेंगे कि सज्दुबी तथा अग्रवहरी धाती पुन: पतन का काल भी और उसके बाद एकाएक उज्योसनी घाती में जायित हो गयी । यह जाबाति ऐसे नाटकीय का से हुई कि इस आधृनिक काल में जो मध्ययुगीन इटालियन अनुभव हुआ है उसका नाम ही 'दिसार-जिमेट्टी' (पुनर्जीगरण) 'खा दिवा गया। इस इटालियन शास्त्रित के प्रस्कुटन में किस बर्बर रस्त का तथार हुआ? उत्तर स्पष्ट है 'कोई नहीं । इतिहासकार इसे स्वीकार करते हैं कि उस्त्रीसवी सत्त्री में जो 'दिसारिजेस्टो' हुआ वह उस युनीती तथा जावित का परिणाम था जो फ्रांस की कान्ति तथा नेनीलियन की विवय तथा शासन के कारण उत्पन्न हुई ।

ईसाई सन् के आरम्भ के दो हजार वर्ष पहले इटली में जो जापति हुई थी उसका अ-प्रजातीय कारण बताना कठिन नहीं हैं। और ईसा के पूर्व दो सी साल में उसका जो पतन हुआ उसका भी। यह पतन रोमन सैनिकवाद का परिणाम या जिसके कारण भयकर हैनिवली युद्ध हुआ था। उत्तर हेकेनीअन्तःकाल में दरली के सामाजिक जागरण का भी कारण यह था कि पुरानी इटालियन प्रजाति के अनेक सर्वनात्मक महान् व्यक्तियों ने योगदान किया। विश्वेद्ध स्तत्व वेतिविक्ट साथा पोष वेत्तरी सहान्, जिल्होंने केवल मध्ययुगीन इटली को ही प्राणवान नहीं दिया, बिक्त नवी परिचमी सम्यता को जागत किया निक्म मध्यपुगीन इटली ने योगदान किया। इसके विपरीत जब हम इटली के उन सेत्रों को देखते हैं स्वत्ते शुद्ध रक्ता केले लागां हों जागतान किया। उत्तरे विश्वेद का वर्ष के स्वत्य के स्वत्य केले हमें हम किया तब उत्तरें वेतिस और रोमाना तथा वे जनपद सम्मिलित नहीं है जिन्होंने इटालियन पुर्वात्मण में योगदान किया। और जिनका कार्य उन नगरी से अधिक और या जो लोगबार्ड के शासन कीन में में से सेत्री दिवा की साथ की स्वत्य है के साहन कीन में में से सेत्री ता वा साथ है उत्तरे की साथ केले पहला है ती होते हैं से स्वति है से स्वति से साथ सेत्र सेत्र में में से सेत्र साथ की लोगबार्ड के शासन कीन सेत्र सेत्र से सेत्र सो साथ है उत्तरे साथ सेत्र साथ स्वात्य साथ स्वत्य सेत्र सेत्र सेत्र सेत्र सेत्र स्वति सेत्र साथ से बत्र सेत्र सेत्र सेत्र सेत्र सेत्र सेत्र साथ स्वत्य सेत्र सेत्र सेत्र सेत्र सेत्र सेत्र सेत्र स्वता सेत्र स्वता सेत्र सेत्र सेत्र सेत्र सेत्र सेत्र साथ स्वता सेत्र सेत्र सेत्र सेत्र सेत्र सेत्र सेत्र साथ स्वता सेत्र साथ स्वता सेत्र साथ सेत्र सेत्र

प्रजातीय समाधान वालों को एक और किल से हम खदेह देना बाहते हैं जो उन्होंने इटालियन इतिहास में बना रखा है। वह रोमन रिपलिकक का उदय है जो अन्त्रवातीय समाधान है। इस उदय का कारण यूनानियों तथा एटुस्कनों द्वारा उपनिवंश्य बनाने की चुनतिर्ती थी। । इटालियन प्रायद्वीय के तिवासियों के सामने तीन विकल्प थे। नष्ट हो जायें, विजित हो जायें या पत्र जायें जैसे यूनानियों ने तिसिक्ती बालों को और एटुस्कनों ने अम्बिया बालों को कल्यूकंक तिमालित कर लिया था। हेलेंनी सम्पता को अपनी इच्ला के अनुसार और अपनी मर्यादा के अनुकूल बाल कर अपनी सत्ता को कायम रखा जिस नकार जायान ने पश्चिमी यूरोप को बहुस करके किया) और इस प्रकार अपने को यूनानी तथा हेलेंनी दक्षता तक ले जायें। रोमनों ने अन्तिस दय पद चलने का निश्चय किया और इस निरुच्य के कारण अपनी महत्ता के निश्चायक करें।

सम्यता के विनाश के तीन नियंतिवादी समाधानों को हमने समाप्त कर दिया अर्थात् यह सिद्धान्त कि बिनाश इरालिए होता है कि विश्व के यन्त्र का जीवन समाप्त हो गया था या पृथ्वी की जरावस्था जा गयी, या यह सिद्धान्त कि जीवों के नियमी के समान उसकी आयु की सीमा भी निर्धारित है और यह सिद्धान्त कि सम्यता का विनाश इसलिए होता है कि जो व्यक्ति उस समाज के सदस्य होते हैं उनके गुणों का ह्वास हो जाता है क्योंकि उनके पूर्वजों की सम्यता की कहानी बहुत प्राचीन हो जाती है। एक प्रावकल्पना पर जीर विचार करना है जिसे इतिहास का चक्रीय सिद्धान्त (शाइनिकक्त प्रयोग) कहा जा सकता है।

मनुष्य के इतिहास का चक्रीय सिद्धान्त उन ज्योतिष के आविष्कारों का स्वाचाविक परिणाम या जो हैसा के पूर्व करायों तथा छठी अती के बीच बेंबिलोनी समाज ने बोज निकाल ये। तीन रन्य चक्र में — दिन और रात, चन्द्र मास और तौर वर्ष ने आकाशीय पिष्ठों के सामयिक प्रत्याचर्तन के उदाहरण हैं। यह भी कहा गया था कि पूष्यी, चौर, सुर्वे तथा और प्रदों को गिर्तयों में सामजस्य है। और आकाशीय संगीत जो नक्षत्रों की गिरियों के मिलन से उत्पन्न होता है सूर्य का प्रतिवर्ध का चक्र का नियमित कम उसके सामने कुछ नहीं है। इसका परिणाम यह निकाला गया कि जिस प्रकार वनस्पति जगत् में जीवन तथा विनाश का कम है, जो सूर्य के नियमित आवर्तन के कारण है उसी प्रकार विश्व के चक्र में सभी का जीवन सीर सरण होता है। मानव इतिहास की इस चकीय व्याख्या ने अफलातून को लाक्कप्ट किया (टीमियस २१६– २२ सी तथा पोलिटियस १६९ सी–२१०३ ई०) और यही सिद्धान्त बिलल के चौथे संबाद (एकलोग) में दिखाई देता है।

हेलेनी ससार को जागरत्स ने वो शान्त किया था उससे प्रभावित होकर बॉकल ने कविता लिखी थी उसमें इस चर्कीय गिढान्त की प्रवास की गयी है। किन्तु क्या यह वधाई का विवय है कि 'पुराने मुद्ध फिर होंगे। ' बढ़ाने के लोगो ने, जिलका ओवन चफल की रहुखी रहा है दुवता से कहा है कि हम नहीं चाहते कि पुरानी लड़ाइयों फिर हो। तो जो बात व्यवित नहीं थाहता उसे क्या इतिहास बोहराना पाहेला ' इस प्रचन का उत्तर विज्ञ कही देता। किन्तु शेली ने अपने काव्य हिलाई के होरतां के अनित्म ज्या में इसका उत्तर विया है। जो आरम्भ तो होता है बजिल के सस्यण की भांति किन्तु अन्त के माल बोली के अपने हैं :—

विश्व का महान यग फिर से आता है स्वर्णिम वर्ष लौटते है पथ्वी सर्प के समान--अपना केचुल बदलती है शीत काल में उगे पौधे मरझा जाते हैं आकाश मुस्कुराता है भग्न स्वप्तो के समान विश्वास और साम्राज्य धंघले पड़ जाते हैं। एक और विशाल आरगो सागर को चीरता है जिसमें नयी सम्पत्ति लदी हुई है नया आरफ्युज फिर गाता है प्रेम करता है, रोता है और मर जाता है नया यलिसिस अपनी जन्मभमि के लिए कैलिप्सो से चलता है किन्तू ट्राय की कहानी अब मत लिखो पथ्वी में सहार होना ही है तो स्वतन्त्रता से जो आनन्द---प्राप्त होता है उसमें लेईमी आकोष मत सम्मिलित होने दो चाहे और भी चतुर स्फिक्म मत्य के

- 9. क्यूमियनों की भविष्यवाणी के अनुसार अनितय-युग आ गया है। युगों का कम्म फिर ते इस्मानुसार होता हैं। नया तथा स्वर्णयुग तोट रहा है। प्रणवान के यहाँ से नयो जाति आ रही हैं। वीरों के विशिष्य समूह का नेतृत्व करने के लिए टाइफिल और आरपो फिर से उत्पन्न होंगे। पुराने युक्त फिर होंगे और फिर एकिलीज सहान दुग्य को भेजा जायगा।
- किसी नाटक अथवा बड़े काव्य के आरम्म में समबेत गान जिसमें कविता अथवा उसमें आये पात्रों के सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है।—अनुवादक

सदि बिश्व का नियम सब्पान्न ऐसा ही बिधारपूर्ण है कि सर्जन और विनाश होता रहे तब हमें इस पर आदयमें न होना चाहिए कि कवि बौद्ध दर्धन के अनुसार कहता है कि जीवन के पक्र से मुक्त हो जाना चाहिए। जब तक यह चक्र नक्षत्रों के असम से उनका पक्ष-प्रदर्शक है तब तक वह सुन्तर जान पड़ता है किन्तु जब नहीं मनुष्य के जीवन को प्रमाणित करने कराता है अलहा हो जाता है।

नक्षत्रों के प्रमाद को अलग रख दीनिए । क्या बृद्धि इस बात पर विश्वास कर सकती है कि मानव का इतिहाल नक्षत्रों की गति से प्रमादित होता है ? हमने भी क्या इस अध्ययन के बीच ऐसे ही विचार को प्रोत्साहित नहीं किया है ? यिन और बार, चुनौती और उसका सामना, अलग होना और लौटना, उत्तरीत और सम्बद्धता, सभी परिवर्धी विनक्ता विषेचन हमने दिया है, क्या इसी और लौटना, उत्तरीत और सम्बद्धता, सभी परिवर्धी कहावत के विभिन्न कर नहीं है कि इतिहास का पुत्रपावर्तन होता है ! नित्सनेत्व इन सब शिक्तयों में, यो मानव इतिहास का जल बुनरावर्तन का तत्व अवस्थ है । किन्तु समय के करफों में वा दरकी वरावर इस्पर से उपर जलती है उनसे ऐसे नक्ष्ये बनते हैं जिनमें नयापन होता है, उत्ती नक्ष्यों को बार-बार समय बोहराता नहीं । इसे भी हमने वार-बार देखा है । पहिले का जो क्ष्यक दिया गया है उससे ऐसे प्रमाद भी प्रात्य प्रमात भी है । यह ठीक है कि पहिया अपनी द्वरी पर बरावर एक समात भूमता है किन्तु गाड़ी में पहिया महिला का है कि गाड़ी चले । पहिया गाड़ी का अला है । पहिया मुन्य सुकर गाड़ी को जाता है कि जाड़ी चले । पहिया गाड़ी का अला है । पहिया मुन्य सुकर गाड़ी को जाता है किन्तु सह गाड़ी को विवस नहीं कर सकता कि चर्या के समात पहिया मून पुकर गाड़ी को चलाता है किन्तु वह गाड़ी को विवस नहीं कर सकता कि चर्या के समात मात वह एक ही दिया में चला करें।

हमारा अभिग्राय क्य से दो विभिन्न गतियों का सामंत्रस्य है। एक मुख्य गित है जो गीछे नहीं जाती। यह अवर्तन वाली गति वे उरमा होती हैं। इन गतियों को दूस आधुनिक सामीतों से ही नहीं गिते औब अगत् में भी यही क्य पाया जाता है। खानुओं का प्रत्यावतंन, जिससे वनस्पतियों का जन्म और क्षय होता, बनस्पति अगत् के विकास का काराया है। जन्म, प्रजनत तथा मृत्यु का वो दुखद चक्क है उससे हो सारे मृत्यु जक, सारी मृष्टि का विकास हुआ है। एक के बाद दूसरा पाँव चलता है इससे हम पृत्या पर आगे बढ़ते हैं, फैकड़ों और हृदय से दस्त का सचावाल होता है इसी के बीच अपना अविकन विज्ञाता है। वर्षों गित के स्वर को दिखता की पंक्तियाँ सनीतज्ञ तथा कवि अपने विषयों का प्रसार करते हैं। ग्रहों का चक्क विकास हमारा वर्ष बनता है और जो भी सम्प्रवटा 'चक्क' के विचारों का क्षेत्र हैं। विद्याल सुष्टि का मृत्य नहीं वन सकता। क्योंकि परिचम के ज्योंतिय-वास्त्र ने महाल दूरतीनों की सहायता से हमारे सी सम्प्रक को विद्य के बीच एक कफ के समान प्रमाणित कर दिया है। पिष्यों को संतीत (म्युष्कि काह पिस्प्रते) का अस्तित्व विश्व में नहीं रह जाता, आकाश में लीन हो जाता है। वशीक बहुगण्ड अपने नलन-समूद के साब बढ़ता चला जा रहा है और नशब-समूह अविश्वसनीय गति से एक हसरे से दूर होते जा रहे हैं। और देशकाल के प्रभाव से संसार में जो सम्भिन्ध स्थितियों उत्पन्न होती है उन माटकीय परिस्थितियों में सभी लोग अभिनय करते हैं।

इस प्रकार चक्र के प्रत्यावर्तन की गति का हमने सम्यता की प्रगित की दृष्टि से जो विश्लेषण किया है उसका अबं यह नहीं है कि प्रगति उसी चक्र के अनुसार नहीं होती जैसा एक बार चक्र आता है। इसके विपरीत परि प्रयावर्तन का कोई अबं हो सकता है तो यही कि लघु गति चक्र की है और प्रधान गति चक्र को मौति नहीं तह वर्षों की और ले जाती है। मानवता इस्ता-स्पर्न नहीं है कि पहिस्से से बैंधा रहे न सिसाइस्ता जो पत्रच को एक ही पहाड़ की चोटी पर ले जाय और विववह होकर देवा कर कि पर ले जाय और विववह होकर देवा कर कि पर एक सी चहुत का तहीं।

पिष्वमी सम्पता की हम सन्तानों को यह उत्साहवर्षक सन्देश है जब हम अकेले इसर-उधर मदक रहे हैं और हमारे साथ पायल मन्यता के अतिरिक्त और कोई नहीं है। सन्मत है हमारी सम्पता पर भी मृत्यू का प्रकोष हो। सन्मता पुँत कुत सम्पता पर भी मृत्यू का प्रकोष हो। सन्पता पुँत कुत सम्पता का की अपो में सामि- किता होगी। जहाँ तक हमारा कान्य है कि सम्पता कुत सम्पता की अपो में सामि- कित होगी। जहाँ तक हमारा कान्य है संकह सम्पता प्रमत् के हैं और नी मृतप्राय है। हमारा छब्बीसवी स्वान है और हम विवय होकर कन्म-मरण के निवसानुतार मरने को नहीं है। सर्जनात्मक स्वावित की ईवरोप विनगारी हममें है। यदि हम उसे फूंककर प्रचित्र कर रकते तो नक्षत्र हमारी चेराज से विकल नहीं कर सकते और हम अपनी मानवीय चेरटा से अपने लक्ष्य पर पहुँच सकते हैं।

पूनानी पुराण में इस्सामन एक व्यक्ति वा जिसे नरक में एक पहिसे में बांध दिया गया
 जिसे में सदा वह घूमा करता है ।—जनुवादक

यूनानी पुराण में एक व्यक्ति जिसका काम वा पत्थर को पहाड़ पर ले जाता। पत्थर फिर नीचे लुड़क जाता वा और फिर वह से जाता है। तबा उसे यहां करना था, यहां उसे बच्ड मिला था।—अनुवादक

## १५. वातावरण पर से नियंत्रण का लोप होना

#### (१) भौतिक परिस्थिति

यदि हमने प्रमाणित कर दिया है कि सम्यताओं का विनाश मानव शक्ति के बाहर बहुगाण्ड (कासियक) की शक्तियों के कारण नहीं होता तो विनाश का वास्तविक कारण हमें दूँदना नाहिए। पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि यह विनाश इस कारण तो नहीं है कि समाज के बातावरण पर से निथन्त्रण उठ गया है ? इस प्रश्न के नामाझान के लिए दो बातावरणों के अन्तर पर स्थान रखीं। भौतिक बातावरण और मानबी बातावरण।

क्या सम्पताओं का विनाध इस कारण होता है कि बीतिक वातावरण पर से नियन्त्रण लोग हो जाता है? किसी समाज का, उसके भीतिक वातावरण पर कितना नियन्त्रण होता है नापा जा तकता है। जैसा कहा गया है उसकी तकनीक होती है। विकास' की समस्या का अध्यन करते समय हमने देखा था कि वर्षि हम दो कर देखा (कर्क) बनाय जिनमें एक सम्प्रतालों के उत्थान-पतन के लिए हो और इसरी तकनीक के अदल-बदल के लिए तो दोनो रेखाओं में एक सम्प्रतालों के उत्थान-पतन के लिए हो और इसरी तकनीक के अदल-बदल के लिए तो दोनो रेखाओं में एक सम्प्रतालों के अपल-बनक पति हो होती, बॉल्क बहुत अधिक अल्पत होता है। हमने देखा है कि सम्प्रता स्वितिक रही है और तकनीक गतवाला अपना तकनीक स्वितिक रही है जो सम्प्रता को प्रमावशील ही है। हमने कंच्छी तरह प्रमाणित कर दिया है कि भौतिक वातावरण पर नियन्त्रण का जमाब सम्प्रता के विनाश को कसीटी नहीं है। अपने प्रमाण को और दृढ़ करने के लिए हम बतायेंग कि जहां सम्प्रता का पतन हुआ है और साथ ही तकनीक की अवनति हाई है बहु तकनीकी अवनति कारण नहीं है, हम देखेंगे कि तकनीकी अवनति कारण नहीं है, हम देखेंगे कि तकनीकी अवनति कारण नहीं है, हम क्षेत्र के स्व

जब कोई सम्पता पतनोनमुळ होती है, कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई विशेष तकनीक, जो विकास की अवस्था में उपयुक्त भी रही हो और लाभदायक भी, तो इस समय उसे सामाजिक बाधाओं का सामना करना पडता है और उसका आधिक प्रतिक्त (रिटर्न) कम होने लगता है। वह विलक्त लाभहीन हो बाती है और यह तकनीक छोड़ देनी पडती है। ऐसी अवस्था में यदि हम यह माने कि तकनीक को इसलिए त्याय दिया गया कि उसे काम में लाने की समता नहीं रह गयी और तकनीकी अयोग्यता के कारण सम्यता का हास बुजा तो कारण-कार्य के कम को स्पष्टतः उलट देना होगा।

इसका स्पष्ट उदाहरण परिचमी यूरोप में रोमन सड़को का त्यागना है। यह रोमन साझाज्य के पतन का कारण नहीं या, परिणाम या। ये सड़कें इसलिए नहीं त्याग दी गयी कि तकनीकी कौशल का अभाव या, बल्कि जिस समाज ने उसे सैनिक कारणों के लिए बनाया या और जिसे उसकी आवश्यकता थी, वह समाज नष्ट हो गया । हेलेनी सभ्यता की विजय में भी हम नही कह सकते कि उनकी आर्थिक व्यवस्था की सारी तकनीक के नास हो जाने से उनका विनाश हुआ ।

"प्राचीन संसार के पतन का आर्थिक कारण हमें पूर्णत त्याग देना पडेगा । पुराने जीवन की आर्थिक सरलता पुराने संसार के पतन का कारण नहीं था, बल्कि दूसरी साधारण घटना (फेना-मेनन) का एक अंश था ।"र

यह साधारण घटना मध्यवर्गं का विनाश तथा शासन की असफलता थी।

जिस प्रकार रोमन सडकों को त्याग दिया गया था उसी के समान उससे पुरानी दजला-करात के कालारी हैन्द्रा की मिलाई की व्यवस्था को भी त्याग दिया गया था। ईसा की सातवी शती में सिला-पित्री हैन्द्रा की मिलाई की व्यवस्था को भी त्याग दिया गया था। ईसा की सातवी शती में सिला-पित्री हैन्द्र के प्रकार के कारण के उपयोगी नहीं रह गयी। यदार ऐसी नयं अनेक बार आयी और उसके वो हिन हुई उससे अधिक हानि इस बार नहीं हुई सी। और इसके बार ते देखी बार में इस कर की सारी सिलाई की व्यवस्था नम्द्र हो गयी। ऐसा नये हुआ ? इराफ निवासियों ने उस प्रणाजी की रक्षा क्यां नहीं की निवे उनके वृद्ध हमारी वर्ष में सफलतापूर्वक काम में लाते रहे और जिसके कारण प्रत्यी की निवे उनके वृद्ध हमारी वर्ष में सफलतापूर्वक काम में लाते रहे और जिसके कारण प्रत्यी कृषि से सम्पन्न होती रही और उनकी वही जनसंख्या का परण-गियाल करती रही। तकनीक का यह गिराम था। ही को सातवी वाती और फिर ते रहवी वाती में इसक में सीरियाई सम्पन्त यह गिराम था। ईसा की सातवी वाती और फिर ते रहवी वाती में इसक में सीरियाई सम्पन्त करनी नीके आप गी की देर उसका हाता की अधिक कि क्यां के स्थान सह व्यवस्था में पूरी लगाने को न सम्पत्ति थी की देर उसका हाती अधिक पीत किसी के पार स्थान स्थान में हो की सातवी वाती में रोमन-परिवय युद्ध (६०३-६२८ ई०) हुआ जिसमें मुत्तील अपरों ने इसक को तहन-कहन कर दिया, ते रहकी वाती में, सन् १२५८ में, मंगोकों ने आक्रमण किया जिससे उसकी पूर्ण आहीत हो गयी।

इसी प्रकार के परिणाम पर हम उस समय पहुँचते हैं जब हम उसी प्रकार का निरीक्षण सीलोन में करते हैं। आज हम सीलोन के उस क्षेत्र का जब निरीक्षण करते हैं जो भारतीय (इंक्कि) सम्प्रता का क्ष्मीवार्थ है, तब हम देखते हैं कि यही क्षेत्र हुआ हुआ ही नहीं है, यही क्षेत्र मलेरिया से पूर्ण है। आजनकल जरू कृषि कार्य के लिए सर्ववा अपूर्ण है किन्तु मलेरिया बाले मच्छरों के प्रमण्त के लिए पर्यान्त है। पुरानी सम्प्रवा को यह विचित्र निशानी है। और यह तो सम्प्रव नहीं कि उस समय की मलेरिया के मच्छर वहीं रहे हो जब सीलोन में भारतीय समाज ने ऐसी पुल्पत जल की जलवा की ही निर्माण के नहीं कि प्रमण्त कार्य की स्वा । वास्तव में यह प्रमाणित किया आ सकता है कि नहरों की प्रणाली के विनाय के कारण ही बढ़ी मलेरिया फैला हो अपूर्ण इसने नहरों के निर्माण के बाद। सीलोन के इस माग में मलेरिया इस कारण फैला कि सिचाई को नहरी के नाश हो जाने के बाद

एम० रोस्टोफ्लेफ : व सोशल एक्ड एकनामिक हिस्ट्री आव व रोमम पुम्पायर, प्०३०२-४ तथा ४६२-४ ।

२. इस विषय पर पहले भी विचार किया गया है। वेखिए, यु० ६८–६९।

नहरें छोटे-छोटे ताओं में परिवर्तित हो गयीं, जहीं का जल कम हो गया और वे मछलियाँ नष्ट हो गयीं जो मण्डरों के बण्डों को बा जाती थी।

किन्तु भारतीय सिंचाई प्रणाली नष्ट क्यों हुई ? लगातार तथा विनासकारी युद्धों के कारण नहरें तोड़-कोड़ दी गयीं और नालियाँ घर गयी । जान-बूलकर सैनिक कारणों से आक्रमणों ने नहरों को नष्ट किया और युद्ध गीड़ित जनता को इनकी सरम्मत करने का उत्साह न रहा और यह भी जहें भय रहा कि बन जाने पर ये फिर तोड़ डाली जायेगी । इस उदाहरण में भी तकनीकी हास सम्मत्ता के हुसा का कारण नहीं है । सामाजिक कारण-कार्य की गूंखला में तकनीकी हास उत्पन्न होता है । उसके सामाजिक कारण का पता लगाया जा सकता है।

सीलोन में भारतीय सभ्यता के इस अध्याय के समान ही हेलेनी सभ्यता में भी उदाहरण मिलता है । यहाँ भी हमको ऐसे प्रदेश मिलते हैं जहाँ किसी बीते यग में वैभवशाली सभ्यता थी और जिसने इस क्षेत्र को सजीव बनाया था। बाद में वह क्षेत्र मलेरियापूर्ण दलदल हो गया जिसका उद्धार इस युग में किया गया है। कोपेक के दलदल, जो दो हजार वर्षों तक भातक बने थे और जिसका उद्धार सन् १८८७ में एक ब्रिटिश कम्पनी ने किया, किसी समय उपजाऊ प्रदेश थे, जो धनवान आरकोमेनास के नागरिकों का पोषण करते थे। पाम्पटाइन के दलदल जिसका बहुत काल तक उजाड रहने के पश्चात मसोलिनी ने उद्घार किया, किसी समय लैटिन उपनिवेशों तथा बोलशियन नगरो का पोषण करते थे। ऐसा सकेत किया गया है कि 'नाडियो का विनाश' (लास आव नर्व--यह वाक्याज प्रोफेसर गिलबर्ट मरे का है) जिसके कारण हेलेंनी सभ्यता की समाप्ति हो गयी इसलिए हुआ कि वहाँ मलेरिया का प्रकोप फैला । किन्त यहाँ भी और सीलोन में भी. उस समय मलेरिया का आरम्भ हुआ जब उस समय की सभ्यता का द्वास होने लगा था । इस यग के एक विशेषज्ञ. जिसने इसे अपने अध्ययन का विषय बनाया है, कहते हैं कि मलेरिया पेलोपोनेशियाई यद के पहले बनान में फैला नहीं था, और लैटियन में हैनिवली युद्ध के बाद ही फैला । ऐसा कहना मुर्खता होगी कि सिकन्दर के बाद के युग के युनानी तथा सीपियो और सीजरो के यग के रोमन कोपेक और पाम्पटाइन के दलदलों के जल की कठिनाइयों को दूर करने में अयोग्य बे जब उस समस्या को उनसे कम योग्य पूर्वजो ने सुलक्षा लिया था । इसका समाधान तकनीकी बातों में नही है. सामाजिक स्तर पर ये मिलेंगे । हैनिबली यद और उसके पश्चात दो शतियो तक रोमन लट-पाट और घरेल यद का इटली के सामाजिक जीवन पर विघटनात्मक प्रभाव पडा । पहले कृषि संस्कृति और अर्थ-व्यवस्था का विनाश हुआ उसके पश्चात अनेक विनाशकारी हाक्तियों का प्रभाव पड़ा। हैनिवल द्वारा सत्यानाश, कृषकों का सेना में बरावर भर्ती होना. भ्रमि सम्बन्धी कान्ति जिसमें दासों द्वारा जोते जाने वाले बड़े-बड़े खेतों के स्थान पर किसानों हारा फोटे-छोटे खेत जोते जाने लगे जो अपने में पूर्ण थे. और गाँवों से पराश्चित शहरो की ओर अधिक संख्या में लोग जाने लगे। इन अनेक सामाजिक बराइयो के कारण मनष्य का पतन हुआ। हैनिबल की पीढ़ी से लेकर इटली के सन्त बेनेडिक्ट की पीढ़ी तक सात शताब्दियों में मच्छरों का प्रकोप बढा ।

१. डस्स्यू० एष० एस० जोन्स : मलेरिया एष्ड ग्रीक हिस्ट्री ।

स्वी प्रकार की ब्राइयों का परिणाम यूनान में भी हुआ। वेलोपोनीयपाई युद्ध में पोली-वियस के समय (२०६-१२८ ई० पू०) तक नहीं बावादी बहुत पर गयी। इटली से भी अधिक मही निर्वतता हो गयी। पोलीवियस ने एक विकास स्थल पर कहा है कि यूनान के सामाजिक तथा रावनीतिक पतन का कारण परिचार में गर्मणत तथा शिशु हत्या की प्रया है। यह स्पष्ट है कि तकनीकी हाम के कारण कोपेक अथवा पाम्पटाइन के मैदान उपजाऊ खेती के स्थान पर मण्डरों के प्रवतन के घर नहीं वने।

यदि हम इयीनियरी की तकनीक की जगह बास्तुकला और मूर्तिकला की तकनीक पर, चित्रकला, लेखन-कला तथा साहित्य पर विचार करें तब भी इसी परिणाम पर पहुँचेंगे । उदाहरण के लिए बास्तुकला की हेलेनी ग्रंली ईसा की चीची से सातवी शती तक में क्यों लोप हो गयी ? जनमानी तुकों ने सन् १९२८ में अरबी वर्णमाला को क्यों त्याग दिया ? क्या कारण है कि आज प्राय: सभी अ-पहिचारी देश अपने परम्परा गत वक्षों लेगान कलाओं को छोड रहे हैं ? और हम इस प्रश्न की और भी लोगों का ध्यान दिलाना चारेंगे कि क्यों हमारी नयी पीड़ी के अधिकांश लोग इमारी परम्परामत संगीत, नया, चित्रकला और मुर्तिकला की छोड रहे हैं ।

हमारी स्थिति में क्या कला की तकनीक का ह्वास है ? क्या हम लोग लय के राग, दश्य-विषय के (पर्संपेक्टिव) तथा अनुपात के नियमों को मूल गये जिनका हमारे इतिहास के दूसरे और तीसरे अध्यायों में इटालियन तथा दूसरे सर्जनात्मक अल्पसंख्यको ने आविष्कार किया था । स्पष्ट है हम लोग भले नही है। अपनी कलात्मक परम्पराओं को छोड देने की, जो वर्तनमान प्रवस्ति है उसका कारण तकनीकी अक्षमता नही है। जान-बझकर इस शैली का त्याग किया जा रहा है क्योंकि नयी पीढ़ी को वह रुचती नहीं। यह पीढ़ी पश्चिमी परम्परा की कलाओं के प्रति आकृष्ट नहीं हो रही है। हमारे पितामहों को जिन महान आत्माओं की जानकारी थी. उन्हें जान-बसकर इस पीढी ने त्याग दिया है। और जो आध्यात्मिक शुन्यता हमने रची है उसी से सन्तुष्ट होकर हम पड़े है और उष्ण देश अफ्रीका के सगीत, तत्य तथा मितकला की आत्मा ने क्रत्रिम बाइजेन्टाइन चित्रकला तथा नक्काशी से अपवित्र गठबन्धन करके उस घर में डेरा जमा लिया है जिसे उसने खाली पाया । पतन तकनीकी नही है, आध्यात्मिक है । कला की अपनी पश्चिमी परम्परा को छोडकर हमने अपनी शक्तियों को निजींब कर दिया है और इस स्थिति से डेहोसे और बेनिन की विदेशी आदिम कला को अपनाया है मानों हमारे लिए मरुम्मि मे मन्नार सदश है। ऐसा करके मानव मात्र के सम्मुख हमने स्वीकार किया है कि हमने अपने आध्यात्मिक जन्मसिद्ध अधिकार को खो दिया है। हमने अपनी परम्परागत कला के तकनीक को त्याग दिया है। वह स्पष्टत: पश्चिमी सम्यता के एक प्रकार के आध्यारिमक पतन का परिणाम है । इस पतन का कारण उस घटना में नहीं मिल सकता जो स्वयं परिणाम है।

इसर अरबी वर्णमाला छोड़ कर तुर्कों ने लैटिन वर्णमाला अपनायी है इसका कारण भी यही है। मुस्तफा कमाल अतातुक और उनके शिष्यों ने अपने इस्लामी संसार में रहते हुए परिचम का अनकरण किया है। उन्हें अपनी सध्यता की परम्परा में विश्वास नहीं रह गया और इसलिए उस साहित्यक माध्यम को उन्होंने त्याग दिया जिसके द्वारा वह परम्परा आयी है। यही कारण पहुळे की उन मुख्यस सम्बताओं की अपनी परम्परामत लिपियों को त्याग देने का है जैसे मिक्र की चित्रजिति और बैंडिकोनिया की कील वाली लिपि। चीन और जापान में आज एक आन्दोलन चळ रहा है कि चीनी लिपि त्याग दो जाय।

एक तकनीक के स्थान पर दूसरे को स्थापित करने का एक अच्छा उदाहरण यह है जो वास्तु-कहा की हेलेनी चैली की छोड़कर बाइबंटाइन शैली अपनायी गयी। इस स्थिति में बम्मो पर परस्पर रखने के (आरिकट्रेन) सरल इंग को छोड़कर कुमाकार अवन (कृतिकार्म) बनाकर उस पर ब्हास्कार पुन्यक बनाने की कठिन चैली को अंपनाया है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि तकनीकी अवस्था इसका कारण थी। क्या यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि बास्तुधित्यी जिन्होंने सम्राट् जन्दीनियन के लिए हैंगिया बोफिया के निरस्ताक्षय के निर्माण की समस्याको को सफठतापूर्वक मुख्या लिया था तो वह यूनानी मन्दिर की बना सकते ये यदि सम्राट् की या उनकी सफठतापूर्वक मुख्या लिया था तो वह यूनानी मन्दिर की बना सकते ये यदि सम्राट् की या उनकी प्रशानी श्रीतो उन्हें अर्थकर हो गयी थी क्योंकि बह नढी हुई प्राचीनता से सम्बन्धित थी।

हुमारी खोज का परिणाम यह निकला कि परस्परागत कला की बैंकियों का त्याप यह सूचित करता है कि जो सम्पता उस बीजो से सम्बद्ध थी उम (सम्पता) का पतन हो चुका था और बह सिखटित हो रही थी। प्रतिक्तित तकनीक का व्यवहार बन्द हो जाता है तो वह सम्पता के पतन का परिणाम है. कारण नहीं।

#### (२) मानवी वातावरण

सभ्यताओं के विकास के सम्बन्ध में जब हमने इस विषय पर विचार किया था तब हमने देखा था कि किमी समाज के इतिहास में मानवी वातावरण पर नियन्त्रण होता है तो उसे इस प्रकार नाप सकते हैं कि उसका भौगोलिक विस्तार कितना है । जितना नियन्त्रण होगा उतना ही विस्तार होगा । उदाहरणों के अध्ययन से यह भी हमने देखा कि भौगोलिक विस्तार के साथ-साथ सामाजिक विघटन भी हुआ है । यदि ऐसा है तब यह सम्भव नही जान पड़ता कि सम्यता का विभटन इस कारण होता है कि मानवी वातावरण पर समाज का नियन्त्रण कम हो जाता है। बल्कि यह सम्भव है कि विदेशी मानवी शक्तियों के सफल आक्रमण के कारण ऐसा होता है। फिर भी यह विचारधारा बहुत प्रचलित है कि आदिम समाजों की भौति सभ्यताएँ भी विदेशी शक्तियों के प्रहार से समाप्त हो जाती हैं। इस विचार का प्रतिपादन गिबन ने अपने 'द हिस्टी आव द डिकलाइन एण्ड फाल आव द रोमन एम्पायर' में शास्त्रीय ढंग से किया है। एक वाक्य में गिबन ने अपनी कथा के विषय को कह डाला है— 'मैने बर्बरता तथा धर्म की विजय का वर्णन कर दिया है।' हेलेनी समाज रोमन साम्राज्य में उस समय मिल गया जब अंतोनाइनों के समय साम्राज्य अपने शिखर पर या। ऐसा बताया जाता है कि दो विदेशी वैरियों के दो विभिन्न दिशाओं में एक साथ आक्रमण होने के कारण हेलेनी समाज का विनाश हुआ । एक डैन्यूब तथा राइन के पार से अवान्तर मृश्रि के उत्तरयरोपीय वर्वरों द्वारा और दूसरा ईसाइयों द्वारा जो उन पर्व प्रदेशों से निकले थे जिन्हें पराजित तो कर लिया गया था. किन्तु आत्मसात नहीं किया जा सका था।

पिबन को यह नहीं सूझा कि बन्तोनाहानों का यूप प्रीध्म ऋतु नहीं थी बिल्क 'कारतीय प्रीध्म' था। उसकी पुत्तक के नास से ही उसका प्रमा प्रकट होता है। योगन सामाज्य का स्वय और पतन । ऐसे इतिहास का लेखक, जितका ऐसा नाम हो और जिसने हमा की इसरी शती से सिहास आरम्भ केया हो, बगने इतिहास को उस समय से आरम्भ कर रहा है जब कमानक का प्राय: अन्त हो रहा है। जिस ऐतिहासिक अध्ययन के बीढिक क्षेत्र के सम्बन्ध में पिबन लिखना चाहता है वह रोमन सामाज्य नहीं है, हेलेंगी सम्मता है और रोमन सामाज्य का बड़ा हुआ हास स्वयं पतन का रोग-चित्न हैं। पूरी कथा पर विचार करते से पता चलता है कि अन्तोनाहांनों के युग के वाद रोमन सामाज्य का पतन जिस दूत पति है हुआ उस पर आस्वयं नहीं होता। इसके विपरित यह रोमन सामाज्य बना रहता तो आस्वयं होता। क्योंकि संस्थापन के पहले ही सामाज्य का बिनास होना निश्चत था। विनास इसलिए निश्चित या कि यह जो साथोंम राज्य बना यह केवल एक बुटाव था जो हैलेंनी समाज के पतन में बहा बा पर माज के पतन में बहु जो साथोंम राज्य बना यह केवल एक बुटाव था जो हैलेंनी समाज के पतन में बहु जो साथोंम राज्य बना वह केवल एक बुटाव था जो हैलेंनी समाज के पतन में बहु जो का बारोंम पान के सहस से पतनीम्य हो चना था।

यदि गिवन बडी कथा, आरम्भ से कहता तो उसे पता लगता कि 'बर्बरता तथा धर्म की विवयं मुक्क कथानक नहीं था, क्या का केवल उनसंहार था। पतन का कारण नहीं बहिक पठन का आवस्यक उपकरण था जो विघटन के साथ अवस्थमभावी था। उसे यह भी पता चलता कि विवयं में हो थी। यो हेलनी पत्रिया की सत्तानों थी को पीता चलता कि विवयं में देशनी पत्रिया की सत्तानों थी को पीत्रक्रियन पतन और आगस्टी समाहरण (रैली) के बीच के सकट काल में शक्तिशालों अल्पसंख्यकों से अलग हो गयी थी। सच वात यह है कि यदि गिवन ने इस दुख्यम गाया के बास्तविक आरम्भ तक खोन की होती तो वह इसरे परिणाम पर पहुँचता विद्य पर परिणाम पर पुजता कि यह कैती समाज की आरमस्ट्रण थी। इपलिए कि जब उनके जीवन की कोई आशा मही रहु गयी कि जपने ऊपर किये गये पातक प्रहार को वह टाल सके। और जिस पर बाद में उसी की घुट और विलगानी सत्तान ने अत्तिन प्रहार किया। ऐसा उस समय हुआ जब आगस्टी समाहरण के तीन प्रतियं केवाद पुन रोग ने दवाया और रोगी अपने ही प्रहार के पात्रों के प्रभाव से मर

ऐसी अवस्था में बीज करने वाला इतिहासकार अपना ध्यान उपसहार पर न रखता बर्किक इस बात का पता लगाता कि कब और कैंग्रे आत्महत्या के लिए हाम उठा । इस समय का पता लगाने के लिए सम्भवन वह ४२१ ई० दू० पेलोगोनीडयाई यूद्ध पर अपनी उँमली रखेगा। यह सामाजिक विनाध या जिसके बारे में प्यासिवाइहद ने अपने नाटक के एक पात्र से उस समय कहलाया है कि 'यह यूनान (हेलात) के लिए महान विपत्ति का आराम्स है।' इस बात का विवरण देते हुए कि किस अकार हेलेंगी समाल ने अपने ही विनाध का अपराध किया है वह इस तात पर भी जोर देता कि दो और भी नुराह्यों थी राज्यों के बीच युद्ध और वर्षों के बीच युद्ध अपने वर्षों के बीच युद्ध । अवीनितनी ने वी विजित मेलियानों को माथावह एक दिया और कोरहाहरण के आपस के दलों का यूद्ध । किसी भी अवस्था में, वह दताता कि जैसा प्रवाद हम होच्या उसके छः सौ वर्ष पहले बातक प्रहार हो जी विजित मेलियानों को भाषावह एक दिया और कोरखाहरा के आपस के दलों का यूद्ध । किसी भी अवस्था में, वह दताता कि जैसा पित्र ने सोचा या उसके छः सौ वर्ष पहले बातक प्रहार हो चुका पत्र होण हमा प्रवाद सो स्वाद पत्र हो सा अपने प्रवाद स्वाद स्वाद

इस उदाहरण से हम और सम्भताओं के सम्बन्ध में खोज करें, जो या तो समाप्त हो गयी है या मत प्राय हैं तो यही बात मिलेगी।

उदाहरण के लिए सुमेरी समाज का पतन और विनाश । इसमें हमूरवी का स्वर्णपुण (जैंसा कि केंद्रिज एंग्रेट हिस्ट्री में कहा मया है) 'भारतीय बीच्य' का और उससे भी आगे का समय है जो अंतीनाहरों के युग का था । क्योंकि हमूरवी सुमेरी इतिहास का ट्राजन नहीं उपयोक्तीधियन है । इसलिए सुमेरी सम्यता को नट्ट करने बाने वे वर्षन नहीं ये जिल्होंने 'भारि दाशो के राज्य' पर ईसा के पूर्व अठारहवी सती में आक्रमण किया । हम देखेंगे कि यातक प्रहार नी सौ वर्ष पहले हो चुका था । स्थानीय महत्तों तथा लगाय के उककाविना के बीच का वर्षपुढ और उक्काविना के

शीनी समाज के पतन और दिनाध 'धर्म और बर्बरता की विजय' उस समय हुई जब बे लगफन २०० ई० में जीनी सार्वमीम राज्य के स्थान पर पूरिवधाई खानाबदीश राज्यों की स्थानन १०० ई० में जीनी सार्वमीम सावर में महायान वीद्धों का आक्रमण हुआ। जीन के उत्तर-पिदममी प्रदेशों के सर्वहारा का यही धर्म था। किन्तु यह सब विजय रोमन साम्राज्य के 'वर्बरता और धर्म' की भौति एक मृतप्राय समाज के बाहरी और आन्तरिक सर्वहारा की विजय मात्र थी। और वे कहानी के अनिम अध्याय के बतिस्त और कुछ नहीं हैं। चीनी सार्वभीम राज्य के वल उत्त समय एक सामाजिक जमाव था जब शीनी साम्राज के छीटे-छोटे प्रदेशीय राज्यों में आपसी यूद्ध हो रहा था। कुछ पहले जीनी समाज में ही ये राज्य बन गये थे। जीनी इतिहास की यह पातक तिवि ४७९ ई० पू० है जो हेलेनी तिर्वि ४३१ ई० पू० के समान है। यही समय ऐतिहासिक 'युद्धतत राज्यों का काल हैं जब से विषयत आरम्म होता है। किन्तु यह तिथि साम्यवत स्थालिक पटना से दाई सी साल बाद की है। यह तिथि जीन के संकट की तिथि सम्यवत स्थालिए मान भी गयी है कि उस समय कम्बन्नियस को मृत्य हुई थी।

जहाँ तक सीरियाई समाज का सम्बन्ध है, उसका 'बारतीय बीष्म' बगदाद के अब्बासी खिलाकों के समय बा और उसने 'बंदिता और धर्म की विवय' उस समय देखी जब खानाबदोश तुर्कों ने आक्रमण किया और उन्होंने त्यानीय इस्लाम के सं त्यीकार किया। इस सम्बन्ध से हमें एक बात याद खानी चाहिए जो हमने इस अध्ययन में यहने ही स्थापित की भी कि सीरियाई पतन और विनाश हेलेनी प्रवेश के कारण एक हजार साल तक रूक गया था। और अब्बासी खालीके सीरियाई इतिहास का मुत्र बही से पकड़ते हैं जहाँ ईसा के पूर्व चौषी शतों में एकेसीनियाई साझाज्य में छोड़ दिया था। 'इसलिए हमें सीरियाई सकड़ के लिए उस काल के पहले देखना परेगा, जब ब्यस के अकेसीनियाई शांति स्थापित की थी।

उस सम्पता के विनाश का क्या कारण हुआ जिसने अपने विकास के अल्पकाल में अपनी प्रतिमा का प्रमाण दिया या और तीन महान् आविकारों में अपनी शक्ति दिखासी थी—एकेस्वर-वाद, वर्णमाला और अतलान्तक । पहले-महल शायद हम यही ठिठकों कि हमें ऐसी सम्पता का उदाहुरण मिल गया जिसमें विदेशी मानवी शक्ति के प्रहार से सम्पता का विनाश हुआ। क्या सीरियाई सम्बता उन प्रहारों से नष्ट हो गयी वो नवी, आठमी, सातवी हैं पू ॰ सती में नसीरियनों हारा हुवा था ? देवने से ऐसा जान पड़ता है । किन्तु व्यान देवता जाय तो जब 'अतीरियन ने में में के के समान बाड़े (कोट्ड) पर आक्रमण किया' उस समय एक बाड़ा और उक्ता रखवाला नहीं था । दसवी सती (ई॰ पू॰) में इसरासको नेतृत्व में हिन्नु, कोनीसियन, अरमेद्दमन, तथा हिताहती प्रदेशों को वो बैबिकोनी तथा मिश्री ससार के बीच स्थित थे राजनीतिक सूत्र में बौधने का प्रयत्न निकल्क हो गया । और सीरियाई भातृंचातक (क्षेट्रसाइकल) मुद्ध के परिचानस्वरूप असीरियनों को जबवर मिला । सीरियाई मान्यां के पतन की तिथि उस समय ने मही माननी साहिए जब ८०६ ई० पू॰ में सहने-पहल अञ्चर-नेवीरियन ने करति वस समय ने मही माननी साहिए जब ८०६ ई० पू॰ में सहने-पहल अञ्चर-नेवीरियन ने करति नदी को पार किया बर्किक ९३७ ई० पू॰ अब मुलेमान का साम्राज्य उसके सस्थापक की मृत्यु के बाद से विषयित होने लगा।

बहुधा यह भी कहा जाता है कि परम्परावादी ईसाई सभ्यता, जिसका 'बाइजेन्टाइन' स्वरूप पुरवी रोमन साम्राज्य या और जिसका वर्णन उपसहार में गिवन ने बिस्तार से किया है, तूकों द्वारा नष्ट की गयी । इसके साथ यह कहा जा सकता है कि उस समाज को जिसे पश्चिमी ईसाई आक्रमण के घातक रूप ने क्षत-विक्षत कर दिया था उस पर मुसलिम तुकौँ ने अन्तिम प्रहार कर दिया । जिसे भ्रष्ट उग से चौवा धार्मिक युद्ध कहा जाता है और जिसके कारण बाइजेन्टाइनी सम्राट को आधी क्षती तक (१२०४-६१ ई०) अपने साम्राज्य से बाहर रहना पडा। किन्त यह लैटिन आक्रमण, उसी प्रकार जैसे उसके बाद तुर्की आक्रमण हुआ, ऐसी जगह से हुआ जो विदेशी या । यदि हम अपना विश्लेषण यही समाप्त कर दे तो हमें कहना पढ़ेगा कि इस सम्यता की वास्तविक 'हत्या' की गयी जहाँ इसने इसी सूची में बताया है कि और सध्यताओं ने आरमहत्या की । किन्तु हम देखते हैं तो पता चलता है कि परम्परावादी ईसाई समाज के इतिहास में जो परिवर्तनशील घटना हुई वह न तो चौदहवी-पन्द्रहवी शती का तुर्की आक्रमण था और न तेरहवी शती का लैटिन आक्रमण या और न स्यारहवी शती का तुर्की आक्रमणकारियो (सलजको) द्वारा अनातोलिया पर विजय थी । यह एक घरेलू घटना बी जो इन सबके पहले हुई थी । ९७७-१०१९ ई० की रोमानी-बुलगेरियन युद्ध हुआ था । परम्परावादी ईसाई जगत् की दो शिक्तयों का आपसी घातक युद्ध तब तक नहीं समाप्त हुआ जब तक एक की राजनीतिक स्थिति नहीं ममाप्त हो गयी और यह कहना टीक होगा कि दूसरा इतना आहत हो गया कि उसके घाव अच्छे नहीं हए।

सन् १४५३ ई० में जब उसमानिया बारकाह महस्मद द्वितीय ने कांस्टेनटिनोपल परिजयम प्राप्त की उस समय परम्परावादी ईसाई सम्यता की समाप्ति नहीं हुई । विचित्र विरोधाभास है कि विदेशी विजेना ने जिस समाज पर विजय प्राप्त की उसे सार्वभीम राज्य बनाया । यद्यपि हारिया सोफिया का गिरजाषर मुसलमानी मसविद दन गया, परम्परावादी ईसाई सम्यता अर्ज पूरेजीवन भर रही, जिस प्रकार हिन्दू सम्यता तुर्की वंशक मुगल सम्राट् अकदर के निर्मित सार्वभीम राज्य में जीवित रही, और विदेशी बिटिश राज में जीवित है। किन्तु कुछ समय में जस उस्मानिया तुर्की साम्राज्य में जो परम्परावादी ईसाई समाज का क्षेत्र वा, विषटन तथा जनरेला होना आरम्भ हो गया । यूनानी, सर्व, और अर्ज्वनियन बाजवी वाती के समाज होने के पहले सतिमान् हो गये । स्या कारण सा कि हस गति के 'बवंता और धर्म की विजय' नहीं हुई जैसा हेलेनी, जीनी तथा और समाजों की समाप्ति पर क्रमने देखा । इसका उत्तर यह है कि पश्चिमी सम्मता का छावा परम्परावादी ईसाई समाज के बबेर उत्तराविकारियों के पीछे बहुत वातित्वाली था। वबंदता और धर्म नहीं बिक्क पश्चिमीकरण ही उत्तमातिवा साम्राज्य के विषटन का मुख्य कारण था। दीता के युग के के पर वर्बर राज्य के होकर उत्तमातिवा साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य पश्चिमी डेक के बने । वे पश्चिमी राज्यों की भौति राष्ट्रीय राज्य के समृद्ध का गये। कोई-कोई तो जैंते, सर्विया और युगन, पश्चिमी उन के नवीन राष्ट्रीय राज्य के समान बने । जो बवेर राष्ट्र पश्चिमी प्रभाव से अच्छा रहिष्म पश्चिम की राष्ट्रीय राज्य के समान बने । जो बवेर राष्ट्र पश्चिमी प्रभाव से अच्छा रहिष्म पश्चिम की राष्ट्रीय सावना को नहीं प्रवृत्त कर सक, उन्होंने ब्रवसर बो दिया। बलवेनियनों ने, यूनातियों, सदों और वृत्यरों को आत्यसमर्थण कर दिया यद्यपि अठारहुवी शतों में उत्तका पुरातन चैमव इन लोगों से अधिक था। और बीसवी बातों में बहुत अस्प पैतृक सम्पत्ति को लेकर वह पश्चिमी राष्ट्रों के समुद्द में सर्मिनित्व हुया।

इस प्रकार परम्परावादी ईसाई समाज के इतिहास का अन्तिम दृश्य 'बर्बरता और धर्म की विजय' नहीं थी बल्कि एक विदेशी सम्बता की विजय थी जो इस मृतप्राय समाज को धीरे-धीरे हड़ए किये जा रहीं थी और उसके ताने-बाने से अपने सामाजिक वस्त्र को वृन रहीं थी।

हमको यहाँ एक और ढग दिखाई दिया जिसके द्वारा कोई समाज अपना अस्तित्व खो देता है। 'वर्बरता और धर्म की विजय' का यह अर्थ होता है कि मतप्राय समाज प्राचीन मान्यताओ के विरुद्ध क्रास्ति के परिणामस्वरूप अपने ही बाहरी और भीतरी सर्वहारा द्वारा तिरस्कृत हो जाता है, इसलिए कि इनमें से कोई एक सर्वहारा नये समाज की स्थापना करने के लिए नया क्षेत्र बना दे । इस घटना में पुराना समाज समाप्त हो जाता है । यद्यपि एक प्रकार प्रतिनिधि रूप में वह नये समाज में रहता है। और इस सम्बन्ध को हमने 'सम्बद्ध या प्रजनित' कहा है। जब परानी सभ्यता तिरस्कृत नहीं होती. बल्कि अपनी ही किसी समकालीन सभ्यता द्वारा विलीन कर ली जाती है तब उसका निजत्व पुणे रूप से खो जाता है। पहली परिस्थिति में ऐसा नही होता। इस मृतप्राय समाज के जो-जो रूप बनते हैं वे सब नष्ट नहीं हो जाते । पुराने सामाजिक स्वरूप से बिना ऐतिहासिक श्रांखला को तोड़े भी वे नये समाज में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे वर्तमान युनानी लोग चार सौ साल तक उसमानिया के पिट्ठ रहने के बाद भी पश्चिमी जगत के राष्ट्र हो गये । दूसरी दृष्टि से निजित्व और भी अधिक लोप हो जायगा क्योंकि जो समाज दूसरे समाज में लोप हो जाता है तो एक नये समाज के न निर्माण करने का मुख्य इस रूप में चुकाला है कि अपनी विशिष्टता को किसी सीमा तक अक्षुण्ण रखता है और वह नये समाज की नयी पीड़ी में उपस्थित होता है जैसे हमारा समाज हेलेनी समाज का प्रतिनिधि है. हिन्द समाज भारतीय समाज का प्रतिनिधि है और सुदूर पूर्वी समाज चीनी का ।

सम्मिलित होने पर लोग हो जाने का जो जराहरण हमारे सामने है वह है परम्परावादों हैं साई समाज का परिचमी सम्मता में लोग हो जाना । किन्तु हम मह देख सकते हैं कि आज की सभी सम्यारा अंती राह पर चल रही हैं । इस में परम्परावादों इसाई समाज का वर्तमान इतिहास यही हैं, इस्लामी और हिन्दू समाज और सुद्ध रूपी समाज की दोनो शाखाओं का मारे पही वर्तमान इतिहास है । तीन अविकत्तिस समाज जो वर्तमान है अर्थात एसिकमो, खानावदोश तथा पीलिनीवियानों का भी मही इतिहास है । तीन अविकत्ति समाज जो वर्तमान है अर्थात एसिकमो, खानावदोश तथा पीलिनीवियानों का भी मही इतिहास है । परिचमी सम्यात इन्हें दूपर नष्ट नहीं कर रही है, उसमें में सम्मिलत होते जा रहे हैं । समझवीं शती के बन्त में परम्परावादी हंसाई संसार का परिचमीकरण

आरम्भ हुआ, उसका प्रभाव दो सौ साल पहले से अमरीका के मैक्सिको तथा एंडियन-समाज पर पढ़ पहा था और अब बह प्रक्रिया प्राय: समाप्त हो, नयी है। ईसा के पूर्व अन्तिम साती में बैबिकोसी समाज सीरियाई समाज में लग्न हो नया और हसी सीरियाई समाज में कुछ सतियों के बाद मिसी समाज भी लीन हो गया। मिसी समाज सबसे दीर्घजीवी, ठोस और एकताबद था। उसका सीरियाई समाज में लग्न हो जाना इस प्रकार के लीन हो जाने वाले उदाहरणों में सबसे विभिन्न है।

यदि हम उन जीवित सम्पताओं की ओर देखें जो हमारी पश्चिमी सम्पता में लीन होने की प्रक्रिया में है तो हम देखेंगे कि यह प्रक्रिया भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न गति से चल रही है।

आर्थिक स्तर पर ये सभी समाज आधुनिक पश्चिमी उद्योगवाद के जाल में, जो विश्व भर में फैला है, फैस गये हैं।

'उनके लाल बुझक्कड़ो ने

परिचम की बिजली की बत्ती देखी और उसे पूजने लगे "

राजनीतिक स्तर पर भी इन मुदाया सम्मदाओं की सन्ताने विभिन्न वरवाजों से परिचमी राजय-पितार में आने की बेच्टा कर रहीं हैं। मांस्कृतिक स्तर पर इस प्रकार का मुकाब नहीं है। परम्पराजादी ईसाई समाज के मुख्य लोग, पुराने उसमानिया साम्राय्य की रिख्या यूनाती, बंदे, कमानियन, बुल्गारियन ने बुखे दिल्से परिचमी सास्कृतिक तथा राजनीतिक परिचमीकरण स्वीकार किया और उनके पुराने मालिक तुकों के नेताओं ने भी उनका अनुसरण किया है। किन्तु में उदाहरण अपवाद जान पढ़ने है। अरब, परिश्यन, हिन्दू, चीनी और जापानी भी समझ-बुक्कर नितक तथा बीढिक प्रतिक्यों के सहित परिचमी संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। जहीं तक सियों का सम्बन्ध है, परिचम की चुनीती के सम्बन्ध में उनकी योल-मटोल नीति के सम्बन्ध में दूसरे संप्रभ में विचार किया जा चुका है।

इस प्रकार परिचमी राजनीतिक, आधिक तथा सास्कृतिक स्तर पर ससार के एकीकरण की जो प्रवृत्ति है वह उननी जपितिकी या अपना में उननी सफल सम्बदाः न हो जितनी पहले देखने में वह जान पहनी है। इसके विचरोत मैक्सिकी एडियन, बैबिकोनी, तथा मिश्री चार समाजों के उदाहरण से स्पष्ट है कि आरलीकरण (अधितमिक्यान) से भी अपना स्वरूप उद्योग कार लोप हो आता है जिल प्रकार विचरत से जैंडे हेलेनी, भारतीय, चीनी, मुमेरी और मिनोई समाजों का हुआ। हम अब अपने उन बात की जी स्थान देखा है की सक्ष्याय का ठरूव था कि जो समाज पहोंची समाज द्वारा विजीन हो पर अपना हो रहे हैं, वहीं उनने विचाय कर कारण है कि जैसा कि हमरे समृह के सम्बन्ध में हमने देखा है विजीन होने या सम्मिलित होने के पहले ही विचरन आरम्भ हो गया था? यदि हम दूसरे निष्यंत पर पहुँचते हैं तो हमारी चोज का काम पूरा हो आरम्भ । और हम इस स्थिति में होने कि कह सके कि किसी समाज के भीतिक अथवा मानबी बातावरण पर नियनजा न होना समाज के विवास का मुक कारण नहीं है।

जदाहरण के लिए हमने देखा कि परम्परावादी ईसाई समाज के मुख्य भाग का अस्तिस्व तब तक नहीं लोप हुआ जब तक उसका सार्वभौम राज्य क्षय होते-होते अन्त:काल की स्थिति को नहीं पहुँच गया और उसका वास्तविक विघटन बाठ सौ साल पहले रोमन-बुलगानिन युद्ध के समय आरम्म हुआ जब पहिचमीकरण का कोई चिह्न भी न बा । मिस्री समाज के विघटन और विलीनी-करण के बीच का समय अधिक था । विघटन उस समय आरम्भ हुआ जब लगभग २४२४ ई० पु० पाँचवीं से छठी पीढ़ी में परिवर्तन हो रहा या जब पिरामिड बनाने वालों के पाप का परिणाम उनके उत्तराधिकारियो ने भोगा और 'पूराने राज्य' का भारी भरकम राजनीतिक ढाँचा ढह गया । सदूर पूर्वी समाज के विघटन और विलोनीकरण के आरम्भ की प्रक्रिया के बीच उतना समय नही लगा जितना मिस्री समाज के इतिहास में किन्तु उससे अधिक लगा जितना परम्परावादी ईसाई राज्य के इतिहास में । सुदूर पूर्वी समाज का विघटन ईसा की नवी शती के अन्तिम चतुर्थीश में ताग वंश के विनाश से आरम्भ होता है। उसके बाद सकट काल आया जिसमें बर्बरों ने कई सार्वभौम राज्य साम्राज्य के ढंग पर बनाया । इनमे पहला कुबलाई आ ने मंगोलिया द्वारा शान्ति स्थापित करने के लिए बनाया । किन्तु उसमें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी अकबर ने हिन्दू समाज में शान्ति स्थापित करके पायी और परस्पराबादी ईसाई समाज में विजयी मुहस्मद ने । चीनी इस सिद्धान्त पर कार्य करते रहे हैं कि 'मैं यनानियों से उस समय भी करता है जब वे लाभ का काम करते हैं ?' और इसके अनसार उन्होंने मंगोलों को निकाल बाहर किया जिस प्रकार मिलियों ने हाइकसों को । पश्चिमीकरण के पहले मचओं को मच पर आना था।

रूस और जापान में, जो इस समय पश्चिम से प्रभावित महान शक्तियाँ है, इनकी सभ्यता के विघटन के बहुत पहले पश्चिमी सभ्यता का आघात हो चुका था । किन्तु इन दोनों सभ्यताओं में विघटन हो रहा या स्थोकि रोमानोफ जारशाही जिसका आरम्भ पीटर महान ने किया था। पश्चिमी राष्ट्रों के समृह में राष्ट्रीय राज्य बन रहा था और दो सौ साल तक सार्वभौम राज्य रहा, इसी प्रकार जापानी सार्वभौम राज्य भी तीन सौ साल तक रहा जिसके पश्चिमीकरण का आरम्भ ताकुगावाशोगुन वंश ने किया था। इन दोनों स्थितियों में यह कोई नहीं कहेगा कि पीटर महान अथवा तोकगावा के कार्यों से विघटन आरम्भ हुआ। इसके विपरीत देखने में ये उपलब्धियाँ इतनी सफल बी कि बहुत पर्यवेक्षक इन्हें इस बात का प्रमाण मान सकते हैं कि जिन समाजों ने जान-बझकर ये परिवर्तन स्वीकार किये और जो कम से कम कुछ काल के लिए सफल रहे वे इस समय पूर्ण रूप से सजीव होगे । रूसी तथा जापानियो ने जिस चुनौती का सामना किया वह उसी प्रकार की उस चुनौती के विपरीत है जिसका सामना उसमानिलयों, हिन्दुओं, चीनियो, एजटेकों और इनका को करना पड़ा। इनपर कुछ प्रभाव न पडा । रूसियों और जापानियों ने अपने पश्चिमी पडोसियों-पोल, स्वीड, जरमन या अमरीकन-द्वारा अबरदस्ती पश्चिमीकरण स्वीकार नही किया । उन्होंने अपना सामाजिक परिवर्तन अपने हायों किया और परिणाम यह हुआ कि पश्चिम की बराबरी के राष्ट्र में बन गये । औपनिवेशिक बासना या गरीब रिष्नेबार नहीं बने ।

ध्यान देने की बात है कि सन्नहनी शती के बारम्भ में पीटर महान् के लगभग दौ साल पहले और 'मेइनी पुन-स्थापन' (मेइनी रेस्टोरेशन) के बाई सौ साल पहले, रूस और जापान को जनुभव हुआ कि परिचम हमें विलीन करने की चेच्टा कर रहा है, उसी प्रकार जैसे और देशों को उसने किया । कस में तो पोलेंड तथा लिगुएनिया के संयुक्त राज ने मास्को पर सैनिक आक्रमण किया । कसी गद्दी पर एक बूठे दाखेदार की सहायता के लिए । जापान में यह जाकमण हुसर प्रकार हुआ । स्पेनी और पुर्तमाली मिश्रनियों ने कई लाख जापानियों को कैयों लिए के हमाई बनाया । ऐसा ही सकता था कि ये हैं साई अल्पक्षक स्पेनी कहांगों की सहायता से जापान पर अपना लाधिकार असा लेते । कियों ने पोलें को आर का प्रमाया और जापानियों ने हम 'सफेद बतरे' को इस प्रकार दूर किया ले क्यों परिवर्त आयों को आपना पर अपना लाधिकार अपना है किया और आयों से अपना के अपना ने किया है किया और आयों से अपना कर किया । केवल कुछ क्य रह गये जिनके अपना वह तथा । केवल कुछ क्य रह गये जिनके अपना कर दिया । हम प्रमान कर दिया । इस प्रकार परिवर्त में प्रमान कर दिया । इस अपना विकास के लिए सी सी पी । और जापानी ईसाइमों को निर्वरतापूर्वक समाप्त कर दिया । इस अपने बोसले में शानित से रहेंगे । हमय ने बताया कि ऐसा नहीं सम्मव सा । इस्तेन ने बहु से अपने बोसले में शानित से रहेंगे । हमय ने बताया कि ऐसा नहीं सम्मव या । इस्तेन ने बहु से प्रपो बोसले में डीनित से रहेंगे । हमय ने बताया कि ऐसा नहीं सम्मव सा । इस्तेन ने बहु से प्रपो बोसले में डीनीत से रखीन किया जिया वहा वहा हो चुका है।

किन्तु ऐसे स्पष्ट चिक्क मौजूद हैं कि नागासाकी में पहला पूर्वगाली जहाज पहुँचने के पहले और आरचेजल में प्रमान अपेजी जहाज के पहुँचने के पहले (भारको में पोलो के आक्रमण के पूर्व यह पश्चिम का अपहुत पहुँचा चुका था। जापान की मुद्द पूर्वी सम्यता तथा रूस के परम्परा-वारी हिपाई समाज का विनाश जारम्स हो गया था।

क्सी इतिहास में बास्तिवक 'सकट का काल', क्सि अर्थ में ये शब्द इस अध्ययन में प्रयोग किये गये है, सबहबी सती की वह अराजकता नहीं है जिनके लिए कियाने ने ही ये शब्द गर्थ में । बहु पहले तथा दूसरे क्सी सार्वभीमा राज्य के बीच केटा एक पराच थी जो हेलेंनी ससार के अत्तो-नाइतों के काल तथा अयोगकीधियन के पदारोहण के बीच की अराजकता का यूग था। क्सी इतिहास का बहु अध्याय तो हेलेंनी इतिहास के उस अध्याय के समान है जो पंलोपोनेशियार युद्ध और आगस्त्र के शासन के बीच पड़ता है और इसलिए वह दूसरा दिज्यार के अनुतार क्सी सकट का काल है। यह वह समय है जब सामत्त्रों और अपनेपोरेड सन् १४०५ ई० में एक साम सिकायें गयें और क्सी सार्वभीम राज्य की नीव पड़ी। उसी हिसाब के जापानी सकट का काल कामाकुरा और आयोकाया का काल है जब सामन्त्रवादी अराजकता थी। यह काल उसके पहले था जब नोब्दगान, हिरेयोगी और इयेगालू को मिलाकर शानित तथा मर्यादा स्थापित की गयी। यह दीनों मिलाकर सन् १८४ ई० से मन १५९७ ई० तक का काल होता है।

यदि ये जमपुष स्वी और जागानी संकटकाल है तो इन दोनों हालतों में हमें यह देखना है कि ये सकट के काल किसी निजी पातक कारणों से उपस्थित हुए समया किसी विदेशी बैरी के कारण । कसी उवाहण में साधारणत. यह कारण बताया जाता है कि परिस्थी मध्यपुण के अनुता की विदेशी केरण । किसी उवाहण में साधारणत. यह कारण बताया जाता है कि परिस्थी मध्यपुण के अनुता विवाह को विद्या के कारण था। किस्तु दूसरे उदाहरणों में हमने विचार करके अपनीकार कर दिया है। जैसे परस्थातादादी इंसाई समास की पुरानी ताखा के सम्बन्ध में यह तर्क कि पूरीवायाई बाताबदोश अनेक प्रकार के पुष्ट थे। क्या यह सम्बन्ध नहीं है कि कर में परस्थातार्थी ईसाई समास ने इक्के पहले कि सन् १२३८ में मंगीको ने बोला। को पार किया अपने ही हत्यों से अपना विचटन किया हो। इसका पुष्टीकरण इसके होता है कि की बादिस कसी राज्य ईसा की बारहवी खती में छिक्र-भिन्न होतर अनेक जड़ाकू राज्यों में बेंट गया।

जापान की स्थिति इससे अधिक स्पष्ट है। यहाँ विषटन मंगोलो के आक्रमण के कारण नहीं हुआ क्योंकि जागानियों ने सन् १२८१ में अपने तट से इन्हें मार बगाया। इस महान् विजय का कारण एक तो उनकी द्वीप की स्थिति थी, दूसरे आपस में सौ साल से लड़ते-लड़ते उनकी सैनिक दक्षता बहुत यह गयी थी।

हिन्दू, वैविकोनी तथा एहिबाई समाजो में विदेशी समाजो द्वारा विकीनीकरण की घटना अकस्मात घटी जब ये पतनोत्मुख समाज सांकीम राज्य के रूप में है, जैसे रूस और जापान के कदाहरणों में प्रोक्तमा विश्वतिष्ठानें भी क्योंकि विदिशियों ने सैनिक बल से इन पर विजय प्राप्त की थी। हिन्दू इतिहास में बिटिखा विजय के पहले तथा मुगलों के काल से पहले, मुसलमानों ने विजय प्राप्त को थी जब उनके आक्रमण सन् ११९१ से १२०४ के बीच हुए। यह विजय और इसके बाद की विटिश तथा मुगले विजय इस कारण हुई कि उस समय हिन्दू समाज में नेतरह अराजकात फैली हुई सी।

बैबिकोनी समाज को सीरियाई समाज ने अपने में बिकीन कर लिया जब नेबुकदनडार के साम्राज्य सार्वभीन राज्य की—कारस के खुसक ने पराजित किया। इसके बाद से बीरे-बीरे बैबिकोनी सस्कृति सीरियाई सस्कृति में जैन होती गयी और प्राप्त एके एके विनयाई सार्वभीम राज्य बना। किन्तू बैबिकोनी पतन का कारण असीरियाई तेना का अस्याचार सा।

एडियाई समाज के सम्बन्ध में यह जान पड़ता है कि 'इनका' साम्राज्य को स्पेनी विजेताओं ने तहस-नहस किया । और सम्मव है कि यदि परिचम के लोग वहीं न पहुँचे होते तो 'इनका' साम्राज्य कुछ और धतियों तक चलता । किन्तु एडियाई सम्यता का विनाश और 'इनका' साम्राज्य कुछ और धतियों तक चलता है है। हमें एडियाई धतिहास के सम्बन्ध में इतना झात है कि इसका पतन इनका के मैं के में में में में में में प्राच्या के में पित प्राच्या । स्पेनी विजय के एक होती पहले यह चटना हो चुकी थीं । एडियाई धम्यता के सास्कृतिक उद्भव के साथ ही यह घटना न थीं । वह पतन बाद में हुआ ।

में क्सिकों की सम्यता स्पेनी विजेताओं के आक्रमण से उस समय नष्ट हुई जब ऐखटेक साझाज्य, जो अपने समाज का सार्वमीम राज्य होने बाला या, अपनी विजय दूरी नहीं कर राया था। दोनों का अन्तर हुम इस जकार कह सकते हैं कि एडियाई समाज अपने एन्टोनाइनों के काल में पराजित हुआ और मेंसिकों समाज अपने सीपियों के काल में समाप्त हुआ। किन्तु 'सीपियों का काल' सकट का काल है और इस कारण हमारी परिभाषा के अनुसार विनाख के पहले का स्वस्थ हैं।

उसके विपरीत इस्लामी संवार में पश्चिमीकरण उस समय होने लगा जब किसी प्रकार का इस्लामी सार्वभीम राज्य दृष्टि में नहीं था। । उसके कई राज्य खेस फारस, इराक, सक्सी अरह, मिल, सीरिया, लेबनान पश्चिमी राष्ट्रों के 'गरीब रिस्तेदार' के रूप में, जो उस्रति सम्बद्ध है कर रहें हैं। अधिल इस्लामी आन्दीलन बकाल प्रमुद जान पड़ता है।

दूसरी सम्पताएँ वो प्रोड़ हुई कथना अनिकसित तथा ककाल प्रसूत सम्पताओं को हम छोड़ दे सकते हैं। किन्तु कुछ प्रोड़ सम्पताएँ वैसे मिनोई, हिलाइटी और माणा के इतिहास अभी पूर्ण रूप से वाने नहीं गये है और वो झान उपलब्ध है उसके आधार पर कोई परिपार निकालागा ठीक न होंगा। अनिकसित सम्पताओं के सम्बन्ध में सुध श्रीज में कुछ परिणाम निकालागा ठीक न होगा क्योंकि हमारी परिभाषा के अनुसार उनका जन्म तो हुआ किन्तु विकास न हो सका । और अकाल प्रसत सम्पता के सम्बन्ध में कुछ कहना निरुषय रूप से वेकार होगा ।

## (३) नकारात्मक अभिमत (वींडक्ट)

उसर के अनुसन्धान से हम सामान्यतः इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि सम्यताबों के पतन का कारण मानवी परिस्थितियों पर नियन्त्रण का कभाव नहीं है। यदि यह नियन्त्रण इस दृष्टि से नागा जाय कि जिस समाज के बारे में हम खोज कर रहे हैं उस पर विदेशियों का आक्रमण कस कीर से हमें हमें कि बोच कोर से सेही कहा जा सकता है कि अधिक-से-अधिक नियी वातने उद्याहण एहमने देखें हैं उन पढ़ने कार में मही कहा जा सकता है कि अधिक-से-अधिक नियी वातने उद्याहण हमने देखें हैं उन पढ़ने कार में महार रहा है। जहां सम्प्रता के इतिहास के किसी काल में विदेशी सम्प्रक शिकाय कोर काल में वह प्रचाता का विनाश हो हुआ, उसे स्पृत्ति ही मिली। सिवाय उसके अनित्य काल में उस सम्प्रता का विनाश हो गया। इसा के वृद्ध पायेची शती के आरम्भ में रही जो काक्रमण से हेलेंगी समाब को स्त्रीवता मिली और उसकी प्रतिमा का अमृत्युर्थ विकास हुआ। हुंसा की नदी शती में नाम जीर सम्प्रता के आक्रमण से पश्चिम समाज को स्कूर्त विभाव हुं और इन्होंने शक्ति तथा राजनीति-स्त्री के विधिष्ट कीशल दिखायों जिसका परिणाम या इंग्लैंड और इन्होंने शक्ति तथा राजनीति-स्त्रा से विधिष्ट कीशल दिखायों जिसका परिणाम या इंग्लैंड और काल का राज्य और सेक्सतों हारा पवित्र रोमन लाझाज्य का पुन संगठन। मध्य युग में इंग्ली के उत्तरी राज्यों को होहेस्टाउ-के आक्रमणों से सल्लित प्रान्त हुई और स्पेन के आक्रमण से शादी कि उत्तरी राज्यों के होलेंड को । और आठबी सारी में जरब मुसलमानों के आक्रमण से पिछ हिन्दू समाज को स्कृति मिली।

. ऊपर के सभी उदाहरण ऐसे हैं कि उन देशों पर ऐसे समय वाकमण हुआ जब उनका विकास हो रहा था। हम ऐसे भी अनेक उदाहरण दे सकते हैं जो अपनी ही हुप्यावस्था से तम्द हो कुके से और विदेशी आकमण ने कुछ दिनों के लिए उन्हें स्फूर्ति प्रदान की। कालिक उदाहरण मिल्ली समाज का है जिल पर रस प्रकार के आकमण की अनेक बार प्रतिक्रिया हुई। दो हुजार वर्षों तक मिल्ल में प्रतिक्रिया हुई। दो हुजार वर्षों तक सिल्ल में प्रतिक्रिया हुई। दो हुजार वर्षों तक सिल्ल अव प्रतिक्रिया हुई। वर्षों स्वतिक्रिया हुई। वर्षों प्रतिक्रिया के प्रतिक्रिया हुई। वर्षों प्रतिक्रिया की अव प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया की भार अक्रमेनिक्रियों के हेलनीकरण की वो प्रविद्या कारम्म की थी उत्क्रा भी सफल सामज किया।

हसी प्रकार की प्रतिक्थिया बीन की सुदूर पूर्वी सम्यता में भी हुई। मिंग बंध ने मंगोजों को निकाला, यह उसी प्रकार है जैसे 'जये साम्राज्य' के बीबी संस्थापको ने हाइस्सो को निकाला। और सन् १९०० में पश्चिम बिरोधी बास्तर आन्दोलन तथा १९२५-२७ का रूसी साम्यवादी उपकरणों की नकल करते हुए पश्चिम से असफल युढ़, उसी के समान है जैसे मिम्न ने हेलेनीकरण का विरोध किया था।

ये उदाहरण तथा दूसरे भी बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं, जो हमारे इस पक्ष के समर्थन के लिए पर्याप्त है कि बाहरी दबाब तथा घात साधारणतः स्कूर्तिदायक होते हैं, बिनाचकारी नहीं । और मदि यह बात मान ली जाय तो हमारे परिणाम को प्रमाणित करता है कि मानवी वातावरण पर नियन्त्रण हट जाने से सम्यताओं का विनाश नहीं होता ।

#### सम्पादक की टिप्पणी

कुछ पाठक सोच सकते हैं कि ऊपर के अध्यायों में लेखक तर्क के लिए कई बार अनेक सध्यताओं के विषटन का काल बहुत पीछे ले गया है । यह भावना इसलिए हो सकती है कि 'हास' के अनेक अर्थ हो गये हैं। जब हम किसी मनुष्य के स्वास्थ्य के स्वास की बात करते है तब उसमें यह ध्वनि निहित रहती है कि यदि वह स्वस्थ न हुआ तो उसका सिक्य जीवन समाप्त हो गया । हम लोग साधारणत: 'ख्रास' उसी अर्थ में प्रयोग करते हैं जिसमे टवायनबी 'विघटन' कहते हैं। किन्त इस अध्ययन में 'विघटन' का वही अर्थ नही है, उसका अर्थ है विकास का युग समाप्त हो जाना । जीवधारियों के जीवन और समाजों के जीवन की तुलना अनुचित होती है, किन्तु पाठकों को यह बता देना चाहता है कि जीवधारियों में विकास जीवन में बहुत पहले ही समाप्त हो जाता है। जीवधारियों और समाजों में अन्तर हैं। इसे ऊपर के अध्याय के पहले अध्याय में लेखक ने बड़े परिश्रम से स्पष्ट करने की चेष्टा की है। जीवधारी जैसे मनुष्य की अवस्था 'सत्तर साल' की बतायी गयी है। समाजों के लिए कोई ऐसी सीमा नहीं है। दूसरे शब्दों में समाजों की मत्य प्राकृतिक कारणो से नहीं हुआ करती । सदा आत्महत्या अथवा हत्या से उनका अन्त हुआ करता है। विशेषतः आत्महत्या से जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है। इसी प्रकार विकास-काल की समाप्ति जीवधारियों के जीवन में स्वाभाविक कम है। समाज में यह 'भल' या 'अपराध' के कारण अस्वाभाविक कारण है। इसी 'भूल' या 'अपराध' को ट्वायनबी समाज के लिए 'हास' कहते हैं। इस अर्थ में जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तब पता चलता है कि सभ्यता के इतिहास में अनेक सफल, विख्यात और विशिष्ट घटनाएँ ह्वास के परचात घटी है या उनके कारण हुई हैं।

#### १६. आत्मनिर्णय की असफलता

### (१) अनुकरण की यांत्रिकता (द मेकानिकलनेस आव माइमेसिस)

सम्यताओं के ह्रास के सम्बन्ध की खोज के आधार पर हम अनेक नकारात्मक परिणाम पर पहुँचे हैं। हमने देखा है कि ये ह्रास देखार हरूव नहीं हैं, कम-से-कम जैसा बकील लोग हम सब्दों का अर्थ कहते हैं। व तो वे प्रकृति के अन्धे निषमों के कारण होते रहते हैं। हमने यह भी संबाहें कि बातावरण पर नियन्त्रण का अवाद भी उनका कारण नहीं हैं— नाहें बातावरण भीतिक हो या मानवी। हास इस कारण भी नहीं होता कि औद्योगिक अथवा कलात्मक तकनीक की विकलता हो और न विदेशी आक्रमण द्वारा को गयी नर-हत्या ही कारण है। इन कारणों को अव्योगकार करते हुए हमको अपनी खोज का परिणाम नहीं मिल। किन्तु अनित्ता तक्षमाल के संग्रह कर्म वहने पह लगता के कारण नहीं हुआ बही हम यह नहीं प्रमाणित कर के कि हास का कारण हिंसा नहीं है। प्रत्येक उदाहरण में हम इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि हास का कारण हिंसा नहीं है। प्रत्येक उदाहरण में हम इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि हास का कारण हिंसा है अपने ही द्वारा—आत्महत्या। इस परिणाम पर अच्छी तरह विचार करने के लिए सकेत का सहारा लेना चाहिए। और इस सम्बन्ध में एक आशाजनक बात है जिसे हम तुत्त देख सकते हैं। इममें कोई मीलिक बात हम नहीं बता रहे हैं।

जिस परिणाम पर हम इतने परिश्रम से पहुँचे है उसे पहले ही एक आधुनिक पश्चिम के कवि ने कहा है :—

ईश्वर जानता है, इस दुखमय जीवन में किसी दुरात्मा की

आवश्यकता नहीं है। हमारी ही कुवामनाएँ जाल बुनती है हमारी अन्तरात्मा ही हमारे साथ घात करती है।

(मेर्रेडिय का लब्बग्रेव) यह कोई नयी बात ब्रही है। इससे पहले तथा और अधिकारी व्यक्तियों ने यह बात कही है। सेक्सपियर ने 'किंग जान' की अन्तिम पक्तियों में कहा है '—

यह इंग्लैंड घमडी विजेता के चरणो पर कभी न पड़ा है, न पड़ेगा,

जब तक कि वह स्वयं अपने पर घात नही करेगा।

हमें कभी पछताना न पड़ेगा,

यदि इंग्लैंड अपने प्रति सच्चा रहेगा।

इसी प्रकार ईसू के शब्द हैं (मैच्यू १५, १८-२०) 'जो कुछ मुंह द्वारा प्रवेश करता है, पेट में जाता है और फिर बाहर फेंक दिया जाता है। किन्तु जो मुंह से निकलता है वह हृदय से जाता है और वह मनुष्य को गन्दा करता है। क्योंकि हृदय से बुरे विचार, हृत्या, परस्त्री-गमन, बेस्यागमन, चोरी, मृठी गवाही देना, ईश्वर निन्दा आदि हृदय से निकलते हैं। इनसे मनुष्य अपवित्र होता है।' बह कीन दुबंजता है जिसके कारण विकाशोत्मुख हा भारता अपने जीवन के मध्यकाल में यतनो-मुख हो आती है और अपनी महती शक्ति को बैठती है। वह दुबंजता महत्त्वपूर्ण होगी, क्योंकि पतन का संकट निष्वित्व नहीं है फिर पी संकट प्रयावह तो है ही। हमारे सामने यह तथ्य है कि इक्कीस सम्पताओं में, जो सजीव जनमी और विकलित हुई, तेरहती मर गयी और राजन हो गयी और जो आठ बची है उनमें सात स्पष्टत: पतनोनमुख हैं। आठवीं वो हमारी है वह कौन जानता है अपने उत्तक्षें पर पहुँच कुको हो। अनुमब के आधार पर कहा जा सकता है कि विकास सा सम्पता को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। बौर वो विकास को विस्तेयण किया गया है उपका प्रयान हम रखेंने तो देखेंगे कि विकास को हो राह में वह संकट रहता है।

विकास सर्जनात्मक व्यक्तियो और सर्जनात्मक अल्पसंख्यको का काम है । वह आगे बढ़ नहीं सकते यदि इस प्रगति में अपने साधियों को अपने साध न ले चले । समाज की बहुस्ख्यक जनता अ-सर्जनात्मक होती है । उन्हें निर्माण करने वाले नेता क्षम पर में अपने समान नहीं जाता करते । यह असम्भव होगा । क्योंकि सत्तों के समायम से त्योगस्य आत्मा का प्रकाशमन होना उतना ही चमत्कारपूर्ण है जितना सन्त अ समार में प्रकट होना । नेता का काम है कि अपने साधियों को अपना अनुमासी बनायें । अपने तंत्र के अनुमार उन्नति के रूस को और बढ़े, उसका एक ही वग है वह तेता का अनुकरण करे । अनुकरण एक प्रकार का सामार्थिक स्वाध उसका एक ही वग है वह तो का अनुकरण करे । अनुकरण एक प्रकार का सामार्थक स्वाध के सिंहण है । जो के स्वाध के स्वयं से प्रमानित नहीं होने वे सार्जेट की आज्ञा के साम्यों के कानोशस्थ्य की मधुर बीणा के स्वरं से प्रमानित नहीं होने वे सार्जेट की आज्ञा के साम्यों के विकास की अर्थ के काम में परवात है तम ले जो अब तक निर्माण के स्वरं से प्रमानित नहीं होने से सार्जट की आज्ञा के साम्यों के तमा कि सामार्थ के सामार्थ के सामार्थ के सामार्थ के सामार्थ के सामार्थ के सामार्थ कर सामार्थ के सामार्थ की सामार्थ के सामार्थ के सामार्थ के सामार्थ के सामार्थ के सामार्थ कर सामार्थ के सामार्थ कर सामार्थ के सामार्थ कर सामार्थ कर सामार्थ के सामार्थ के सामार्थ कर सामार्य कर सामार्थ कर सामार्थ कर सामार्थ कर सामार्थ कर सामार्थ कर सामार्थ कर सामा

एक बात और ध्यान देने की है। अनुकरण के अध्यास में एक दुबंछता है। उस बग के अतिरिक्त जिस बग से जनता की शक्ति का उपयोग किया जाय। और अनुकरण चूंकि अध्यास है इसलिए इससे मानव जीवन और गति यन्त्रवत् हो जाती है।

जब हम 'कीशलपूर्ण भन्न' अबवा 'जुरा मिन्त्री' को बात करते हैं तब इन राब्दों से यह बंध होता है कि बोब की पदार्थ (मैटर) पर विजय है। मानवी चतुराई की मीलक बाशको पर विजय है। वास्तविक उदाहरणों से भी यही बात मानूम होती है बेचे प्रामोक्तीन या हवाई बहाज से लेकर पहली बार जब पहिंचा बना होगा था पहली डोगी जो लकड़ी को खोसकर बनी होगी (कें हु) उत तक, क्योंकि इन आविक्सार को पानून्य की खेलित अपने वातावरण पर हतनी लीं की जाती है कि निर्वाद पदार्थों को वे जिस प्रकार चाहे काम में ला सकते हैं जैसे सारवेंट जगती काता से यन्त्रवत्त मनुष्य की जीवा की कि उत्तर करी हिल कराते का साम के ला सकते हैं जैसे सारवेंट जगती का से यन्त्रवत्त मनुष्य की जीवा है हिल कराते समय सारवेंट अपने को बाएरियस के समान बना लेता है जिसका इन्हार को पान कराते हैं जिस कराते हैं उत्तर के साम आवा आवा साम कराते हैं की सारवेंट अपने को बारिया का आवा साम का लेता है जिसका सकता है जा के साम का स्वाद आवा पानल करते हैं जैसे उत्तर के साम का स्वाद की साम कराते हैं जिस के साम का साम का लेता है जिसका सम्वय्य की आवाज का, रिस्टर पीच का और तलवार मनुष्य के साम का मनुष्य है से से से उन्तर का से पहले ही प्रकृति ने उन्न के मुत्रवि की प्रवाद कर साम कर रखी

है। जमनी सर्वेतिस हिति मनुष्य के शरीर में प्रकृति ने उनका बूब प्रयोग किया है। हरय तथा फिक्टे बनाकर प्रकृति ने दो स्वचानित्य वन्त्र बनाये हैं वो बादये हैं। इन्हें तथा और अवयां में प्रकृति ने दोस सामंजन्य स्वाधित किया है कि वे अपने से सब काम करते हैं। कागातार एक बंग से काम करते रहने से वो शनित उत्पन्न होती है उससे हम चनते हैं, बात-चीत करते हैं और उससे हों इक्कीस सम्प्रताओं को जन्म दिया है। यो सम्प्रिष्ट कि सिसी अवयव का नब्बे प्रतिवाद कार्य अपने से होता है और करन समित प्रकृति कार्य कराने के स्वत्य का नब्बे प्रतिवाद कार्य अपने से होता है और कर समित क्षित्र कार्य कराने कार्य के स्वत्य का नव्य कार्य कराने कार्य कराने कार्य के स्वत्य कार्य कार्य के स्वत्य कार्य कराने कार्य कराने कार्य कार्य कराने कार्य कराने कार्य कराने कार्य कराने कार्य का

मानव की इन यन्त्रवत् सफलताओं की सराहना में हम मगन हो जाते है किन्तु कुछ ऐसी सब्दाबली है जिन्हें सुनकर हमें चिन्ता होती है—जैसे 'मसीन के बने सामान', 'यन्त्रवत् आचरण' जिनमें मसीन का अर्थ पदार्थ पर मानव की विजय नहीं, मानव पर पदार्थ की विजय का सकेत हम करते हैं। मसीन मनुष्य का दास बनने के लिए बनायी गयी है। किन्तु सह भी सम्भव है कि मनुष्य मसीन का दास बन जाय। उस सजीव प्राणी में जिसमे प्रतिस्त मसीन है अधिक सर्वेत शासिन है बजाय उस प्राणी में जिसमें पवास प्रतिश्वत मसीन है। बैसे—यरि सुकरात को भीजन बनानों में समय न लगाना पढ़े दो बहु विश्व के रहस्य के उद्धारन में अधिक समय लगा सकता है। मगर जो जीव शत प्रतिश्वत यन्त्र है वह जीवन हे ही रोबोट—प्यन क्यों मानव-है।

इसलिए अनकरण के माध्यम से समाज में जो यान्त्रिक कार्य होता है उसमें विपत्ति का भय रहता है । और यह स्पष्ट उस समाज में अधिक रहता है जो गत्यात्मक है बजाय उस समाज के जो सबप्त है। अनकरण की प्रक्रिया का दोष यह है—इस यन्त्रवत संचालन की प्रेरणा बाहर से होती है। यदि आज्ञापालन करने वाले पर छोड़ दिया जाय तो वह अपनी ओर से कभी यह कार्य न करेगा। अनुकरण की किया अपने मन से नहीं होती और इस किया को पूर्ण रूप से सफल करने के लिए आवश्यक है कि उसे रीति-रिवाज या आचार का रूप दे दिया जाय । जैसा कि वास्तव में आदिम समाजों का 'यिन' अवस्थाओं में होता है । किन्तु जब रीति की परम्परा टूट जाती है तब तो जो अनुकरण शक्ति पुरातन लोगो के या अपरिवर्तिनीय सामाजिक परम्परा के अवतारों की पूजा में लगती थी, वह नेताओं की पूजा में लगायी जाती है जो सुन्दर भविष्य की ओर ले जाने का सपना दिखाते है । इस दशा में समाज का रास्ता भयपुर्ण हो जाता है । और सकट का भय सिर पर सवार रहता है। क्योंकि विकास को सुरक्षित रखने के लिए सदैव स्वेच्छा और स्वाभाविक प्रवृत्ति चाहिए और सम्बित अनुकरण के लिए मशीन के समान स्वचालित होना चाहिए जो विकास के लिए बावश्यक है। वाल्टर बेजहाट के मन में यही दूसरी बात थी जब उसने अपने व्यंग्यपूर्ण ढंग से अंग्रेज पाठको से कहा था कि तुम्हारी सफलता बहुत कुछ तम्हारी मृढ़ता के कारण है। अच्छे नेताओं को अच्छे अनुगामी कभी नहीं मिल सकते, यदि ये सब स्वय विचार करने लगें। फिर यदि सब मुढ़ है तो नेता कौन बनेगा ?

सच बात यह है सर्जनात्मक व्यक्ति सम्यता के आगे-आगे है और वो अनुकरण के माध्यम का सहारा लेते हैं तो प्रकार की असफलताओं के सम्मुख रहते हैं । एक प्रतिकृत्व और एक अनुकृत्व । प्रतिकृत असकत्वा इस प्रकार हो सकती है कि नेता स्वयं उस सिक्त के वशीभृत हो जायें जिससे स्वृति अपने अनुमामियों को प्रभावित किया है। ऐसी अस्पवा में जन-साधारण की शिक्षा उसके नेता अपनी स्व-प्रेरणा (इनियियेटिव) को गर्वा कर देते हैं जो गांवकारी है। यही अविकार से स्वत्या से मत्री जो निक्तिय क्या में हैं। कित्त प्रविक्त सम्यताओं में भी, जो निक्तिय क्या में हैं। कित्त यह प्रतिकृत असफलता ही कहानी का अन्त नहीं है। जब नेता का नेतृत्व समाप्त हो जाता है ति उसके कार्यकाल के प्रकार हण्योग होने कारता है। जब जनता विद्रोह कर देती हैं और अफलर दमन द्वारा शान्ति स्वापन करना वाहते हैं। और अफलर दमन द्वारा शान्ति स्वापन करना वाहते हैं। अपन्य असकी वंशी बोगा प्राप्त में अब उसके का कोड़ा हाथों में सेता है। परिणाय यह होता है कि सर्वकर अधारित छा जाती है और जुज्यवस्थित समाज में कारित हो जाती है। यह अनुकृत असफलता है और हमने सार्वार स्वर्त देती के लिए इसरे शब्द कर प्रयोग किया है। वह है पतनोत्मृत्व सम्यता का विषयत असमें नेता शिक्त शिक्त हमें अपनेता सर्वहारा होकर अलग हो जाती है। यह अनुकृत असफलता है और इसने सम्वर्त सार्वार असमें से स्वर्त हमें स्वर्त हमें स्वर्त का स्वर्त हमें स्वर्त स्वर्त हमें स्वर्त हमें स्वर्त सार्वार स्वर्त हमें स्वर्त स्वर्त हमें स्वर्त सार्व स्वर्त स्वर्त हमें स्वर्त हमे स्वर्त हमें स्वर

सर्वत्या का इस दकार अपने नेताओं से अलग हो जाना समाज के उस सामंत्रस्य को बो देना है जो उसे एक बनाये रखती हैं। किसी पूर्ण समाज में, जिसमें कई बाग हो गामों की एकता गिट जाय तो सारे समाज को अपने आत्यनिष्यंव की भावना को बो कर उसका मूल्य कुकाना पडता है। आत्यनिर्णय को शिला का अभाय हास की अनित्य कसीटी है। इस निष्कर्य से हमें आद्याय ने होना चाहिए कि यह उस निष्कर्य के विपरीत है, जिस पर हम इस अध्ययन में पहले पहुँच चुके हें कि आत्यनिर्णय की भावना की और जाना सम्यदा के विकास का चिह्न है। हम अब कुछ उन तत्वों की परीक्षा करेंगे जिनमें सामजस्य के अभाव के कारण आत्मनिर्णय की भावना लोध हो जाती है।

# (२) पुरानी बोतल में नयी शराब

समायोजन, ऋन्ति और अनाचार'

समाज जिन सस्याजों का बनाहुआ है उनमें असपति का एक कारण नयी सामाजिक शक्तियाँ, जैसे नयी रक्षान, नये आवेग, नये जिवार—है जिन्हें संन्याएँ बहुन करने के लिए सल रूप से नहीं बनी थीं। इस प्रकार के दो बिरोधी तस्वों का किनना अनिष्टकर परिणाम होता है उसका एक विवयत वार्ती में वर्णन है, जिसके बारे में कहा जाता है हैंसा ने कहा था।

कीई मनुष्य नये रूपड़े में पुराने रूपड़े का बोड़ नहीं छ्याता । स्वॉक्ति जो नया रूपड़ा रूनाया जाता है, पर पुराने रूपड़े में ते कुछ हटा देता है और छेद और भी बहा हो जाता है। और छोन नयी सराव को भी पुरानी बोतल में नहीं सबते नहीं तो बोतल फूट जाती है और सराव बहु जाती हैं। छोग नयी सराव को नयी बोतल में रखते हैं और दोनों की रखा होती है। "

जिस घरेलू व्यवस्था की उपमा ऊपर दी गयी है उसका अक्षरशः पालन किया जा सकता है परन्तु सामाजिक जीवन मे मनुष्य को कार्य करने की शक्ति सीमित होती है। समाज कपड़े या

१. एडजस्टमेन्ट, रिवोल्क्सन एण्ड एनामिटीच ।

२. मेथ्यू--१, १६-१७।

बोतल के समान एक आदमी की सम्पत्ति नही है। वह अनेक मनुष्यों का कार्यकोत्र है इसलिए जो शिक्षा घरेल अवस्था में ताधारण और व्यावहारिक ज्ञान है वह समाज में आदर्श है।

आदर्श रूप में नयी गत्यात्मक शक्तियों को समाज की सारी संस्थाओं को नये सिरे से निर्मित करना चाहिए और वास्तविक विकासोन्मुख समाज में विशेष काल-दोशों (एनाकोनिजम) का समयोजन होता रहता है। किन्तु स्थिर जनितयों लग्न समाज के डॉच के बहुत-से हिस्से को ज्यों का त्यों बनाये रखती हैं थविंप नयों कार्ययोज शक्तियों और पुरानी शक्तियों में असंगति रहती हैं। ऐसी स्थित में नयी शक्तियों दो विरोधों दिशाओं में साथ-साथ कार्य करती रहती हैं। एक और तो नयी सस्थाओं डारा, जिनका उन्होंने निर्माण किया हैया उन पुरानी सस्थाओं डारा जिन्हें उन्होंने अपने अनुसार यह जिया है, अपना अवनात्मक कार्य करती रहती हैं, करवाण करती हैं। साय-ही-साथ वें ऐसी सस्थाओं में अव्यवस्थित दंग से सुस पहती हैं, जो उनके सामने आ जाती है, जैसे शक्तिशाली भाग की शिवा इन्ज पर में बजी जाय और किसी पुराने इजन में मुत जाय। ऐसी अवस्था में हों में एक दुर्यटना हो सकती हैं। या तो भाग के दवाब से पुराना इजन चूर-पूर

इत रूपको को सामाजिक जीवन के जये में लें अर्थात पुराने इंजनों का विस्कोट जो भाप के दबाब को सहन नहीं कर सकते, या पुरानी बोतजों का फूटना जिसमें नयी शराब रखी जाती है, तो इंक्स अभिज्ञाय होगा—ने कानिनयों जो कभी-कभी उन सम्याओं में होती हैं जो समय के साथ नहीं हैं। इसके विपरीत वें डबन जो बवाब को सहन रले तें हैं और बिनाशकारी कमार्य करने कारते हैं जिनके लिए वें बनाये नहीं गये थे। वें उन मामाजिक अपराध के प्रतीक हैं जो कभी-कभी समय के साथ न करने वाली 'परम्पावादी' सस्याओं में उत्पन्न हो जोते हैं।

कान्ति की परिभाषा यह हो सकती है कि वे ऐसे अनुकरण के कार्य है जिनका अवरोध हुआ है और वो बोडे बहुत हिंसात्मक हैं। उनका मुख्य तर्ज अनुकरण हैं। स्वीकि प्रत्येक काित का सदर्भ ऐसी घटना से हैं वो पहले कभी कही हो चुकी है और यह स्पष्ट है कि किसी कार्यक्त का अध्यस्त वह सुर अवकी ऐतिहासिक पृष्टभूमि पर करते हैं तब देखते हैं कि यह काित कभी म होती यदि पृष्टुं की किसी बाहरी शास्त ने उसे उद्दुद्ध न किया होता। प्रत्यक्ष उदाहरण सन् १७८९ की फान की काित है जिसकी प्रत्या कुछ बाता में उन पटनाओं से मिनी थी वो बिटिश अमरीका में घटी थी। इस पटनाओं से फांस की पुरानी सरकार भी सहायक थी जो उसके छिए पातक सिद्ध हुई। और कुछ प्रत्या उन शतियो पुरानी सरकार भी सहायक थी जो उसके छिए पातक सिद्ध हुई। और कुछ प्रत्या उन शतियो पुरानी सरकार भी सहायक थी जो उसके छिए पातक सिद्ध हुई। और कुछ प्रत्या उन शतियो पुरानी सरकार भी सहायक थी जो उसके छिए पातक सिद्ध हुई। और कुछ प्रत्या उन प्रतियो पुरानी सरकार भी सांगि जिनका कांस में मांटेस्सू आदि ने प्रस्तर किया या और निनका कांस में मांटेस्सू

अवरोध भी कान्ति का एक तत्त्व है और इसी के कारण हिसा को बल मिलता है, जो क्रान्ति का मुख्य अग हैं । क्रान्ति हिसारमक इसलिए होती है कि नयी पराकमी सामाजिक शिक्तयो की उन पुरानी दृढ सस्याओ पर देर में विजय होती है, जो जीवन की नयी अभिव्यक्तियों का विरोध करती हैं और उन्हें पराजित करने की चेष्टा करती है। जितना ही लिखक दिनों तक अवरोध होता है उतना उम्र बिक्त का दवाब बढ़ता है, जो बाहर निकलना चाहती है। और जितना ही अधिक दवाब होगा उतने ही और का विस्फोट होगा जिसके परिणामस्वरूप अवरुद्ध शक्तियों बाहर निकल पढ़ती हैं।

कान्ति का स्थान सामाजिक अपराध भी ले लेते हैं। उनकी यह परिभाषा की जा सकती है

कि वह दण्ड है जिसे समाब को मुगतना पड़ता है, जब अनुकरण जिसे पुरानी सस्याओं को नयी सामाजिक सस्तियों के साथ चलना चाहिए या केवल रुकती ही नहीं, बिलकुछ विघल हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि जब किसी समाज की सस्या पर नयी। सामाजिक शक्ति का आघात होता

हुत्तत स्पष्ट है के बन किसी समित्र के गरस्य परिनाय (साधावक शासत का आधात होता है) हिती विकरणों में एक की सम्मावन हैं : या तो अस्ति के साम वस्त्य का सामजस्य, या कार्तित (जो एक प्रकार का सामजस्य, या कार्तित (जो एक प्रकार का सामजस्य, या कार्तित (जो एक प्रकार का सामजस्य, या कार्तित अपराध । यह भी स्पष्ट है कि इन विकल्प में प्रत्येक उसी समाव के विभिन्न भागों में विभिन्न राष्ट्रीय राज्यों में, विभिन्न का से परिपूर्ण हों, यदि कोई विशेष समाव विशेष का से बन गया हो । यदि कार्ति का सामाव स्थाप । यदि कार्तित होगी तो विकास में बतार रहेगा, यदि अनाचार होगा तो समाव का हास होगा । यदि कार्तित होगी तो विकास में बतार रहेगा, यदि अनाचार होगा तो समाव का हास होगा ।

#### उद्योगवाद का दासप्रथा पर संघात

बिगत दो शित्यों में दो बज्ज्ञााजी नयी मामाबिक शक्तियाँ गतिमान् हुई । उद्योगवाद कीर लोकतन्त्र । पुरानी सस्माजों से ते एक पर, दालद ज्ञ्ञण पर, इसका आधात हुला । यह विताशकारी संस्था हैलेगी सम्मता है पतन कीर विनाशक गत् संस्था हैलेगी सम्मता है पतन कीर विनाशक गत् स्वास्थ हैलेगी सम्मता है पत्त कि तो है स्वास्थ हैलेगी सम्मता है कर स्वास्थ हैलेंगी सम्मता है कर स्वास्थ हैलेंगी स्वास्थ हैलेंगी स्वास्थ हैलेंगी स्वास्थ हैलेंगी स्वास्थ हैलेंगी स्वास्थ हैलेंगी हैलें

किन्तु यह सम्भावना घेट किटेन में औद्योगिक काल्ति के आरम्भ होने पर समाप्त हो गयी। क्योंकि इसी के कारण उन कच्चे मालों की मींग वढ गयी जिन्हें खेतों में दास पैदा करते थे। उद्योगावाद के संघान के कारण इस जीगें और समय के विपरीत संख्या को नया जीवन मिला। । पिषभी समान के सामने तो विकल्प थे। या तो वह दासत्व प्रया का अन्त करने के लिए तुरत सिक्ष्य कार्य करे अथवा इस पुरानी सामाजिक बुगई को उद्योगवाद की नयी गतिशील शक्ति द्वारा ऐसे रूप में बदल दे जो समाज के जीवन के लिए विनाशकारी सिद्ध हो।

ऐसी स्थिति में परिचयी संवार के अनेक राष्ट्रीय राज्यों में दास-अया के विरुद्ध कार्य हुए और यानित्रूमों करकला भी मिली । एक महत्त्व का क्षेत्र रह गया जहीं दास-अया के विरुद्ध कुछ कार्य न हो सकता । वह ये उत्तरी अमरीको संघ के दिक्षणी राज्य जिन्हें 'रुर्द का क्षेत्र के हित हो हैं। यह तीस वर्ष के जिल्ल अदि में अपित कार्य कार्य के समर्थक एक पीड़ी तक और विक्तिवाली रहें। इस तीस वर्ष के जिल्ल अवधि में अर्थात् कर प्रेट ने के वब बूटिय साम्राज्य में दास-अया जल कर दी गयी, तत् १८६५ तक जब संयुक्त राज में दास-अया का अन्त हुआ, दिक्षण के राज्यों की यह विविध्य सम्या उद्योगवाद की गतिवील प्रक्तित के कारण भीषण रूप से उन्नत हुई । इसके प्रकार विवास को पराजित किया गया और नष्ट किया गया। किन्तु समुक्त राज्य में दास-अया के विनाश में जो विखम्ब हुआ उसके परिणाय-वरक्षण विनय्धकारी कार्तित हुई विवधका भीषण परिणाम आज भी दिखाई देता है। इस अनुकरण के अवरोध का यह मूच्य कुकाग गड़ा।

फिर भी हुमारे परिचमी समाज को अपने को साधुवाद करना चाहिए कि इस मूल्य पर भी अन्तिम परिचमी गढ़ से दास-अवा का सामाजिक रोष हटाया गया । इस दया के कार्य के लिए हुमें लोकतन्त्र की शिल्फ का सन्ववाद करना चाहिए। परिचमी अगत् में यह शिल्फ उद्योगवाद के कुछ पहले उत्पन्न हो गयी थी क्योंकि यह केवल आकरियक साथे नहीं वा कि परिचमी गढ़ से सास की प्रचा को निमूल करने वाला जिंकन ववसे महान लोकचानिक राजनमंत्र (स्टेट्समैन) या । लोकतन्त्र मानवताबाद की राजनीतिक अभिव्यक्ति है और मानवताबाद तथा दासता एक इसरे के विरोधी है, इसलिए नमें लोकतन्त्र नापना ने दासता के विचळ आन्दोलन को उसी समय शिक्साली बना दिया जब नवीन उद्योगवाद राजता को उत्याहित कर रहा था। यह निवस्वयूर्वक हहा जा सकता है कि उद्योगवाद विच प्रकार दासता की प्रचा को कायम रखना बाहता था उसे यदि लोकतन्त्र को अगतिखील शिक्सपो ने समाप्त न कर दिया होता तो परिचमी जनत् में इसता सामाप्त न होती ।

यद्ध पर लोकतन्त्र और उद्योगवाद का संघात (इंपैक्ट)

साधारणनः कहा जाता है कि उच्चोगवाद के कारण युद्ध की विभीषिका बढ गयी है जैसे उसके कारण साता की विभीषिका बढ गयी हो । युद्ध प्राचीन तथा युग के विभरित प्रसा है और उसी नैतिक सिद्धान्त पर उसकी मस्तैना की जाती है जिसपर दासता की । बीडिक दृष्टि से बहुत-से लोगों का यह भी विचार है कि युद्ध से उन लोगों को ध हुछ लाभ नही होता जो समसते हैं कि इससे लाभ होता है। जिस प्रकार लगरीकी गृह-युद्ध के ठीक गहले एचं आरर हारपर ने 'दि इस्मेंडिंग काशित लाव द साउच' नाम की पुस्तक लिखी जिसमें बताया था कि दास के मालिकों को दास रखने से कोई लाभ नहीं होता । मन भ्रम्ट होने के कारण उन्हों लोगों ने उस प्रस्तक की मस्तैन की जिनके लाभ के लिए तथा जान के लिए वह पुस्तक लिखी गयी थी और उसमें बताया गया था कि वासते लाभ निल्ह में कार होए हिस सुस्तक की मस्तैन को जिनके लाभ के लिए तथा जान के लिए वह पुस्तक लिखी गयी थी और उसमें बताया गया था कि वासतेक लाभ कर लिए तथा जान होए पुस्तक हो प्रस्तेन मामित करने से महायुद्ध के पहले नारमन एंडेल ने एक पुस्तक लिखी थी— 'यूरोन्स आपटिकल हस्युवन' जिससे प्रमाणित करने को चेटा की गयी थी कि युद्ध से दिवसी तथा पराजित—दोनों की हानि होती है। बहुत लोगों ने लेखक की निल्दा की जो स्वयं उसी के समान शान्ति बनाये रखना बाहते थे। फिर क्यों हमारा सानत बुद्ध बन्द कर नर नर में संकल नही हुवा और दासता के उन्युवन में सफल हुआ ? उत्तर सम्पट है। दासता के उन्युवन में से लक्त नहीं हुवा और दासता के उन्युवन में सफल हुआ ? उत्तर स्पट है। दासता के उन्युवन में लेकतन तथा उद्योगवाद की हासिकारी एक हुवे और हमी रिक्स हों।

यदि हम लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद के आरम्भ के पहले के पश्चिमी संझार की परिस्थिति पर विचार करे तो हमें पता चलेगा कि उस समय अठारहवी शती के मध्य युद्ध तथा दासता की प्राय. समान स्थिति थी। युद्ध की प्रवृत्ति घट रही थी, इसलिए नहीं कि लड़ाइमी कम हो रही थी। यद्यपि जको द्वारा इसे भी प्रमाणित किया जा सकता है! बल्कि इसलिए कि उनका संचालन

 मदािप पी० ए० सोरोकिन ने जो संख्याएँ एकत्र की है उनसे पता बकता है कि उन्नीसबी सती में अठारहवीं सती से कम युद्ध हुए हैं (सीसल एच्ड कलबरल डाइनेमिनस)। खम्ड ३, न्यू यार्क, १६३७, अमेरिकन बुक कं०, यु० ३४२ तथा ३४४-४६।

संयम से होता था । हमारे अठारहवीं शती के बृद्धिवादी इस बात को अनुचित समझते हैं कि कछ ही पहले यदों में धार्मिक मवान्धता के कारण यद में भीषणता अधिक थी । सत्रहवी शती के अस्तिम भाग में यह विभीविका हटा दी गयी और यद्ध की भीवणता यथासम्भव कम हो गयी। पश्चिम के इतिहास के किसी अध्याय में इसके पहले या उसके बाद फिर ऐसा कभी नहीं हुआ। इस 'सभ्यता के संप्राम' का युग उस समय अठारहवी शती के अन्त में समाप्त हो गया जब एक बार फिर लोकतन्त्र और उद्योगवाद के संघर्ष के कारण यद की ओर लोग अग्रसर होने लगे । यदि इम पर्छें कि विगत डेढ़ सौ वर्षों में इन दोनों में किस शक्ति ने युद्ध की ओर लोगों को उत्तेजित किया है, तो सम्भवतः पहली प्रक्रिया यही होगी कि उद्योगवाद ने इस दिन्द से इस चक्र में पहला आधनिक यद फांस की राज्यकान्ति के यदों से आरम्भ हुआ और इन पर उद्योगवाद का प्रभाव नगण्य या और फांस की राज्यकान्ति वाले लोकतन्त्र का महत्त्वपूर्ण । नेपोलियन की सैनिक प्रतिभा का परिणाम उतना नहीं या जितना नयी कान्तिकारी क्रांसीसी सेना का जिसने पराने ढंग के अठारहवी शती के अकान्तिकारी राज्यों के सैन्यवल को नष्ट कर दिया और बह्र सेना सारे यरोप की सेना को इस प्रकार काटती चली गयी जैसे मक्खन को चाक काटता है और यह सेना सारे युरोप में घुस गयी । यदि इसके प्रमाण की आवश्यकता हो तो देखिए कि इस बलपूर्वक एकत्र की हुई अर्ध-शिक्षित सेना ने जितना कमाल दिखाया वह नेपोलियन के आने के पहले चौदहवी लई की सेना के लिए असम्भव था। और हमें यह भी स्मरण कर लेना चाहिए कि रोमन-और असीरियाई तथा दूसरी उम्र सैन्यवादी शक्तियों ने प्राचीन यंगों में बिना किसी यांत्रिक उपकरणों के बडी-बडी सम्यताओं को नष्ट कर डाला और ऐसे हथियारों से जो सोलहबी शती के लोहारो के सामने खिलवाड के समान थे।

अठारह्वी शती में, उसके बाद अववा उसके पहले की लडाइयों क्यों कम भीचण थीं, उसका कारण यह था कि उन युद्धों में धामिक उन्माद नहीं रह गया था और न राष्ट्रीय उन्माद की सफलता के वे साधन बने थे। इस बीच युद्ध 'राजाओं के मनोरजन' थे। तैतिक दृष्टि से इस प्रकार वे मतलब के युद्ध पृणास्पद हो सकते थे किन्तु उनते भौतिक क्षति अधिक नहीं होती थीं, इसे कोई स्कार नहीं कर सकती । ऐसे युद्ध करने वाले राजा भलीभीति समझते थे कि हमारी प्रजा भलीभीति तमझते थे कि हमारी प्रजा भलीभीति तमझते थे कि हमारी प्रजा कहीं तक इस अकार के खिलनाइ को सहन कर सकती है और अपने कार्यकलाए को वे इसी सीमा के अन्दर रखते थे। जबरूद करती उनके लैनिक नहीं भती की यो तो थे, धामिक युद्ध की सैनाओं को भारति वे उन देशों के सहारे जीवन-भापन नहीं करते थे जिन्हों कीता लेते थे और त बीलवी साती की सेना की भारति वे उन देशों के सहारे जीवन-भापन नहीं करते थे जिन्हों कीता लेते थे और त बीलवी साती की सेना की भारति वे जब करतु वो सेना कर करते थे जिन्हों के लिए ये करते पाति की समय होता है। मुद्ध के नियमों का वे पालन करते थे, उनके ध्येय सन्तुलित होते थे और पराजित पात के सित व के बील सेने पाति के स्था सन्तुलित होते थे और पराजित समय होता है। मुद्ध के नियमों का व पालन करते थे, उनके ध्येय सन्तुलित होते थे और पराजित समय व चौदहर्त लूटि ने सन् १९५४ ई० और १९८९ ई० में पैलेटिनट का ठबंस किया तब पराजित पत्त की होता होते होता होते थे भी र पराजित पत्त ने ही नहीं, उटल्ब जनते भी ऐसे भीचण कार्यों की निन्दा की।

इसका क्लासिक उदाहरण एडवर्ड गिवन की लेखनी में मिलता है :

'युद्ध में पूरोपीय सेनाएँ संयत और बनिर्णात युद्धों के बम्यासी हैं। शक्ति-सन्तुरून में परिवर्तन होता रहता है और हमारे पड़ोसी राज्यों की समृद्धि बढ़ेगी, कभी घटेगी। किन्तु ये आकस्मिक घटनाएँ हमारे साधारण सुख-बैमव को नष्ट नहीं कर सकती, जो हमारे विधि-विधान, करा, बाचार-व्यवहार के कारण उत्पन्न हुए हैं और जिनके कारण यूरोपियन तथा औपनिवेशिक अन्य मानवों से भिन्न हैं। $^{\prime\prime}$ 

इस अतिशय आत्मतुष्टि का लेखक इतने दिनों तक जीवित रहा कि उसने ऐसे युद्धों को देखा कि उसका हृदय हिल गया और उसके ये विचार अति प्राचीन पढ गये।

जिस प्रकार उद्योगवाद के समय दासता की उकता के परिणामस्वरूप बासता के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा हुआ उसी प्रकार कोकतन्त्र के परिणामस्वरूप और फिर उद्योगवाद संघात के कारण मुद्ध-विरोधी आत्दोजन उदयत्र हुआ । सन् १९१४-१८ ई० के महाभारत के परिणामस्वरूप और आब नेत्रम्य की स्थापना हुई किन्तु वह सन् १९२९-४५ ई० के सुद्ध से संसार को न रोक सकी । इस विपत्ति के बाद युद्ध बन्द करने के जिए हुए एक और नवीन तथा कठिन प्रयास, सहयोगी (कोआपरेटिव) विरवसासन (वर्ष्ट गवर्ननेन्ट) की स्थापना करके, कर रहे हैं, बजाय इसके कि युद्ध का चक्र वले और अन्त से कोई एक प्रकण वनित सबको हराकर एक विश्वराज्य स्थापित कर ले । हम लोग उस वात से सफल होंगे कि नहीं, जिये विश्वर को कोई सम्यता नहीं कर सकी, ऐसा प्रवन्न है विसका उत्तर भाषाना हो दे सकता है।

लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद का सकुचित प्रभुसत्ता (पैरोकियल सावरेन्टी) पर सघात

क्या कारण है कि लोकतन्त्र ने, जिसे ईसाई धर्म का स्वाभाविक परिणाम लोग साधारणत बताते हैं, और दासता के प्रति उनका को एक या उनसे यह धारणा अनुवित नहीं जान पढ़ती थी, मुद्ध की उत्रताओं में वृद्धि की, जो वैसी ही बड़ी बुराई है जैसा युद्ध । इसका उत्तर यह है कि युद्ध की प्रवा से टक्कर लेने के एहले लोकतन्त्र को सकुषित (अवदा स्थातिय) प्रभु सत्ता से टक्कर लेनी पड़ी । और लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद की नयी सजीव शक्ति का सकुषित राज्य पर वो आधात हुआ उत्तसे दो अभिखाप प्रकट हुए—राजनीतिक तथा आर्थिक राज्यार । लोकतन्त्र विसेशी नाज्यम के डारा इस रूप में उत्तक्ष हुआ कि उसकी पवित्र आरमा युद्ध को समाप्त करने के

इसमें भी हमारा परिचमी समाज अठारहवी शती के पूर्व-राष्ट्रीयतावाद के गुन मे मुखी था। प्रक-दी विशिष्ट अपनादों को ठोडकर, परिचमी जगत के सकुषित राज्य, नागरिकों की साधारण स्टब्डा की बुनिवाद पर नही बने थे, वे राजवशी की निजी सम्पत्त थे। राजविश्व युद्ध तथा राजकीय विवाह, दो प्रमाजियों थी जिनके द्वारा ऐसे राज्य एक से दूसरे के हाथों में आते थे और इन दो प्रमाजियों में स्टब्ट ती विवाह को लोग अधिक रास्त करते थे। इस कारण हैयावर्ग के घराने की वेदीक नीति के सम्बन्ध में अवता की यह पत्ति कही जाती थी कि 'दूसरों को युद्ध करने दो, सुखमव आस्ट्रिया, तुम विवाह करों।' अठारहवी त्यती के एहले पत्ती सालों के तीन मुख्य युद्ध काम-प्रमाण गालिया में रामित की सम्बन्ध युद्ध काम-प्रमाण गालिया की तीन मुख्य युद्ध काम-प्रमाण गालिया की साल प्रमाण निवाह करों। यह राहवी तालिय के युद्ध—यह बताते हैं कि युद्ध तभी हुता जब वैवाहिक समस्याएं नहीं मुक्स तकी।

विवाह वाली राजनीति में कुछ क्षुद्रता थी, इसमें सन्देह नहीं । आज के लोकतन्त्रात्मक

१. ई० गिवन : व हिस्ट्री आव व डिक्साइन एक्ड फास आव व रोमन एम्पायर, अध्याय २००० से अन्ततक ।

वृग की भावना को यह बात वृणास्पद मालूम होती है कि राजवंशों के मेल-जोल से एक देश के निवासी एक स्वामी के अधिकार से दूसरे स्वामी के पास चले जाने जैसे कोई गांव अपने प्रधुषन के साथ एक स्वामी के पास के तुसरे के गांव भीन लेके ने बाद चला जाता है। किन्तु अठारहर्सी वाती में हसका कुछ प्रतिकार भी था। इससे देग-जेम की भावना छुछ कम अवस्य हो जाती थी, पर भावना के साथ ही तीवता भी कम हो जाती थी। स्टर्न के 'सेटिमेटल वर्नी' में विक्यात वर्णन है कि लेकक कांच पला पाया। उसे यह स्थान नहीं रहा कि सास और दस्केंद्र में सातवर्षीय युद्ध हो रहा है। के सुश्रित से छुछ अवस्थ के बाद एक आसीसी रहेंस ने, जिससे उससे कभी का परिचम नहीं था। विकास और देश के भावना छुछ के आव अभीन की सिध्य जब टूट गयी, नैपीठियन में यह आजा दी कि उस समय कांच में जितने अपेल अधारह और सात साल के बीच की अवस्था के यो सुत्र के सात के भी पहुंच का हो के सात अपने के सात अपने के सात के सात अपने से सात के सात अपने सात के सात अपने से सात अपने के सात अपने से सात आप के सात अपने से सात अपने के सात अपने से सा

पूणं पुद्ध से यह अभिप्राय है कि लहने वाले केवल वे चुनी हुई गोटियों नहीं है जिन्हें हम सैनिक या नाविक कहते हैं विक्त देश की सारी आवादी हैं। इस नयी दृष्टि का आरम्भ हमें कहीं मिलना है? सम्भवतः उस क्रांतिकारी युद्ध के अन्त से वो व्यवहार विवयी ब्रिटिय-अमरीकी जानिवेशकों ने उन अमरीकियों के साथ किया जिन्होंने अपनी मातृभूमि (इस्लैंड) का पक्ष लिया था। ये इस्लैंड के भक्त-युद्ध के बाद पुष्प, न्हीं, बच्चे—बोरिया-विक्तर के साथ अपने परो से निकाल बाहर कर दिये गये। यह व्यवहार उससे कितना भिन्न या जो बीस साल पहले प्रेटिबटिन ने पराजित कैनेविथानों के साथ किया। इतना नहीं कि वे अपने देश में रहने दिये गये, इतना हो तही उनके विधान उनकी धार्मिक सस्याएँ ज्यों की त्यों रहने दी गयी। एकदलवार (टोटालिटिएपिनम) का यह पहला उदाहरण महत्वपूर्ण है क्योंकि अमरीकी उपनिवेशक परिवासी साल के पहले लोकतन्त्रासक राष्ट्र है। '

आर्थिक राष्ट्रीयतावाद भी उतनी ही बड़ी बुराई है जितना राजनीतिक राष्ट्रीयतावाद । और वह उद्योगवाद की विकृति से उत्पन्न हुआ है जो सकुचित राज की सकीर्ण सीमा मे पनपा है ।

पूर्व-जीयोगिक युग में भी आर्थिक लिप्सा तथा प्रतिद्वन्द्विता भी । आर्थिक राष्ट्रीयताबाद का क्लांसिक उदाहरण अठारहवी शती के 'वाणिज्यवाद' (मरकेटिलिज्य) में ब्यक्त होता है जिसका उदाहरण युट्ट की सन्यि की वह धारा है जिसके अनसार ग्रेट ब्रिटेन को स्पेनी-अमरीकी

9. बास्तव में इसके पहले का एक उबाहरण है जब सप्तवर्षीय गुढ़ के आरफ में ब्रिटिश अधिकारियों ने नोबास्कोरिया से क्रेंब एकेबियमों को निकाल बाहर किया था। व्यक्ति कठारहर्षों तथी की मान्यत से यह कार्य भीचल बा, पर वह छोटी घटना थी और इसके लिए कुछ युद्धनीतिक कारण थे. या समझे गये थे। उपनिवेश में सास-अपारार का एकाधिकार दिया गया था। परन्तु अठारहवी सती के आर्थिक संवर्ष का प्रमान कोई बनों और कम लोगों पर पढ़ता था। उस मुग में जब कृषि ही प्रधान उद्योग था, प्रत्येक देश ही नहीं, प्रयोक गाँव जीवन की प्राय. सभी अस्पन देशों के अपने में पूरी कर लेता था। उस माम अंदेवों का वाजारों का युद्ध अपारारों को लेका नहीं जा सकती है जिस प्रकार प्रदेशों के लिए पूरीप के पूर्व 'राजाओं की जीहां कही गये हैं।

आर्थिक सन्तुलन को साधारण परिस्थित उद्योगवाद के कारण गड़बड़ा गयी, क्योंकि लोकतन के समाज उद्योगवाद के भी अपनी कार्यवणाली में सर्वरेशीय (कारमोधाल्यन) है । यदि लोकतन्त्र का मृज तन्त्र आतु-वावना है, जैता कि कांच की कारित ने काम में घोषणा शिक्ष उद्योगवाद की भी प्रमुख अपेका विवस्त्रवापक सहयोग है । उद्योगवाद की सामाजिक व्यवस्था को अठाइबी बातों के इसके नेताओं ने अपनी नधी तक्तिक के विक्यात सिद्धान्त को इन शब्दों में उद्योगित किया गां निर्माण (मैन्फेंबन र) की स्वतन्त्रता, विनियम की स्वतन्त्र । देव सौ साल हुए, जब विवस्त छोटी-छोटी ऑफिक इकाइयों में बेटा हुजा था, उद्योगवाद ने विवस्त की ऑफिक सर्वना (स्टुक्वर) को दो रूपों में वदलना आरम्भ किया और दोनों विवस्त की एकता लाने की और यें । इसका अभियाप था कि ऑफिक इकाइयों कम हो और वड़ी हो और इनके बीच की

इन प्रयत्नों के इतिहास पर यदि हम ध्यान दे तो हम देखेंगे कि यत सती के साठवें और सत्तर दे दशक में एक परावर्तन हुआ। उस समय तक ठोकतन्त्र इस बात में उद्योगवाद का सहायक था कि आर्थिक इकाइयों कम हों और उनके बीच की सीमाएँ मटें। इस समय के बाद छोकतन्त्र तथा उद्योगवाद ने अपनी नीतियां उन्नट दी और विरोधी दिशाओं की ओर काम करते लगे।

यदि हम आर्थिक इकाइयों के आकार पर पहले विचार करें तो हमें जात होगा कि अठारहवी शती के अन्त में पश्चिमी जगत में ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़ा मक्त ब्यापार (फ्री ट्रेड) क्षेत्र था। जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि क्यो ग्रेट ब्रिटेन में ही औद्योगिक कान्ति आरम्भ हुई, और देशों में नहीं। परन्त सन १७८८ ई० में ब्रिटेन के यत-उपनिवेश उत्तरी अमरीका ने फिलाडेलफिया वाला विधान स्वीकार किया और राज्यो के बीच की व्यापारिक सीमाएँ मिटा दी और स्वाभाविक विस्तार द्वारा सबसे बडा मक्त व्यापार-क्षेत्र स्वापित किया । उसका सीक्षा परिणाम यह हआ कि अमरीका इस समय ससार का सबसे शक्तिशाली औद्योगिक देश है । कुछ वर्षों के बाद फास की फ़ान्ति ने प्रान्तों के बीच की चगी (टेरिफ) की वे सीमाएँ तोड दी जिनके कारण फांस की आर्थिक एकता न बन पायी थी । उन्नीसवी शती के इसरे बतर्यांश में जरमनी ने आर्थिक 'छोल-वे राइन'की स्थापना की जो राजनीतिक ऐक्य का अग्रदूत था।तीसरे चतुर्यांश में इटली में राजनीतिक एकता स्थापित होने के कारण साथ-ही-साथ आर्थिक एकता भी स्थापित हो गयी । यदि हम इस एकता के बचे-खुचे कार्यक्रम को देखे अर्थात् चगी का कम करना, और अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार के निमित्त संक्षित स्थानीय सीमाओं को तोडना, तो हम देखेंगे कि पिट ने, जो अपने को आदम स्मिथ का शिष्य कहता या, मुक्त आयात का आन्दोलन आरम्भ किया और जिसे उन्नीसवी शती के अन्त में पील, काबडेन तया ग्लेडस्टन ने पूरा किया । और संयुक्त राज्य (यूनाइटेड स्टेट्स) अधिक चगी लगाने का प्रयोग करने के पश्चात्, कमशः सन् १८३२ से १८६० ई० तक बराबर मुक्त ब्यापार की ओर बला। फांस के लुई फिलिप तथा तीसरे नैपोलियन और बिसमार्क के पर्व के जरमनी ने भी यही राह पकड़ी।

किर हुवा का क्य बदला । लोकतन्त्रात्मक राष्ट्रीयतावाद, विसके फलस्वरूप जरमनी और इटली विसने बहुतने राज्यों का एकीकरण किया था बही अब अनेक-राष्ट्र (भत्टी-नेधानल) वाले राज्यों को हैस्सबुर्ग उसमानिया तथा रूसी साम्राज्य में विस्णानिक का इसे करते लगा । सन् १९१४-२८ ई० के महाल् युद्ध के बाद बेन्यूबी राज्य मुक्त व्यापार को इसे राज्यों में विभाजित हो गयी और प्रत्येक अपनी जायिक स्वाधीनता के लिए बी-तोड़ प्रयक्त करने लगा । कुछ और नये राज्य कटे-छटे वरमनी और कटे-छटे रूस के बीच बन गये जो नये आधिक कोच्छ हो गये । इस बीच एक पीढ़ी पहले से एक के बाद दूसरे देशमुक्त व्यापार के विरद्ध जाने लगे थे और अन्त मे धारा ऐसी पलटी कि सन् १९३१ ई० मे ग्रेट क्षिटेन में हो 'वाणिज्यवाद' (सर कें टिलिज्य) लोट आया।

मुस्त ब्यापार के त्यागने के कारण आसानी से समझ में जा जाते हैं। सेट बिटेन के लिए मुस्त ब्यापार उस समय अनुकूल था जब वह विवस का कारखाना (वर्षधाय) था। यह प्रमा हरे कि निर्मत करने वाले राज्यों के भी जनुकूल थी जो समुक्त राज्य के सासन पर सन् १८३२ - १८६० हैं। तक नितन्त्रण रखते थे। अनेक कारणों से हसी काल से यह फास तथा जरमनी के अनुकूल भी था। किन्तु ज्यों-ज्यों एक के बाद हुसरे राष्ट्र का बौद्योगिकरण हो गया, संकुचित हितों के कारण उन्हों ने अपने पश्चीस्यों से प्राणयातक प्रतिव्हिता करनी आरम्म की और संकृतिय ता कर मिन्नता था है। प्रमुक्त की अपनुस्ता को कीन मना कर सकता था?

कायउन तथा उसके साथियों ने गलत अनुमान किया था । उन्होंने ऐसी कत्यना को थी कि सतार के राज्य तथा राष्ट्र इस ससार भर के आधिक सम्बन्ध के इस नये घने बुने जाल में आकर नयी सामाजिक एकता में में अ जायें । यह जाल अन्याष्ट्रण उद्योगवादी नयी दासित्य विदिश्य केन्द्र से बुन रही थी । यदि मह कहा जाय कि विकटीरियन मुक्त व्यापार का आन्दोलन प्रमुद्ध स्वायं का और इतित्य वाते का कविनयों के प्रति अन्याय होगा । यह आन्दोलन सर्जनासक अन्तर्राष्ट्र में मान कि स्वित्य में नित्य का स्वित्य कि स्वत्य के सिक्य कि स्वत्य ने वित्य ने वित्य के सिक्य कि स्वत्य के सिक्य के सिक्य के सिक्य कि सिक्य के सिक्य क

कावबैन का अनुमान इसलिए गलत निकला कि उसने यह भविष्य नहीं देखा कि संकुषित राज्यों की प्रतिद्वन्तिता पर लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद के संशात का बचा परिणाम होगा ? उसने मान लिया था कि यें महान् शक्तियाँ (लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद) उन्नीसवी शती में भी वैसे ही मुपुत्त रहेंगी जैसे काउलों में थी । और सीचा था कि मण्याच्या मकदियाँ वी विद्यवस्था मोधीनिक जाल बुन रही है तार्र सिंसा को अपनी बारीक तन्तु में फँसा लेंगी । वह समस्ता था कि लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद में जो स्वामाधिक एकता लोने वाला तथा शान्तियाण प्रमाव है उसकी अभिव्यक्तित जवस्य होगी और लोकतन्त्र से प्रातु-मावना फैलेगी और उद्योगवाद से सहयोग का प्रसार होगा। उसने यह नहीं सोचा कि ये ही शक्तियां, संकुषित राज्य के पुराने इजनों में अपने माप का ऐसा दबाब कालेगी बिससे सिक्स हो जायगा और अराजकता फैंक जायगी। उसे यह नहीं स्मप्ण हुंबा कि क्रांस की कालि के नेताओं ने जो आतु-मावना की शिक्षा का प्रचार उसे यह नहीं स्मप्ण हुंबा कि क्रांस की कालि के नेताओं ने जो आतु-मावना की शिक्षा का प्रचार किया वा ता है। तो कालि अराज हुंबा हुंबा हुंबा हो नहीं प्रचार मुंदा होगा। उसने से होची कि इससे प्रमाम्भित होगा कि अपने यह नहीं सोचा कि अराज रही हो चा हो कि अराज हुंबा हो जो हुंबा हो जो हुंबा हुंबा

साराय यह है कि मैबेस्टर वर्ष के अर्थ-वास्त्रियों ने मानवी प्रवृत्ति को नहीं समझा। व उन्होंने नहीं समझा कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था में जेवल आर्थिक वृत्तियाद पर नहीं स्वाधित की जात सकती। सक्के आर्थवादी होने पर भी जहांने नहीं सोवा कि 'मनूक केवल रोटी पर मही जीवित रहेगा।' यह वातक भूक वेगरी महान तथा परिवमी ईसाई अगत के अन्य प्रतिकाशिक विषयों के जिए अपने को समर्थित कर दिया किन्तु ससार को अ्ययस्था की स्थापना के लिए वेप्टा नहीं की। व कि विश्व अपने को समर्थित कर दिया किन्तु ससार को अ्ययस्था की स्थापना के लिए वेप्टा नहीं की। सतार के किए अपने को समर्थित कर दिया किन्तु ससार को अ्ययस्था की स्थापना के लिए वेप्टा नहीं की। वात स्थार वेप्त अस्था के विश्व अपने को सार्थित एक्टा ही था। वेपते की अपने को बोसित अर्था किन्तु ससार को अ्ययस्था की स्थापना के लिए वेपता ही। वात के लिए अर्थित को सार्थित का विश्व अर्थों के अर्थ कर ही। किन्तु अर्थ किन्तु का को की की किन्तु उन्हों ने हार्यिक चहुना पर एक्टा बी आर्थिक बालू पर नहीं। उनके परिश्व मा सम्यव्यवस्था महान समार अर्थ की स्थापन के लिए प्राप्ति सार्थ की लोब उन्हों ने सार्थ के अर्थ संस्थान महानु समार बन न गया। अगर येगरी के सीध-सार्थ आर्थ स्वन के लिए प्राप्ति की अर्थक स्थापन होता हमार थी। जैसे स्थापन के लिए प्राप्ति की अर्थक स्थापन स्थान के लिए प्राप्ति की अर्थक स्थापन स्थान की लिए प्राप्ति की अर्थक स्थापन स्थान की लिए प्राप्ति की अर्थक स्थान होता हमार थी। अर्थ स्थापन स्थान के लिए प्राप्ति की अर्थक स्थापन स्थान होता अर्थ स्थापन के लिए प्राप्ति की अर्थक स्थापन स्थापन स्थापन के लिए प्राप्ति की अर्थक स्थापन स्था

## निजी सपत्ति पर उद्योगवाद का सघात

निजी सम्यति वह सस्वा है वो उन समाजों में स्थापित है जहाँ आधिक कार्य-क्षेत्र की हकाई एक परिवार या घर साधारणन: होता है। और ऐसे समाब में भौतिक सम्पत्ति के बितरण की यह बहुत सन्तोषपद प्रमाणी है। किन्तु जान जांचिक कार्य-काण की स्थापाविक ईकाई एक परिवार, एक गाँव या एक राष्ट्रीय राज्य नहीं है बिक्त मानव की सारी जीविक पीढ़ी है। हमारे जांदित, एक गाँव या एक राष्ट्रीय राज्य नहीं है बिक्त मानव की सारी जीविक पीढ़ी है। हमारे आधुनिक परिवारों कार्यावक डोवोगवार के कारण परिवार की इसाई बस्तुत: समाप्त हो गयी और परिवामस्वक परिवार की संस्था निजी सम्पत्ति भी समाप्त हो भयी। किन्तु अवहार में पुरानी सस्या वज रही है, ऐसी परिस्थित में उद्योगवाद ने निजी सम्पत्ति पर बलपूर्वक आक्रमण किया है। इसके कारण समर्पति वाले व्यक्ति की सामाजिक वालित तो बढ़ गयी, किन्तु सामाजिक जतरायित्व कम हो गया। परिवास यह हुजा कि पूर्व-जीवोगिक काल में जो संस्था लाभकारी रही होगी उसमें बहुत-बी सामाजिक बुराइयों आ गयी है।

ऐसी परिस्थित में बाब हमारे समाब के सामने यह समस्या है कि निजी सम्पत्ति की पुरानी सस्या को उद्योगवाद की नयी शक्तियों से किल प्रकार सामंजवस्युण सम्बन्ध स्थापित किया जाय । यह सान्तियम व्यवस्था इट प्रकार स्थापित की जाय कि उद्योगवाद के कारण निजी सम्पत्ति के विभाजन में जो जिनवायें दोष वा गये हैं उन्हें दूर किया जाय और राज्य द्वारा निजी सम्पत्ति का सम्प्रकृत को जो को निजी के प्रति होते हमें प्रकार के प्रवाद के प्रति के प्रकार के प्रकार के प्रवाद जी सामनित के सम्प्रकृत के प्रकार के प्रवाद विभाग के निजी पर नियम कर सकता है जो ऐसे उद्योगों के निजी स्वामित्त के कारण कोगों के जीवन को वस में किये हुए हैं और सम्पत्ति पर अधिक टैस्स रुगा कर सामाजिक सेवाओं द्वारा मंत्र की प्रकार के सामाजिक सेवाओं द्वारा निजी सामनित का स्वाप्त के साम प्रकार के सामाजिक रुग होगा कि राज्य युद-प्रेमी यन्त्र न रह आयगा, जो प्राचीन कारण से उत्यक्त विवेध धर्म रहा है। वह सामाजिक रुग का साम होगा ।

यदि यह शान्तिमय नीति पर्याप्त न दुई तो निरुचय ही कोई-न-कोई कान्ति हो जायगी जिससे किसी-न-किसी ढंग का साम्यवाद उत्तक होगा और निजी सम्पत्ति प्राय: लोग हो जायगी । सामंद्रस्य के दर्श चढ़ी व्यानहारिक विकल्प जान पढ़ता है स्वोकि उद्योगका द के संवात के कारण निजी सम्पत्ति के असमान वितरण को विधीपिका अससा हो जायगी यदि सामाजिक सेवाओं डारा और अत्यिक्षक रुक्ता कर इस कष्ट को कम न किया गया । परन्तु कसी प्रयोग बताता है कि साम्यवादी कान्ति को वाँचित्र रोग से कुछ हो कम पातक है । क्योंकि पूर्व-जीद्योगिक काल से तिजी सम्पत्ति की सस्था की ऐसी विरासत मिली है कि उस नष्ट कर देने से हमारे परिवमी समाज की सामाजिक परम्परा पर प्रयावह प्रभाव पड़े विचा नहीं रह सकता

#### शिक्षा पर लोकतन्त्र का संघात

लोकतन्त्र के आगमन से बहुत बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि समाज में शिक्षा का प्रसार बहुत हुआ ! जमितिशील देशों में सामभोग आंत्रवादी निःशुन्क शिक्षा के कारण शिक्षा प्रत्येक बालक का जन्मसिंख आंधकार हों गयी है । इसके शिक्षा की स्वरूप प्रधाली के पहले शिक्षा विशिष्ट अल्प-सब्धक लोगों का एकांधिकार पर्रे । शिक्षा की यह नवीन अप्यस्था ही एक राज्य का जो विश्व के राष्ट्रों में अपना स्थान चाहता है, प्रमुख आदशे हैं ।

जब सार्वभीम धिला का पहले-पहल आविषांब हुआ उस युग के उदार विचारको ने उसका सालिए स्वागत किया कि यह न्याय और प्रबुद्धता की विजय की और आशा की गयी कि इसके हारा मानदता को सुख और कल्याण की प्राण्त होगी। किन्तु आज यह देखा जाता है कि इन आशाजों ने उन रुकावटों का विचार नहीं किया जो इस सतयुग की राह में मिले। और जैसा कि और वारों में देखा जाता है इसमें भी ऐसी अवृष्ट बार्त आ गयी जो बहुत महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुई।

एक अङ्घन यह हुई कि जब शिक्षा 'जन-जन' के लिए हो गयी और अपनी परम्परागत सांस्कृतिक पूर्व्याम से अवग हो गयी तब शिक्षा के परिणाम में श्लीणता आ गयी, जो स्वामाधिक था। जोकतन्त्र को सदायवाता में गह जाड़ नहीं है कि भोजन और भरण-पोषण की सवस्वकता पूरी करते का जानकार पूर्वा के तर कराने का सांस्कृत होती है कि सोजन और अस्ति होती में स्वाद और विटामिन नहीं होते। दूसरा रोज़ यह वा कि जब शिक्षा सकते। जनगण हारा अजित बौद्धिक आहार में स्वाद और विटामिन नहीं होते। दूसरा रोज़ यह वा कि जब शिक्षा से करिएलाम

को उपयोगिता में परिवर्तित करने का प्रयत्न होता है। उस व्यवस्था में जिसमें शिक्षा उन्ही लोगों तक सीमित रहती है जिन्हें उत्तराधिकार में सामाजिक सुविधा मिली होती है या जिन्हें परिश्रम और बुद्धि का विशेष वरदान मिला होता है या तो शिक्षा अनिधकारी के पास चली जाती है या शिक्षा ग्रहण करने वाले को अपना सब कुछ देकर प्राप्त करना होता है । दो में से किसी परिस्थिति में वह लक्ष्य का माध्यम रहती है; या तो सासारिक आकांक्षाओं के लिए साधन या आफ्री मनोरंजन के लिए । शिक्षा को जनता के मनोरंजन के लिए प्रयोग करना और उन साहसी आदिमियो का. जो ऐसे मनोरजन का प्रबन्ध करके लाभ उठाते हैं, आविर्भाव उसी समय से हआ है जब से सार्वभीस प्रारम्भिक शिक्षा आरम्भ हुई। और इस नयी सम्भावना ने तीसरी दकावट उत्पन्न कर दी है। सार्वभौम शिक्षा की रोटी ज्योही सबमें बाँटी जाती है इघर-उधर से बड़े-बड़े मगरमच्छ आ जाते हैं और बच्चों के लिए दिये गये भोजन को शिक्षकों की आँखों के सामने ही साफ कर जाते हैं। इंग्लैंड के शिक्षा के इतिहास की तारीखों से स्पष्ट हो जाता है। साधारण रूप से सन १८७० ई० के फास्टर के अधिनियम के अनसार सार्वभीम शिक्षा की व्यवस्था पुणे हुई। इसके बीस साल बाद उसी समय जब राष्ट्रीय स्कलो से बच्चों की पहली पीढी ने कुछ कय-शक्ति प्राप्त कर ली. उल्लेजना फैलाने वाले पत्रो (बेलो प्रेस) का जन्म अनुत्तरदायी प्रतिभा-शाली व्यक्तियों द्वारा हुआ जिन्होंने यह भाँप लिया वा कि जिस उदारता और सामाजिक प्रेम के कारण यह प्रधा चली है उससे समाचार-पत्रों के श्रीपति अच्छा लाभ उठा सकते हैं।

आधृतिक भावी एकदलवादी राष्ट्रीय राज्यो का ध्यान धिक्षा पर लोकतन्त्र की इस अधानत कर देने वाली प्रतिक्रिया पर गया है । यदि प्रस के श्रीपति वर्ष विक्रित लोगो को निश्र्मला मनोराजन देक करोडो रुपये पैदा कर सकते हैं तो सभीर राजनीतिक उसी साधन से धन नहीं तो सभित तो ऑजत कर ही सकते हैं । आधृतिक अधिनायमों ने प्रेस के श्रीपतियों को हुटा दिया है और निजी उसम के अपरिपक्ष और अपरीक्ष शासना ने विक्रित स्वीत्र अपरिपक्ष और अपरीक्ष शासनों की सिक्स आपारी अबस मीति ने निजी सम्पत्ति ऑजत करने के अभिप्राय से अधि सिक्स मीति ने निजी सम्पत्ति ऑजत करने के अभिप्राय से अधी शिक्षत जनता की मानिक सासता के लिए विस्तुत और कुणल यन्त्र को आदिष्कार तिवा या, उसे राज्य के शासकों ने अपना लिया और सिनेसा और देख्यों को सहायता लेकर अपने कुटिल त्यार्थ के लिए इन मानिक उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। नार्षित्र कर कार हिटलर । यद्यपि हिटलर ही इस क्षेत्र में पढ़ला व्यक्ति नहीं या।

इस प्रकार उन देशों में वहीं लोकतन्त्रात्मक शिक्षा का आरम्ब हुआ है, लोगों का दो बौद्धिक नृशसता के नीचे वा जाने के मं यह या तो निजी शोषण के या सरकारी सामन के । यदि मानव की आरम की राज करनी है तो एक ही वग है। शिक्षा के मान-वष्ट को इस दर्जे तक उठाना चाहिए कि शिक्षाचीं शोषण तथा प्रचार के, कम-वे-कम त्यप्ट क्यों हो, अपने को सुरक्षित रख सकें । यह कहना अनुचित न होगा कि काम साधारण नहीं है। प्रसन्तवा की बात है कि हमारे परिचमी संसार में शिक्षाण के ऐसे निःत्याचे तथा प्रमावकारी माल्यम हैं जो इस समस्या से जूक रहे हैं जैसे ब्रिटन में कर्कस एरोरोबन और अनेक देशों के बितरिक्त कार्य ।

परा-आल्पाइन (ट्रांस-आल्पाइन) सरकारों पर इटालियाई दक्षता का संघात

हुनने अब तक जितने उराहरण दिये हैं वे परिचय के दिव्हास के आधुनिकतम काल के हैं। हुम पाठकों को केवल स्मरण कराना चाहते हैं कि इसी काल के दिव्हास के एक एहले के अध्याय में एक पुराती संस्था पर नथी शक्तियों के संघात से क्या समस्या उराम हुई। एक हुसरे तावस्थ में हुमने इस पर विचार किया था। वह समस्या यह थी कि पुनर्जागरण काल में नगर-राज्यों की राजनीतिक दखता का संघात जब परा-आस्पाहन सामन्ती राजवन्त्र पर हुआ तब सामजस्यपूर्ण समझीता कैसे हो। सरल और निम्न कोटि के समझीते का बग यह था कि राजवन्त्र मुर्ण सामझीत महित्कु शासन में बदल जोते निज बन पर इटली के अनेक राज्य पराभूत हो गये थे। कठिन और अज्जा बग यह होता कि परा-आस्पाहन राज्यों के मध्यपूर्णा विचान समाओं। (अतेमक्ती) को प्रतिनिधक सामन (रिजेटेटिक) में पर्यतित कर देते। ये उतने ही दक्ष होते जितने बाद का निरन्तुय शासन। और साथ-ही-साथ राष्ट्रीय पैमाने पर बैते उतार अग का स्वराज्य भी हो जाता जैया कि इटालियाई नगर-राज्यों का अपने अच्छे दिनो में था।

जैता कि हमने पहले एक जगह बताया है इन्लंड में ऐसे सामंजस्यपूर्ण समझीत की उपलब्धि हुईं। और इन्लंड परिसमी इतिहास के इसरे जम्याय में इस विषय का अवमानी हुआ जैसा कि इसरे जम्याय में इस विषय का अवमानी हुआ जैसा कि इस मीजिकता में अल्पसब्धक था। राष्ट्रीय विचार के तथा चतुर दूर्व इसे के समय राज्यतन्त्र निरक्ताता में बस्तकों कमा किए अभागे रहुआरे के समय पालियंट राजा को बराबरी करने कमी और अन्त में उससे आमें बढ़ गयी। फिर भी दो क्रान्तियों के पहले सामजस्य नहीं स्थापित हो सका। किन्तु में कानियों इस वार्य हो हिला में समय और मर्यादा के साम हुईं। कोस में निरक्र्याता अंक स्तित करी तथा कि साम मंत्र में चली। उसका फळ यह हुआ कि बहुं कानित अधिक तीन हुई और उसका परिचाम या राजनीतिक क्रियरता जित्र कर तथा है। कि बहुं कानित अधिक तीन हुई और उसका परिचाम या राजनीतिक क्रियरता जित्र का महिला के स्ति है। इसके विरोध में जोकतन्त्रीय आन्दोलन बहुत दिनों तक रके रहे। जिसके फलस्क्स्प अनेक क्राहित्वारी उत्सन्त्र में जोकतन्त्रीय आन्दोलन बहुत दिनों तक रके रहे। असके फलस्क्स्प अनेक क्राहित्वारी उत्सन्त्र में मो चुका है। है से सा चुका है। है से सा चुका है। है से मा चुका है।

परिचमी इतिहास में दूचरे से तीसरे बध्याय के सकमण में इटालियाई राजनीतिक दक्षता का जो समान परिचमी जगत् के परा-भाल्पाइन देशों पर हुआ उसी प्रकार की घटना हेलेनी इतिहास में हुई जब ईसा के पहले सातवी और छठी शती में हेलेनी जगत् के हुछ राज्यों ने आर्थिक दक्षता प्राप्त की । यह उस समय, जब जनसक्या की समस्या उत्पन्न हुई । क्योंकि क्या अधिक हुई एक्सेस अवचा उन राज्यों तक ही नहीं रह गांगी जिल्होंने इसे आरम्भ किया । आगे बढ़ती हुई सारे हेलेनी नगर-राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू राजनीति पर इसका संघात हुआ।

हुम इस नयी बार्षिक नीति का वर्षन पहले कर चुके हैं और बिसे सोलोनी कान्ति कह सकते हैं। भोजन का अब उपकाने के बनाय नक्षी फसल (कैंग्र काप) उपवादे का यह आदरस्क परिवर्तन किया गया और इससे स्थापार तथा उद्योग का विकास हुआ। घरती पर आवादी के इस दखान से जो बार्षिक समस्या उरफ्त हुई इससे से राजनीतिक समस्याएँ भी उपस्थित हुई। एक और इस आर्थिक कान्ति से एक नया सामाजिक वर्ष उत्पन्न हो गया वर्षातृ नागरिक स्थापारी और औद्योगिक श्रमिक, कारीगर, नाविक जिनके लिए राजनीतिक डांचे में स्थान निकालना मायस्यक सा । दूसरी और यह कि एक नगर-राज्य दूसरे से पहले से जो अलग से, वे आर्थिक स्तर पर जन्मोन्साश्रित हो गये । जब एक बार अनेक नगर-राज्य अन्योग्याश्रित हो गये तब यह असममब सा कि राजनीतिक स्तर पर वे अपने प्राचीन उग से विमा विपत्ति बुलाये अलग-अलग पहते । पहली समस्या इंग्लैंड के विक्टोरियाई काल के समान है जब पार्लिमेंट में अनेक सुवारक विश्रेयकों से सुलक्षाता गया और दूसरी समस्या को मुक्त व्यापार आन्दोलन हारा सुलक्षाने का प्रयत्न किया गया । इस समस्याओं पर अलग-अलग उसी कम से विचार किया जायगा जिस कम से पहले विचार किया गया था ।

हेलेनी नगर-राज्यों को निजी राजनीति में नवे वर्गों के मताधिकार (एन केचाइजमेट) वेने के किए राजनीतिक सरमा की बुनिवाद पर आमूळ परिवर्तन की आबरमकता पढ़ी । परमयर-गता कंग्र आधार को छोड़कर नया नताधिकार सम्मित के आधार पर दिया गया । एथेन से मत्त्र प्रित्ता के स्मान के स्वाहित कि स्वाहित प्राह्म । एथेन से मत्त्र प्रित्ता के स्वाह्म के स्व

दूसरे यूनानी नगर-राज्य इतनी भुगमता से समझीता नहीं कर पाये। कारिय में बहुत दिनों तक अधिनायकवाद रहा और साइराक्युज में बार-बार अधिनायकवाद स्थापित हुआ। कोरसाइरा की निरंकुशता को ध्यूसिडाइइस ने अपने वर्णन में अमर कर दिया है।

अन्त में हम रोम की स्थित पर विचार करें। यह अ-युनानी समुदाय या जो ६० पू० ७२५-५२५ के बीच हेलेंनी समयता की प्रसारतादी नीति के फलस्वक्य हेलेंनी संसार में सम्मिश्तत हुया था। इस सांस्कृतिक परिवर्तन के बाद ही रोम में वे आधिक तथा राजनीतिक विकास आरम्भ हुए जो हेलेंनी और हेलेंनीकृत नगर-राज्यों में साधारणवः स्वामार्थिक से। परिणामस्वक्ष्य रोम को, एयेन्स के इस विकास के बाद, उन सब अवस्थाओं का बेंदू सो वार्यों में सामना करता पढ़ाः। समय में इतना पिछड जाने के कारण रोम को कटु, कठोर कालि का वच्छ भोगना पढ़ा जिसमें एक जोर तो जन्म के अधिकार से शक्ति पाये हुए अभिजात (वेंद्रीविषत) एकाधिकारी (गोन-पिलस्ट्स) में और इसरी ओर सामान्य वर्ग (जीवियन) जो संक्या और सम्पत्ति के बकलर अधिकार चाहते ये। यह रोमन कान्ति जो ईसा के पूर्व पाँचवी शती से तीचरी शती तक चलती रही, यहाँ तक पहुँची कि कन्तेक अवसरों पर सामान्य वर्ग आवादी की सीमा से बाहर कका यया वर्ग तक सामान्य वर्ग का सासन राज्य के विकड स्थापित कर किया। उसने राष्ट्र के अवसर ही अपनी विद्यान समा बनायों, अपने कक्सर नियुक्त किये। बाहरी आक्रमण के कारण ही सन् २८७ ई० पूर में रोमन राजनीतिकता सफल हो पायी कर राज्य तथा राज्य-विश्वीस शासन का कार्य अपनी घरेलू समस्याओं का मुखेता और अनाडीपन से बराबर मुख्साने का प्रयत्न उनकी उस योग्यता के विषरीत या जो उन्होंने अपने विदेशी पराजित अधिकृत देशों के संगठन, निर्माण और सुरिक्षत रखने में दिखायी। यह ज्यान में रखने की बात है कि जिन अधेनियनों ने अपनी परेलू राजनीति से सफलतपूर्वक कान्ति को समाप्त किया, वे ही पांचवी बाती हैं ० में अन्तर्रों न्यूप प्रयत्नियानों ने नहीं स्थापित कर सके जिसकी उस समय बहु बहुत आवेदस्य को नहीं स्थापित कर सके जिसकी उस समय बहु बहुत आवेदस्य को नी जिसे रोममों ने चार सी साल बाद उसी के अनकरण में स्थापित कर से फललता प्राप्त की।

जिस अन्तर्राष्ट्रीय कार्य में एयेन्स असफल हुआ वह उन समझौतों की दो समस्याओं में दसरी थी जो सोलोनी कान्ति से उत्पन्न हुई थीं। जिस राजनीतिक सरक्षा की आवश्यकता हेलेनी ... अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक भी उसके लिए बाधा थी, पूराने नगर-राज्य की राजनीतिक प्रमुसत्ता । ईसा के पूर्व पाँचवी शती के आरम्भ से यूनान का सारा राजनीतिक इतिहास इसी संघर्ष में व्यक्त किया जा सकता है जो उसे नगर-राज्यों की प्रश्नसत्ता को समाप्त करने और उस सत्ता को स्थिर रखने की चेथ्टा में चलता रहा । पाँचवी शती की समाप्ति के पहले ही इस सत्ता की समाप्ति के विरोध में जो प्रयत्न हुआ उससे हेलेनी सम्प्रता नाश हो गयी और यद्यपि रोम ने एक ढंग से इस समस्या को सलझाया. किन्त वह ऐसे समय तक न हो पाया कि हेलेनी समाज को दिलाहा की राह्र से रोक सके । इस समस्या का आदर्श समाधान यह या कि नगर-राज्यों के बीच आपमी स्वीकृति से उनकी प्रभसत्ता सीमित कर दी जाय । दुर्भाग्य से इस प्रकार की सबसे प्रसिद्ध चेथ्टा शीलियन लीग थी जो फारस के विरुद्ध विजय के अवसर पर एखेला ने अपने एजियन विश्वों के साय बनायी थी । यह प्रयत्न इस कारण विकृत हो गया कि हेलेनी प्रभत्व (हेजिमनी) की परानी परम्परा उसमें प्रवेश कर गयी थी । यह प्रभत्व ऐसा था कि उसके मख्य सदस्य ने जबरदस्ती मित्रता की थी । डीलियन लीग एयेनी साम्राज्य हो गया और एयेनी साम्राज्य के कारण पेलोपी-नेशियाई यद हुआ । चार शती के बाद रोम सफल हुआ, जहाँ एथेन्स को विफलता हुई । जो दण्ड साधारण ढंग से अपनी छोटी दनिया को एथेनी साम्राज्य ने दिया वह, उसकी तलना में कुछ नहीं था, जो कठोर दण्ड रोमन साम्राज्य ने दो शतियों बाद हेलेनी तथा हेलेनी-कृत समाज को दिया । यह हेनीबली यद्ध के बाद और आगस्टनी शान्ति के पहले हुआ । पश्चिमी ईसाई समाज पर संकृचित नागरिक राजनीति का संघात

हेलेनी समाज का इसिलए विनाश हुआ कि समय से रहते हुए उसने अपनी परम्परागत राजनीति की संक्रीणता का परिस्पाग नहीं किया। हमारा पश्चिमी समाज इसलिए निष्फल हुआ कि अपने सामाजिक संगठन की, वो उसकी मौजिक प्रतिमा की सबसे मृत्यवान् देन थी, रक्ता नहीं कर तका। हमारे परिचन के इतिहास में मध्यकाल और आधुनिक काल के संक्रमण के अध्याय में सामाजिक परिवर्तन में सबसे महत्व की बात सकीण दावनिक सगठन थी। अपनी पीड़ी के स्व परिवर्तन पर तटस्य होन्द स्ववास करना सरल नहीं है, क्योंकि उसके कारण बढ़ी बुराइयों हुई है। आज यह समय के विषयीत है और उसके कारण हमारी बहुत हानि हुई है, फिर भी हम देख सकते हैं कि पीच सौ साल पुरानी (ईसाई वगत् की) मध्ययुगीन (ईसाई जगत् की) सार्व-भौमिकता छोड़ देना अच्छा था। उसमें नीतक महता तो थी किन्तु वह प्राचीन काल का प्रेत भौमिकता छोड़ देना अच्छा था। उसमें नीतक महता तो थी किन्तु वह प्राचीन काल का प्रेत भौमिकता छोड़ देना अच्छा था। उसमें नीतक महता तो थी किन्तु वह प्राचीन काल कर प्रेत मोजिय पा जो है तेनी समाज से उत्तराधिकार में मिक्त था। और इस सार्वभौमिकता के सैद्धानिक आधिपय और मध्यपूर्तीन ख्यावहारिक वास्तविक अराजकता में वशोभनीय अन्तर था। नयी सक्षीर्थता कम से कम इस बात में सफल हुई। छोटी आकाक्षाओं को वह सैमाल सकी। जो भी हो, नयी विस्तव विचय हुई। राजनीति में इसकी अभिव्यक्ति बहुत-से स्वतन्त राज्यों में हुई, साहित्य में अनेक अनपरिय भाषाओं (वर्ताक्यू एन) में हुई और धर्म में माध्यमिक परिचमी-

यह अन्तिम सबर्थ इस कारण इतना प्रबच्ध या कि ईमाई धर्म पोप के धर्मतन्त्र (हायरोक्ती) के कारण सुसाठित या और वह मध्यपुनीन अवस्था का सक्ते उच्च अधिकारी था। सम्प्रव समस्या का सामजस्य उसी उन पर हो सकता या जिये पोपो ने, जब वे पूर्ण शक्तिवाली थे से खोजकर निकाला था। उदाहरण के छिए स्थानीय मीगों को पूरा करने के छिए सार्वजित पूजन विधि में लेटिन के बजाय स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की आज्ञा रोमन चर्च ने दे दी। कोटो को उनकी भाषा में पूजन विधि के अनुवाद को आजा इम्मिए पित्री क्यों होते के तमन्त्र की सीमा उसे परस्पतादी पूरवी प्रतिदक्षी का सामना करना पढ़ा, जिसने अनुवानी छोगों को जो धर्म परिवर्तन करके आये से यूनानी भाषा में पूजा करने पर विवक्त ने अनुतानी छोगों को जो धर्म परिवर्तन करके आये से यूनानी भाषा में पूजा करने पर विवक्त निक्या किन्तु वह उदारता दिखायों कि पूजन विधि का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो गया। और भी। पेपपण, सर्वाप पत्रिज रोमन समाटों से उनके सार्वभीन दावों का जी-तोड विरोध कर रहे थे, उन्होंने आधुनिक प्रमुसता बाळी सरकारों के पूर्वजी से उनके सार्वभीन साल और कास्तिक कर स्वा के सम्बन्ध में बहुत समझौते का अवस्ति हिस्स किया। इसरे स्थानीय राज्यों की भी यह आजा दे से गयी कि-अपनी-अपनी सीमा में बार्यिक संगत्न पर से वे नियत्त्र करों की भी यह स्वात स्थानीय राज्यों की भी यह आजा दे से गयी कि-अपनी-अपनी सीमा में बार्यिक संगत्न पर सो वे नियत्त्र करने की भी यह आजा दे से गयी कि-अपनी-अपनी सोमा में बार्यिक संगत्न पर सो वे नियत्त्र करने

ईसाई धर्ममण्डल (होली सी) उस समय तक, विसकी जितना मिलना चाहिए उसे उतना देने की बात समय नया था, जब संकीणं नव-सीजरखाद (मिजने-सीजरिज्य) पूर्ण रूप से अपने अधिकार को पोषित कर चुका था। और पोग तन्त्र अपने तेषाक्रमित मुद्धार के एक सी साल पहले जीकिक (सेकुलर) राजाओं से इस बात का सबस्त्रीता करने में बहुत लगा रहा कि रोम और संकीण राजनीतिक सासको के बीच धामिक शासन पर किसका कितना नियन्त्रण रहे। यह समझीता उन विफल अधिल ईसाई धामिक सम्मेलनो का अनायोजित परिणास था जो पन्नहत्ती समझीता उन विफल अधिल ईसाई धामिक सम्मेलनो का अनायोजित परिणास था जो पन्नहत्ती हुए।

सम्मेलन का यह आन्दोलन एक सर्जनात्मक चेष्टा वी कि सार्वभौम स्तर पर धार्मिक संसदीय प्रणाली स्थापित की जाय, और उन लोगों के अधिकारों को, प्रभावहीन कर दिया जाय को अनुस्रंद्रायी और कभी-कभी भट्टे बंग से उनका दुरुपयोग करते ये और अपने को हैशा मसीह का प्रतिनिधि कहते थे। इस प्रकार को बाधिक संसदीय प्रणाली धामली युग में मध्यपूरीत राजाओं के संबीण बासन पर नियन्त्रण करने में सफल हुई थी। किन्तु इस सम्मेलन के आन्दोलन का जिन पीपो ने सामना किया उन्होंने अपना हुदय कठोर बना लिया और उनका दुराग्रह भयानक रूप से सफल हुआ। उसने सम्मेलन के आन्दोलन को विकल कर दिया और समझीते के इस अल्विम अवसर की खो दिया। परिचमी ईसाई समाज इसके परिणामस्वरूप उस भीषण आन्तरिक पूट के कारण छिप्र-पिन्न हो गया जो प्राचीन सार्वभीम शासन की भावना और नये सजीण

इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक अशोभनीय कान्तियों और भीषणताएँ हुई। पहले के सन्वस्य में इतना बता देना पर्याप्त होगा कि धार्मिक चंगठन (चर्च) टूट कर अनेक सगठनों में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक दूसरे पर यह दोषारोचण कर रहा था कि दूसरा ईसाई मत का नहीं है और अनेक पृत्र दुव तथा एक दूसरे के प्रत्य करायाचार करने लगें। दूसरे के सन्वस्य में यह कहा जा सकता है कि लौकिक राजाओं ने 'वैंदी अधिकार' (विवाइन राइट) को अपना लिया जो पोषों का सबद बसता जाता वा जो परिवर्गी राज्यों के प्रमुक्ता के रूप के सम्म आज भी पूजा जाता है। उत्तरूर जानतन ने व्ययारमक इंग से कहा था कि देश-मित्त 'गंडों को अपना राणा है और निस्ते मंत्र के कैंदिन जे अधिक पर कहा, द्वारा हो प्रयोग्त नहीं है। इस के अत्मा राणा है और निस्ते मंत्र के अधिक पर पर हम सम्म जा पर इस सकी ले पाया के अधिक पर हम से अधिक स्वा के पर स्व स्व के स

### धर्म पर एकता की भावना का संघात

मानव के इतिहास के रगमंव पर 'ऊंचे धर्म' जिनका विश्वत सारी मानवता के लिए है अपेक्षा-कृत बाद में आये हैं । आदिम समाजों को इसका जान नहीं था, ये मावनाएँ उन समाजों में भी नहीं पायों जाती जो सम्यता के निकास के पण पर थे । ये उन समय के बाद आयी जब कितनी ही सम्यताएँ न्यन्द हों चुकी और कितनी विनाध के पण पर आ गयी । जब हुछ सम्यताएँ दिखटित होने लगी तब इस चुनौती का मामना करने के लिए इन ऊंचे धर्मों का जन्म हुआ। ऐसी सम्यताओं में, जिनका उद्गम अनिदिचत हैं जैसे आदिस समाजों के बिक्सवाएँ, ऐसी धार्मक समाएँ होती है जिनका सम्यत्य उन समाजों को लोकिक संस्थाओं से हो होता है और उसके जागे उनकी दृष्टि नहीं जाती । ऊँची आध्यात्मिकता के अनुकूल ऐसे धर्म नहीं होते, किन्तु उनमे निपंधात्मक विश्वयता होती है । वे विभिन्न धर्मों के बीच (जीजो और जीते दो) के भाव का रोपण करते हैं । ऐसी जनस्था में संसार में जब बहुत-से राज्य होते हैं, अनेक सम्यताएँ होती है तब स्वामांविक परिणास होता है कि बहुत-से देवता हो और बहुत-से धर्म माने जाते हैं ।

ऐसी सामाजिक परिस्थित में आत्मा ईरवर की सर्वेष्यापकता तथा सर्वदावितमत्ता हा अनुषय नहीं कर सकती किन्तु उस पाप का लालव उन्हें नहीं होता कि उन धर्म वालो के प्रति वे अनुदार हों, वो ईरवर को विधिन्न रूपों तथा नामों से पूजते हैं। भानवता के इतिहास की बहुत वही विदय्वना है कि विसा प्रकाश ने यह भावना उत्पन्न की कि सब धर्मों का ईरवर एक है, और मनुष्य मात्र भाई है, उसने इसी के साथ अनुदारता और उत्पोदन को भी जम्म दिया। इसका कारण यह है कि इस धार्मिक एकता की भावना के वो आध्यारिमक नेता है वे इसे इतना उच्च समझते हैं कि वे चाहते कि दे विचार वितना जन्द हो सके वास्तिविकता में परिणत हो आदी । अही-जहाँ सहान् धर्मों का प्रचार हुआ है अनुदारता तथा उत्पोदन का भयानक रूप निरुच्य दिखाई दिया है। यही धर्माच्यत ई॰ पू॰ चौदहवीं शती मे मिल में दिखाई से जब समार इच्चातों को मिल में दिखाई से जब समार इच्चातों ने ने अपने एकेस्टरवाद की करपना को सार्चक करने का असफल प्रमत्त किया। यहूदी धर्म के उदय और विकास में इसी धर्मान्यता का भयानक प्रकास विखाई पढ़ा। यहूदी वर्म के उदय और विकास में इसी धर्मान्यता का भयानक प्रकास विखाई एका। यहूदी वर्म के उदय और विकास में इसी धर्मान्यता का भयानक प्रकास का प्रचास का अस्ति का असफल प्रवास का विवास का सार्चान्यता का भ्रावानक प्रकास विखाई पढ़ा। यहूदी वर्म के वर्म में एकेस्वरवाद की जिस स्पष्ट और उदास आध्यात्मिक भावना की उपलब्धि की उसी के सार्व सार्च उसके इसिंहा क्या का नित्यता की गयी। इसिंह धर्म के इतिहास कान्यता का नित्यता की सार्व सीव देश है धर्म से भी वास्तार संवर्ष देखने में आता है।

इस प्रमाण से हम देखते हैं कि एकता की भावना का संघात जब धर्म पर होता है तब साथ-ही-साथ आध्यारिमक भोषणता भी उत्पन्न होती है। इसका नैतिक सामंजस्य उदारता के आवार-व्यवहार से ही हो सकता है। उदारता के लिए उचित मेरणा यही है कि यह मान लिया आप कि सीध धर्म एक आध्यारिमक लक्ष्य की खोज में जा रहें है। हो सकता है कि इसमें कोई आप से बढ़ गया हो और उचित राह पर हो, कोई ऐसा नहीं, किन्तु वो उचित राह पर हो बह अनुवित धर्म बाले को उत्पीहित करे, यह परस्पर विरोधी बाते हैं। 'उचित' धर्म बाला दूसरे को उत्पीहित करके अपने को अनुवित बना देता है और अपने ही गुणों पर आधात पहुँचाता है।

इस ऊँबे स्तर की उदारता कम-से-कम एक पैगम्बर ने अपने अनुयायियों के लिए निर्धारित की थी । मुहम्मद साहब ने आदेश दिवा था कि उन यहादियों तथा ईसाइयों के प्रति धार्मिक उदारता दिखायी जाय जिल्होंने ऐहलोंकिक हरलागी सत्ता के प्रति अपनी राजनीतिक अधीनता स्वीकार कर ली हैं। क्योंकि ये दो धार्मिक समाज मुसलमानों की ही भौति 'कुरान-शरीफ' के लोग हैं। प्राचीन इस्लाम की उदार पानना की विशेषता है कि यद्यपि पैगम्बर ने कही इस बात का संकेत नहीं किया है, फिर भी जो पारसी धमर्विलम्बी मुसलमान धासन के अधीन आ गये उनके प्रति भी उदारता का व्यवहार उन्होंने किया।

सनह्वी वाती की दूसरी अर्घान्धी में ईसाइयों ने जिस उदारता की भावना दिखायी उसका कारण मिलान्स निन्दास्यक था । उसे 'धामिक उदारता' केकल इस अर्थ में कह सकते हैं कि धर्मों के प्रति उदारता थी । यदि इस उसके कारण की ओर देखे तो वह अर्घामिक उदारता थी । इस अर्थ चर्ती में कैपोलिक और जोटेस्टेन्ट दलों ने एकाएक अपना संवर्ध समाप्त कर दिया इसलिए नहीं कि उनकी विश्वास हो गया कि अनुदारता पाप है, बल्कि इसलिए कि धोनों समझ गये कि एक इसरे को हम पराजित नहीं कर सकते । साव-ही-साथ उन्हें इस बात का भी आमास हो गया कि इस वो विश्वास कर रहे हैं वह किसी धामिक सिद्धान्त के लिए नहीं । 'उत्साह' (एन्यूनियाम्म, आ्युप्ति से जिसका अर्थ होता है ईश्वरत्व से भरा हुआ) की परप्पात्त के शराई को उन्होंने त्याप दिया था और अब उसे वह दुराई समझने लगे । इसी अर्थ में एक अठारहवी धाती के विश्वप ने अठारहवी धाती के विश्वप ने अठारहवी धाती के विश्वप ने अठारहवी चाती के एक अर्थ के मधानरी को 'दंगनीय उत्साहां' कहा था ।

फिर भी चाहे जिस भावना से हो उदारता सर्वान्यता का उच्चतम प्रतिकार है। बौर जब एकता को भावना का सिद्धान्त वर्ष पर होता है तब वर्षान्यता का जन्म हो ही जाता है। ऐसा नहीं होता तो उसके दसने में या तो अत्याचार को भीचणता हो जवाबा वर्ष की प्रतिक्रिया में कान्ति हो। ऐसी प्रतिक्रिया को स्पृक्षीयिवस ने विकास पित में कहा है— 'वर्ष की प्रतिक्रिया में कैसी-कैसी भीचणता हुई है।' बाल्टेयर ने कहा है 'वर्ष चुरी चीज है', प्रेमवेरा ने कहा है 'वर्ष सकला वैरी है।'

जाति पर धर्म का संघात

ल्युकीशियस तथा वाल्टेयर के इस कथन का कि धर्म स्वयं बुराई है—और सम्भवत: मानव जीवन की मूलभूत बुराई भारतीय तथा हिन्दू इतिहास से समर्थन किया जा सकता है। इन सम्यताओं पर धर्म का जो विवास्त प्रभाव पढा है उसका परिणाम जाति की संस्था है।

यह संस्था एक प्रकार का सामाजिक विकास है जहाँ भौगोलिक परिस्वितयांवा दो अववा तो से अधिक समुवायों में एक समुदाय दूसरों पर अपना आधिष्यय जमा लेता है और पराजित समुदाय को न तो नष्ट कर बाता है, न अपने में मिला पाता है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में दो जातियों उत्पन्न हो गयी है। एक बहुसंख्यक गौर वर्ण की जाति और दूसरी अल्पसंख्यक स्थाम वर्ण की जाति औ हमरी अल्पसंख्यक स्थाम वर्ण की जाति। इसी प्रकार दक्षिण अधीका में प्रमुता-सम्पन्न अल्पसंख्यक गौर वर्ण समुदाय और बहुसंख्यक नेंचों समुदाय और बहुसंख्यक नेंचों समुदाय । उप-महाद्योग प्रतास में जात पढ़ता है उस समय जातियों का निर्माण हुआ नव ईसा के दो हजार वर्ष पहले के लगभण तथा-कियत सिन्धु समयता के लेश में यूरीप्याई खानावरीस जातम अभियान आरम्भ हुआ।

इससे वता चलता है कि जाति की संस्था ते धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है। संयुक्त राज्य और दिवय अफीका में जहाँ नेवों लोगों ने अपना प्राचीन खें छोड़ दिया है और धिनतम्प्रण पूरोरियनों कोई साई धर्म प्रण कर रिला है। वर्षों का विवासका वार्तियों की विविध्यता के अनुसार नहीं हुआ, यद्यपि प्रत्येक धर्म के गोरे तथा काले तदस्य अपनी धार्मिक उपासना में एक दूसरे से अका है, उसी प्रकार कैंवे अपने और सामाजिक हत्यों में । इसके विपरीत, मारतीय उदाहरण में, हम यह कत्यान कर सकते हैं कि पहले हो ही विधिन्न जातियों के धार्मिक जातार-व्यवहार काल-अकार में । किन्तु यह स्पट है कि यह धार्मिक भेद उस सबय तीत्र हुआ होगा जब भारतीय सम्पता की बहुत अधिक धार्मिक भावना बढ़ गयी और वही उसने अपने उत्तराधिकारियों को सीपी। यह भी स्पष्ट है कि जाति पर धार्मिकता के संचात के कारण यह संस्था विनाज की गति अपने प्रत्यों को सीपी। यह भी स्पष्ट है कि जाति पर धार्मिकता के संचात के कारण यह संस्था विनाज की गति उपने अपने उत्तराधिकारियों को सीपी। यह भी स्पष्ट है का जाति पर धार्मिकता के संचात के कारण यह संस्था विनाज की गति उपने प्रत्येक स्वास के कारण यह संस्था करने उत्तरा है और उत्तरा है और उत्तरा आक्षा धर्म द्वारा होने जनता है और उत्तरा आक्षा धर्म द्वारा होने उत्तरा है की उत्तरा है और उत्तरा धर्म द्वार एक स्पर्ध करने प्रत्ये हैं किन्तु अब धर्म द्वारा उत्तरा सम्बाद के स्वास करने प्रत्ये होने जनता है और

बाति पर धर्म का जो संघात भारत में हुआ उसका ज्वलन्त प्रभाग अनुपम सामाधिक दोष अनुस्थता है। और बाह्यणो ने, जो प्रत्येक धार्मिक कृत्यों में पुरोहित का कार्य करते हैं, कभी इसे मिटाने की नेस्टा नहीं की। यह दोष जभी तक वर्तमान है। ही, क्रान्ति द्वारा इस पर आक्रमण हुआ है।

जहाँ तक झात है, जाति पर पहला आक्रमण जैनधम के प्रवर्तक महावीर ने तथा बृद्ध ने ईसा के जन्म से ५०० वर्ष पहले किया था । बौद्ध अथवा जैन धर्म ने यदि भारतीय जगतु पर अपना प्रभाव जमा किया होता तो सम्भवतः जाति की संस्था समाप्त हो गयी होती। किन्तु जैसी घटना घटी, भारतीय पतन तथा विनाश के अन्तिम अध्याय में सार्वभीम धर्म स्थापित करने का कार्य हिन्दू धर्म ने किया। यह हिन्दू धर्म नये तथा पुराने प्रयोगों का मिश्रित एक नया भव्य रूप था। इस हिन्दू धर्म में पुरानी को बाते थी उनमें एक संस्था जाति की भी थी। इतना ही नहीं कि हिन्दू धर्म में पुरानी को बाते थी उनमें एक संस्था जाति की भी थी। इतना ही नहीं कि हिन्दू धर्म ने इस पुरानी सस्था को बहुन किया, उसने इसका विस्तार किया। और आरम्भ से हिन्दू सम्यान से बोझ को जयने अपर धारण किये हुए है और यह बोझ इतना भारी हो गया विवतना इसके प्रवेशों पर कभी नहीं था।

हिन्दू सम्पता के इतिहास में जाति के विरुद्ध समय-समय पर अनेक विद्रोह हुए और विद्रोही दूसरे धर्मों से आकृष्ट होकर हिन्दू अमें से अलग हो गये। इस प्रकार का विलगान हिन्दू सुमारकों ने किया और उन्होंने नया संप्रसाथ विक्रों स्थापित किये विसमें हिन्दू धर्म के सी को हाटाया और विदेशों धर्मों की कुछ बातें ली। उदाहरण के लिए नानक, जिन्होंने (१४६९-१५३८ ई०) सिख धर्म को स्थापना की, इस्लाम ते कुछ बातें ली, और राजा राममोहन राय (१७७२-१८३३) ने बद्ध-समाज की, स्थापना की जितसे हिन्दू धर्म और ईसाई धर्म की सिम्मिलत बातें भी। इस रोनों धर्मों में आति नहीं मानी जाती। दूसरे विद्रोहियों ने हिन्दू धर्म को विलम्हल छोड़ दिया और या तो मुसलमान हो गये या ईसाई हो मये। ऐसा परिवर्तन उन्हों क्षेत्रों में अधिक हुआ जहीं नीज जातियों या अध्योत के सिक्स विद्रोह की स्थापना की स्थापना की स्थापना की स्थापना स्थापना स्थापना हो से स्थापना हो स्थापना हो से स्थापना हो स्थापना हो से स्थापना हो स्थापना हो से स्थापना हो स्थापना हो से स्थापना हो स्थापना हो स्थापना हो से स्थापना स्थापना स्थापना हो से स्थापना हो से स्थापना स्थाप

'अस्पृस्पता' की भीषणता का यही क्रान्तिकारी उत्तर है वो वाति पर धर्म के आघात के कारण हुआ है। और ज्यो-ज्यो भारत की जनता पश्चिम के आधिक, बौद्धिक तथा नैतिक विक्षोभ से प्रमादित होती जाती है, अञ्जूतो में परिवर्तन की वो क्षीण भावना है वह बढ़ती जायगी जबतक, ब्राह्मणो के विरोध होने पर भी, हिन्दू समाज के कुछ ऐसे नेता धार्मिक तथा सामाजिक भावनाओं का सामंजस्य न स्थापित करें जो महारमा गांधी की राजनीतिक तथा सामाजिक आदशों का सर्यनेन करते हैं।

### श्रम-विभाजन पर सभ्यता का संघात

हमने पहले ही देख किया है कि जादिम समाज अम-विश्वाजन से अनिश्वत न था। उसके उदाहरण में हमें धातु के काम करने बाले, चारण, पुरोहित, दवा देने वाले तथा इसी प्रकार के बीर बंग मिलते हैं। किन्तु समराज का चंपाल अम-विश्वाजन पर ऐसा होता है कि साधारण विभाजन दतना अधिक होने क्याता है कि कमायत सामाजिक हांस ही नहीं होने क्याता, उसका कार्य असामाजिक होने क्याता है। इसका प्रभाव सर्वनात्मक अल्पसंख्यको तथा असर्जनात्मक क्रवाद सामाजिक कार्य असामाजिक होने क्याता है। इसका प्रभाव सर्वनात्मक अल्पसंख्यको तथा असर्जनात्मक क्रवाद सामाजिक होने क्याता है। इसका प्रभाव सर्वनात्मक वर्ण दहस्यवादी होता जाता है और साधारण जनता का किसी एक और सुकाब (अपसाइडेक्टोच) हो जाता है।

रहस्ववादिता उस वरफलता का लक्षण है जो सर्जनात्मक व्यक्ति को अपने जीवन-कृष्यों में मिलली है। और उसे 'अलग हो जाने और लोटने' को लक्ष्मान आरम्भिक गति को तीवता कह सकते हैं, जो इस कार्य को पूरा करने में सफल न हो सकी। इस प्रकार जो लोग असफल हुए उन्हें यूनामी लोग 'इस्पिटेस' कहते ये। पांचबी शती में यूनानी काषा में 'इस्पिटेस' उस महान् व्यक्ति को कहते ये जो अपने को सबसे जलग तथा अपने में ही रहने का सामाजिक अपराध महान् व्यक्ति को कहते ये जो अपने को सबसे जलग तथा अपने में ही रहने का सामाजिक अपराध करता था और अपने गुणों से सर्वसाधारण को लाध नहीं पहुँचाता था । पेरिस्तील के गुण के एयेन्स में इस प्रकार का व्यवहार किए दृष्टि से देखा जाता था इसी से समझा जा सकता है कि जावकर की पाया में इस सकते के उत्पन्न हाथ 'हिंग्सर' का अर्थ पानल होता है । किन्तु आधृतिक पिष्मी समाज के 'इंडियोटाइ' पानलखाने में नहीं मिलते । इनमें से एक वर्ग नुद्धिमान मानवों का, पतित होकर क्षेत्रोहण मानव हो था विस्ताल अर्थन्य किकता ने 'बेड पाइंड' लगा बीधडा हो पा कि कर में किया है। इस पा बीधडा है। पत्तु वासता में कहा है पा हु वासता में कहा है से साथ है। इस पा किया है। है से प्रवाद के स्वत्य है कि स्वत्य है कि से का प्रवेद के सित्ता है। इस पत्तु की स्वत्य के अत्य के अत्य है। कि से का प्रवेद के स्वत्य है। कि से का प्रवेद की से प्रवेद के से प्रवेद की से प्रवेद क

अब हमें उस पर विचार करना है जिसे हमने झुकाव कहा है। यह वह प्रभाव है जो अम-विभाजन पर सभ्यता के संघात के कारण असर्जनात्मक बहुसंख्यकों के जीवन पर पड़ता है।

जब सर्जनशील व्यक्ति अलग हो जाने के बाद फिर लौटता है और अपने साथियों से पुन सम्पर्क स्थापित करता है तब उसके सामने यह समस्या उपस्थित होती है कि साधारण जन की आत्मा को उसी स्तर पर ऊँचा उठाये जिस स्तर पर उसकी आत्मा पहेँच चकी है। और ज्यो ही इस प्रश्न को हल करने की चेच्टा करता है, उसके सामने यह तथ्य उपस्थित होता है कि इच्छा, शक्ति, हृदय और उत्साह होते हए साधारण जनता उस ऊँचे स्तर पर नही उठ सकती । ऐसी स्थिति में उसे कोई सरल उपाय ढँढने का लालच हो सकता है। अर्थात् वह सारे व्यक्तित्व के विकास का प्रयत्न न करके मनुष्य के किसी एक गुण को ऊपर उठाने की चेष्टा करता है। इस कल्पना के अनुसार इसका अर्थ होता है कि मानव का विकास किसी एक झकाव की ओर होता है। इस प्रकार का परिणाम यान्त्रिक तकनीक के धरातल पर हमें सरलता से मिलता है क्योंकि किसी संस्कृति के सब तत्त्वों में से उसकी यान्त्रिक रुझान को अलग करना तथा उससे सम्पर्क स्थापित करना सबसे सरल है। किसी ऐसे व्यक्ति को मिस्त्री बनाना सरल नहीं है जिसकी आत्मा और दिशाओं में बर्बर तथा आदिम हो । किन्त और शक्तियों को इसी प्रकार विशेष बना सकते हैं और अतिविस्तत कर सकते हैं। अपनी पुस्तक 'कलचर एण्ड अनाकीं' (१८६९) में मैथ्यू आनेल्ड ने, धर्मशील मध्यवर्गीय नान-कनफॉमस्ट अंग्रेज फिलिस्तीनों की, जो हिन्न काल के अवरद जाल मे रहते हैं, यह आलोचना की है कि इन लोगों ने ऐसे मिथ्या धार्मिक विचारों में विशेषता अजित की है जिसे वे ईसाई धर्म समझते हैं। और दूसरे हेलेनी गुणों का तिरस्कार करते हैं जिनसे मनष्य का सन्तिलित व्यक्तित्व निर्मित होता है।

इस प्रकार के सुकाब को हमने उस समय देखा किया था जब हमने इस पर विचार किया था कि सरपर्सक्काकों का जब दमन किया जाता है तब वे किस प्रकार इसका सामना करते हैं। हमने देखा कि जब नृसंसताबदा इन अरपसंक्थकों को पूरी नागरिकता के अधिकार नहीं पिये जाते तस जो कार्य उनके लिए बच उहते हैं उनहीं में वे उक्षति करते हैं और विशिष्टता प्राप्त करते हैं। और हमने उस असाधारण शक्ति को आहवर्ष से देखा और प्रशंसा की। इस शक्ति से जान पढ़वा है कि अससंस्थल सातव कुछि को अवेदाता को प्रकट करते हैं। आप ही साथ हुन इसे भी नहीं मूंक सकते कि इतमें से कुछ अवरासंख्यक-जेनेवारीन, फिरीस्टोट, आरसीरियन में पहुशी-जेर में मान कुछ कराते हैं हो। वृदे की नहीं है। वृद्धियों और अवसूरियों के बीख को असीर मान सम्बन्ध रहा है वह महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। अ-पहुटी कपने असेसेटिक (एपटी-सेमेटिक) साथी गोरियन के अववहार पर वज करिनता होता है और पृथा प्रकट करता है तब साथ ही यह स्वीकार करते पर उसे उज्जान भी होती है कि उस व्यंस्प में भी कुछ तस्य है जो प्रवृद्धी को कर सहस्य में विकार करते पर उसे उज्जान भी होती है कि उस व्यंस्प में भी कुछ तस्य है को सुद्धी को कहाने वाले में अपने पहले के स्वन्ध में पित्रित किया है। दुख इस बात का है कि को दमम भी प्रतिक्रिया उत्पोधित अल्पास्थकों में दमन का सामया करते का साहब उत्पन्न करती है उसी प्रमान प्रकृति के भी प्रवृद्धी के स्वन्ध में उत्पन्न के साम के उनकी मानव प्रकृति भी विकार हो जाती है। जो बात उत्पीदित अल्पास्थकों के सामस्य में ठीक है वही उन बहतंक्वल के सम्बन्ध में उत्पर का साहब का कि हो प्रस्त का को है का स्वाप्त का कि हो प्रस्त का कि हो स्वाप्त के की है का विकार के साम करता है की साम का साम के साम करता है है।

पांचरीं सती में बुनानी इस सुकाब के लिए एक सब्द वेबे विधा' का प्रयोग करते थे। वेबेन्सारं वह व्यक्ति या जिसने किसी विशेष तकनीक में विधोप योग्यता जाँजत की थी और सामाजिक प्राणी के लिए जो जन्म सामाजिक प्राणी के लिए जो जन्म सामाजिक प्राणी के लिए जो जन्म सामाजिक प्राणी के लिए जो जेन्स सामाज्य प्राणी के आवश्यकता होती है जो तिरस्कृत कर दिया था। इस तकनीक का को कोगो के मन में तारखें था वह यही कि बहु कोई हस्त-कोसल ज्यवबा यानिक व्याणार है विसे निजी लाभ के लिए वह व्यक्ति प्रयोग कर रहा है। किन्तु हेलनी लोगों को वेबेन्द्रया' के प्रति जो पृणा थी वह इससे अधिक थी। बार हेलनियों के मन में सभी व्यवसारी (प्रोणेकना) के प्रति पृणा ही गयी थी। उदाहरण के लिए सैनिक तकनीक में स्पार्टनों ने जो विशेषता अंतिक ती थी वह 'वेबेटिया' का सामाज्य स्वयस्त प्रति का तकनीक में स्पार्टनों ने जो विशेषता अंतिक ती थी वह 'वेबेटिया' का सामाज्य स्वयस्त प्रति का तकनीक में स्पार्टनों ने जो विशेषता अंतिक ती थी वह 'वेबेटिया' का सामाज्य स्वयस्त प्रति का तकनीक में स्पार्टनों ने जो विशेषता आंत्रत की थी वह 'वेबेटिया' का सामाज्य स्वयस्त स्वयस्त की कला तथा जीवन के बार सर्वक्ती (आल राजपट) गणी से विस्त था।

'परिकृत तथा युसहका समाज में उदार शिक्षा वाले शेमिरटाक्लीज पर यह दोग लगाया जाना था (क्योंकि उमसे सर्वक्षी शोध्यताओं का जमाव था) कि वह किसी वाच यंत्र का भी प्रयोग नहीं जानता था किन्तु वर्षित उसके हाथों में कोई छोटा और क्यात देश दे दिया जाय को वह उसे महान् भी रिक्षामा देश चना देशा ।' इसके विपरीत बेबेन्सिया का हस्का उदाहरूफ दिया जा नकता है। कहा जाता है विवना में हेंडन, मोजाट और बीचोवेज के दस्त पूर्व में, हैंस्यवृर्ष का एक समार् और उसके प्रधान करने अवकाण के समय उनके साथ संगीत में थोगदान करते थे।

'बेचेटिया' के मयाबह परिचाम के प्रति हेलेनियों की इस असहिष्णुता और समाओं की सत्याओं में भी वायी जाती है। उदाहरण के लिए यहाँदयों का सबत और ईसाइयों का रविचार, मात दिनों में एक दिन इसजिए जठम कर दिया गया है कि छः दिनों तक वे अपने विश्वेष व्यवसाय में निरन्तर लगे रहते हैं तो एक दिन अपने करों को स्मरण रखें और साधारण मानव का जीवन

१. प्लूटार्क : लाइफ आव बेम्सिटाक्लीन, अध्याय २ ।

बितायें । यह केवल संयोग की घटना नहीं है कि उद्योगवाद की प्रगति के साथ-साथ इंग्लैंड में ब्रायोगित खेल-कूर और मनोरंजन की घी उन्नति हुई । इस प्रकार के मनोरंजन जान-बूसकर आरसहरता तकनीवी विधीयताओं के विषद्ध सन्तुनित करने के लिए स्थापित किये गये हैं, जो उद्योगवाद के अम-विधाजन के कारण उत्पन्न हो गयी हैं।

दुर्मायवक्ष खेल-कृद हारा उचीगवाद के जीवन को सन्तुल्ति करने की यह चेल्टा सफल न हो सकी क्ष्मींक खेल-कृद में भी उचीगवाद की भावना प्रवेश कर वर्धी है। पिदममी संसार में आवकल व्यावसायिक खेलाही (एचलीट) वन तर्थ है क्लिहोने विशेषता प्राप्त की है और लीशोगिक विशेषकों से अधिक कमा रहे हैं। 'बेबीन्वया' के ये भीषण उदाहरण हैं। इस पुत्तक के लेखक ने संयुक्त राज्य के दो कालेबों के क्षेत्रों में दो फुटबाल के मैदानों को देखा। एक में विश्वत के प्रकासान्त्र की व्यवस्था थी जिससे रात और दिन बारी-बारी से बरावर अम्पात कराकर फुटबाल के खेलाड़ियों का निर्माण किया जाय (मैनुफैन्यई)। दूसरे मैदान के करर छल वनी हुई भी किसी भी खुनु में खेल चलता रहे। कहा जाता है यह संसार की सबसे बड़ी छत है और इसके बनाने में कल्पातील धन लगा है। मैदान के बारो ओर पलगों का प्रवन्ध किया गया है जिसमें पर्क अवदा बायल खेलाड़ी आराम कर सके। इन दोनों खेलों में मैने देखा कि इन खेलाड़ियों की सक्या सारे खानों की सब्या का जातमुख्य भाष था। मूने यह भी बताया गया कि ये लेहके मैच खेलने की उसी आसका से प्रतिक्षा कर रहे हैं जिस स्वयं देतनके बढ़े माई १९१८ के युद्ध में बाइयों में गये थे। सम्ब पूछिए तो यह एंग्लो सेक्शन फुटबाल खेल-क्र में नहीं गिना जा सकता।

हेलेनी जगत् के इतिहास में भी इसी प्रकार के विकास का पता लगता है। जहां कुलीन शौकिया (अमेच्यूर) खेलाड़ियों के स्थान पर, जिनकी विजय की प्रशंसा पिडार ने अपनी कविता में की है, व्यावसायिक खेलाड़ियों की टीम जा गयी। और सिकन्दर के परवात् युग में परिशिया से स्पेन तक जो नाटक के खेल यूनाइटेड आरिस्ट्र लिमिस्टेड ड्वारा विवाये जाते थे एप्लेस में झायोनीसियस के अपने रामच पर दिखाये जाते के एप्लेस में झायोनीसियस के अपने रामच पर दिखाये जाने वाले नाटको से उतने ही मिन्न ये जितने आजकल के नवीन नाटक-मूहों के नाटक मक्यूयीन रहस्य-नाटको (मिस्ट्री प्ले) से ।

तब इसमें आइवर्ष नहीं है कि जब सामाजिक दोष इस निरासाजनक ढांग से सन्तुलन को असफल कर देते हैं तब सामंत्रिक लोग ऐसी कान्तिकारी योजना की कल्पना करते हैं किससे में दो लोग हो जाते हैं किस में दो लोग हो जाते हैं किस में दो लोग हो जाते हैं कि साम दो ति हो की साद, अफलातुन में 'बेवेडिक्या' को सामाज करते के लिए यह योजना बनायी है कि अन्तर्देशी प्रमूटोपिया (एक आदर्ष देश) को समाज करते के लिए यह योजना बनायी है कि आयादर नहों सकेना और देश के अन्दर भी उतनी ही आर्थिक व्यवस्था रहेगी कि भोजन भर के लिए किसान घान्य उत्पन्न कर सके । अमरीकी आयादीवार के लोग किस कर सके । अमरीकी आयादीवार के जो दुवा की बात है, अपनी राह से भटक गया है, मूल जीत टामस के असती की की अपना में ऐसा ही सपना देशा था । उतने किया है— यदि है विद्वान्तों के आरम्भ में ऐसा ही सपना देशा था । उतने किया है— यदि है विद्वान्तों के प्रताम में ऐसा ही सपना देशा था । उतने किया है— यदि है विद्वान्तों के प्रताम में ऐसा ही सपना देशा था । उतने किया है— यदि से विद्वान्तों के प्रताम में ऐसा ही सपना देशा था । उतने किया है— यदि से विद्वान्तों के प्रताम के स्थान ही हो ना चाहिए जैसा यूरोप से जीन का 1 (जिसके बन्दरगाह

१. डक्स्यू० ई० उडवर्ड द्वारा उद्धरित : ए स्यू अमेरिकन हिस्ट्री, पू० २६० ।

१८४० तक यूरोपीय व्यापार के लिए बन्द ये) । उसी साल ब्रिटिस सेना ने बन्दरसाहों की बोलने के लिए दिवस किया । इसी प्रकार सेमुबल बटलर ने कल्पना की है कि अरब्होनिया के रहने वाले (उसका काल्पनिक ससार) जान-बृझकर और योजनाबद्ध सारे यन्त्रों को नष्ट कर बाले जिससे में उनके दास न बन जायें।

अनुकरण (माइमेसिस) पर सभ्यता का सधात

इत उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा कि गभ्यताओं के पतन में इत घटनाओं ने कहाँ सक योगदान किया जब नयी सामाजिक दाक्तियों का पुरानी सस्थाओं से सम्पर्क हुआ । अथवा बाइबिल की भाषा में नयी गराव रखने में पूरानी बातले असमर्थ रही ।

# (३) सर्जन का प्रतिशोध : अस्थायी अपनत्व को आदर्श बनाना भूमिका (रोल) का विपर्यय

हमने आत्मिनवंद की असकत्रताओं के उन दो स्वरूपों के सम्बन्ध में कुछ अध्ययन किया है निजके कारण सम्बन्धां का विनाय होना है। हमने बनुकरण की, यानिकता (निर्जीवता) और सन्वाओं की असमर्थना पर विचार किया है। मर्जनात्मकता का जो बाहरी प्रतिखोध होता है उन पर विचार कर के यह अध्ययन हम नमान करने।

ऐमा जान पडता है कि किसी अन्यसङ्गक वर्ग को यदि सम्यता के इतिहास में लगातार दो या अधिक चुनीतियों का नामना करना पडा है तो उसी सर्जनात्मक अल्पसंख्यक वर्ग को बराबर सफलता नहीं मिली है। इसके बिसरीन यह देवा गया है कि जिस वर्ग को एक चुनौती का सामना करने में विकक्त रहा। यह विचलिक करने वाली किन्तु देवाने में स्वामानिक मानवी परिस्तित एटिक (यूनानी) नाटकों का मुख्य अभिप्राय (मीटिक) रहा है और अरस्तु ने दो पोएटिकमें में पिरिक्त रहा है का अभिप्राय (मीटिक) रहा है और अरस्तु ने दो पोएटिकमें में पिरिक्त हो साम से विवेचन किया है, जिसका अवं है मूर्मका का विषये ।

नये बाइबिल (टेस्टामेन्ट) को नाटकीय कवा में उसी ईसा को, जिसके सम्बन्ध में गृहियों को आणा थी कि पूजी पर अवतरित होकर मसीहा होंगे, मुद्दी धर्म के ब्याची (इस्काइस) अंतर फ़रीसियों (फ़रीसीय) ने तिरस्कृत कर दिया था उन्हीं यहूदियों ने जिन्होंने हुछ हो पीड़ी पहुछे हेनेनीकरण को विजय के बिरोध का नेतृत्व किया था। जिस सचाई और अतर्वृद्धि ने इन समें के ब्यासों और फ़रीसियों को पहुले के संकटकाल में नेता बना दिया था वह अब अधिक संकट के समय इन्हें छोड़ गये और जहाँ विद्वार को विद्वार और वेस्थावृत्ति वालें समझे पर्मे। सतीहा त्वय 'यदियारे और वेस्थावृत्ति वालें समझे पर्मे। सतीहा त्वय 'यदियारे और वेस्थावृत्ति वालें समझे पर्मे। सतीहा त्वय 'यदियारे और वेस्यावृत्ति वालें समझे पर्मे। सतीहा त्वय 'यदियारे और वेस्थावृत्ति वालें समझे पर्मे। सतीहा त्वय 'यदि इस कथा हे हेलेरी करण हो चुका था और वहु ररम्परागत त्वर्य की करणना के बाहुर था। यदि इस कथा को हुसरी दृष्टि से और विस्तृत मंच पर देखे, जैसा कि चीचे गोस्पेल में जिखा हो, जिसे यहूदियों ने अनाम्य कर दिया था, प्रहण किया और इन्होंने 'यटियारे और वैस्थावृत्ति वालें की भूमिका अवा की।

'भूमिका के विषयेंय' का यही विषय बाइविल के अनेक दुष्टान्तों में तथा घटनाओं में अकित है । बाइव्य और लाजरक के, करीसी और काटियार के इटान्तों में यही बात विश्वायी गयी है। यही बात मार्गिटन के दुष्टान्त में पूरीहाल और लेबाइट की कथा के विषरित दिखायी गयी है, और यही बात अपव्ययी पुत्र और उसके विषयीत उसके सम्मानित भाई की कहानी में हैं। मही विषय ईसा और रोमन-देना नायक (क्यूपियन) और साइरोफोनेधियन तथी के साबन्ध में है । यदि तमें और पुराने वाइविल को एक ही श्रृंख का में देखे तो हम देखें कि पुरानी बाइविल को एक ही श्रृंख का में वें को हम देखें कि पुरानी बाइविल को का क्या विश्वाय के का का विषया अगर उसका उत्तर निर्मा बाइविल में मार्ग्य के अपनी का अपनी का अपनी का अपनी का अपनी मार्ग्य हुआ। यही अभिमाय ईसा की उत्तर में अत्तर मार्ग्य के अपने की जैना उटावेगा वह निराया जायेगा, 'प्रवम अन्तिम मंगा और अन्तिम अपने की जैना उटावेगा वह निराया जायेगा, 'प्रवम अन्तिम स्वान में मार्ग्य का अपने की जैना उटावेगा के स्वान अपने ने निराय जाये में से कि पार्थ में प्रवेद नहीं कर सकते।' और ईसा मसीह ने अपने मिसन का मूल तत्त्व पीत (साम्) की ११८ वी रचना को उद्ध कर के स्थान करने स्वान वीत्र में के कि दिया बही कोने का सीर्थ मार्ग के स्वान करने से राज्य में स्वान का मुख तत्त्व में से कि दिया बही कोने का सीर्थ मार्ग के स्वान करने स्वान की स्वान के स्वान का स्वान का स्वान के स्वान के स्वान करने स्वान की स्वान का स्वान का स्वान का सीत्र मार्ग के सीर्य मार्ग के सीर्य का सीर्य का सीर्य का सीर्य का सीर्य का सीर्य के सीर्य मार्ग के सीर्य का सीं का सीर्य का सीर्य का सीर्य का सीर्य का सीर्य का सीं सीर्य क

यही पात सारे हेलेनी साहित्य की महान् रचनाओं में मिलता है। और उनके इस सिद्धान्त में निहित्त हैं 'ममंडी का सिर नीचा'। हैरोडं हस यही शिक्षा जरस्तीन, क्रीसत और पोर्लिक्टीक जी जीवनियों में व्यक्त करता है। वास्तव में उसके सारे इतिहास का विषय ही एकेपीनियाई साम्राज्य का गर्व और पतन है। एक पीड़ी पीछे चूरिवाइडीज ने तटस्य और 'बिज्ञानिक' पातना से लिखा है जो अधिक प्रभावकारी है स्मीकि 'इतिहास के पिता' ने एयेन्स के गर्व और पतन की उद्देश्य सिहत लिखा था। यहाँ यूनानी (पटिक) ट्रेजेडी के विषयों को बताना लगावस्यक है जैसे एसकाइलस के अगानेनान में, सोफोक्लीज के जोडियस और एवेनस में और यूरिडीज के पैर्प्युज में। चीनी एतन और विजाश के एक किये ने हुई गर्व अध्यक्त किया है: —ि

'जो अँगूठे के बल पर खड़ा होता स्थिर नही खड़ा हो सकता,

को सम्बे-सम्बे बग धरता है वह बहुत तेव नहीं बलता को धमंद्र करता है कि मैं यह कर शालूँगा, वह कुछ नहीं कर सकता जिसे अपने कार्य का धमंद्र है वह कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो शाख्यत हो ।"

सर्जनात्सकता का यह प्रतियोध है । यदि इस ट्रेनेडो की इस कमर की कथा-वस्तु साधारणत: ऐसी होती है—प्रिय यह तथा है कि एक अध्याप में जो सर्जन कर्ता है उसकी बही सफलता हुसरे अध्याप में सर्जन के कार्य में बाधक है, वो परिस्तिति विक्यो पोड़े के पत्र में पहले जी, बही उसके विरोध में होकर 'अस्पर्ध चोड़े के पत्र में हो गयी—तब यह स्पट है कि हमने सम्पताओं के पत्रम का एक महत्त्वपूर्ण कारण जान किया है । हम वेस सकते हैं कि यह प्रतियोध यो बंग से सामानिक पत्रन जाता है । एक बोर तो इसके कारण जन लोगों की बच्चा कम हो जाती है को चूनीचिक सारा सारा करने के लिए सर्जनकर्ता की भूमिका अदा करने के लिए सम्मुख आते हैं, क्योंकि इनमें वे लोग नहीं रह जाते वो पहली चुनौती से सर्जन हुए थे, इसरी कोर ये ही सर्जनकर्ती चावहले पत्री में सर्जनकर्ता की भूमिका अदा वर पहले के बन तमी चुनौती का सामाना करने बाले नेताओं के विरोधी हो जोते हैं। और ये मुत्रु संत्रनकर्ता अपने पहले सर्जन के महत्त्व के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान बहुण कर लेते हैं और उस समाज में प्रभावशाली हो जाते हैं निसमें नये सान्तिशाली सर्जन कर्ता उत्तम हो तमे हैं। अर ये मुत्रु संत्रनकर्ता अपने पहले सर्जन के महत्त्व के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान बहुण कर लेते हैं और उस समाज में प्रभावशाली हो जाते हैं निसमें नये सान्तिशाली सर्जन-कर्ता उत्तम हो तमे हैं। स्वत पीरस्तित में वे समाज की प्रमृति में सहायक नहीं हो सकते । केवल सर्वक मान हो है । स्वत है ।

इस प्रकार ये 'दर्शक' मान, सर्जनात्मकता के प्रतिविधा के कारण अकमंण्य रहते हैं। यह मानीसक अक्तंण्यता उन्हें नैतिक अपराय से विमुक्त नहीं कर सकती। वर्तमान के प्रति इस प्रकार की बुद्धिना अक्तंण्यता का कारण होता है, प्राचीन के प्रति प्रसायता वीर यही प्रेमाण्यता मूर्तियुक्त का पण है। मृत्युक्त की पण है। इसका सक्तंप यह हो ककता है कि मृत्युक्त अपने व्यक्तित की पूजा करने कमें या समाज के किसी अपसाय संविध्य का प्रति है। इसका सक्तंप विद्या के प्रवाद है। की स्वीव अपसाय संविध्य का प्रति है। इसका है कि मृत्युक्त अपने व्यक्तित की पूजा करने कमें या समाज के किसी उत्पाद तथा की का प्रवाद तथा ति के उत्पाद हो। वार्ती है को जीवन का चित्र है। इसका हुस्त है। इसका हुस्त है। इसका हुस्त है। इस का हुस्त है। इस किसी ऐसी सस्या अपना तकनीक की पूजा करने कम विस्ते पहले कभी उत्तक्षी का कृत्य हो। इन विभिन्न कम ने वह किसी ऐसी सस्या अपना तकनीक की पूजा कर के जिससे पहले कभी उत्तक्षी का कृत्य हो। इन विभन्न का करना करने हम जा रहे हैं उसका स्वेद स्थाप की वृत्य की प्रता की प्रवाद करने हम जा रहे हैं उसका स्वेद स्थाप व्यवहरूप वह होगा। परित हम पार हो। यदि यह सार है। इसका इस्त क्या हम किसी स्थाप करने हम जा रहे हैं उसका स्वेद स्थाप व्यवहरूप वह होगा। पर वह स्थाप हो। यदि यह सार है है उसका स्वेद स्थाप व्यवहरूप वह होगा। यदि यह सार ही हम सार है है उसका स्वेद स्थाप व्यवहरूप वह होगा। यदि यह सार है हम सार है है उसका स्वेद स्थाप व्यवहरूप वह होगा। यदि यह सार हो हम सार हम हम सार है है उसका स्वेद स्थाप व्यवहरूप वह होगा। यदि यह सार हमें हम सार हम सार हम सार हम हम सार हम हम सार हम हम सार हम हम सार हम सार हम

'मानव अपनी मृत आत्मा

की सीढ़ी बनाकर उस पर बढ़ कर ऊपर उठता है।"

तो बह मूर्तिपुत्रक बो यह पूल करता है कि अपनी मृत आत्मा को सीढ़ी न बनाकर सिहासन बनाता है यह अपने को जीवन से उसी प्रकार अलग कर देता है जैसे वह उपसक्त को सांचे के अपर बैठकर उपासना करता है, जो अपने को जपने सामियों से अलग कर देता है।

१- व टाओन्टे किंग, अध्याय २४ (द वे एष्ड इट्स पावर का ए० वेले झारा अनुवाद) । २- टेनिसन : इन सेमोरिक्स ।

अब हमने वर्तमान विषय के अध्ययन करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और कुछ उदाहरणों को अस्तुत करेंगे।

### यहूदी

द्दार प्रकार की बस्थायी आत्मा की मृतिपूजा का सबसे कुळ्यात ऐतिहासिक उदाहरण यहिंद्यों की बहु मूळ हूँ जो नवी बार्डवल में हैं। उनके इतिहास के उस युग में जो सीरियारी सम्प्रता के सेयब में बारफ हुआ बीर जो पेमन्दों के युग में साधा हुता, इस्तायक और जूदा के लोगों ने वर्ष की एकेश्वरवादी विचारधारा को स्वापित कर बपने को सीरियार्ड लोगों के बहुत करर उठा दिया । अपनी आध्यारिक सम्प्रति के झान और उचित ही वर्ष के कारण उन्होंने अपने आध्यारिक विकास के इस अस्थायी परिस्थित की पूजा आरम्म करने की गूज की। बासस में उनकी आध्यारिक अन्तर्दृष्टि अदितीय थी। किन्तु इस शाय्वत और निरपेक्ष बासतिकता की उपलब्धि के पश्यात् एक सापेक तथा अस्थायी अर्देश्वर के मोह में वे केंत गये। उन्होंने यह विश्वसा कर लिया कि इसरायक के लोगों ने एक ईश्वर की बोज की है इसलिय इसती बोज हारा ईश्वर ने अभ्ययन्त किया है कि इसरायक के लोग ईश्वर के विशाय मानेतित लोग हैं। इस मर्दे सत्य से वे इतने मुच्च हुए कि एसी पातक कुल की कि हुछ काल तक अपने को आध्यारिक दृष्टि से बहुत महान् सनझने लगे। यह महत्ता उन्होंने परिश्रम और कप्ट से प्राप्त की थी, किन्तु उन्होंने समझा कि ईश्वर ने विश्वयत उन्हें यह अधिकार दिया है। उस सिता को उन्होंने बरती में खिलाकर निर्मोंक कर दिया ने थी सम्पत्ति ईश्वर ने नजारच के ईसा को मेककर उन्हों दिया उसका उन्होंने तिरस्कार कर दिया ने बोक्यत इस दिया है

## एथेन्स

यदि इसरायल सर्जनात्मकता के प्रतिशोध का शिकार इसलिए हुआ कि उसने अपने को 'विशिष्ट जाति' समझा तो एयेन्स इसी प्रकार के प्रतिशोध का शिकार इसलिए हुआ कि उसने अपने को 'युनान का शिक्षक' समझा । हम यह देख चके है कि यह अस्थायी गौरव एथेन्स ने अपनी उपलब्धि के कारण सोलन के यग और पेरिक्लीज के यग के बीच प्राप्त कर लिया था। परन्त्र एथेन्स की अपूर्णता यह थी, या हांनी चाहिए थी, कि यह गौरव उसके अपने ही पूत्र ने प्रदान की बी। पेरिक्लीज ने इस वाक्य को अत्येष्टि भाषण में गढा था। व्यसिडाइडीज के अनुसार यह उन एथेनी सिपाहियों की प्रशंसा में कहा गया था जो उस यद के पहले वर्ष में मरे थे, जो हेलेनी समाज के साधारणतः और एचेन्स के विशेष, आध्यात्मिक जीवन के विनाश का बाहरी और प्रत्यक्ष चित्न था । यह वातक युद्ध इसलिए हुआ कि सोलोनी आर्थिक कान्ति ने एक समस्या उपस्थित कर दी थी। समस्या यह थी कि ससार में हेलेनी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जाय । किन्तु यह समस्या पाँचवीं शती के एथेन्स की नैतिक सीमा के लिए असम्भव थी । ४०४ ई० पू० में एयेन्स की सैनिक पराजय हुई और उससे भी बड़ी नैतिक पराजय पुनः स्मापित ऐयेनी लोकतन्त्र ने स्वयं की जब पाँच साल बाद उसके सकरात की वैधानिक हत्या की (जुडि-शियल महर) । इसके परिवामस्बरूप दसरी पीढी में अफलातन ने पेरिक्लीज के यग के एथेन्स तथा उसके सारे साहित्य का खण्डन कर दिया। किन्तु अफलातून के किचित् दुविनीत और कुछ-कुछ कृत्रिम संकेत का प्रभाव नागरिकों पर नहीं पडा। एवेनी नेताओं के अनुगामियों ने, विन्होंने अपने नगर को 'युनान का शिक्षक' बना लिया था, अपनी इस अपहुत उपाधि को उलटे बंग से युनः स्थापित करने की चेष्टा की । वह बग यह था कि उन्होंने ऐसा रूप धारण किया कि उनकी शिक्षा ऐसी दुक्ट् हो गयी कि कोई प्रहण न कर पाये । और वे अपनी असंगत और प्रभावहीन नीतियों को इसी रूप से मेसेडोनियाई उन्हर्ण से लेकर एयेन्स के इतिहास के उस कटू युग तक अयहार करते रहे जब वह रोमन साम्राज्य का गतिहीन और निष्यक्ष केवल प्रादेशिक नगर रहा गया।

उसके परचात् जब एक नयी तरकृति का उदय उन स्थानों में हुआ जो किसी काल में हेलेगी जगत् के स्वतन्त्र नवर से, तब एयेग्य में इसका बीजारीयण नहीं हुआ । असीनयनी तथा स्थान पाल के वीच जिस समर्थ का वर्षन 'अपासस्य के एक्टो, (एक्ट्स आप अपासस्य) में विश्वा गत्त्र उससे पता करता है कि सन्त पाल गेर हैंगाइयों ने जब हुछ कहता था तो उस नगर के धौआणिक बातावरण के प्रति वह असवेदरशींत नहीं था। स्योकि बहु नगर हेलेगी आस्त्रकोई हो चुका था और जब उतने मार्ग हिल पर शिक्षकों (डीग) के सम्मुख भाषण किया तब अभी आर्थों के मानोकृत्र को लोगे की मार्गूर केटा की। किन्तु वर्षों से स्थाट है कि उसका प्रचार एयेना में असकल रहा और प्रदाय अन्त में उसने जो वर्ष यूनानी नगरों में स्थापित किये से उन्हें पत्र जिवने का अवसर निकाला तथापि हम जानते हैं कि वह अपनी लेखनी से भी उन असेनियनों का धर्म-रिवर्तित न कम सका जिसे अपनी वाणी से बदलने में अमफल रहा।

यदि पांचवी शती ई० पु० का एयेन्स 'यूनान का शिक्षक' बनने का कुछ-न-कुछ समूचित दावा कर सकता था तो न्यायत वहीं उपाधि अधुनिक परिचमी ज्ञात के उत्तरी इटली के नगर-राज्यों को मिल सकती है, क्योंकि पुनर्जागरण यूग (रेनेना) की यही उपलब्धि थी। यदि हम पन्द्रवृद्धी शती के अन्तिम भाग से उन्होसची शती के अन्तिम भाग के बार सौ वर्षों के इतिहास का परीक्षण करे, तो हम देखेगे कि उसकी बर्तमान आर्थिक तथा राजनीति दक्षता और उसकी आधुनिक कलारकता तथा बौदिक सन्दृति की उत्परित स्पष्टत: इटाल्ब्याई है। परिचमी इतिहास के आधुनिक आयोजन में यह सचना इटाल्व्याई सब्देश का परिचाम थी और यह सचना इस्के पहले के युग की इटाल्व्याई सन्दृति के प्रकाश का विकित्य था। बास्तम वे परिचमी इतिहास का व्यक्तियाद अन्याय उसी प्रकार इटाल्व्याई कहा जा सकता है जिस प्रकार हेलेंगी इतिहास का उत्याक्तियत हेलेंगी युग का यह काल, जिससे पाँचवी शती के एयेन्स की संस्कृति का प्रसार सिकन्यर की सेना के साय-साथ पृमध्य सागर के तट से जनभगन मुदूर आक्रमीनियाई साम्राज्य की सीमान्त तक विवाग याथा। दे

१. जब सिक्चर ने आकेमीनियाई साम्राज्य को यराजित किया और आगस्यक ने शासिसम्य रोमन साम्राज्य को स्थापना को इन तीन शतियों के युग को हिलेगी के स्थान पर 'अदिसिस्टिक' कहना आधक उपयुक्त होगा। । एडिकन बेबन के अनुसार हिलेगी शब्ध हेलेगी सम्यता के इतिहास के किसी विशेष अध्याय के लिए प्रयोग करना उपयुक्त न होगा। बल्क उन दोनों सम्यताओं की सारी विशेषताओं के लिए ठीक होगा जिसे इस अध्ययन में पश्चिमी तथा परम्पराद्यार्थी इताई सम्यता कहन गया है।

किन्तु हमें फिर उसी विरोधाभास का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार हेलेनी युग में एकेन्स का योगदान निरन्तर जलाभकारी होता रहा उसी प्रकार आधुनिक युग में परिचमी समाज के जीवन में इटली का योगदान उसके आस्पस पार के खिच्चों की अपेक्षा निन्नकोटि का था।

बाधूनिक गुन में इटली की बपेकाकृत निर्वावता मध्यगूनीन इटली की संस्कृति में घर-बर दिखाई पहती है—स्कारेस्स में, बेलिस में, मिकन में, साएना में, बोकोना में बोर पाड़का में। मीर बाधुनिक गुन के अन्त में परिणाम जीर भी उल्लेखनीय है। इतिहास के इस अध्यय के अन्त में बाल्यस-पार की जातियाँ इस योग्य हो बयी थी कि अध्ययुगीत इटली का जो त्रण उनके ऊपर था, उसे वे चुका में। अठारह्वी तथा उन्नीयदी धाती में बाल्यस के पार से एक नया सांस्कृतिक प्रकास कैला। इस बार उल्टी दिखा में। इटली में बाल्यस पार का यह प्रभाव इटली के पुनय-स्वाब का प्रकृत कारण था।

बारियस के उस पार से पहली राजनीतिक शक्ति जो प्रास्त हुई उसका नेपोलियन के सामाज्य में अस्पायी समावेश मा। पहली आर्थिक सिक्त उस समय मिली जब मुमब्द सागर से मारत को आपपारिक राजता बना, वो स्वेज नहर के निर्माण के पहले की बात है और अग्रस्था कर में पर नेपोलियन के आक्रमण का परिणाम था। आरस्स पार की इन शक्तियों का पूरा प्रमाव तब तक नहीं फलीमूत हुआ जब तक कि वे इटान्स्याई कार्यकराति के हाथों में मही आयी। किन्तु जिन इटालियाई सर्जनात्मक शक्तियों संस्कृति उनसी थी।

उदाहरण के लिए आर्थिक क्षेत्र में आधुनिक सामुक्षिक स्थापार में पहला इटालियाई बन्दरगाह सफल होने बाला बेनिज, या जेनोआ या पीसा नहीं गा, किन्तु लेगहानं था। और लेगहानं का निर्माण पुनर्जामरण के पश्याद टक्कनी के एक ग्रंड ह्यूक ने लिया था। उसने स्पेन और पुर्तगाल से प्रच्छित महुदियों को लाकर बसाया था। यथिए लेगहानं पीसा से कुछ ही मील हुर बसा था, उसकी समृद्धि हम परिपानी सरणावियों के कारण हुई थी जो परिचमी भूमध्य सागर के हुसरे तट से आर्थ थे। उनके लिए नहीं जो मध्यपुगीन पीसा के नाथिकों के दुर्बल बंदाज थे।

राजनीतिक क्षेत्र में इटली का एकीकरण मून्तरः आस्पत्त पार एक छोटे राज्य द्वारा हुआ वा जिसका अस्तिरत इटली की और के आस्पत्त क्षेत्र में नगस्य वा सिवाय केंच बोलने वाले वाल क आयोरटा प्रदेश के । वेदाय के घराने की श्रीत्त इटली की और अस्पत्त होत्र में तत दक सात हीं हुई जब तक कि इटालियाई नगर-राज्यों की स्वाधीनता और उस्पत्त कार्य दुननिगरण की प्रतिमा कम्यतः समाप्त नहीं हो गयी । और जब तक सारे प्रवम अंगों के नगर सारविनिया के राजा के, जो अब सेवाय के घराने के शासक का नाम हो गया था, शासन में नही आ गये थे और जब तक नेपीलियनियाई यूढ के परवाल के नोजा भी नहीं ले किया गया । सेवाय के घराने की विशिष्टता अब भी नगर-राज्य परस्परा हो तहीं किया विश्व में काराविनियां के राजा के शासन में वैनीआ वाल के सुख्य थे। यह कोष उस सम्य सन् १८४८ में शानत हुआ जब इस घराने ने इटालियाई राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व बहुण किया ।

सन् १८४८ में लोम्बार्डी और बैनिशिया में बास्ट्रियाई शासन को पीडमांट के आक्रमण की बार्शका हुई और साथ ही बास्ट्रियाई राज्य के बैनिस, मिलन तथा इटली के और नगरों में विष्यत्व हुआ। इन दोनों बास्ट्रिया-विरोधी बान्दोलनों की मिन्नता के ऐतिहासिक महत्त्व पर विचार करना मनोरवक होगा । ये दोनो आन्दोलन एक साव हुए और सरकारी रूप से दोनों ने हराविद्याई स्वलन्तता के आन्दोलन के समर्थन में महार किया । वीनस जौर मिलन के विषयन स्वतन्त्रता के पढ़ में वबस्य में हिन्तु दिस स्वतन्त्रता की मानवा ने उन्हें उत्पेरित किया था बहु मध्यप्रतृति प्राचीनता जो स्पृति का स्वन्य था । ये नगर होहेस्टाउप्येन के विकट्ठ स्वमना मध्ययुगीन संघर्ष पुन. आरम्भ कर रहे थे । ये विकल्ठ हुए किन्तु इनका प्रमत्न वीरताप्रूर्ण था ।
तुल्ता से सत्त १८४८-४५ का गीडकांट का प्रमत्न अधोमनीय था । इस्त्रोने (पिकांच सालें मे)
को इद्विप्तापुत्वक दिस्तम-र्याच का उन्ह्यपत्र किया उनका रच्छ उन्हें नोवारा को रूप्याच सालें में
को इद्विप्तापुत्रक दिस्तम-र्याच का उन्ह्यपत्र क्योंक पीकाय की रिमलन की यक्षस्यो च्छा है,
इस्त्री के लिए कही अधिक कल्यापकारी हुआ। क्योंक पीकाय की रिमलन की यक्षस्यो च्छा है,
इस्त्री के लिए कही अधिक कल्यापकारी हुआ। क्योंक पीकाय की रिमलन की यक्षस्यो च्छा है,
वस्त्री वात्र का , त्ये दश का वो समर्थीय विद्यान प्रस्ता किया और राजा वास्त आहर्क है
ने अप्रीची दश का, त्ये दश का वो समर्थीय विद्यान प्रस्ता किया वही १८६० से सम्बन्ध-रूप्टली का
विद्यान बना। इसके विपरीत १८४८ में मिलन बार वेति के ने नालों ने वो कीरिकर कारनामें
विद्यान वेता। विकट से पिक्त की ने सा तथा विद्यान करना हो तथा है

इस अन्तर का कारण यह जान पड़ेगा कि बेनिस तथा मिलन की १८४८ के ये कारमामें असफन होते ही, क्योंकि एतके पीछे जो आध्यातिक शामित वी वह आधृतिक राष्ट्रीयसा नहीं थी, पुराने मध्यपूर्णन नगर-राज्यों के अपने मृत रूप की मृतियुजा बी। ज्योसिसी सदी के बेनिस बाले, जिल्होंने मैनिन की पुकार दुर्गों, केवल बेनिस के निस्त कह रहे थे। वे सुप्त बेनिसी लोक-तन्त्र की पुन स्थापना करना पाहते थे। सब्दत्त इटलों के निर्माण में योगदान नहीं करना बाहते थे। इसके विपरील पीड़ियाट के लोग अपने प्राचीन लुल रूप को मृति बनाकर पूजना नहीं बाहते ये, क्योंकि उनकी प्राचीनना में कोई बात ऐसी नहीं थी जिसकी पुजा के लिए मृति स्थापित की जा सकती थी।

योग का अलगर वीमन और बाबूर के अलगर में म्याट हो जाता है। मैगिन निष्मय क्य से निस्तियों आऔर चीवहमां मतो के लिए विलक्ष्म कप्यमुक्त था। बाबूर विस्तियों सातृभाषा कासीसी भी और निक्तम हिए पिकारीमार्थ में, नोवहबी बातों के हरातिबाई नेपर-राप्यों के कातावरण के निनान्त प्रतिकृत था, जिन प्रकार उसके आस्प्रम पार के सम्बत्तानीय नील और बाया में था, में अपने मत्तानीय ताला कि तथा है हों। में अभी के स्वार्म करता प्रतिकृतिक स्वार्म के स्वार्म के स्वार्म के स्वार्म के स्वार्म के स्वार्म के स्वार्म करता प्रतिकृतिक स्वार्म करता स्वार्म के स्वार्म के स्वार्म कर स्वार्म करता स्वार्म के स्वार्म कर स्वार्म करता स्वार्म के स्वार्म कर स्वार्म करता से अपने स्वार्म के स्वार्म कर स्वार्म करता से अपने स्वार्म के स्वार्म कर स्वार्म करता से अपने स्वार्म के स्वार्म के स्वार्म कर स्वर्म के स्वार्म कर स्वर्म के स्वार्म के स्वार्म

इस प्रमाण से १८४८ का बिन्नब इरको के पुनर्वागरण में निरषंक था। यह असक्कता मूचवान थी और १८५१-७० की कान्ति को सफलता के लिए आबस्यक थी। सन् १८४८ में मिन्न को संवीद को मध्यपुरीन देवता इतने बरुनाचुन तथा विकल हो गये थे कि उनके उपासकों पर से जनका प्रभाव जाता रहा। और प्राचीनता का यह बिनाश प्रविधि देर में हुआ तथापि इसने सपुन इरान्जियाई राज्य की स्थापना के लिए स्थान बना दिया विमम् किसी मध्यपुनीन स्मृति की छाप नहीं थी।

#### दक्षिण कैरोलिना

यदि हम अपना सर्वेकण पुरानी दुनिया से नथी दुनिया की और करें तो संयुक्त राज्य के इतिहास में सर्वेन के प्रतिशोध का इसी के समान उदाहरण पायेंगे। यदि हम 'पुराने दक्षिया' के उन राज्यों के युद्धोत्तर काल के इतिहास का अध्ययन करें जो सन् १८६१-६५ के मृहयुद्ध के संयटन में साम्मानित वे और संयटन में पायायम में भी वे, तो इस विपत्ति से उवरने के बाद हम हम राज्यों के बीच बहुत अन्तर पायेंगे। और जो जन्तर, गृहयुद्ध के पहले वा ठीक उसके विपरीत उन्हीं राज्यों में गुद्ध के बाद कम सन्तर पायेंगे। और जो जन्तर, गृहयुद्ध के पहले वा ठीक उसके विपरीत

विदेधी दर्शक जिसने बीसवीं शती के पोचवें दसक में दक्षिण को देखा होगा नह आसानी से वरिजित्या और दक्षिण कैरिनेलिंग को अलग कर देशा कि इन राज्यों में पुनरुत्यान का चिक्क नहुत कम है, और उसे आपवार्य होगा कि जो महान् सामाजिक विपत्ति उन पर पड़ी थी उसका प्रभाव इतने दिनों तक उन पर बसा हुना है। इन राज्यों में इस विपत्ति की स्मृति आज हमारी पीड़ी में भी हरी है मानों यह विपत्ति अभी कल की बात है। वरिजिनमंत्रों तथा दिखाण कैरीलिनित्यों में मुख पर 'युढ' का अर्थ अव भी गृहसुड है पछि तव से दो महासुड हो चुके हैं। वास्तव में बीची शती में वरिजित्या तथा दिखाण कैरीलिनित्यों ने वरिजित्या तथा दिखाण कैरीलिनित्यों ने वरिजित्या तथा दिखाण कैरीलिनित्यों ने वरिजित्या तथा दिखाण के स्थावित हो आदित के इस हम दोनों राज्यों के बीच के राज्य को देखते हैं। उत्तरी कैरीलिंग में दर्शक को अद्यवत उद्योग-वर्श्य नये वर्शक को अद्यवत उद्योग-वर्श्य नये वर्शक को अद्यवत उद्योग नये पत्रों के बीच के राज्य को देखते हैं। उत्तरी कैरीलिंग में दर्शक को अद्यवत उद्योग-वर्श्य नये वर्शक को अद्यवत उद्योग-वर्श्य नये वर्शक को अद्यवत उद्योग नित्ये उत्तर वर्शक के प्रवित्य तथा है। उसे यह भी पत्रा चलेगा कि सिक्य और सफल युद्ध के बाद उद्योगों के अतिरिक्त उत्तर कैरीलिंग में बीसवीं वादी में वाल्टर पेज की महता का राज्यीतियमंत्र भी पैदा हता है।

क्या कारण है कि उत्तर कैरोलिना में वसन्त ऋतु के समान जीवन के अंकुर फूट रहे हैं और उनके पड़ोसियों में अभी तक 'असन्तीष' का 'शिशिर' बना हुआ है । अपने ज्ञान के लिए यदि हम प्राचीन की और देखें तो हमारी उलझन स्राच भर के लिए और वह जायगी क्योंकि गृहयुद्ध तक उत्तर कैरोलिना निजीं का जनकि वर्गजिनिया और दक्षिण कैरोलिना में अदितीय जीवन संवारित था। असरीकी संब वनने के पहले वालीस साल के इतिहास में वर्गजिनया की प्रगति की हसरे प्रमुख राज्यों से कोई तुलना नहीं थी। यही से पहले पाँच राष्ट्रपतियों में से बार राष्ट्र-पति हुए। यहीं जान मारशन हुए जी अपूब अपित में विक्शित फिलाडेकफिया कन्तेन्वान के विस्तान के जिप्प की अस्पन्यता है। असरी से वह राष्ट्रपतियों में से बार राष्ट्र-पति हुए। यहीं जान मारशन हुए जी अपूब अपित में विक्शित किलाडेकफिया कन्तेन्वान के विस्तान के विद्र' की अस्पन्यता को हिस्स के प्रवास के विद्राच के से विस्तान के उपस्ता वाया। असरी सह स्तर के नित्य में देशिण कैरोलिना है से स्तान के विद्राच के में तुल के में सुल के स्तान के विस्तान के उपस्ता वाया। असरी सह कर साम असरी स्तान के साम कि साम के साम के साम कि साम के साम

आरम्भ में उत्तर कैरोलिना अपने पड़ोसियों की तुलना में क्यों असफल रहा, इसका कारण

स्पष्ट है, किन्तु बागे चलकर ये राज्य क्यों बयफल हो गये और उत्तर कैरोजिना सफल हो गया। इसका कारण यह है कि पीडवार्ट की भीति उत्तर कैरोजिना के लिए कोई गोरवमय प्राचीन पूजा विक्त डालने वाली न ची। गृहयुद्ध से उत्तकी प्राय: कुछ हानि नहीं हुई क्योंकि हानि के लिए उत्तके पास कुछ चा नहीं। और किसी विचीच ऊँचाई से पतन नहीं हुजा इसलिए उठने से कठिनाई नहीं हुई।

### पूरानी समस्याओं पर नया प्रकाश

सर्जनात्मकता के प्रतियोध के इन उदाहरणों से उन परिस्थितियों पर नया प्रकाश पढ़ता है, जिनपर इस अध्ययन में पढ़ले हमारा ध्यान गया था और जिसे हमने 'नवी धरती की प्रेरणा' कहा था। यह परिस्थित उपर के उदाहरणों में हमने फिर पायी। यहरियों की गुल्जा में कितीनियन तीर गैर त्याहरियों की गुल्जा में जीतित्य के सम्बन्ध में करते तो हमने प्रमाणित किया होता कि पूनान ने वो ईन पुत्र तीसरी तथा दूसरी शती में अपने नगर-राज्यों के संब बनाने का प्राय चक्क किन्तु जनाध्य प्रवत्त किया पा यह अधिका में नहीं अवेहसी में होता। यह असकत प्रयत्त नगर-राज्यों के संब बनाने का प्राय चक्क किन्तु जनाध्य प्रवत्त किया यह असकत प्रयत्त नगर-राज्यों के स्व बनाने का प्राय चक्क किन्तु जनाध्य प्रवत्त किया यह असकत प्रवत्त नगर-राज्यों के स्व असकत प्रयत्त नगर-राज्यों के स्व असकत स्व वा होता है इस प्रकार देखते हैं कि नयी धरती की उत्कृष्ट उने ता ही पूर्ण का से, अथवा निरिचत रूप से उत्त धरती को जीतन की प्रेरण का कारण नहीं होती। नयी बरती में सकतता बरे यो होती है हसके लिए नियंधालक कारण भी है और नियंदित भी। अर्थात्र वा विष्युहरू प्रविद्यात्र में तिव्यत कर प्रयोत नम्हितयों और पर-

एक दूसरी सामाजिक परिस्थित का कारण भी हम समझ सकते हैं। किस प्रकार सर्वनात्मक बल्पर्सस्थक वर्ष प्रिक्ताशाणी अल्पर्सक्यक वर्ष में परिवर्तित हो जाता है। हमने इस अध्ययन में पहले इस अकार के क्षम्ययन को बल्पन कर दिया माहि कह सामाजिक वन्त और तिमाश का प्र प्रमुख कारण है। सर्वनात्मक अल्पर्सक्यक वर्ष इस परिवर्तन से बहुत अवनत नहीं होता, सर्जन कर्ता निश्चय हो इस अवनति की जोर बाने न्याता है। सर्चन की प्रतिमा जब पहले-पहल सर्प्युटित होती है तब चुनौती का सकल सामना करती है और बाद से स्वयं नवी और साहित्यक्त

#### (४) सर्जनात्मकता का प्रतिक्षोध : अस्थायी संस्था की प्रक्ति हेलेनी नगर-राज्य

हैकेनी समाज के पतन और विषटन में इस संस्था (नगर-राज्य) की यक्ति का बहुत योगवान रहा है। अपनी सीमा में संस्थान सकत रहे किन्तु सभी मानवी सुष्टियों के अनुसार अस्यायी। इसे दो विभिन्न परिस्थितियों का अन्तर समझना पडेगा जिनमें यह देवता सामाजिक समस्या के सुक्रमाने में बाधक रहा है।

इन दो समस्याओं में पहली और जो जिंधक गम्भीर थी उसे हमने दूसरे संदर्भ में पहले अध्ययन कर लिया है इसलिए उसे हम छोड देंगे। जिसे हमने सोलोनी आर्थिक कान्ति बतायी है उसके इस संक्रमण काल का बाहरी चिल्ल यह या कि हेलेनी जीवन में भौतिकता बहुत बढ़ गयी। अभी तक उनका सामुद्रिक जीवन मू-मध्यसागर के बेसिन तक सीमित था । अब वह डाडर्नलीज से भारत तक और ओलिम्पस तथा अपेनाइन से डेन्यूब और राइन तक विस्तृत हो गये। जो समाज इतना विस्तत हो गया हो और जिसने उन राज्यों के बीच, जो संगठित किये गये थे शास्ति और व्यवस्था की आध्यात्मिक समस्या का समाधान न किया हो, उसमे प्रभूसत्ता वाला राज्य इतना छोटा हो गया कि राजनीतिक जीवन में व्यावहारिक इकाई के रूप में वह नहीं रह सकता था। इतना बडा दर्भाग्य कम नहीं था। हेलेनी समाज की यह परम्परागत सकुचित प्रभसता का नाश हो जाना एक दू स्वप्न की समाप्ति की भाँति अच्छा ही होता । इस प्रकार इस परम्परागत सकवित सत्ता का विनाश भगवान की देन होती । यदि सिकन्दर, जीनो और एपीक्यरस को मित्र बनाने के लिए जीवित रहता तब यह कल्पना की जा सकती है कि हेलेनी लोग नगर-राज्य की सक्चित सीमा से बाहर निकल कर सार्वभौमिक नगर का स्वरूप बनाते । और इस परिस्थिति में हेलेनी समाज का जीवन-काल बढ़ जाता। किन्तु सिकन्दर की अकाल मृत्यु के कारण संसार उसके उत्तराधिकारियों की दया पर रह गया । और समझक्ति बाले मैंसिडोनियाई यद-नायको ने नगर-राज्य की संकृत्रित प्रभुसत्ता उस नये युग में भी जीवित रखी. जिसका सिकन्टर ने प्रादुर्भाव किया था । किन्तु हेलेनी जीवन मे जो भौतिकता की उन्नति हो रही थी उसमे एक ही स्थिति में सकुचित प्रभूसत्ता की रक्षा हो सकती थी । प्रभूसत्ता नगर-राज्य के स्थान पर ऊँचे चरित्र बल के नये राज्य बने ।

ये नये राज्य सफलतापूर्वक बने किन्तु २२० और १६८ ई० पू० के बीच रोम ने वो आक्रमण अपने प्रतिव्रित्यों के अपर किये उसके फलस्करण से सब राज्य नण्ट हो गये और केसल एक क्या गया। जिस हेलेंनी समाज ने रेक्कण से सप्यति होने का अवसर को दिया बहु जदरस्ती एक सार्वभीन राज्य के रूप में बाँच गया। किन्तु इस समय हमारी अभिश्वेत की यह बात है कि सिब चुनौती ने पेरिस्कील के एपेन्स को पराजिज किया था और रोम ने जिसका सामना किया और वे ब सत्युर्ण जिनके कारण वह सार्वभीन राज्य बना, उन कोमों की सहायता के कारण है जिन्हें परण्याता के कारण वह सार्वभीन राज्य बना, उन कोमों की सहायता के कारण है जिन्हें परण्याता संकृतिन प्रमुक्ता से कोई मोह नहीं था।

हेलेनी संसार की संकीण प्रभुतता तथा उसी प्रकार की बाज की हमारे संसार की समस्या की समातता पर यहाँ जोर देने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु इतना कहा जा सकता है कि हेलेनी हतिहास के प्रमाण पर हम यह आधा कर सकते हैं कि हमारे पश्चिमों जगत की ससस्या, यदि सुख्य सकती है तो उसी दिया या दिखाजों से वहाँ की राष्ट्रीय रात को निम्न अंगी की भीतिक का क्य नहीं दिया गया है। हमारी मुस्ति पश्चिम मुरोप के राष्ट्रीय राज्यों डारा नहीं

मिल सकती क्योंकि वहाँ प्रत्येक राजनीतिक विचार तथा भावना संकृषित प्रभूसत्ता से बैधी हुई है और जिसे वे वैभवपूर्ण पुरातन का प्रतीक मानते हैं। इस एपिमेथियाई मनोवैशानिक बातावरण में हमारा समाज ऐसे किसी नये अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को नहीं खोज सकता जो संकुचित प्रभसत्ता को किसी ऊँचे विधान की मर्यादा के अन्तर्गत रख सके और अन्तिम प्रहार के विनाश से. जो अवश्यम्भावी है, स्रक्षित कर सके। यदि कभी यह खोज हो सके तो जिस राजनीतिक प्रयोगशाला में हमें यह संस्था प्राप्त होगी वह इस प्रकार की कोई संस्था होगी जैसे ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल, जिसने एक प्राचीन युरोपीय राष्ट्रीय राज्य के अनुभव को अनेक समद्र पार विदेशी राज्यो का जो अभी निर्माण काल में है गठबन्धन किया है, या वह सोवियत यनियन के समान कोई राजनी-तिक संघटन होगा जो अनेक अ-पश्चिमी जातियों को पश्चिमी कान्तिकारी विचारो द्वारा नये समाज में संघटित करने का प्रयत्न कर रहा है। सोवियत युनियन की तूलना हम सेल्युकस के साम्राज्य से कर सकते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य का रोमन राष्ट्रमण्डल से । क्या ये अथवा पश्चिमी श्रृंखला की सीमा पर का कोई राजनीतिक समाज अन्त में किसी ऐसे राजनीतिक संघटन का निर्माण करेगा जिससे हमें उस अत्रौढ़ अन्तर्राष्ट्रीय संघटन के स्थान पर, जो हम युद्ध के पश्चात् के 'लीग जाव नेशन्स' के बाद बनी है, वास्तविक स्थायित्व प्रदान कर सके । हम कह नहीं सकते, किन्तु हमें विश्वास है कि यदि ये नेता असफल रहे तो राष्ट्रीय प्रभूसत्ता वाले कट्टर भक्तो के द्वारा यह कभी नहीं हो सकेगा।

### पूर्वी रोमन साम्राज्य

ऐसी संस्था की अन्ध्र भक्ति का क्लासिक उदाहरण वह है जिसके कारण समाज को हुख भोगागा रहा, परम्परावादी देशाई जगत का रोमन साम्राय्य के मूत के प्रति अव्यक्तिक मोह था। यह प्राचीन संस्था अपना ऐतिहासिक कार्य समाप्त कर चुकी थी और हेलेंगी समाज से उत्पन्न सार्वभीय राज्य के रूप की अपने जीवन की अविध् पूर्ण कर चुकी थी।

अपरी तौर पर ऐसा वाल पहता है कि पूर्वी रोमन साझाज्य एक ही सस्था के रूप में बराबर उस समय से जब काम्स्टेंटाइन ने काम्स्टेंटानोफ की स्थापना की बी और स्थापना सार हाती बाद कर जब वह समानिया नुकों ने १५५६ में देस नगर पर किवज प्राप्त की, कायज रहा । अथवा कम से कम उस समय तक जब कीटन धर्म-गोडाओं ने १२०५ ई. में कास्टिंटिनोपल अपने अधिकार में कर किया वा और अस्थायी कप से पूर्वी रीमन साझाज्य की सरकार को निकाल बाहुर किया था । किन्तु वास्तविकता दूसरी जान पहती है। इन दोनों संस्थाओं को अलग-अलग समझता ठीक होगा । इन दोनों के बीच अनरर साझता ठीक होगा । इन दोनों के बीच अनरर काल साम हो मूल रोमन साझाज्य का जिसने हेलेनी साबंधीमा राज्य का क्य बहुण किया था, अन्यकार काल में परिवम में अलग ही चूका था। उसावंद अधी जोर वाधिकारिक रंग से स्थापन प्रता की अब ए अवरंद रोगों में बीच काल काल प्रता काल काल की साम अपने काल हो चूका था। उसावंद अधी जोर वाधिकारिक रंग से सम्प ४५६ है में वब एक वर्ष रोगों में इन्हों के अलियक करतुतली खाद हो गाई से उतार दिया और उसके नाम पर वह काल्स्टिंटनोपल पर शासन करता हा। सम्मवतः इस बात को अच्छी तरह नहीं माना जाता कि वही परिचाम सोजिक रोमन सामाज्य का पूरव में भी अन्यकार यूग समाच हो में से इन्हों को चूकत हो नाम के पर वह से साम उसका प्रता समाच हुता। इसके एक व्याद पूरव में से इसे सी संस्टीनियम का परिचार्य के से एक हो ने चुका हो साम जाता कि वही परिचाम सोजिक रोमन सामाज्य का पूरव में में से इसे सी संस्टीनियम का परिचार्य के साम हो सी साम हो सो साम हो साम का परिचार्य की स्थान का परिचार्य का परिचार्य की संस्टीनियम का परिचार्य की सी साम हो सो साम साम हो हुता। इसके एक वास में देश में देश में बेच सी का साम परिचार्य की साम साम हो हुता। इसके एक वास में देश में से सी साम का परिचार्य की साम साम हो हुता। इसके एक वास में देश में का वास साम हो साम साम हो हुता। इसके एक वास में देश में का बीच का साम साम हो हुता। इसके एक वास में देश में का सी साम हो साम हो साम साम हो हुता। इसके एक वास में देश में बीच का साम साम हो हुता। इसके एक वास में देश सी साम साम हो हुता। इसके एक वास साम हो साम हो साम साम हो साम साम हो साम साम हो साम साम साम हो हुता। इसके साम साम साम हो साम साम हो साम साम साम हो साम साम साम साम साम हो साम स

बस्तःकाल बा। इससे हमारा यह अधिप्राय नहीं है कि ऐसे व्यक्ति नहीं से जो अपने को रोमन सम्राद कृतकर कार्स्टीटिनोपल से राज्य करते से। किन्तु यह युग विषटन और जन्म का बा, जिसमें मृत समाज के अवसोध को फेंका गया और उसके नये दलाधिकारी को जन्म दिया गया। उसके परवत्तत्र ईसा को आठवीं धतों के पहले पंचासे में जिल्लोसाइस्स को प्रतिमा से मृत रोमन साम्राज्य का मृत जगाया गया। परम्परायादी ईसाई समाज के इतिहास के पहले क्याय के पढ़ने से यह जान पड़ता है कि जिल्लोसाइस्स संकटपूर्ण किन्तु असफल खाठिमान था। खाठिमान की असफलता के कारण परिवर्गी इसाई समेतन से मध्यवुग में अनेक सकुचित परिवर्गी राज्य उस्तर हुए जिनके मान्याय हो में पर्याप्त जानकारी है। जिल्लो को सफलता ने गुर्जीवित सांचीम राज्य के तंग सासकेट को परम्परायादी ईसाई समाज को कसकर पहला दिया, इसके पहले कि यह नवजात समाज अपने जंगों का संचालन भी कर सके। किन्तु इस अन्तर से जल्य में कोई अन्तर न था। शांजिमान और जिल्लो दोनो उसी अस्थायी और कृप्तप्राय संस्था के ऐपिमीयाई

परम्परावारी ईसाई जगत् की अपरिपक्कता तथा धातक महत्ता राजनीतिक सरकार में परिकास के प्रति उत्कार होने का हम बया कारण बता सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन दोनों ईसाई समाजों के ऊपर एक साथ अरब के मुक्तप्रमानी का जाकमण था। सुदूर परिकास में अरबों ने सीरियाई समाज के किए उत्तरी अक्षेक्रा और रोप में उत्तके खोये औपति-वेशिक राज्य को फिर से केने के लिए आक्रमण किया। उसी समय जब उन्होंने पिरोजे को पार किया और जब वे शिख्य परिवामी समाज के हृत्य पर आधात कर रहे ये उनकी आक्रमणकारी किया और जब वे शिख्य परिवामी समाज के हृत्य पर आधात कर रहे ये उनकी आक्रमणकारी सिक्त समाज प्राय हो चुकी थी और जब मुम्मस्थागर के दक्षियों और परिवामी कितारे पर आक्रमण करते वल रहे ये उन्हें टूर्स में आस्ट्रेशियाई डाल के समान दीवार का सामता करता पढ़ा जिस पर उनके भाले टीक नियाने या ते ने उठक इंग्र स्वाम विकास वानों के लिए पर्याप्त प्राय हो निर्फाण वार्यों हो यह कीरिय साम के शिख्य और साम के स्वाम कर साम के साम कर साम को साम कर साम कर साम को साम कर साम को साम कर साम को साम कर साम को साम कर साम के साम कर साम को साम कर साम के साम कर साम को साम कर साम के साम को हमान कर साम को साम कर साम के साम को साम कर साम के साम कर साम को साम को साम को साम को साम के साम के साम को हमान कर साम के साम का साम को साम को साम को साम के साम के साम का साम को साम को साम को साम को साम कर साम के साम का साम को साम का साम का साम का साम को साम का साम को साम को साम को साम की साम का साम का साम का साम का साम को साम को साम को साम को साम की साम का साम का

इस तथा और कारणों में किश्रोसाइरस तथा उसके उत्तराधिकारियों ने उस रुध्य को प्राप्त किया अहाँ तक परिकस में शाक्तिमान नहीं गहुँच सका, या ओटो प्रथम, और तीसरा हेनरी गोप की सहमति से भी नहीं गहुँचा। और निक्य हो बाद के समाह निक्ते भीच के विरोध का सामना करना गहु नहीं गहुँच कके। पूरव (ईसाई ज्याद) के सम्राटों ने अपने राज्यों में धर्म को

 भी ह्वायनवी की बड़ी पुस्तक में पूर्वी रोमन साम्राज्य के प्रति अधिक विस्तार से लिखा गया है। उतना और किसी ऐतिहासिक उवाहरण के सम्बन्ध में नहीं। देखिए, मारा ४, पृ० ३२०-४०८ | —सम्पादक राज्य का एक विचान बना दिया और सब ईसाइयों के मुख्या (पेट्टियार्क) को एक प्रकार का सर्म का उपसचिव नियुक्त किया। इस प्रकार राज्य में और वर्म में सम्बन्ध पुनःस्थापित क्रिय जिसे कान्स्टेन्टाइन ने आरम्भ किया था और उसके उत्तराधिकारियों ने, बस्टीनियन तक, बनावें रखा। इस कार्य के दो प्रमाब हुए। एक साधारण और इस्टरा विशेष।

साधारण प्रभाव तो यह हुआ कि परम्परावादी ईसाई समाव के जीवन से विविधता तथा परिवर्तनशीलता (एलास्टिसिटी), प्रयोगशीलता तथा सर्वनात्मकता की भावनाएँ करू गयीं और वे निर्माल हो गयी। इसका दुर्णाएणाम जो हुआ उसे हम परिचम की सहोदरा सम्पता से जिसकी विशिष्ट उपलिख्या हैं तुलना करके. देख सकते हैं, वहां परम्परावादी ईसाइयों का प्रतिक्प नहीं है। परम्परावादी ईसाइयों का प्रतिक्प नहीं है। परम्परावादी इसाई साध में हिलक्षेत्र के पोप तन्त्र सी कोई वस्तु नहीं है और न स्व-शासित विवविद्यालय है. न स्व-शासित

इसका विशेष प्रभाव यह हुआ कि पुनर्जीवित साम्राज्य शासन ने स्वतन्त्र वर्षर राज्यों की उपस्थिति सहन नहीं की जो उस क्षेत्र में फैंजे हुए वे बहां की सम्प्रता का प्रतिनिधित्य यह साम्राज्य करता था। इस अमहिष्णुता का परिचाम इंदा की दसवी शती के रोमन-बुलगायितन युद्ध थे, जिसमें पूर्वी रोमन साम्राज्य को अपूरणीय सति पहुँची यद्यपि ऊपरी दग से यह विजयी था और मैंजा कि दूसरे स्थान पर हम बता चुके हैं इन युद्धों से परम्परावादी ईसाई समाज का विनाश हुआ। राज्या, संसद और नौकरणाती

नगर-राज्य अयवा साम्राज्य ही ऐसी राजनीतिक सस्याएँ नहीं है जिन्हें लोगों ने महित और पूजा की दृष्टि से देखा है । ऐसी ही प्रतिच्छा, राज्यों की और सत्ताकों को भी जिली है—जाहे वह 'दिवरीय' राजा हो जबना 'संवेशीसतमान' संसद हो । और परिणाम भी सहा हो हुआ है । किसी जाति, वर्ग अयवा व्यवसाय के प्रति भी, जिसके कीशल अयवा शक्ति के ऊपर किसी एक्स को निर्भय रहना पड़ा हो, वैसी निष्ठा रही है और परिणाम वैसा ही हानिकारक हुआ है ।

ऐसी मस्तित का महत्वपूर्ण उदाहरण जिसमें कि एक मानव की पूजा की गयी है मिश्री समाज के पुराने राज्य-तम में मिलता है। एक दूसरे सम्बन्ध में हम एक्ट देख चुके हैं कि मिश्री संयुक्त राज्य के राजाओं ने ईस्वरीय प्रतिष्ठा को स्वीकार किया अथवा उसकी मोग की, और उसका परिपाम यह हुआ कि दूसरे केंगे उहुंच्य का 'महान् तिरस्कार' किया। मिश्री इतिहास की इस दूसरी चुनीती को स्वीकार न करने के कारण मातक असफलता इस समाज को मिश्री तथक कारण मिश्री समाज का अकाल प्रोड़ पीवन जवरी ही समागत हो गया और मिश्री सम्प्रता का पतन हो गया। मिश्री जीवन पर इस मानवी देवताओं ने बय देने वाले टुस्चण की भौति जो कुष्माण का जातक प्रतीक पिरामिड के जो प्रजा से अबरदाती अम कराकर बनायों गये और इस्तिए कि ये पिरामिड जमर हो। जो कोश्यल, धन और परिश्म भौतिक परिस्थितियों पर नियन्त्रण करने के लिए लगाना चाहिए बा, जिससे सारे समाज का हित होता, राज-पूजा की और गलत रासे पर कार्य गये।

मनुष्य में राजनीतिक वत्ता की इस प्रकार पूजा करना कैसी पथ-भ्रण्टता है, इसका उदाहरण और भी दिया जा सकता है। यदि हम इसी प्रकार का उदाहरण आधुनिक पश्चिमी संसार में खोजें तो उसका भ्रष्ट स्वरूप फांस के 'सूर्यवंशी' राजा 'रे' के राजकुशार चौदहवें लुई में पा सकते हैं। इस पश्चिमी सूर्य का बरसाई का महल क्रोस की घरती पर उतना ही कारी बोझ या जितना गाजा के पिरामित मिल पर। 'विश्वोप' भी ठीक इसी तरह कह सकता या कि 'में ही राज्य हूँ' और द्वितीय पेपी कह सकता या 'मेरे बाद प्रल्य'। किन्तु आधृनिक पश्चिमी संसार में जो तससे मनोरंजन उदाहरण राजसत्ता की पूजा का है उस पर ऐतिहासिक फैसला अभी नही सुनाया जा सकता।

बेस्टिमिनस्टर की 'संसदीं की जननी' को वो देव-तुत्व माना जाता है उसमें पूजा का पाम व्यक्ति नहीं, एक समिति हैं। समितियों की इस असाध्य नीरस्ता ने, जिही तथ्यास्तक आधुनिक कोंग्रेजी सामाजिक परस्परों से सहयोग कर लिया है, इस कारण वहीं के सबस की मिति उजित सीमा में हैं और कोई अपने में सहयोग कर लिया है, इस कारण वहीं के सबस की मिति उजित सीमा में हैं और कोई अपने राजनीतिक देवता के प्रति है, समुचित पुरस्कार मिल रहा है। वह कहेता कि मेरे देव को अपने राजनीतिक देवता के प्रति है, समुचित पुरस्कार मिल रहा है। वह कहेता कि मेरे देव को भवित जो 'संसदी को जनमी' के प्रति है, क्या उन प्रशिवारी से अच्छी नहीं हैं जो इस रे देवताओं के पीछ दोई हैं? क्या सहाडीप की उन प्रषप्रच दस जातियों को शालि हैं को इस रे दिवाओं के पीछ दोई हैं क्या सहाडीप की उन प्रषप्रच दस जातियों को शालि रहे हैं दे देवताओं के पीछ दोई हैं क्या सहाडीप की उन प्रषप्रच प्रदा जातियों के साथ हैं हैं हैं उत्तर जातियों से साथ प्रति हैं से अस्वस्य स्व प्रति हों हैं हैं के स्वस्थ में स्व की प्रति की साथ हैं हैं के अस्वस्य बंचने की माति हैं और पानव की जीवित पीड़ी के क-बिटिश बहुसंक्यक जनता को उनसे शाल नहीं मिला है और पानव की जीवित पीड़ी के ब-बिटश बहुसंक्यक जनता को उनसे शाल नहीं सिला है और पाय की साथ है। कि दस्त हा साथ जिस हो साथ साथ है और पानव की जीवित पीड़ी के ब-बिटश बहुसंक्यक जनता को उनसे शाल नहीं सिला है और पाय की साथ ही कर बन्हों हैं।

ग्रायद सस्य यह है कि बेस्टमिनिस्टर की संसद की बही विश्वेषताएँ जिनके कारण अंधेज उसे प्रेम और आदर की दृष्टिक से देखते हैं, ककाकट मी हैं जिनके कारण यह प्राचीन संस्था सतार के राजनीतिक रोगों की जौषांत्र नहीं बन सकी। सम्भवत उस नियम के जनुसान सिक्स सम्बद्ध में हम पहले कह चुके हैं कि जो एक चुनौतों का सफलतायुक्क सामना कर लेते हैं दूसरी चुनौती का सामना करने में सफल नहीं होते—बेस्टिमिनिस्टर की संसद मध्ययुग में यूर्ण सफल हुई क्योंकि उसने जास्त्रिक (अपना इसके पहले के आधुनिक) मुग की जो अभी समाप्त हुआ है, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। सप्तु उसर-प्राधृनिक युग की चुनौती का जो इस समय हमारे सामने हैं, नबीन मौतिक परिवर्तन करके, सामना करने में अवसर्प हैं।

यदि हम ससद (बिटिश) की रचना की और ध्यान दें तो माजूम होगा कि वह मुख्यत स्थानीय निवर्षनत की में के प्रतिनिधियों की समा है। यिस काल और दिव स्थान पर वह बनी उससे यही आता की जाती है। क्यों कि मध्यनीन परिवर्षन संसाद के राज्य ग्राम-समुदायों के समूद वे जिनके बीच-बीच छोट-छोटे नगर थे। ऐसे तन में सायाविक तथा राजनीतिक कार्यों के लिए पड़ीसियों का संगठन ही होता या, और इस प्रकार के बने समाज में भौगीतिक समूद ही राजनीतिक संगठन की स्थामविक इकाई वन सकता था। किन्तु से ससदीय प्रतिनिधित को मध्यमुत्तीन चित्रियों उद्योगवाद के आक्रमण से बहु गयी। बाज स्थानीय पुंखलाएँ राजनीतिक तथा और कार्यों के लिए सहस्वहीन हो गयी है। आज यदि हम जवेंगी मतदाताओं से पूर्ण कि पुन्हारा पड़ोसी कीन है तो सम्भवतः उक्का उत्तर होगा, भिरा साथी देवने-कर्मचारी मा मेरा साथी बतिक वाहे वह तैवह एवड से वान आब कोट के बीच कहते रहता हो। आज वास्तिक स

वैद्यानिक 'अज्ञात देख' है बौर 'संसदों की जननी' अपने सुखी जरा जीवन में उसका पता लगाने की आवस्यकता नहीं समझती।

शीसवीं वाती की संसद का प्रशंसक इसका चलता जवाब दे सकता है। अपूर्त रूप से वह कह सकता है कि बीसवीं वाती के समाज के लिए तेयहबीं वाती को निवांचन प्रणाली अनुपयुक्त है। किन्तु साथ ही यह भी कहेशा कि सिद्धान्त रूप से जो अपूर्यपुक्त है वह अ्ववहार से ठीक चल रही है। वह कहेगा, 'हम अयेंजो ने जिन संस्थाओं का निर्माण किया है उनसे हम किसी भी अवस्था में काम कर सकते हैं।' रह गया विदेशियों के लिए फिर तो—और वह उराशीनता प्रकट करेगा।

हो सकता है कि अपने राजनीतिक उत्तराधिकार के विश्वास का बह सदा समर्थन करता रहे कि वे छोटे लोग जिनके पात विद्यान नहीं यां आप्यर्थ करोन क्योंक उन्होंने जिस गोड़ित के सर्वोत्तम अधिक समक्र रिनंगल लिया था, भोर अपन होने के कारण उत्तरका तरकार कर हिया। इसी उदाहरण के अनुसार यह इंग्लैंक के लिए सम्भव नहीं होगा कि जिस समझ्ती शतो के कोशल से उसे सफलता भिनी उसके अनुसार फिर यह कोई नयी राजनीतिक संस्था नहीं बना मकता जिसकी इस नये युग में आवश्यकता है। जब और नियां कि बनानी होती है तो उसके दो हो इस नये युग में आवश्यकता है। जब और नियां के बनानी होती है तो उसके दो हो इस है स्थान अवस्था अनुरूपण । अनुकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक विसो ने सर्जन न किया हो जिसका अनुकरण किया जा सके। पश्चिम के इतिहास के चौथे अध्याय में, जो हमारे युग का अध्याय है—कीन नया राजनीतिक सर्जनकर्ता होगा ? आज हमे इसका कोई प्रमाण नहीं निक रहा है कि कोई इस पर के बोग्य है, किन्तु हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वह नवीन राजनीतिक सर्जक देसर को जननी का कोई उपायक नहीं होगा।

संस्था के देवता के सर्वेक्षण को, हम जातियों, वर्गों और व्यवसायों की मूर्तिपूजा पर विचार करके, समाप्त करेंगे । हमारे पास इसके लिए सामग्री है । अविकशित सम्यताओं का अध्ययन करते समय हमें दो ऐसे समाव मिले—स्पार्टन और उत्सानकी वर्ग—जिसके भवन का गूक जाति बा जो बास्तव में सामृक्ति देवता और देवता रूप में लेविकायना था। यदि हिसी जाति की मित्रत से सम्प्रता का विकास रुक सकता है। उससे उसका विचाश भी हो सकता है। इस बात को ब्यान में एकते हुए यदि हम मिली समाज का अध्ययन करें तो इस देवों कि देवी राज्य ही मित्रत वर्ग को में मित्र राहात का जी विकास के स्वाप्त के सिम्ली किसानों की पीठ पर पत्ता था, यित्रित वर्ग की नौकरसाती का भी बोस उन्हें बहन करना एवता था।

सन्त्री बात यह है कि देवी राज्य के लिए शिक्षित सरिवालय आवश्यक है। इसकी सहायता के बिना राज्य का देवी रूप बिहासन पर सुर्राक्त नहीं रह सकता। मिक्सी शिक्षित वर्ष ही गहीं के पीछे की पिक्त पा और समस्र के हिसाब से समय से पहले था। वे वानते ये कि हम अनिवार्य हैं। इस ज्ञान का उन्होंने कायदा उठाया और प्रवास के कन्त्रों पर होने के लिए यह बोझ रखा। मिक्सी क्यास हम बोझों को उठाने के लिए 'एक उपलो भी नहीं रुपाले थे।' मिक्सी इतिहास के स्पत्क पुरान का यही विषय है कि शिक्षित वर्ष के बाहारण किस्ताने के उत्तर दिवास किस्तान के उत्तर दिवास है कि शिक्षित वर्ष के बाहारण किस्ताने के उत्तर दिवास कि एक दिवास के स्वतान के अने सामारण किस्ताने के उत्तर दिवास शिक्षान है। विद हम्हम्बन आव हुआफं पुस्तक में यह बात

जोरों से लिखी गयी है, यह रचना मिझी संकट के काल की है। हजार साल बाद की उसकी प्रतिवर्ष प्राप्त हैं जब 'नरे साझाज्य' में स्कूल के विचार्षों उसकी लिपि उतारने का अम्यास किया करते थे। यह 'शिशा दुजाफ ने अपने पुत्र पेपी के लिए उस समय लिखी थो जब बहु जहाज से 'रिबटेन्स' की जी जा रहा था जहीं बहु अपने पुत्र को मतस्ट्रेटों के लड़कों के साथ पढ़ने के लिए ले जा रहा था' विदाह के समय अपने पुत्र को महस्ताकांक्षी पिता की यह शिशा है:

'भीने उसे देखा है जो पीटा गया है, जो पीटा गया है, तुम अपना मन पुस्तकों में लगाना । भीने बंगार से मुक्त होने बालों को देखा है, किन्यु बाद रखी पुस्तकों से वडकर कुछ नहीं है। जो शिल्त होने बालों को देखा है, किन्यु बाद रखी पुस्तकों से वडकर कुछ नहीं है। जो शिल्त होने बादता है। माला को हरफ़ार के कटोर पत्थर से काम करना पड़ता है। जब उसका कामें समाप्त हो जाता है उसकी बाहे हिम्म करने वाले का हिसाब सदा बना पहता है. , बह नितन पर करना है उसका वर्षन नहीं हो सकता। अपने करणे पर जुलाहे के किसी रभी से भी अधिक परिवास करना वहुता है। उसकी वार्षे कमर से सटी रहती हैं और बहु सोन नहीं ले सकता। हम करना पड़ता है। उसकी वार्षे कमर से सटी रहती हैं और बहु सोन नहीं ले सकता। हम करना पड़ता है। उसकी वार्षे कमर से सटी रहती हैं और बहु सोन नहीं ले सकता। हम करना पड़ता बितम के पहला है। हम वह सी बतला में रहते हैं। देखी कोई व्यवसाय ऐसा नहीं है जिसमें कोई निर्देशक नहीं। केवल लिएक का कोई निर्देशक नहीं है वह स्वय

मुद्गर पूर्व सतार में मिली 'तिर्णिक वाही' के ही समान मदारिन की भयावह सरमा भी जिसे मुद्गर पूर्वी समाज ने अपने पूर्वजों के अनित्म मूमने उन्तराधिकार में पाया था। कनप्युधियत का ले हा सितिद वर्ग ने लाखे भिक्ता के पिला में के बात कर ने लिए उन्तरीय तर वाले हा सितिद कर ने लिए अपने ने की किता कर ने लिए उन्तरी में लिए अपने ने की इतना परिवर्णन दोन पर किता कर ने के अतिरिक्त उनका हाथ और कोई कार्य नहीं कर सकता था। और उत्तर-पूर्वी इतिहास में इतना परिवर्णन होने पर तथा इतने अवसर आने पर भी उन्होंने अपने सित्मी सहक्षिमी से समान अपनी दुख्याधी स्थिति को स्थित रखा । परिवर्णनी सहस्त्री की सह अपने स्थान से हटा नहीं। अब कनप्रश्रीत्याई कासिक्स की परीक्षाएँ नहीं होती किन्तु विश्वत वर्ग कितानों पर सिकागी दिवर-विवारण अपना 'उन्होंने अपन सिकागी पर सिकागी दिवर-विवारण अपना 'उन्होंने-स्कृत आब एकनामिक्स एष्ड पालिटिक्स' की डियारी दिखाकर अपना रोज नाता है

मिली इतिहास में राजसत्ता के मानवीकरण ने—यद्यपि बहुत विलम्ब से—दीपंकाल पीड़ित जनता के दु वों में को कमी हुई जबका सत्तृत्वन अनेक बर्गजनित पीडाओं से हुआ। । नीकरसाही का बोस बहुन करना मानो पर्यान्त नहीं समझा गया, नये साझाज्य में शक्तिवालों के स्विन सिक्सी संब के रूप में दुर्गोहितवार का सगठन किया गया और साझाह तोतीमब नुतीम (१४९०-१४३६ ई०पू०) ने पीबित में जमीन-रे को उसका अध्यक्ष बनाया। इसके बाद से मिली मंत्रारित के साम मिली बाह्यण भी बनता (रूपी भोड़े) की गर्दन पर साबार हो गया। उसके बाद यह मिली सक्सी करा को हो जित की तो हम सिकी सहा का बाता रहा और फिर किया करा हुए सुकी थी अपने चिरन्तन भक्त में ठोकर बाता रहा और फिर लिपिक तथा पूरीहित के पीछे एक शानदार सीनक भी तीकरा सवार हो गया।

जिस प्रकार पूर्वी रोमन साम्राज्य अपने विकास काल में सैत्यवादी नही था उसी प्रकार मिल्री समाज अपने स्वामाविक जीवन काल में सैत्यवाद से अलग था। और जब हाइक्सो राजाओं से मुठभेड़ होने लगी तब अखमार कर सैन्यवाद की ओर मुडना पड़ा जिस प्रकार पूर्वी रोमन साम्राज्य को बलगारिया से लडाई करने पर विवल होने पर सैन्यवादी होता पढा । अठारहवी पीढ़ी के सम्राट हाइक्सो लोगों को मिस्री संसार की सीमा से बाहर निकाल कर ही सन्तुष्ट नहीं हुए । आत्मरक्षा से आगे बढकर वे आक्रमणकारी हो गये और एशिया में मिस्री साम्राज्य बनाया । इस गैर जिम्मेदार कार्य में बढ जाना तो सरल था. लौटना कठिन था । और जब धारा पलटी तब उन्नीसवी पीढ़ी के सम्राटो ने देखा कि हमारे विरुद्ध धारा प्रवाहित होने लगी तो मिस्र की ही एकता स्थिर रखने के लिए उन्हें मिस्री समाज की बीझ क्षीण होती हुई शबित को दढ़ करने के लिए विवश होना पड़ा । बीसवी पीढ़ी के राज्य में पूरानी और जर्जर ठठरी पर फालिज गिर पडा । उत्तर-मिनोई जनरेला के आवेग से यरोपीय, अफीकी तथा एशियाई बर्बरो ने मिलकर जो आक्रमण किया उसे विकल करने से इस अस्तिस असाधारण शौर्य के रूप से मिख ने उसका मत्य चकाया । जब (मिस्री घोड़े का) दारीर धराजायी हो गया, वहाँ का शिक्षित वर्ग और पुरोहित अभी तक जीन पर बैठे हुए वे और गिरने से उनकी हड़ियाँ नही टटी थी। इनके साथ वही लिबियाई आकामक का पौत्र वा मिला, और मिली संसार में उसने भाग्य की परीक्षा करने वाले सैनिक की भांति पनः प्रवेश किया । उसके दादा की इसी मिस्र की सीमा से उसी देश की सेना ने अपने अपूर्व बल से निकाल बाहर किया था। ग्यारहवी शती की धन लोधी सेनाओं से जिस सैनिक वर्ग का जन्म हुआ या वह हुजार वर्षों बाद तक मिस्री समाज पर सवारी करता रहा । यह वर्ग रणक्षेत्र में भले ही जैनिसारियों और स्पार्टिमेटों की अपेक्षा अपने वैरियो से कम शक्तिशाली रहा हो. किन्तु अपने देश में किसानों को अपने पाँव तले निश्चित रूप से दावे रही।

### (५) सर्जनात्मकता का प्रतिक्षोध : अस्यायी तकनीक पर अंधविश्वास मछली, सरीरसप और स्तनधारी जीव

अब हम यदि तकनीको पर अधिवश्वास के सम्बन्ध में विचार करे, तो हमे उन उदाहरणों को स्मरण करना पढ़ेगा जिन्हें हम देख चुके हैं और जिन्होंने कठोरतम रुख भोगा है। उसमानिया तथा स्मार्टन सामाजिक अणाली में मूल तकनीक मानव क्यो पशुओं का गईरिया नगना वस्त्र मानव क्यो पशुओं का गईरिया नगना वस्त्र मानव क्यो पशुओं का जोशिका खेलना था, जिन पर सही के सामको का अन्धविवश्वास था और सास ही साथ जिन संस्थाओं के द्वार ये किमार्प होती थी, उन पर भी उनकी प्रनित्त थी। और जम हम उन सम्यताओं से जो मानवी चुनीती के कारण अधिकस्तित रह गयी, उन सम्यताओं को और देखते हैं को मीतिक परिस्थातों को चुनीती के कारण विकसित रही तो हम देखते हैं कि उनकी विपास का कारण तकनीक पर अध्यविवश्वसतीय भनित ही है। खानावचीय और एसिकमों की मम्यता इस कारण तकनीक पर अध्यविवश्वसतीय भनित ही है। खानावचीय और एसिकमों की मम्यता इस साथ ति किसीत न हो सकी कि उन्होंने धिकार तथा पश्चालन के तकनीक पर अध्यो सब धानित्यों को केन्द्रीभूत कर दिया। उनके एकाणी जीवन ने पश्च की भीति जीवन-निर्वाह करने को बाब्ध किया, जिवके कारण मानवी बहुमुखी प्रतिभा का लोग हो गया। और यदि हम इस सरती के मनुष्य के जन्म के पहले के इतिहास को देखें तो इस नियम के अनेक उदाहरण सिकेंग्रे ।

इस नियम को एक आधुनिक पश्चिमी विद्वान् ने, जिसने अमानवी तथा मानवी जगत् का इस विषय का तुलनात्मक अध्ययन किया है, इन शब्दो में वर्णन किया है :

मछलियों की यह पूर्ण घातक सफलता जिसे उन्होंने सागरी जीवन में प्राप्त की और धरती पर के जीवन में नहीं, उसका विवरण इसी लेखक ने इसी सन्दर्भ में बताया है : 'जिस समय जीवन समद्रो तक ही सीमित था. मछलियो का विकास हो रहा था । उनके शरीर इस प्रकार बनने लगे कि एक रीड बना और इस प्रकार उस समय के सबसे विकसित कशेरुको (बटिब्रेट) में उनका स्थान था। फिर सिर की सहायता के लिए रीढ़ से दोनों ओर टोह लेने वाले पंखें उगे, जो समय पाकर अग्र-पख (फीर-फिन) हए । शार्क में और प्राय सभी मछलियों में इसी टीह लेने वालों ने विशेषता प्राप्त की और वे टटोलने वाले न रहकर खेने वाले चप्पे (पैडल) हो गये। और ये शिकारों के सामने पहुँचने के लिए अद्भुत तथा दक्ष पत्रे बन गये । शीझ प्रतिक्रिया ही इसका कार्य हो गया, इसका कार्य अब धीरे-धीरे का नहीं रह गया । अब यह चप्पे टटोलने बाले, परीक्षा करने वाले, खोज करने वाले नहीं रह गये, केवल पानी में गतिमान होने की दक्षता ही पा सके और किसी काम के नहीं रह गये। ऐसा जान पडता है कि मत्स्य-जीवन के और रीढ वाले जीवन के पहले जीव छिछले गर्म तालो में रहते होगे और तल से इनका सम्पर्क रहा होगा जिस प्रकार आज गरनेट (एक प्रकार की मछली) अपने टटोलने वाले अवयव की सहायता से तल से सम्पर्क रखती है। परन्त बिना पर्व-विचार किये गति ही सब कुछ हो गयी, विशेषता के कारण मछलियो को तल छोड़ कर जल में ही आना पड़ा और तल से तथा ठोस धरती से सब प्रकार का सम्पर्क जाता रहा। जल ही उनके लिए आधार रह गया। इसका अर्थ यह हुआ कि नयी परिस्थितियों से किसी प्रकार की प्रतिकिया बहत सीमित हो गयी . . . . 'इसलिए वे ऊँची जाति की मछलियाँ, जिनसे और उच्च प्राणियों का विकास हवा होगा, ऐसे जीव रहे होगे जिन्होंने इस प्रकार के पखी

१. जैराल्ड हर्ड : द सोर्स आव सिविसिन्नेशन, पु० ६६-७।

(फिन) को विशेष रूप से विकसित नहीं किया होगा । पहली बात यह है कि वह ऐसा प्राणी रहा होगा जिसने तल से अपना सम्पर्क रखा होगा और उन मछलियों की अपेक्षा उद्दीपन (स्टिम्-लेशन) का अनेक दग से प्रभाव पडा होगा, जिनका ठोस पृथ्वी से सम्पर्क छूट गया । दूसरी बात यह है कि इसी कारण वह ऐसा प्राणी रहा होगा जो छिछले-जल में रहता होगा और जिसने अपने अग्र अवयव से यह सम्पर्क बनाये रखा होगा । क्योंकि उनके चप्पे पानी हटाने वाले अवयवी की पूर्ण विशेषता नहीं प्राप्त कर सके इसलिए ये अंग साधारणतः 'अक्षम' टोह लेने वाले ढग के रह गये । ऐसे प्राणी की ठठरी मिली है जिनके अग्र-अवयव भट्टे हाथों की भाँति है और पखे के रूप में नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि इन्ही अवयवों के सहारे छिछले तालों से वे जलमय तटों तक पहुँचे । गहरा सागर छूट गया । धरती पर इनकी पहुँच हुई और जल-स्थलीय एम्फीबियन प्राणी का आविर्माव हुआ ।" चतुर तथा निश्चित मछलियों से प्रतिद्वन्द्विता में इन टटोलने वाले जल-स्थलीयों की जो विजय हुई उसमें हम ऐसे प्राचीन नाटक का खेल देख रहे हैं जो अनेक बार विभिन्न अभिनेताओ द्वारा खेला गया है । इसरे अभिनय में, जो हमारा व्यान आकृष्ट करता है, हम देखेंगे कि मछली का अभिनय जल-स्थलीयों की भीषण सन्तान सरीसुप (रेपटाइल) के उपकुल ने किया। और जल-स्थलीयों का निजी अभिनय उन लोगों के सिर पड़ा जो उन स्तनपायी प्राणियों के पूर्वज है, जिनमें मनुष्य की आत्मा अवतरित हुई । प्रारम्भिक स्तनपायी दुवेल और छोटे प्राणी थे जो अप्रत्याशित रूप में धरती पर आये । क्योंकि महान् सरीसपो ने जो पहले सुष्टि के अधिकारी थे इसे त्याग किया या । एसकिमो और खानावदोशो की भाँति मेसोजोइक करप के सरीमृप ऐसे विजेता ये जिनकी विजय अति-विशेषता की अन्धी गली मे खो गयी।

'सरीतृप का एकाएक अन्त हो जाने का को आभाव मिलता है वह धरती के सारे इतिहास में मनुष्य के आगमन से पहले तबसे विनिष्ठ कान्ति है। मम्भवत हसका सम्बन्ध वर्ष कार से हैं वह हके आगमन से पहले तबसे विनिष्ठ कान्ति है। मम्भवत हसका सम्बन्ध वर्ष कार से हैं वह हके पूर्व में शावारण का बहुत बड़ा भुग समान हो गावारण हो बच्चा में शावारण का बहुत बड़ा भुग समान हो कर सकते पत्तु तथा वनस्पति हस्ती पौर्य पिरियत्तियों के अवृद्ध करने वे और ठडक का सामना नहीं कर सकते थे। इसके विपर्शत के प्रीय अन्तर को सहन कर सकते थे। इसके विपर्शत के प्राय अन्तर को सहन कर सकते थे। इसके विपर्शत के प्राय अन्तर को सहन कर सकते थे। इसके विपर्शत के प्राय कार्य कार्य को सहन कर सकते थे। इसके विपर्शत के प्राय कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के सहन कर सकते थे। इसके विपर्शत के प्राय कार्य क

श्री बेल्स ने जो तर्क उपस्थित किया है वह यहाँ तक साधारणतः स्वीकार किया जाता है।

- १. जेराल्ड हर्ड : द सोसं आब सिविलिजेशन, पृ० ६७-६।
- २. एच० जी० बेल्स : द आउट लाइन आव हिस्ट्री, पू० २२-४।
- ३. विकास के इतिहास में मध्यकाल, अनु०
- ४. एच० जी० बेल्स : वि आउट लाइन आव हिस्ट्री, पू० २२-४।

मानवों के आने के पहले विशाल सरीसुपों का आशातीत रूप से ह्यास हो चका था.... उनका जीवन छोटे चलते-फिरते प्राणियो से आरम्भ हुआ था । वह इतने भीमकाय हो गये कि ये घरती के लीह-पोत कठिनाई से चल सकते थे.... मस्तिष्क का प्राय, उनमें अभाव हो गया । उनके सिर केवल परिदर्शक (पेरिस्कोप) साँस लेने की नली, और विमटे रह गये । 'इसी बीच जैसे वे मोटे और कठोर शरीर के हो रहे थे, जिसके कारण उनका विनाश होने वाला था. एक ऐसे प्राणी का निर्माण हो रहा था जो उस समय जीवन की सीमा निर्धारित थी उसे फौद जाने वाला था और नयी शक्ति और नयी चेतना का जीवन आरम्भ करने वाला था। इससे अधिक उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। जीव का विकास सर्वेदनशीलता और चेतना से होता है; रक्षा नही अरक्षा से; नगे रहने से, शक्ति से नही, आकार से नही, छोटे होने से। स्तनपायियों के पूर्वज चहा के समान छोटे जीव थे । जिस ससार में भीषणकाय जन्त का साम्राज्य रहा हो उसका भविष्य ऐसे प्राणियो के हाथ में आया जिन्होंने अपना समय दूसरों की गति-विधि देखने में बिताया और दूसरों को राह दे दी। वह अरक्षित था, उसके शरीर पर शल्क नहीं, लोम ये । वह विशेषित (स्पेशलाइण्ड) नहीं या, उसके अग्र-अवयव में चेतना थी और निश्चय ही चेहरे और मुँह पर श्रुग के समान जो लम्बे बाल थे उनसे सदा उद्दीपन प्राप्त होता था। कानी और आंखो का विशेष रूप से विकास हुआ था । वह समतापी (वार्म-रूडिड) हो गया, इसिल्ए कि ठंड में बराबर उसमें चेतनता रहे जबकि सरीसप बेहोश हो जाते हैं। इस प्रकार उसकी चेतना को उत्तेजना मिली और इसका विकास हुआ। उसके सामने अनेक प्रकार के उद्दीपन आये और उसने अनेक ढंग से सामना किया क्योंकि यह प्राणी नया था और इसलिए सामना करने का एक ढंग नहीं, कई ये और कोई भी निश्चित ढग से स्वायी न ये।"

यदि यह हमारे पूर्वज का चित्र है तो हमें इससे सहमत होना चाहिए कि हमें उसका गर्व है और यह कि हम उसके योग्य नहीं हैं।

उद्योग में प्रतिशोध

सौ बरस पहले ब्रिटेन का यह दावा ही नहीं था, वह सचमुच 'संसार की कर्मशाला' (वर्क-

वाप) या। बाब बहु संसार की बनेक कर्मचालाओं का प्रतिद्वन्दी है और उसका अपना हिस्सा बहुत दिनों से छोटा, अपेसाइत छोटा होता बा रहा है। इस दिषय पर कि 'क्या बिटेन समाप्त हो गया' बहुत लोगों ने लिखा है और अनेक उत्तर मिछ है। उस्प्रबट: सब बातों को ध्यान में स्कर यह कहा जा सकता है कि विगत सत्तर कों में हमने उसके अधिक किया जितनी आधा की जाती थी। यद्यपि निराणावादियों के और भस्तेना करने वाले भविष्य बनताओं के लिए, जिसका वर्षन सो हमा है काफी गुजाइश है। 'किन्तु कोई एक बात हम ले ले जिससे हमारा बहुत दोष है, तो हम अपने उद्योग के नेताओं को बतायें जो उन्हीं दिक्या है काफी गुजाइश है।' किन्तु कोई एक बात हम ले ले जिससे हमारा बहुत दोष है, तो हम अपने उद्योग के नेताओं को बतायेंगे जो उन्हीं दिक्या होता ती करने करने हमें हमारी सुंबदत की।

इससे अधिक शिक्षाप्रद उदाहरण क्योंकि वह व्यापक नहीं है, संयुक्त राज्य का है। इससे कोई इतकार नहीं कर सकता कि उसीसवी शती के मध्य में अमरीकियों में अपने अधिशिक लाविकारों की विभिन्नता और कीखन में सबकी पीछे कर दिया था और इन आविकारों का उपयोग व्यावहारिक रूप से किया था। शीने की गर्धीन, टाइप रायटर, जुता सीने की मधीन, मैककारिनक की खेत काटने की मधीन, कुछ वन्त्र है जो 'यांकी करवना' के कठ है और हमें पहले प्रयान में आठे हैं। किन्तु आविकार रहे होते हो के स्वीक्ष अपने सिवाने पीछे रह में पहले प्रयान में आठे हैं। किन्तु आविकार को विवान का पहला है, क्योंकि जिसकी अमरीकियों जे जेशा की वह हम्ही के आविकार का मुधार था अर्था, भाप का नहाज । अमरीका के चप्यू-स्टीमर यातायात के लिए बहुत लाभरायक में क्योंक राज्य की सीमा बहुत बढ़ रही थी और देश के अन्यर की निर्देश में, जिनकी अमरीका में बहुतायत है, वे हितकर सिद्ध हुए। इस सफलता का सीधा परिणान यह हुआ कि रुक्त के अमरीका में बहुतायत है, वे हितकर सिद्ध हुए। इस सफलता का सीधा परिणान यह हुआ कि रुक्त के जिल की लिए बहुत की करी की अपने का से साम सिद्ध परिणान यह हुआ कि हम् है जलते निर्देश में, जिनकी अमरीका में बहुतायत है, वे हितकर सिद्ध हुए। इस सफलता का सीधा परिणान यह हुआ कि रुक्त के अमरीका में अनुतायत है, वे हितकर सिद्ध हुए। इस सफलता का सीधा परिणान यह हुआ कि कहा विधित करी का अमरीका में अपने सिद्ध में अपने से अपने से सो सिद्ध में अपने से अपने से सिद्ध की अपने से सिद्ध में से सिद्ध में सिद्ध में अपने से सिद्ध में अपने से कि सिद्ध में अपने से सिद्ध में अपने सिद्ध में अपने सिद्ध में सिद्ध में अपने सिद्ध में सिद्ध में अपने सिद्ध में अपने सिद्ध में अपने सिद्ध में सिद्ध में सिद्ध में सिद्ध में अपने सिद्ध में सि

यद्ध का प्रतिशोध

सैनिक इतिहास में और प्राणि-इतिहास में जो साम्य है अर्थात् छोटे कोमल लोग वाले जन्तु और मारी कवच वाले सरीसृप में जो प्रतिद्वन्द्विता है वह डेविड और गोलियय के द्वन्द्व-युद्ध की कथा में अंकित है।

इस पातक दिन के पहले जिस दिन गोलियम ने इसरायक को सेना को लक्कारा था, उसने स्वरंग माले से अर्थन दिवस प्राप्त की भी । उसके भारत का इसा जुलाई के तीर (शीम) के समान वा और उसका किरा लोई का छ सो पीकेले का बा बैटी के अपनो से मह स्वरंग को पूर्ण रूप से सुरक्षित समझता या क्योंकि उसका कवन, शिरस्त्राल, वस्त्राल, ढाल तथा पिडिल्यों के स्वरंग की वा या। दूसरे किसी शत्य-सज्जा की वह करणना भी नहीं कर सकता था। और वह समझता था कि कोई स्वरंग की गोलियों के स्वरंग की पहिल्यों के स्वरंग की सुरक्ष के सुरक्ष की श्री करने के इस्तरंग की सुरक्ष करने का इस्ताह्म करेगा वह भी इसी अकार दिर से पीव तक कवन से दका रहेगा न

अपने भविष्य वक्ताओं को छोड़कर और सब प्रकार से किसी देश का सम्मान होता है ।

२. यहूर्वियों की प्राचीन तौल । एक सैकेल बाध सेर के सगमग होता वा ।--अनु०

और किसी भी प्रतिद्वन्द्वी का कवच मेरे कवच से हीन होगा । ये दोनों विचार गोलियब के मन में इतने जम गये से कि जब डेविड उसके सामने दौड़ा आया और उसके शरीर पर कोई कवच नहीं या और हाय में केवल एक इंडा या तो गोलियय हरा नहीं, उसे अपमानजनित की घहना और वह कहता है---'क्या मैं कूत्ता हैं---जो तू ढंडा लिये जा रहा है ?' गोलियथ को यह सन्देह नहीं हुआ कि इस यवक की अधिष्टता केवल सोची-समझी सैनिक चाल है । वह यह नहीं जानता था कि उसके ही समान डेविड ने सोच लिया या कि गोलियय की सैन्य-सज्जा के सम्मख मैं कभी जीत नहीं सकता और इसलिए जिस कवन को पहनने के लिए साल ने उससे जिह किया था. उसने उसे नहीं पहना । गोलियय ने उस झोले (स्लिग) की ओर ध्यान नहीं दिया जो डेविड लटकाये था। न जाने क्या दृष्टता उस गड़ेरिये के झोले में छिपी हो । इस प्रकार यह अभागा फिलस्तीन शान से अपने विनाश की ओर चला गया--किन्त ऐतिहासिक तथ्य यह है कि उत्तर-मिनोई जनरेला का प्रत्येक हापलाइट!--गोय का गोलियब या टाय का हेक्टर--डेविड के झोले से या फिलाक्लेटीज के धनव से नहीं हारा बल्कि मरमाइडनों के ब्यह से। इनका विद्याल समह या जिसमे सैनिक कन्धे से कन्धा और ढाल से ढाल मिलाकर खड़े थे। अब इका प्रत्येक सैनिक अपनी सैन्य-सज्जा में गोलियथ या हेक्टर के समान था। वह भावना में होमरी सैनिक के विपरीत था क्योंकि ब्युह का मूल सैनिक मर्यादायक्त या जिसके कारण व्यक्तिगत लड़ने वाले मर्यादायक्त सेना में परिवर्तित हो गये थे। इसके नियमबद्ध विकास से उसका दस गृना कार्य हो सकता था जितना उतने ही उसी प्रकार अस्त्र-शस्त्र सज्जित बह सेना कर सकती थी जिनमें आपसमे समन्वय नही था।

इस सैनिक तकनीक का कुछ पूर्वाभाय हमें ईनियब में मिलता है। इसी तकनीक का वर्णन इितहास में टाइरटिमस को कितता द्वारा मिलता है। इसी तकनीक के कारण इसरे स्थार्टी-मेसिनियाई युद्ध में स्थार्टी की सामाजिक सर्वनाधी विवय हुई। किन्तु इस विवय से कहानी मामत नहीं होती है। अपने सब विरोधियों को रायके से हुटाकर स्थार्टी का ब्यूट कुछ विनो के लिए आराम करने लगा और चौधी धाती ई० पूर में अपमान के साथ उसका विनाध हुना। पहले एयेनी पेस्टास्टोर्ड द्वारा जो एक प्रकार डेविडो के समूह थे, जिसका सामना स्थार्टी के गीलियक क्यी सैनिक नहीं कर सकरे थे—और फिर बीबी देना के समूह थे, जिसका सामना स्थार्टी के गीलियक क्यी सैनिक नहीं कर सकरे थे—और फिर बीबी देना के समुद्ध में सिक्षानी सेना ने पास्त और समय प्रेमी के प्रविकृत कर दिया। मैसिडोनी तकनीक वह थी कि ब्यूट के प्रयोग उपने अधिकत विवक्त के मुहस्ववार के साथ लगा दिया गया था और इनकी एक सेना बना दी गयी थी।

- १. प्राचीन युनान का भारी अस्त्र-शस्त्रों से सन्जित सैनिक । ---अनु०
- प्राचीन यूनान की एक जाति को ट्राय के युद्ध में लड़ी थी। इसकी नर्यादा बहुत प्रशंतनीय थी।
  —अनु०
  - ३. इलियड---१६-२, २११-१७।
- मूनानी पैदल सैनिक जिनके हाथों में वाला रहता वा और वैरी पर फेकर्ने के लिए पत्थर के टुकड़े ।—अनु०

मैसिडोनी युद्ध के संगठन की मुल रकता तिकन्दर की उस विजय से प्रमाणित होती है वो उसने एकेमीरियाई साम्राज्य पर की। और मैसिडोनी सैनिक ब्यूह रचना एक सी सपर साल तक सैनिक तकनीक का अनितम शब्द या । किरोनिया के दृष्टी, जिसमे गूनान के नगर-राज्यों की नगरिंदर के तीना समाय हो गयी, पाइकना की लड़ाई तक, जिसमें मैसिडोनी ज्यूह रोमन कसीहिणी (लीजियन) से पराजित हो गयी, मैसिडोनी सैनिक तकनीक का महस्व या। मैसिडोनी सेना के इस एकाएक भाष्य परिवर्तन का कारण प्राचीन अस्थायी तकनीक के प्रति मनित थी। जब मैसिडोनी लोग अपने को हेलेनी संसार की परिवर्षी सोमा को छोड़कर संसार का एकमाम स्वामी समझते ये, और पुण्याप बैठे थे, रोमन महान् हेनीवली युद्ध के दुष्पूर्ण अनुभव को दृष्टि में रखकर अपनी यद कला में कोलिकारी परिवर्तन कर रहे थे।

रोमन अशीहिणी मैसिडोनी अपूह पर इस कारण विजयी हुई कि उसने हस्की पैरल सेना के अपूह के समन्य के साथ और आये उस्ति की। रोमनो ने बास्तव में नये कम (फारसेशन) और नये उन के सैंग्य-सज्जा का आविष्णार किया जिसके परिणामस्वरूप कोई सैनिक और कोई इन्हों इच्छानुसार चाहे हरूके पैदल सैनिक की मीति छड़े, या हापकाइट की भौति, और वैरी के सम्मुख एक सण की सुचना पर एक से दूसरे रण कोशल में सपने को बदल है।

पाइडना के यद में यह रोमन दक्षता एक पीढ़ी से अधिक पुरानी नहीं थी। हेलेनी जगत की इस इटालियाई उपच्छाया में पूर्व मैसिडोनी ढग का व्यह कैत्री के रण में (२१४ ई० पू०) दिखाई पडा था। इसमें भारी रोमन पैदल सेना जो प्राचीन स्पार्टन व्यह के ढग पर रची गयी थी हैनोबल के स्पेनो और गैलिक भारी घडसवारों से घिर गयी और भारी अफीकी पैदल सेना हारा दोनो पारवों में पशकों की भारत बाँध गयी। इसके पहले भी लेक टेसिमीन में भी एक बार विपत्ति आयी थी जिसकी चोट से एक रोमन नेता ने प्रयोग करने का विचार किया और सीचा (भ्रमपर्णं धारणा के कारण) कि इससे रक्षा होगी । कैंत्री की घोर पराजय की कठोर पाठशाला में रोमनो ने अपनी पैदल सेना की तकनीक में सधार किया और एक क्षण में रोमन सेना हेलेनी संसार में सबसे दक्ष सेना हो गयी। फिर जामा, साइनोसिफाली, और पाइडना की विजय हुई। इसके बाद बर्बरों से, रोमनों से, और रोमनो तथा रोमनो से कितने ही यद हुए जिनका सचालन मैरियस से सीजर तक बड़े-बड़े कप्तानों ने किया । और रोमन अक्षौहिणी आग्नेयास्त्र के पहले जितना सम्भव हो सकता था उतनी दक्ष सेना हो गयी। इसी समय जब अक्षीहिणी अपने दग की पूर्ण सेना बन गयी थी, घडसवार सेना ने रोमन सेना को कई बार पराजित किया । इनकी तकनीक भिन्न थी। और उन्होंने अक्षौहिणी को सेना-क्षेत्र से निकाल बाहर किया। सन् ५३ ई० पू० में करीं से घड़सवारों ने अक्षौहिणी पर जो विजय पायी वह युद्ध फारसेलस के क्लासिक यद से पाँच साल पहले हुआ जिसमें अक्षौहिणी से अक्षौहिणी लड़ी थी । इस यद में रोमन पैदल सेना की तकनीक सर्वोञ्च थी। करीं के यद का अपशकृत चार सौ साल बाद सन ३७८ ई० में एडियानोप्ल में ठीक उतरा जब भाले बरदार धडसवारों ने अक्षीहिणी पर अन्तिम प्रहार किया । इस युद्ध में समकालीन इतिहासकार अमियानस मारसेलिनस, जो सैनिक अफसर भी था. इस बात की साक्षी देता है कि रोमनो की सेना के तीन चौथाई छोग मारे गये और मत प्रकट करता है कि कैत्री के युद्ध के पश्चात् रोमन सेना पर ऐसी महान् विपत्ति कभी नही आयी थी । इन दोनो यदों के बीच की ६ शतियों में से अन्तिम चार शतियों में रोमन लोग आराम ही

करते रहे। कर्री की चेतावनी के परचात्, और गोथिक शाला बरदार मुक्तवारों के फारती प्रतिकप्त के द्वारा जिल्होने ३७८ ई० में बेलेन्स और उसकी अर्थाहिणों को नष्ट किया। सन् २६० ई० में बेलेरियन में और ३६३ ई० में जुलियन की बार-बार पराजय की चेतावनी के बाद भी व्यान नहीं दिया।

एश्वियानोक की दुर्यटना के बाद सम्राट् वियोदोखियस ने उन बर्बर घुडसवारों को जिन्होंने रोमन पैदल सेना में बड़ी मारी दरार देवा कर उसे भ्रष्ट कर दिया था, उन्हों को उस स्थान को सरने के लिए नियुक्त करके, पुरस्कार दिया । और साम्राज्य की सरकार ने इस अदूरवर्षी निति का मुख्य इस प्रकार चुकाया कि इन बर्बर थान के टट्टूजों ने परिचयी प्रदेशों को निमाणित करके 'उत्तराधिकारी राज्य' बना लिया, अन्तिम समय जिस स्थानीय तेना ने, पूर्वी प्राची के अलम हो जाने से बनाया, वह इसी बर्बर ढंग के माले बरदार घुडसवारों की थी। । भारी अस्त्रों से सीर्पाण्य का स्वाचीय थी। यह और भी आस्त्र्य की सात है कि इस प्रकार को सेना विभिन्न देवा में बनी। उसे हम हर बजह प्रह्यान सकते हैं, चाहे वह इसा को पहली को नी किया कर का में भित्ति चित्र कर पर हो या तीवरी, चौथी, पांचवी या छठी दानी में कार्स के मही में भित्ति चित्र कर पर हो या तीवरी, चौथी, पांचवी या छठी दानी में कार्स के मही में भित्ति चित्र कर पर हो या तीवरी, चौथी, पांचवी या छठी दानी में कार्स के मही में मित्र विज्ञ सर पर हो या तीवरी, चौथी, पांचवी या छठी दानी में कार्स के मही में स्थान हो या सामा हो या राय साम के परा हो, जिसमें विल्यम द काकरर के नारमन वीरो (नाइट) द्वारा पुराने अंग्रेची पैदली की पराजय करी हुई है।

यदि भाजा बरदार पुडसवार का यह दीर्ष जीवन आरचपेतूर्ण है तो यह भी घ्यान देने की बात है कि यह सर्वेच्यापक सैनिक पतनोत्मुख अवस्था में हैं । एक प्रत्यक्षदार्थी ने उनके पराजय का दम प्रकार वर्षन किया है। 'जब बहु टाटरों से लड़ने शालित नगर (बगदाब) के परिचम की ओर गया तब में उपमन्त्री को सेना में था। जब बलु १२५८ ईं ० (६५६ हिन्सरे) में उस नगर पर महान् विपत्ति आयी। हम लोगों का सामना नहर बचीर पर हुआ जो दुजेल के अधीन राज्य था। वहीं हम लोगों में से एक सैनिक पूर्ण रूप से अरचों से सिज्यत अरबी थोड़े पर सबार ब्रन्ड-पुढ के लिए कोन कहा था। वह सवार और उनका घोड़ा ठोस पहाल के सामना और हमारा सामना करने के लिए एक मंगिल सबार जाता था जो ऐसे थोड़े पर सबार दल्ता था जो गरहे के समान या। उसके हाथ का माला तकुए (स्पिड्ल) सा दिखाई देता था। न उसके पास लबारा था, न कवन । जो लोग उसे देखते थे उन्हें हैंसी छूटती थी। किन्तु दिन कलते बलते विजय जनकी थी और हमारी करारी हार हुई जो अनिष्ट की कुबी थी और इसके बाद तो विपर्ति वास्त्री से आधीर ।

इस प्रकार गोल्यिय और डेविड को पौराणिक कथा का युद्ध जो सीरियाई इतिहास के प्रभात में हुआ था तेईस शतियों के बाद सान्व्य काल में दोहराया गया । और यद्यपि इस बार दैत्य और भौना भोड़ो पर है, परिणाम बही हैं ।

 ई० जी० बाउन : ए लिटरेरी हिस्ट्री आब परसिया । भाग २, पु० ४६२, फलकुद्दीन मुहम्मव बिन ऐविमीर से उद्धत निसके इन्त तिकतका के किताबुल क्राकृरी से उद्धत किया । अवय तातार कञ्चाक विश्वने इराकी भारी भरकम विशाहियों पर विश्वय प्राप्त की और वगदाद पर मेरा हाला बीर अव्यादी खलीका को भूखों मार हाला हत्का वशाद था, उसका माला भी हत्का था। वह व्यानावदीश हग का या विश्वते वाठवी तथा सातवी शती है ० पूर में विभीरेताई और साहच के आक्रमण द्वारा दिव्यन-पित्रय एविश्वा में अपना परिचय दिया था और आतंक फीलाया था। किन्तु यदि बृडसवार देविंड ने बृडसवार गोलियस को गूरेशियाई स्टेप से आकर तातारी आक्रमण के आरम्प में पराजित किया तो इस कमा की पुनराष्ट्रिय में यूढ का परिणाय पहले की भारित ठीक-कि था। हम देवा कि पेटल कम्बनुस्त दिव्य के होत के सोले कि उत्तर पर स्वाचित किया तो अपने का स्वाचन युक्त मुद्द विश्वयी हुआ। उसके परचार दिव्यो डेविंड नहीं हुआ, विल्व गोलियमों का मर्यादा-युक्त मृद्ध विश्वयी हुआ। इलाक् वार्क मंगिल हर्क पुरस्तार जिन्होंने बगदाद में अव्यादी खलीका के बोरो को पराजित किया था, मिल के ममल्क स्वाचित्र में समार हो। अपनी जाल-जज्जा में ममल्क बीर जो वगदाद के बाहर पराजित हुए ये मुस्तिक वीरो की अपेशा त तो अच्छी तरह सज्जित वे, न बुरी तरह; किन्तु अपने समस्तन्त में वे मर्यादित वे विसके कारण मंगील तीव तीर-अन्याजी तथा मारू धर्मसुक्त वीरो की अपेशा त तो अच्छी तरह सज्जित वे, न बुरी तरह; किन्तु अपने समस्तन्त में वे मर्यादित वे विसके कारण मंगील तीव तीर-अन्याजी तथा मारू धर्मसुक्ताओं से वे बील पहले थी। मर्याछो ने जिला गृह से पर्यक्ती की की सार मेरी से तो रोप थे।

तेरहुवी शती के अन्त तक ममलूक फांसीसी और मगोलों के ऊपर अपनी अेण्डता स्थापित कर पूढ़ में और अपनी सीमा में तीनक अंण्डता में हैं ही बेजोंड़ में जैसे पाइबता के बाद रोमन असीहियी। इस उच्च कियु दुर्वण करने वाली सिवास में ममलूक भी असीहियी। के सामान निकास वेद से मो अपने दी रियो तक निकास रहे और पुराने बेरी में नियो तकनीक के सहारे एकाएक उन पर आक्रमण किया। पाइबता और एष्ट्रियानिएक के युद्ध में भूभ वर्षों का अल्यतर है, सत्त कुरें पर ममलूकों ने जो विजय पायी और अपने उत्तर सिकारी के मैं में भूभ वर्षों का अल्यतर है, सत्त कुरें पर ममलूकों ने जो विजय पायी और अपने उत्तर सिकारी नैंगीलियन से ममलूक जब पराजित हुए उसके बीच ५५५ बचीं का अल्यतर है। इस ताढ़े पांच सो वर्षों में पैदल लेता का प्रभाव बढ़ पया। इस अवधि की पहली शांती समारत होते-होते डेविक कमी पैदल लेता का प्रभाव बढ़ पया। इस अवधि की पहली शांती समारत होते-होते डेविक कमी पैदल सेना ने 'लांच बो'' डारा युससवार गोलियची को ऋसी में इरामा था। इस परिलाम को लोगो ने अच्छी तरह समझा और आन्नेवास्क के आविष्कार से और आनिवासरियो (एक लेता) की मर्वादा से इसका सर्वात हुआ।

मैंपीलियन से हारे जाने के बाद और तेरह साल के बाद जब मुहम्मद अली ने अन्तिम रूप से इसे नष्ट कर डाला तब जो बचे-चुने वे वे अपरी नील के बाद चले गये और अपरी अश्व तथा तकनील मुजान के महदी के बलीजा के कवच्यारी युद्धसारों को दान कर दिया, जो सन् १८९८ में औमदुरमान में बिटिस पैटल सेना से अब्दा हुए।

निस फांसीसी सेना ने ममनूकों पर बिजय पायी वह जानिसरियों के पश्चिमी प्रतिक्य की पहली सेना से मिल थी। वह कांसीसियों की सामृहिक रूप से भर्ती की हुई सेना का नवीन पाल भी। वह उस पश्चिमी तेना के नये पूर्ण जन्मासमुक्त नमूने के स्थान पर उसे हुमार कर वार्ण जिसे केंद्रियक महान् ने पूर्णता प्रशान की। किन्तु अब जेना से नीपीलियन की नयी सेना ने पुरानी प्रशिवन सेना को पराजित किया तब प्रशिवा के राजनीतिक तथा वैनिक सप्तरालों को प्रेरण मिली कि कांशीतियों से बड़कर जवाधारण व्यक्ति प्रारत की जाय । इसके लिए नये तैतिको को पुरानी मयाँवा की विद्या दी गयी । सन् १८१३ में इसके परिणाय का आभास मिला और तन् १८७० में बहु सम्पट हुआ । किल्मु दूवरे वक्त में प्रशिवन सैनिक मधीन में वरतनी और उसके सामी कैस गये और अमस्ताधित क्य से पिरकर पराजित हुए । १९१८ में १८७० की प्रणाती केकार हो गयी । क्योंकि व्याइयों तथा आर्थिक नाकेवर्यों की गयों तकनीक प्रयोग में लायी गयी । १९५८ ने १८९० की प्रणाती केकार हो गयी । क्योंकि व्याइयों तथा आर्थिक नाकेवर्यों के १९९४ में १८०० की प्रणाती केकार हो गयी । क्योंकि व्याइयों तथा आर्थिक नाकेवर्यों के १९९४ में १८०० की प्रणाती केकार हो गयी । क्योंकि व्याइयों तथा आर्थिक नाकेवर्यों के १९९४ में १८०० की प्रणाती केकार हो गयी । क्योंकि व्याइयों प्रशिव नाकेवर्यों में लिया नाकेवर हो प्रशिव में भी केवर को प्रणाती केवर के का में अर्थ में भी में श्रीव को प्रणाती में भी म

## (६) सैनिकवाद की आत्मघाती प्रवृत्ति 'कोरोस', 'यवरीस', 'एथ'

'निष्क्रियता का हमने सर्वेशण कर लिया । सर्जन के प्रतिशोध का यह अवसंग्य अंग है । अब हम करा त्रियाशील विषयन की ओर क्यान से वो तीन पूनानी सब्दों ह्वारा स्थलत किया गया है । 'कोरोस', 'यूबरीस', 'एय' । इन सब्दों का सार्यानच्य और करानुनिष्ठ दोनों अभिश्वार्थ है । वस्तुनिष्ठ दृष्टि से कोरोस का अर्थ है 'अति-तृत्ति', 'यूबरीस' का 'अर्थावार', और 'एय' का 'विनास'। आत्मनिष्ठ दृष्टि से कोरोस का अर्थ सफलता से विगक्ष हुई मानसिक परिस्थितं, यूबरीस का अर्थ है सफलता के कारण का स्वार्थ है ही अनिवन्तित आर्थन विके के कारण असन्तृतित आराम असम्बन्ध कार्य कराने के पेच्या कराने हैं। 'पीचवी सती के एपेनी ट्रेजेडियों में जिनमें के कुछ महत्त्वपूर्ण आज आप्या है तीन अकों में यह मनोवेशानिक विनाश दिखाना साधारण विषय था। एसकाइलस के आमोमनान नाम के नाटक यूबेस में यह मनोवेशानिक विनाश दिखाना साधारण विषय था। एसकाइलस के आमोमनान नाम के नाटक है ती स्वार्थ है अपक्षित्र के अर्थन में यही विषय है, औष्टिस्प के औषिपत हरानक, किओन के एन्टीमोनी और यूरिपीडीब के वैके में पैन्यव है को बहानी का सही विषय है। अष्टकत्तृत की माला में :

"यदि अनुपात के नियमों के विरुद्ध कार्य करने का कोई पाप करता है और बहुत छोटो वस्तु को बहुत बड़ी बस्तु ले लाने के लिए देता है—बहुत छोटो जहाज को बहुत बड़ा पाल, बहुत छोटे शरीर को बहुत लिक्क मोजन, तो परिणाम यह होगा कि सब लल्ट-पलट जायगा। यूबरीस के विस्कोट के कारण बहुत अधिक खाने वाला शरीर तुरत बीमार पड़ जायगा, और मणको स्पन्ति असल की और चलेगा क्योंकि यूबरीस से यह उत्पन्न होता है।" विनाश की ओर जाने के सिक्रय और निष्क्रय ढंगों का अन्तर स्थष्ट करने के लिए हम सैनिक क्षेत्र में कोरोस, यूनरीस और एक का सर्वेक्षण करेंगे । जिस प्रकार निष्क्रियता का सर्वेक्षण अभी हमने समाप्त किया है ।

गोलियय के व्यवहार में दोनों का उदाहरण मिलता है। एक ओर तो हम देखते हैं कि किस प्रकार अपने व्यक्तिगत भारी अस्त्रों से सज्जित सैनिक की अपराजेय शक्ति की निष्क्रियता के कारण वह विनाश को प्राप्त होता है क्योंकि वह उस नयी उच्च तकनीक को पहले से न अपनाता है न देखता है जिसका प्रयोग डेविड करता है । साथ-ही-साथ हम यह भी देखेंगे कि डेविड के हाथों गोलियब अपना विनाश रोक सकता था यदि तकनीक की उन्नति की ओर न ध्यान देने के साथ-साथ स्वभाव में भी निष्क्रियता होती । दर्भाग्य से गोलियय ने सैनिक महत्ता के प्रति परातनपन की रक्षा करते हुए स्वभाव में संयम नहीं रखा। इसके विपरीत बेकार ललकार दिया। बह आक्रामक और अपर्याप्त सैनिक तैयारी का प्रतीक है। ऐसा सैन्यवादी अपनी योग्यता पर विश्वास रखता है कि मैं ऐसे सामाजिक या असामाजिक तत्त्र के कार्य-संचालन के योग्य हैं जिसमें सब झगड़े तलवार के बल पर तय किये जाते हैं और वह लड़ाई में भिड़ जाता है। उसके बोझ का बल उसके अनकल होता है और अपनी विजय को प्रमाण में प्रस्तुत वरता है कि तल धार ही सर्व शक्तिमान है। किन्तु कहानी के दूसरे अध्याय में परिणाम यह निकलता है कि उस विशेष परिस्थित में जिसमें उसकी अभिकृषि है वह अपने सिद्धान्त को व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित नहीं कर पाता । क्योंकि दसरी घटना यह होती है कि उससे अधिक बली सैन्यवादी उसे पराजित कर देता है । उसने इस सिद्धान्त को प्रमाणित कर दिया जिसका उसे आभास नहीं था----कि 'जो लोग तलवार उठाते हैं. तलवार से नष्ट होते हैं।'

इस भूमिका को पढकर हम सीरियाई कथा को छोड़कर ऐतिहासिक उदाहरणों पर ध्यान दे। असीरिया

सारा दक्षिण-पश्चिम एसिया जरुसलेम से अरारात तक और एलम से लीडिया तक इन नगरों के स्वामियों के अधिकार में या और संवस्त रहा, उसके अच्छे-अच्छे वर्णन में वहाँ के इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। असीरिया का नाम भी उसे नहीं मालूम था।

आरम्भ में असीरिया के दुर्भाग्य का कारण ठीक समझ में नहीं जाता । क्यों कि मैसिडोनियनों, रीमनों और ममलूकों की भाँति जन पर मिक्कियतां का दौण नहीं लगाया जा सकता । जब स्कले सैन्य-तन्त का विनास हुआ तब इनका तन्त अप्रचिक्त हो गया था जौर उनका सुधार नहीं हो सकता था । असीरियाई सैन्य-तन्त में बरावर सुधार होता रहा, उनका नवीनीकरण होता रहा, उनका नवीनीकरण होता रहा, जैर वे दिनाय के समय तक प्रचिक्त (री-इनफोर्स) होते रहे । ईसा की चौरहवी सती के आरम्भ में असीरिया की सीनक प्रवित्ता ते विकान में सिर्माय के स्वामित्व प्रहुण करने के सामभ अर्था के स्वामित्व प्रहुण करने के समय भारी कवन स्वामित्व प्रहुण करने के समय भारी कवन स्वामित्व प्रहुण करने के समय भारी कवन स्वामित्व प्रहुण करने के अपने विनास के पहले उसी ने भागा बरदार पृक्तवार का शिखु उत्पन्न किया था । वह थियू बीच की सात प्रतियों के चिक्रित होता रहा । उत्तरकात्तिक असीरियों के चरित्र की विधेषता थी कि अपनी युद्धकान में वे बरावर मुधार करते रहे और नयापन लाते रहे । इसका निश्चत प्रमाण अरने नुक स्वान में अनेत ककाशी रूप में प्रवन्न होते होते हित्स सिक्त है । इनमें असीरी हित्स से अतिना तीत सौ वर्षों को सैनिक साज-चाल वार तकनीक का कमागत सिक्त सब्दे से सावधानी और वर्षायंता है दिखाया गया है । इनमें हम देवते है कि घरीर के कव्य में, राज्यों में आक्रवण के यन्त्रों में, विवेष कार्य की विधेष तमा में दराबर प्रयोग और सुधार होता रही। तस असीरिया के विनाश का क्या कारण चार है ।

पहले तो लगातार आक्रमणात्मक नीति थी और इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए शक्तिशाली साधन । इसके कारण असीरिया के यद के सरदारों ने अपने चौथे तथा अन्तिम उपक्रम को उस सीमा के आगे बढाया जहाँ तक उनके पूर्वज जा चके थे । असीरिया निरन्तर अपने सैनिक साधनों का आजान इसलिए करता रहा कि वह बैबिलोनी संसार की सीमा तक के क्षेत्र का रक्षक बना रहे. जिससे एक ओर जागरोस तथा टारस के बर्बर पहाडी निवासियों से और दसरी ओर सीरियाई सम्यता के आरमीयन सैनिक अग्रगामियों से उन्हें सरक्षित रख सके। ... इसके पहले के तीन सैनिक संघर्षों में असीरिया ने इन दोनो सीमाओं पर रक्षात्मक से आक्रमणात्मक नीति ग्रहण की थी । किन्त इस आक्रमण में सीमा के आगे नहीं बढ़े और इसरी दिशाओं में जाकर अपनी सेना की शक्ति नहीं झीण की । फिर भी तीसरे संघर्ष में जिसमें नवीं शती ई० पू० के मध्य के पचास साल लगे. सीरिया में सीरियाई राज्यों का अस्यायी सम्मिलन (कोअलिशन) बना जिसने ८५३ ई० पु॰ में करकार के पास असीरिया का आगे बढ़ना रोक दिया और उरात का राज्य स्थापित न होने के कारण आरमीनिया में बड़ा विरोध हुआ। इन चेतावनियों के बावजूद टिगलथ पाइलेसर (७४६-७२७ ई० प०) ने जब अन्तिम और सबसे बड़ा आक्रमण आरम्भ किया उसकी राजनीतिक आकाक्षा बढ गयी थी और उसका सैनिक लक्ष्य ऐसा था जिसके कारण उसे तीन नये बैरियों--बैबिलन, एलम और मिस्र का सामना करना पड़ा । इनमें प्रत्येक के पास उतनी ही सनिक शक्ति ही जितनी असीरिया के पास ।

टिगलय पाइलेंसर ने जब सीरिया के छोटे राज्य को पूर्ण रूप से जीत लिया तब उसने मिल्र से लडाई ठानी । उसके उत्तराधिकारियों को यह लडाई लडनी पडी क्योंकि मिल्र इस बात पर तटस्य नहीं रह सकता था कि उसकी सीमा तक असीरियाई साम्राज्य फैल जाय । और उसने अमीरियाई साझाज्य निर्माता की इस चेच्टा को निष्फल कर दिया । इसे तब तक के लिए असम्भव कर दिया जब तक असीरिया मिस्न को घेर कर पूरा राज्य न ले ले । सन ७३४ ई० प० में टिगलप पाइलेसर ने फिलिस्टिया पर अधिकार कर लिया । यह बढी कुशल रणनीति थी जिसके परिणाम-स्वस्य अस्यायी रूप से समिरिया ने ७३३ में पराजय स्वीकार कर ली और ७३२ में डैमसक्स का पतन हो गया । किन्त इसका परिणाम यह भी हवा कि ७२० ई० पू० में सारगन को मिस्नियों से लड़ना पढ़ा और ७०० में सेनाशरीब से । इन अनिश्चित संघर्षों के बाद एसारहैडन ने तीन ग्रजों ६७५, ६७४ तथा ६७१ में मिल पर विजय पायी और उस पर अधिकार कर लिया । इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि यदापि असीरियाई सेना के पास मिस्र पर विजय पाने की शवित है. बह्र इतना इक्तिवाली नहीं है कि मिल्र को कब्जे में रख सके। एक बार और एसारहैडन मिलाकी और चला किन्तु ६६९ में इसकी मृत्य हो गयी। यद्यपि अशुरवनिपाल ने ६६७ में मिस्री विद्रोह को शान्त किया उसे ६६३ में फिर से मिस्र को विजय करना पड़ा । इस समय तक असीरियाई सरकार ने समझ लिया होगा कि मिल्र में वह असम्भव कार्य करने में लगी है। और जब सामेटिकस ने चपचाप असीरियाई सेना को ६५८-६५१ में निकाल बाहर किया तब अशरब-निपाल कुछ न बोला । इस प्रकार अपनी मिस्री हानि को छोड देने में असीरिया ने बद्धिमानी की किन्तु यह बद्धि तब आयी जब यह ज्ञात हो गया कि मिस्र के पाँच यद्धों में लगायी शक्ति बेकार हो गयी । साथ ही मिस्र को छोड देना असीरिया के पतन की भूमिका थी जो दूसरी पीढी में हुई ।

टिगलय पाइलेसर का बैबिलोनिया में हस्तक्षेप का अस्तिम परिषाम सीरिया में हस्तक्षेप के परिणाम से कही अधिक गन्भीर था । क्योंकि इसके कारण और कार्य की शृखला के सीधे परिणामस्वरूप ६१४–६१० की विपत्ति थी ।

वैविकातिया में पहले आक्रमणों में अधीरिया की राजनीतिक नीति नरमी की थी । विजेता ने विजित देश पर अधिकार नहीं किया, वहीं के राजाओं को अपनी छक्त छाया में कठ्युतकी ज्ञासक बना दिया । १९४—१९८ के विज्ञ के बाद ही वहीं की स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गयी, तेना हारी बना दिया । १९४—१९८ के अपना उत्तराधिकारी धोषित करके वहीं प्रतिनिधि बना दिया । किन्तु इस नरमी की नीति से कालदियन संतुष्ट नहीं हुए और असीरियाई सेना का सामना अधिक शांतिक के करने छने । असीरियाई वैनिक महार का परिणाम यह हुआ कि कालदियनों ने अपना यर ठीक कर लिया । इसरी बार जब राजनीतिक सर ठीक राजिया है कर लिया । इसरी बार जब राजनीतिक संयम की नीति छोड़कर ६८९ में वैविकोन पर पेरा डाल दिया चया तब असीरिया को ऐसी शिक्षा मिली जैसी आधा नहीं थी । इस भीषण कार्य से वहाँ की पुरानी नागरिक जनता में और कालदिया के बाता वारों से यह तक असीर जाय नहीं यो । इस भीषण कार्य से वहाँ की पुरानी नागरिक और कन्नील वाले अपना आपसी में बाता वारों से तो मूणा की आना प्रण्यालत हुएँ उससे नागरिक और कन्नील वाले अपना आपसी में बना पर पर यो जाय ने मूल सके, न उन्हें साम कर सके और जब तक आक्रमक की चिता नहीं कर दिया, शान्त होकर नहीं नहें।

फिर भी लगभग सौ वर्षों तक अवस्थानावी 'एव' टलता रहा क्योंकि असीरियाई सैन्य तन्त्र की दसता करावर बढ़ती रही। उदाहरण के लिए ६३६ में एकम पर ऐसा पातक महार हुआ कि उसता विश्लुंबल राज्य पूरवी सीमा से लेकर फारस के पहाड़ी निवासियों के राज्य में पहा गया और छली। मारते वाला स्थान वन गया, बहु से अकामिनडी लोग एक साती के बाद सारे उत्तर-विश्वम एशिया के स्वामी वन गये। वब ६२६ में अमूरविनशाल की मृत्यू हो गयी वैदि-क्षोन में नवीपोत्ताससार के नेतृत्व में फिर एक बार विश्वम हुआ और उसने मीदिया से मित्रता की, को एकम से अधिक सन्तिसाली या और सोलह साल बाद जसीरिया संसार के नकसे से गायब हो गया।

जब हम डेड सौ साल पुराने इतिहास की ओर देखते है जिसमें लगातार भीषण यद होते रहे । जो ७४५ ई० पू॰ से आरम्भ हवा, जब टिग्लय पाइलेसर गृही पर बैठा और ६०५ में समाप्त हुआ, जब बैबिस्तोन के नब्दकदनजार ने कारचेमिश में फेरो नेको को पराजित किया। इनमें इतिहास विख्यात घटनाओं से पहली दृष्टि में पता लगता है कि बार-बार के आक्रमण से असीरियो ने समदाय के समदाय नष्ट कर डाले, नगरों को मिट्टी में मिला दिया और सारी जनता को बन्दी बना कर ले गये । डैमसकस को ७३२ में, समारिया को ७२२ में, मुसासिर को ७१४ में, बैबिलोन को ६८९ में, सिडोन को ६७७ में, मेबिएसको ६७१ में, बीबीस को ६६३ में और ससा को सम्भवतः ६३९ में । जहाँ तक असीरिया की बाहे पहुँच सकी उन सब देशों की राजधानियों में केवल टायर जैहसलेम उस समय तक अछता रह गया जब ६१३ में निनेवाँ पर घेरा पड़ा । असीरिया ने अपने पडोसियों की जो हानि की और उन पर बिपत्ति ढायी उसकी कोई गणना नहीं हो सकती । फिर भी असीरियाई सैनिक कृत्यों की उचित आलोचना उस अध्यापक के कथन के अनसार होगी जिसने बालक को बेंत मारते समय कहा था---'तुम्हे कम पीडा होती है, मझे अधिक पीडा होती है।' असीरियाई योद्धाओं ने जिस निर्लंज्जता और आत्मतिष्टि के साथ अपने निष्ठर कत्यों का बखान किया है उसका वही परिणाम हुआ । उन्हीं को अधिक पीड़ा हुई । जिन विजितों का नाम ऊपर दिया गया है वे पन: जीवित हो गये और उनमें कछ का भविष्य तो उज्जवल हुआ। केवल निनेवाजी मरासी मरा।

जतीरिया का विनाश अपने इंग का एक ही है। उसकी समता उससे की जा सकती है जो ३०१ है० पूठ में ह्यूकट्रा के राज्येत्र में स्मार्टी के जल्मे की बोर को सन् १६८३ में विगम के युद्ध के पूर्व जानिसारियों की बाद में थी। वे सैन्याशी जो अपने पश्चीसर्थों को नकरने ते कि एक उनसे उस युद्ध किया करते हैं अपना हो विनाश करते हैं। यह हमें कैरोजिजियमों और तैनूरों का स्मारण विजाता है जिन्नों में सैन्यनों और फारिय्योंको तबाह करके बहे-बड़े सामाज्य बनाये, जिनको हर्हेडिनेदियाई और उडबको ने फिर कुटा । उस समय ये साम्राज्य-निर्माता एक ही जीवन-काल में सन्तिवहीन हो गये और इस प्रकार अपने साम्राज्यवाद का मून्य कुकारा । इस प्रकार साम्राज्यवाद का मून्य कुकारा । इस प्रकार साम्राज्यवाद का मून्य कुकारा । इस प्रकार साम्राज्यवादियों के साय्य का निकटारा होता है । असीरियाई उदाहरण से एक और प्रकार की अस्मराच्या उन सैन्यवादियों की याद आती है वो बंद राज्यवा उच्च सम्प्राच के हीं, जी सदा सार्वमीन राज्यों अच्छा वह साम्राज्यों रा आक्रमण करते हो और उन्हें नष्ट करते हों और ऐसे राज्यों को जिनके द्वारा अपने देश को अख्या जिन देशों पर उनका साम्राच है, साम्राज्य को निर्यवतापूर्वक नष्ट-प्रघट कर जारते हैं और वहां के लोगों के लिए वो सार्वाच्या माम्राज्य को निर्यवतापूर्वक नष्ट-प्रघट कर जारते हैं और वहां के लोगों के लिए वो सार्वाच्या के बतावरण में रहते आये हैं मृत्यू और जिनास उपस्थित करते हैं परन्तु इन पर विनास उपस्थित करते हैं परन्तु इन पर विनास उपस्थित करते हैं परन्तु इन पर विनास उपस्थित के साम्राज्य के उनका पत्रन हो जाता है और बणास्त्रत देश के हम साम्राच्या का भी हाल किक्नेनी विश्वित के सामान हो जाता है और बणास्त्रत देश के हम साम्राच्या का मार्थ हमल किन्नेनी विश्वित से साम्राच्या का मार्थ करती है । और इन स्टेरी में है एक भी मुट का साम्राच्या भी ने कि लिए पत्री द वाता ।

हुम यह भी देख सकते हैं कि जब मैसिडोनिया वालों ने अकेमीनियाई साम्राज्य को नय्ट कर आला और उसकी सीमा के और आलो भारतवर्ष पर आये तब उसका परिणाम यह हुआ कि उन याजाति वर्षों के बीम जो मिनन्दर की २२२ ई० पू० में मृत्यु और २८१ में अब कोरपीदियन में लाईसिनेकस को हार हुई तब तक एक-दूसरे से ये छहते ही रहें। यह दिश्मीपका एक हुणार साल बाद सोहरामी गयी जब आदिय मुसलमान अरबो ने बारह वर्षों में दक्षिण-परिचम एशिया के रोमन तथा मुसानियन राज्यों को तहर-नहते किया । यह जममय उतना ही विस्तृत प्रदेश मा जिले सिनन्दर ने यायह सालों में जीता था। और इस प्रकार सिनन्दर के कार्य को मिटा दिया। इस अरबो के बारह वर्षों की लूटपाट के यच्चात् चीबीस वर्षों तक वे एक-दूसरे की हत्या करते रहे। एक बार फिर देखिए कि विजयी एक-दूसरे पर तजकार चलते रहे और सीरियाई साक्ष्मीम राज्य करने को अध्ये और जाम अरबीकारी उन्मेचरों और अवाधात्मी को पिछा। पैपाचर ने भी बिजलों की गति के समान विजय प्राप्त करने यह बनायी उनके उत्तराधिकारियों को नहीं मिली। असीरियाई सैन्यवाद का आत्महत्या का बंग उन बढ़ेरों में भी मिछता है जिहाने पतनो-गुख रोमन ता साक्ष्म के स्थान प्रदेशों पर आफ्रमण किया बैता कि इस पुस्तक के आरक्स में कहा जा चुका है।

अमीरियाई सैन्यवाद के अनुरूप एक इसरा सैनिक विषयन हम उस समय भी पाते है जब असीरिया वही सामाजिक व्यवस्था का अन या जिसे हम वैबिकोनी समाज कहते हैं । इसमें असीरिया वह सीमा थी जिसका कार्य केवन अपनी ही मुख्या करणा नहीं या, बिक्क उस संसार का भी जिनका कर्य केवन अपनी ही मुख्या करणा नहीं या, बिक्क उस संसार का भी जिनका वह आंग था। अधर्मन उसकी उसकी उत्तर पेट्ट की विज्ञा क्या परिचम के सीरियाई समाज के आकामक पुरोगामियों हे । पहले की विज्ञा के बाला सामाजिक जबस्था वाले किसी देश की सीमा जे इस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करने से सारे समाज का लाभ होता है। वर्षोंकि इस सीमा के कारण बाहरी दवाब रोका जाता है और अच्यर का माग अपनी आजिक परिस्थित इसरो सुनीतियों का सामना करने के लिए सुरक्षित रहता है। यह अपनिवास करने के लिए सैनिक शिक्षा पायों है, अन्यर बालों पर आक्रमण करके अपनी आक्रांसाओं की पूर्ण करने कि स्थित शिक्षा पायों है, अन्यर बालों पर आक्रमण करके अपनी आक्रांसाओं की पूर्ण करने विष्

लमें । परिणाम होता है गृह-पुद्ध । इसी से इस भयाबह परिणाम का कारण मालूम होता है जो जस समय हुआ जब दिगल्य पाइलेसर तृतीय ने ७५५ ई० पू० में असीरियाई सेना द्वारा बैक्लो-निया पर लाकमण किया । इस प्रकार सीमावालों का अन्दर की लोर लाकमण करना सारे साथ के लिए विपत्ति कारक है मगर सीमा बालो की तो इसमें आरमहत्या ही है । इनका कुल्य जस हाय के समान है जो तल्लार लिए हो और जसी सरीर में भोंक ये जिस सरीर का वह हाय है समान है जो तल्लार लिए हो और जसी सरीर में भोंक ये जिस सरीर का वह हाय है साथ हम तह है। यह तो डाल को चीर रहा है किस पर वह बैठा है। यह तो डाल के साथ प्रम से गीचे गिर पड़ता है, पेड़ का तना खड़ा रहता है।

#### वार्लमान

जिस अनुचित दिशा में शक्तियों के प्रयोग के परिणाम का ऊपर वर्णन किया गया है सम्भवतः बही अन्तर्ज्ञान या जिसने आस्टेशियाई फैंको को ७५४ ई० में अपने योद्धा पेपिन को पोप स्टेफेन के निर्णय का बलपर्वक विरोध करने को विवश किया था जब उसने उनके लम्बाहीं भाडयो से लडने के लिए कहा था । पोप की दिष्ट इस परा-आल्पस वाली शक्ति की ओर थी और उसने पेपिन को ७४९ में इसोलिए राजा बना दिया जिससे उसकी अभिलाषाएँ तीन हो गयी और उसे वास्तविक अधिकार प्राप्त हो गया क्योंकि पेपिन के समय आस्टेशिया अपनी दोनो सीमाओ की रक्षा करके प्रसिद्ध हो चका था। अर्थात राइन के पार सैकसन बात्यों से और आइबीरियन प्रायद्वीप के विजेताओ, अरब मुसलमानो से, जो पिरेनीज की ओर बढ़ रहे थे। सन् ७५४ में आस्ट्रेशियाइयो से अपनी शक्ति इस क्षेत्र से दसरी ओर लगाने के लिए कहा गया कि वे लम्बाडों को नष्ट करे जो पोप की राजनीतिक अभिलावाओं के मार्ग के रोडे थे। आस्ट्रेशियाइयो की सेना में इस आक्रमण के सम्बन्ध में बहुत सन्देह था और उनके नेता की अभिलावाओं के प्रतिकल उनका सन्देह अधिक ठीक निकला । अपनी सेना के विरोधो को ठुकराकर पेपिन ने राजनीतिक तथा सैनिक बचन-बद्धता की श्रवला की पहली कडी बनायी । जिसके कारण आस्टेशिया इटली के साथ और भी जकड गया । सन ७५५-६ के उसके इटालियाई अधियान के कारण वार्लमान का ७७३-४ का अभियान हुआ । इस अभियान के कारण सैक्सनी की विजय में भयानक बाधा उपस्थित हुई । जिसके लिए वह चला था। इसके बाद उसके सैक्सनी के कठिन आक्रमण में आगे तीस साल में चार बार बाधाएँ उपस्थित हुई क्योंकि इटली में समय-समय पर संकट उपस्थित होता रहा और इन अवसरी पर उस समय उसका रहना आवश्यक हो गया । उसके परस्पर विरोधी आकाक्षाओं के कारण शार्लमान की प्रजा पर जो बोझ पड़ा उसके कारण आस्ट्रेशिया की पीठ पर जो बोझ पड़ा वह इतना बढ़ा कि वह उठ न सका ।

# तैमूर लंग

इसी प्रकार तैमूर ने अपने ट्रांस-आक्सोनिया की रीढ तोड़ दी । उसने देरान, हराक और भारत, बनातोलिया और सीरिया पर बेमतलब आक्रमण करके अपनी शक्ति सीण की । जो भौड़ी ट्रांस-आक्सीनिया की शक्ति उसे यूरीशया खानावदोशों मानित और व्यवस्था स्थापित करने में व्यवस्थान की ताहिए थीं। ट्रांस-आक्सोनिया निक्चल ईरानी समाज के और यूरेशियाई खाना बयोश संसार के कीच सीमा थी । वपने शासन के प्रचस उन्तीस वर्ष (सन् १३६२-८० ई०) उसने सीमा की सुरक्षा ये बितायें। यहले उसने चगताई खानावदोशों को पीछे हटाया, फिर उन पर आक्रमण किया और निवकी आससस क्वारित्म महस्तान (बोएसिस) को कृतियों के खाना-बदोयों से मुस्त करके अपने राज्य की सीमा ठीक की । १३८० में जब यह काम तह पूरा कर चुका तैतृर को और बड़ा राज्य मिला। उसे बयेव खाँ का पूरा साम्राज्य मिल गया। स्वीकि तैतृर के समस ब्वानावदोश लोग महभूमि और उपजाक भूमि के बीन की सीमा के सब स्थानों से पीछे हट गये। यूरीवार्य के दिलहास का दूसरा जस्त्राय चयेव खाँ के उत्तराधिकार को प्राप्त करने के लिए आस-पास के नव-जायत निष्क्रिय जीवारों को दौड़ का इतिहास हैं। इस होड़ में मोलडेवियन और लियुपीयन इतनी दूर ये कि दौड़ में सिमालित नहीं हो सकते थे। मसको-वाहर अपने वजाओं में और चीनी जपने खोतों से बेंधे हुए थे। कज्जाक तथा ट्रांट-अपनोत्मिमम मात्र प्रतिद्वादी रह गये वे जो अपने निक्यत जीवन के मुणों को त्यारों विना स्टेप में रहने के अम्परत हो गये थे। इन दोनों में ट्रांस-आवसीनयनों की सफलता का अच्छा अवसर था। वह अधिक सांस्वालों भी थे, स्टेप के केन्द्र के निकट ये और क्षेत्र में पहले उत्तरे भी। मुझी धर्म का सक होने के कारण निक्चल मुसलिम समुदायों में उसके विन्तराली सहायक भी थे, वो स्टेप के सामने की सीमा पर इस्लाम के चौकीदार थे।

कुछ अन के लिए तैमूर ने इस अवसर को उपयुक्त समझा और वृहता से इससे लाभ उटाना वाहा। किन्तु थोड़े-से बीरतापूर्ण हुमलो के बाद वह दक्षिण की ओर पूम गया और ईरानी ससार के अन्दर अपनी सेना को लें गया और अपने जीवन के अन्तिम चौबीस वर्ष उसने इस क्षेत्र में असफर तथा विनाशास्त्रक आक्रमन करने में लगाये।

तीमूर का यह मुर्खेवापूर्ण आचरण सैन्यवाद की आत्महत्या का सुन्दर उदाहरण है। यही नहीं कि उत्तका साम्राज्य उत्तके बार रहा नहीं, बीत्क साम्राज्य के बाद का कोई स्पष्ट शिक्ष मी नहीं रहा। को कुछ राह में आया उसको नार करते हुए वह अपने विनाध की ओर तेजी के बढ़ रहा था। तीमूर के इस साम्राज्यबाद में दक्षिण-परित्म एशिया में राजनीतिक और सामाजिक धून्यक (बिकुक्म) बना दिया। इस सून्यक के कारण उसमाजिक स्पार सामाजिक स्वार सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक स्वार सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक स्वार सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक स्वार सामाजिक सामाजिक

प्रभाव निर्माण के समय से बार हो जा कर्युक से इस्लाम कुर्द है दे दक्ष ते प्रभाव पहले धर्म पर पृष्टा । तैमूर के समय से बार हो जा कर्युक से इस्लाम कुर्द है दे दक्ष की जोगा पर पहले वाले निर्माण कोण मर्ग्यूम छोड़ कर उनेर मूर्गिम में आते में उनके द्वारा पक्ष किये आते में । मोदहची प्रमात कर ऐसा मालूम होने लगा कि वारे यूरीवाया में इस्लाम धर्म फैलने से कोई रोक नहीं सकता ही सकता। किन्तु तैमूर की ओवेन-नाम को समाणित पर यूरीवाया में इस्लाम की अपति एक्सम बन्द ही गयी। और दो सी मालूम बार मंगोल और कालमुक महायान बुद धर्म के लामाई रूप में परिवर्तित हो गये। प्राचीन विलुक्त भारतीय (इंडिक) सम्मता की, लो जीवायस (फासिब) हो चुकी थी, विजय के कल्यक्लय पूरीवार्य है खानावरोशों के कारण तैमूर की मृत्यु के दो सी वर्षी में इस्लाम की प्रतिषठा बहुत गिर गयी। राजनीतिक झरातक पर, जिस ईरानी संस्कृति का तैमूर ने पहले सम्पेन किया या और फिर उसके प्रति विश्वसासपात किया उसका भी मही हाल हुआ। जिन निश्चल समाजों ने मूरेशियाई सानावयों मों ने राजनीतिक दृष्टि से पराजित करने का कमाल दिखाया वे कसी और भीनी थे। सानावयों मों के रितृहास के बार-बार दौहराये जाने वाले नाटक के अन्तिम युश्य का भविष्य उस समय जान किया गया जब हैया की सज्ज्ञ्बी सती के बीच मसकोशी के कज्जाक चाकर और चीन के मंत्रू मालिक एक-दूसरे से जिड़ गये। ये लोग उत्तरी स्टेप की सीजा पर एक-दूसरे से आमने सामने जा रहे में दे जीर टकरा गये और नूरेशिया पर अधिकार करने के लिए उनकी पहली लड़ाई आमूर के ऊपरी बेसिन में चेंगे जा के सुराने चरानाह के पास हुई। सौ साल के बाद इन प्रति-इतियों से बीच परीस्था ने सिन में सेंगे जा के सुराने चरानाह के पास हुई। सौ साल के बाद इन प्रति-इतियों से बीच परीस्था ना सिनावन हो गया।

ऐसा विचार व्यक्त करना विचित्र जान पड़ता है कि यदि वह यूरेशिया की ओर से मूँह न मोइता और ईरान पर सन् १३८१ में आक्रमण न करता तो आज ट्रांक-आक्सीनया और रूस में से तो सामान्य में होता जितना और स्था में से तो सामान्य में होता जितना आज सोशियत रूस का है, किन्तु उसका मुक्त केन्द्र (सेटर आज ग्रेंबिटी) दूसरा होता जितना आज सोशियत रूस का है, किन्तु उसका मुक्त केन्द्र (सेटर आज ग्रेंबिटी) दूसरा होता । वह ईरानी सामान्य होता जितमें समरकन्द मासको पर शायद शासन करता, न कि मास्त्रों समरकन्द पर । यह काल्पानिक चित्र विचित्र जान पड़ेगा क्योंकि साढ़े पांच सो साल की बास्त्रिक घटनाएँ भिन्न है । पश्चिमी इतिहास के कैक्टिपक रास्त्रे का सामान्य सामान्य का जी तैमूर के आक्रमण से कम सी आपान पर्या हम प्रात्त्र पर यदि हम नकशा बोचे कि शावनाना का आक्रमण जो तैमूर के आक्रमण से कम तीव्र और कम पातक था, पश्चिमी सम्यता के लिए उतना ही विनाशकारी होता जितना तैमूर का ईरान के लिए, तो कमस्पेकम आक्ष्यपंजनक चित्र सामान्य आता । इस तुलना के आधार पर हम देखते है कि ससवी शती के अन्यकार में आल्ट्रीया माणवरी द्वारा नियम्त कर लिया गयाहोता, पूरिया सामान्यी होता हो से स्वी शती के अन्यकार में आल्ट्रीया माणवरी द्वारा नियम कर लिया गयाहोता, पूरिया सामान्यी होता होता और कैरोलिजयन सामान्यो का क्रम इसी बर्च रस्तामियों के हाथ में होता । उस समय तक जब चौरहारी शती ने उपमानिक्यों का आयायन हुआ और उन्होंने बर्चर से समय तक जब चौरहारी शती में उपमानिक्यों का आयायन हुआ और उन्होंने बर्चर से समय तह जब परिवारी ईसार वारी में उपमानिक्यों का आयायन हुआ और उन्होंने बर्चर से समय तह उस समय तह जब सामान्य है साम में हैता। उस समय तह जब सामान्य समय समय तह जब सामान्य हैता सो स्वार्य का केन्द्र इसी सामान्य पर स्थापित किया।

किन्तु तैमूर का सबसे विनायकारों कार्य उसके अपने ही विरुद्ध हुआ। उसने अपने नाम को इस प्रकार अमर किया कि भावी पीड़ियों ने उसके सब कार्यों को भूला दिया जिससे बहु सवा के विरुद्ध कर स्वार्थ के सिंद कर सिंद के स्वार्थ के कि इस के इस के विरुद्ध कर स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्ध के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्

मैरिजन ने समर्पण कर दिया तब जिसने चार हजार ईसाइयों को जीवित गड़बा दिया। और सीरिया में जिसने सन् १४०० और १४०१ से मनुष्य के सिरों की बीस मीनारे बनवायी। हमें तैनूर इस्ही कारनामों से याद जाते हैं। और हम स्टेप का उसे दानव समझते हैं जैसे चंछे बसी और अटिला या सही प्रकार के जीर विनासकारी देश जिनने विषद्ध उसने अपने जीवन का आधिक भाग धार्मिक मुद्ध लड़ने में विदाया। यह पानक व्यक्ति वा जिसकी एक सनक भी कि संसार यह समझे कि भेरे समान सीनक शक्ति बाला कोई व्यक्ति नहीं हैं और जिसने इस समित का कुप्रयोग इसीलिए किया। इसी को अबेद कार्य की बार नोने जल्युक्ति के साथ बड़े मुन्दर हंग से छिखा है और उसे तैनूर के मुख के कहनाया है:—

सुद्ध के देवता ने अपना स्थान सुत्ते दे दिया है,

कि मैं ससार का जेनरफ वर्नु,

देश्वर मुझे हिष्यार लिए देखकर पीला पड़ गया,

उत्ते कया हो गया कि मैं उन्ने गदी से उतार न दूँ।

जहाँ कही भी मैं जाता हूँ धातक बहनों को पसीना छूटने लगता है,
और मृत्यु कय खाकर इधर-उधर दौको लगती है,

कि से सदा मेरी तलवार को अद्धा अधित करती रहे।

करोडो आत्माएं स्टाइस्स के किनारे बैठी रहती है

कि कब कैरन' आकर हमें उस पार नरफ में ले जाता है?

सर्वा और नरफ उन मनुष्यों की प्रतास्थाओं से घरा है

वे मेरी स्थाति तथों और नरफ से प्रीजावें

गवर्नर डाक बन गया

तैनूर और सार्लमान तथा पिछले अवीरियाई राजाओं के जीवन-बृत्त के विस्लेषण में हमने देखा कि तीनों उदाहरणों का एक-सा हाल है। समाज जिस सैनिक शक्ति को अपनी सीमा के निवासियों में इसलिए पुष्ट करता है कि वह बाहरी बैरियों से रक्षा करे, वह यदि अवान्तर भूमि में अपने उचित क्षेत्र को छोड़कर अन्दर की ओर सीमा के निवासियों के बाहसों पर आक्रमण करने लगे तो वह अमगलकारी और नैतिक दोष हो जाता है। इस सामाजिक बुगई के और भी उदाहरण हमें याद आहे हैं।

हम मरशिया के बारे में विचार करेगे जिसने ब्रिटेन में रोम के दूसरे उत्तराधिकारी राज्यों पर आक्रमण किया। उसने अपनी सेना इसलिए तैयार कर रखी थी कि वेल्स के विरुद्ध अंग्रेजी

- प्राचीन यूरोगीय साहित्य में भाग्य की तीन बहनें मानी गयी है ।
- २. यूनानी पुराण की वैतरणी ।
- ३. वह नाविक जो बंतरणी में नांव खेकर आत्माओं को पार से जाता है।
- ४. किस्टोकर मारलो : तैमूर महान्, २, २२३२~⊏, २२४**१~ट ≀**

सीमा की रक्षा करें, अंग्रेजी प्लैटवेनेट राज्य का उदाहरण भी है जिसने इसके बजाय कि केल्टिक सीमा को पार करके लैटिन ईसाई सवार कों को बढ़ाये, कांस को विजय करने के लिए सी साठ तक लड़ाई की, और सिसली के नारमन रांग रोजर का उदाहरण है जिसने अपनी सैनिक शांक्त इटली के राज्यों को जीतने में जगायी और अपने पुरखों के उस कार्य को नहीं किया कि परस्प-रावादी ईसाई जगत और दास्सलाम पर विजय प्राप्त करके भूमध्यसागर में पित्वमी ईसाई सप्तार के क्षेत्र को बढ़ाये । इसी प्रकार यूरोपीय घरती पर मिनोई सम्यता के माइसीनियन चौकीदारों ने अपनी शक्त का दुख्योंग किया अपनी जन्मभूमि कीट को तहस-हस करने में । यह शक्त उन्होंने महाद्वीप के बबेरों से रक्षा करने के लिए अजित की थी।

मिल्ली ससार में नील नदी के पहले प्रपात के दक्षिण, दिखाणी सीमा के लोगों ने इसलिए सैनिक साहित अजित की कि उत्तर के न्यूबियन बंदी के आगयन को रोक सके किन्तु उन्होंने पीछे मुड़कर अन्दर के लोगों पर आक्रमण किया और पश्चक्त से दो राजाओं को मिल्ला उन्होंने पीछे मुड़कर अन्दर के लोगों पर आक्रमण किया और पश्चक्त से दो राजाओं को मिल्ला सिस्का सम्प्रता निस्मा सम्प्रता । सैन्यवाद को इस घटना को इसके अपराधी ने बड़ी आस्तुद्धिक के साथ मिल्ला सम्प्रता के सबसे प्राचीन अनुलंखों में अकित कराया है । नारमर के चित्र में अकित है कि अपर का मिल्ली सोधा विजयों लगा के पाया निवर्ण मिल्ला को पराचित करते आ रहा है। उसका अक्त इस प्रकार है—विजयी राजा अति-मानव की भाति फूल गया है और वह अकड़ हुए झण्डा बरदारों के पीछ-पीछे चल रहा है। और उसके सामने बेरी की सिर कटी हुई लाशों की बोहरी पितनारी है। इसके नीचे एक बैल के रूप में बहु पिरे हुए बेरी को बुचलता है और एक नगर के किले के दरवाजें को छोड रहा है। इसके साथ अनुलंख है जिसमें लिखा है उसने १२०,००० मनुत्यों को ४००,००० बैलों को और १,४२२,००० भेड़ और बकरियों को बन्दी

इत पुरातन मिली भीषण जिल्ला में सैन्यवाद की पूरी ट्रेजेंडी दिखायी गयी है जिसका अधिनत्य नारसन के समय से बार-बार हुआ है। इन तब अभिनयों में सबसे प्रयक्त रह है जिसका अधराधी एयंन्स था, जब उसने 'मृनान के मुक्तिदाता' की भूमिका छोड़कर 'अल्पाचारी नगर' का क्य धारण किया। एवंन्स के इस विषयन के कारण सारे यूनान तथा एवंन्स को उस विरादा का सामना करना एवं जो एवंनो-लेलोनीशियाई युढ का कारण हुआ और जिससे वह कभी सेमक न सका। जिन सैनिक क्षेत्रों का सर्वेद्याण इस अध्याय में हमने किया है वे कोरों स्वीत्तरी करी हमने की चारण और शक्ति से स्वीत्र करी का सामन के अपेर स्वीत्र से प्रवाद प्रवाद के उक्ति उसका प्रयोग न किया गया तो चलाने बाले के शेष धारत हानि पहुँचा सकता है। तथा ही जो सैनिक हत्यों के लिए सत्य है वही मानव के और अपो के किए सी सत्य है को कम संकटमय है, बहु बहु बहु बहु दि हो तथा ते 'यूवरीम होते हुए' एप' तक पहुँची है उनते तीज नही होती। जो भी मानवी धर्मिक हो और जो भी उसका कार्यक्षेत्र हो यह प्रकटमा प्रवाद कर की है तो दूसरी होते हैं। से स्वत्य है अपेर वीच प्रवाद कार्य में स्वत्य है और उसका प्रवित्त स्वत्य हो और जो में उसका कार्यक्षेत्र हो यह प्रकटमा प्राप्त कर की है तो दूसरी परिस्थित में भी उस अवर्यित सफलता प्राप्त हो होता है। इस कोर कारण के रिस्ताय और कुछ नही है और इसका परिचाद विनाय ही होता है। इस कोर कारण के रिस्ताय और कुछ नहीं है और इसका परिचाद विनाय ही होता है। इस कार्यकारण के परिचास का ब्रब हम अवैतिक क्षेत्र के उदाहरण के री

### (७) विजय का मद

पावन धर्ममण्डल (द होली सी)

मानवी संस्थाओ में पोप का यह 'ईसाइयों का जनतन्त्र' अहितीय है। दूसरे समाजों में जिन संस्थाओ का विकास हुआ है उनसे इनकी तुजना करना बेकार है क्यों कि उनमें और इसमें मीजिक अन्तर है। नकारात्मक रूप में ही इसका ठीक वर्णन हो सकता है। यह जनतत्त्र सीअर-पीण शासन का ठीक उलटा था, जिस शासन की यह सामाजिक प्रतिक्रिया आध्या-तिमक प्रतिविद्या औष्ट्यानिसक प्रतिविद्या औष्ट्यानिसक प्रतिविद्या औष्ट्यानिसक प्रतिविद्या औष्ट्यानिसक प्रतिविद्या औष्ट्यानिसक प्रतिविद्या औष्ट्र सीसकताओं की बताता है।

जब ग्यारहवी शती के दूसरे चतुर्योग्र में टमकनी का हिल्डवेड-रोम में बा बसा, उसने अपने को पूर्वी रोमन साम्राज्य की परिव्यवस सीमा में पाया जिस पर बाइनेन्टाइन समाज की एक निकृष्ट साखा ने अधिकार कर रखा था। इस युग के रोमन सैनिक दृष्टि से उपेकाणीय, सामाजिक दृष्टि से उपेकाणीय, सामाजिक दृष्टि से उपदार्थी और आध्यारियक तथा आधिक दृष्टि से दिवालिय थे। वे अपने देश के रिवालिय थे। वे अपने की साम आधान के को अपने का साम आधान के उपने का सरक साम अधान के उपने का सरक साम अधान के उपने का सरक साम अधान के प्रतिकारियों में पहिल्यों के पार से निवृत्ति सुद्धि सामाज्य की जिसका अधान रोम के सिल्य थे सामाज्य की विजय प्राप्त की जिसका प्रभाव रोम के सिल्य थे सामाज्य की विजय प्राप्त की जिसका प्रभाव रोम के सिल्य थे सामाज्य की विजय प्राप्त की जिसका प्रभाव रोम के रिव्यव्य से इत्य पर था। और तिसका को प्रभाव मुद्दी में पाद भी नहीं रखा था।

पोप की यह सब विजय ईसाई जनतन्त्र के विधान के कारण थी, जिसकी सीमा का विस्तार पोप जोग कर रहे थे। यह ऐसा विधान या जिससे कोगों में विरोध के जनाय विश्वास होता या। इस विधान में दो नीतियों का सयोग या। चर्च सम्बन्धी केन्द्रीय सासनवारी नीति और साम्य की राजनीतिक विभिन्नता और अधिकार के हस्तान्तरण की नीति का यह मिलाप वा और वैधानिक सिद्धान्त में लेकिक शक्ति पर जाव्यातिक शक्ति का प्रमुख मुख्य बार थी, इस संयोग में एकता प्रमुख वी । इसके कारण पित्यमी समाज की स्वतन्त्रता और लगीलापन अस्तुल्य बता रहा, जो विकास के लिए आवस्थक है। उन प्रमुख के राज्यों में भी जहीं पोप धानिक तथा लेकिक दोनो रकार के अधिकारों का दावा करता या, बारवृत्ती शती के पोपों ने नगर-राज्यों को स्वतन्त्रता के विकास की और प्रोत्साहित किया। बारवृत्ती शती के पोपों ने नगर-राज्यों को स्वतन्त्रता के विकास की और प्रोत्साहित किया। बारवृत्ती और तेरवृत्ती शती में जब इटली में नागरिक आन्दोलन पूरी शतिक रूप ता, और जब पश्चिमी ईसाई अगत् में पोप का अधिकार सिखर पर था, वेस्स के एक किन कहा कि कैसी विचित्रता है, जहाँ रोम में पोप की ताइना, एक तिनके को भी नहीं हटा सकती वह इसरो जगह राज्यों की स्तानों को कैंगा रही है। परालडस कैम्बेनसिस ने अनुभव किया कि मैं एक विरोधाभास उपस्थित कर रहा हूँ जो अन्यस के लिए सुन्दर विवय है। इस युग में परिचर्ती ईसाई जनत् के अधिकांश राजओं तथा नगर-राज्यों ने पोर का आधिपत्त विवा आनाकानी के स्त्रीकार किया। उसका कारण यह या कि यह सन्त्रेन तती था कि पोए लेकिक श्रात्त वाला अपरूप करेगा।

उस समय जब पोपों की महन्तवाही (हायराकी) जीकक तथा सेत्रिक (टेरिटोरियल) आकासाओं से तटस्य रहने की इस राजसमंत्रता की गीति के साथ शासन की शक्तिवालों तथा साहित्त का तथा साहित का साना मिला हुई थी। यह क्षमता रोग के पोपों को बाइजैन्टाइन से उत्तरा- विकार में मिली थी। परण्यावादी ईसाई समाज में इस क्षमता का इस बात के लिए प्रयोग किया गया कि रोमन साम्राज्य के पुनर्वीवित प्रेत को बचार्य बनाया जाय, जो प्रयान पातक था। इससे परण्यावादी ईसाई समाज एक ध्यावह सस्या के बोझ से दब गया, क्योंकि यह बोझ वह नहीं सैगाल सकता था। जब कि ईसाई पनतन्त्र के रोमन धर्णनकर्ताओं ने अपनी शासन-स्थाना, नयी योजना द्वारा और विस्तृत आधार पर, हस्की रचना में क्यायी। पोप के मकड़ी के जाले के महीन धामों में, जो पहले बुना गया वास मध्यपूर्णन परिच्या हिसाई समाज स्वतन्त्रता से फ्रेंस गया जिससे प्रवेश भाग को और सम्पूर्ण समाज को लाझ हुआ। बाद में जब सचर्च के आधात से हाने मोर्ट और कटोर हो गये, ये रेशनी झांगे लोहे के पट्ट बना गये। इनका स्थानीय राजाओं और जनता पर इतना अधिक दबाद पड़ा कि उन्होंने ऐसी मनस्थिति में उन्हें तोड़ा कि इस बात की परवाह नहीं की कि हम अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने में उस सम्पूर्ण ईसाई वराव की एकता को छिन्न-भिन्न कर रहे हैं जिसे पोपतन्त्र ने स्थापित किया था और सुर्वीवित रखा था।

धासन की समता भी भूमि प्राप्त करने की आकांक्षा का अभाव पोप के निर्मित कार्य में, मूळ प्रेरूक सन्ति नहीं था। पीप तन्त्र इतिकार सर्वेनात्मक हो सका कि उसने एक मीठ समाज की जामत इच्छा को, जो विकास और उच्च बीटन बाहती थी, बिना संकोच और प्रतिबन्ध के अपना नेतृत्व प्रवान किया उसकी अभिव्यक्ति की और उसका संगठन किया।

दी राइट रेवरेंड एव० के० मानसियनर मैन : वि लाइव आव वि पोप्स इन वि मिडिल-एवेज, वाष्ट ६, पु० ७२ ।

पोपतन्त्र ने उसका आकार स्थिर किया और कीरिवान् बनाया और विखरे अध्यक्षिक तथा अजग-अलग अपितायों के दिवान्यन को साकार किया। और एक मत से उन लोगों की विवत्ता हो गया कि इस उद्देश के लिए चेटा करना श्रेयस्कर है। उन्हें यह जानकर और भी आनन्द हुआ उब उन्होंने देखा कि पवित्त प्रयोग्यन्त की बाजी लगाकर भी पीप लोग हसके लिए प्रवार कर रहे हैं। ईगाई लोकतन्त्र की विजय के लिए पोप का यह अभियान था कि पादरी वसे हो तिहक लोग से मुक्त हो—कामुक्ता के व्यक्तियार और आर्थिक प्रध्यान से कि यह भी बाहते वे कि लोकिक शक्तिया धर्म के विवयं में हस्तक्षेत्र कर करे और पूर्वी हसाई कि स्वार्थ के वोच तक की कि लाकिक शक्तिया धर्म के विषयों में हस्तक्षेत्र करे और पूर्वी हसाई के योग तन्त्र का कुछ यही काम नहीं या, क्योंकि कठिन-मै-कठिन समय में जब पीपों से नेतृत्व में ये 'विवत्त मुझ होने हिं, लाई लाई कि हम कि कि से कि से से प्रधान कर हो होता सारा वार्य हो सुन्द कि सारा वार्य के सुन्दें कि स्वार्थ की सुन्दर कि सारा वार्य ना सुन्द कि सारा सुन्दें कि स्वार्थ के सुन्दें कि सारा सुन्दें कि सारा सुन्दें कि सारा सुन्दें कि सारा सुन्दें के योग तन्त्र का कुछ यही काम नहीं या, क्योंकि कठिन-मै-कठिन समय में जब पीपों से नेतृत्व में ये 'विवत्त मुझ होने हे, लुट लागि के समय के कारों के लिए बिचार और हम्ध्य बी प्रसिक्त करा, त्या हो सुन्दें की सुन्दरतम आरामिक्यांक्त होती रही और उसके हारा सर्वनात्रक कार्य होता है। त्या सारा सराज सारा सराज ।

हिल्द्रबंदी चर्च का पतन उतना ही विचित्र है जितना उसका उत्कर्ष था । क्यों कि जो भी गुण उसमें उस समय थे जब वह शिखर पर था वे सब उमके ठीक उलटे हो गये जब वह अधोबिन्द पर पहुँचा । वह ईश्वरीय सस्था भौतिक शक्तियों के विरुद्ध आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के लिए लंड रही थी और जीत रही थी। वह उन्ही दोषों में भर गयी जिनका वह विरोध कर रही थी। जिस पवित्र धर्ममण्डल ने धार्मिक पदो के विकय के विरुद्ध संघर्ष किया था उसी ने अब पादरियो को विवश किया कि धार्मिक पदोन्नति के लिए रुपये देकर रोम से रसीद प्राप्त कर ले। यद्यपि रोम ने स्वय मना कर दिया था कि किसी लौकिक अधिकारी से पटोखनि न खरीटे । जो रोम के पोप की मरकार (क्वरिया) नैतिक तथा वौद्धिक उन्नति का शीर्षक बी और सबके आगे बी. बही आध्यात्मिक संकोगंना का दुर्ग बन गयी । धर्म की प्रभसत्ता ने स्वयं अपने लौकिक अधीनस्य लोगो अर्यात स्थानीय राजाओ और उभरते हुए स्थानीय राज्यों के हाथो में आधिक और शासकीय साधन दे डाले । इन साधनों को पोप ने ही निर्मित किया था जिससे उसके अधिकार का प्रभाव रहे। अन्त में पोपतन्त्र की एक जागीर का वह स्थानीय राजा रह गया। जिस पोप के पाम कभी महान प्रभसत्ता थी उसी को अब पोपनन्त्र के विनस्ट साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों का सबसे छोटा भाग पुरस्कार में मिला । उसे इसी थोड़े-से राज्य पर सन्तोष करना पडा । क्या कभी कोई सस्या इतनी पतित हुई कि ईश्वर के विरोधियों को उसकी निन्दा करने का अवसर मिली। यह कैसे हआ और क्यो ?

किस प्रकार ऐसा हुआ । यह हिल्डबैंड के सार्वजनिक जीवन के सम्बन्ध में सर्वप्रथम लिखित विवरण से पता चलता है।

रोमन वर्ष की मर्जनात्मक आत्मा जिसने स्यारहती शती में ईसाई जनतन्त्र स्थापित करके सामनती अराजकता से परिचयो समाज को मुक्त करने का जैसे प्रयस्त किया उसी प्रकार विविधा में एड एये जिम प्रकार हमारे समय में उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी अत्तरार्राट्टीय अराज-कता को दूर करने के लिए विश्व-व्यवस्था स्थापित करने कर्वे हैं। उनके अप्रियास का मूल या शारीरिक बल के स्थान पर आरिक्क अधिकार स्थापित करना। और उनकी वड़ी-बड़ी विजय आध्यात्मिक तलवार से हुई। किन्तु ऐसे अवसर क्षो आये वह ऐसा जान पड़ा कि शारीरिक बल आप्र्यास्मिक शक्ति की मिलनता के साथ जबहेलना कर सकता है और ऐसी ही अबस्या में रोमन चर्च की सैनिक तन को चुनौडी मिली कि स्कित्स की पहेली का उत्तर दे। अबस्त क्या देखर के सैनिक को अपने आप्र्यास्मिक शस्त्र को छोड़कर किसी दूसरे अरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे उसकी गति स्थिर हो जाय ? या उसे अधिकार है कि जब सीतान ईस्वर से युद्ध करे तब बैरी के विरुद्ध उसी के अरह का प्रयोग करे ? हिल्डबैंड ने अन्तिम विकलर को चुना। जब मेगरी युष्ठ ने उसे पोप के खजाने का सरक्षक मनोनीत किया और उसने देखा कि वास्तर उसे लुटेरे लूट रहे हैं उसने सेना तैयार की और लुटेरे को सेना हारा पराजित किया।

जिस समय हिल्डबँड ने यह कार्य किया उसके आन्तरिक नैतिक चरित्र का पता लगाना कित या। वालीस साल के बाद उसके अतिनम समय की इस पहेली का उत्तर बोडा-बोडा ही स्पष्ट होने लगा। व्योक्ति जब वह सन् १०८५ में सैलेरियों में निर्वाधित होकर पीय के लग में मर रहा या, यो में इस में से लगानी सित होकर पीय के करा में मर रहा या, रोम दूसरी विचर्त के बोझ से धरावायी हो गया था और यह उस नीति के कारण जो उसके विचय डारा अव्यवहत की गयी थी। मन् १०८५ में नारमनी ने रोम को लूटा और उसे जला दिया। पीय ने इन्हें इसलिए बुलाया था कि सन्त पीटर की बेदी से, जो पीय का खाना या, उस पर जो सैनिक समर्य हो रहा था, उसे सहायता दें। यह समर्थ सारे पश्चिमी ईसाई सतार में हैल गया। हिल्डबँड और सम्राट् हेनरी चतुर्व के बीच के युढ की चम्म सीमा में हुछ उस युढ की बानपी मिलती है जो डेड सी साल बाद इनोसेट चतुर्व और फेडिएक दितीय में हुआ और जो अधिक भीषण और विनाश करने बाला था। जब हम इनोसेट चतुर्व तक रहने से हम सीनिक बन गया था, हमारे सन्देह दूर हो जाते हैं। हिल्डबँड सब्ब हिल्डबँडी वर्च को ऐसी राह पर लाया जिससे उसके बीरियों की विजय हो—उसके बैरी थे सीतार जारे सीतान जो ईवर के नगर को ब्वस्त करना चाहते थे जिसे बह धरती पर लाता चाहता था—

उसने किसी बुढिमान को स्थीकार नहीं किया न किसी शिवाक को; चर्च भी अपने पुरोहितों की सभा में इसिल्ए बैठा चा कि सीब्र की नहीं पर सन्त पीटर को बैठाये और इस प्रकार मानव के लिए उन बचनों को पूरा करें बिनके लिए ईसा को उन्होंने पूजा और उससे प्रेम किया। इस किसी बात ने उसके धामिक नियमों को शिवाक नहीं किया कि वह लीकिक शासन का विस्तार करे।

यदि हम इस बात को समझा सके हैं कि किस प्रकार पोपतन्त्र को धारीरिक शिवत के दैत्य ने बस लिया, जिसका वह शमन करना चाहता था, तब हम उस तथ्य को भी पा गये कि किस प्रकार पोप के गुण दोषों में परिवर्तित हो गये। आध्यात्मिक तलबार की जगह भौतिक

१. रावर्ट विजेश : वि टेस्टामेन्ट आव ब्यूटी, ४,२, २५६-६४ ।

तलबार का आना ही मुख्य परिवर्तन है, सेव सब तो स्वामानिक परिणाम है। उसाहरण के किए सब कैसे हुआ कि पत्तित धर्मभव्यक लिकका स्वारह्वी सती में मुख्य सम्बन्ध पुरोहितों की अर्थ-भवस्था से केवल इतना या कि परोभति के लिए धन न लिया जाय, जही तेरहवी सती में अपने नियुक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए धन को स्वस्था करें? और चौरहवी सती में अपने लाभ के लिए उसी धार्मिक आय पर कर लगाये जिसे उसने लिएक अधिकारियों को धार्मिक परोवति के लिए पूर्णित कहरूर वर्जित कर दिया या। इसका उत्तर है कि पोयतन्त्र सैनिक-वारी हो तथा और युक्त में धन की आवस्थकता पहती है।

तेरहवीं वाती के पोभो और हाहेनस्टाउफेन के बीच जो महान् पुढ हुआ उसका बही परिणाम हुआ जो उन गुढ़ों का हुआ करता है जो कर्ष्ट्रण अलत तक होते हैं। नाम मात्र के विकयी ने अपने पराजित पर चातक प्रहार किया और उसी में अपने क्या भी चातक प्रहार कर बाला । वन बोनों मों आंक्षी में अपने दिवीं के निक्क के स्वार्ण के विकर्ण के विद्या की मुख्य के पत्र वात्र के बेदित की की मुख्य के पत्र वात्र की ब्रव्य किया जा परिणाम में सन् १२२७ - १८ के बीच के युद्ध के कारण पोपत्र भी उतना ही नष्ट ही गया जितना उतने (पित्र प्रमान) साम्राय को नष्ट किया था। परिणाम में सन् १२२७ - १८ के बीच के युद्ध के कारण पोपत्र अपना अता वात्र पाय वात्र माज्य उतना बर्ग का प्रवार के नाम्य किया था। काम उतना बर्ग का योग वात्र माज्य उतना बर्ग का प्रवार के नाम वात्र माज्य का युद्ध के पहले था, जितम वेती ने एक हुतर के नष्ट कर दिया। राजा फिल्प ला बेल ने नोम्बदाम के पिरजाय के सामने पोप के आदेश (बुल) को जला दिया जिसमें पारिरोगों और जनता की सहमत्ति थी। किर पोप का अवहरण कर दिया और उत्पार की सामने पोप की अववहण कर दिया और उत्पार को स्वरूश में स्वर्ध के राज्य वात्र के सामने पोप के आदेश (बुल) को जला दिया जिसमें पारिरोगों की राज्यामी रोम से एवियानान को बदलवा दी। इसके बाद (१३०५-७८) तक वह बन्दी रहा और (१३७९-१४१५) तक रोम तथा का सिंग विवर्ध रहा।

सह अब निश्चित हो गया कि स्वानीय लौकिक राजा, बीहा सा विकम्ब से अपने-अपने राज्यों में उन सब सासकीय और आधिक संगठनों को पा आयेंग जिन्हें पोत अपने किए निर्मित कर रहें थे। यह स्थानान्दण केवल समय की बात थी। सड़क के सीमा-चिह्न के रूप में देखें—हर्लेड की प्रोवाइन्टों की सर्विधं, (सन् १३५१) और प्रिमुनायर (१३५३), वे सुविधाएं, वो सी साल बाद क्यूरिया को विवस होकर फ्रांस और करमनी को इसिलए देनी पढ़ी कि बेले की परिषद् में बह सम्पर्यन करते, सन् १५१६ की काल तथा पोप की सिन्ध और १५३४ का इसिक्स एक्ट आब सुप्रिमेसी। पीप की सत्ता का लौकिक शासक के हायों में स्थानान्दरण रिकार्यकार्व (धामिक सुधार का आन्तोलन) के दो सी साल पहुले से आरस्म

स्टेट्यूट आव प्रोवाइवर्स—इस कानून के अनुसार पोप किसी को किसी ऐसे स्थान पर नियुक्त नहीं कर सकता था जो रिक्त न हो ।—अनु०

वह कानून जिससे मिलस्ट्रेट को अधिकार होता था कि उन कोगों को तस्त्र कर सके जो पोप की व्यवस्था इंग्लैड में रखने का प्रयास करते थे ।—अनु०

३. वह विधि जिससे पोप का अधिकार हटाकर राजा का अधिकार स्वापित किया गया । —अनुवादक

हो गया था और बहु जन सभी राज्यों में हुआ वो कैपोलिक बने रहे और जो ओटेस्टेंट हो गये। बोकाहबी बाती में अधिया पूरी हो गयी। और यह संयोग को बात नहीं है कि उसी शारी में बहु नींच पढ़ी जिस्स पर आधुनिक परिचनी समझ के अधिकेट्रिज टिटालिटेरियन) राज्य बड़े हैं। वो हुख सीमा-चिक्क हमने बताये हैं उस प्रक्रिया में प्रमुख बात थी शार्वभीम धर्मतन (बड़ी) से हरकर स्थानीय कीकिक राज्यों की और धरित का चका बाता।

उन लूट के मालों में सबसे मूल्यवान निधि मानक-हुदय पर वधिकार था जो इस महान् तथा उच्च संस्था से इन्हें मिली थी । क्योंकि आय के बिर इसी से ये नये वने राज्य अपने को जीवित रख सके । इसी लक्षण के अनुकार, हिल्डबैंड का जो आध्यारिकक उत्तराधिकार हमें मिला है, उससे जो स्थानीय राज्य एक समय निर्दोध ये वे आज सम्यता के लिए अभिशाप वन गये हैं । क्योंकि मस्ति की भावना जो मगवान् को वेदा के कारण परोफ्कारी सर्जनात्मक शक्ति सं, नहीं जब नमुष्य के गई देवताओं की और जनी तब विनाशात्मक शक्ति हो गयी । जैसा हमारे सम्प्रयूपीन पुरखे जानते थे, स्थानीय राज्य मनुष्य की बनायी संस्थार्ट है वे आवश्यक और लामकारी थी और जागककता किन्तु विना जोश के, उनसे साधारण सामाजिक कर्तव्य-पालन की अरेसा करती थी । जिस प्रकार आज हम नगरपालिकाओं और जिला परिवरों के प्रति कर्तव्ययालन करते हैं । इन सामाजिक तन्त्रों के प्रति देवता के स्थान मस्ति दिखाना विनाश को क्लान है ।

हमें सम्मवतः उस प्रक्त का कुछ उत्तर मिल गया कि किस प्रकार पोपतान को ऐसे विश्वन माया परितर्तन का सामना करना पड़ा। किन्तु प्रक्रिया के वर्णन करने में हमने कारण नहीं बताया। क्या कारण वा कि मध्यपुगीन पोपतन अपने ही यनतों का दास वन नया और उसने सवाने ही पत्रका का स्वान हो की कारण के अपने हो पीतिक सामनों से अपने को ही घोखा दिया। क्यों वह आध्यासिक पक्ष से उह गया जिसके लिए उसका निर्माण हुआ था। इसका उत्तर हमने जान पड़ता है कि जारण की सफलता का दुर्मीप्यूणे प्रभाव था। विकत और शक्ति का संवर्ष मर्थकर है। किसी सीमा तक तो यह उपित है, जो अन्तरास्था से जाना जा सकता है—की यह नहीं कहा था सकता परन्तु इसका परिणाम भयानह होता है क्योंकि जारण में हैं—कीचे यह नहीं कहा था सकता परन्तु इसका परिणाम भयानह होता है क्योंकि जारण में विजय के यह में आकर प्रेमरी सप्तम (हिल्डवेंड) ने शक्ति का प्रयोग जारी रखा और आध्यासिक घरातक पर की विजय अपना ही अपने हो अपने हो मारी। इस अकार पोत्र खेगरी सप्तम सामाज्य से इसलिए लड़ रहा था कि प्रमृतन के सुवार में जो अक्त है हक्की हटाये, पोष इनोसेंट वष्ट सामाज्य से इसलिए लड़ रहा वा कि उसकी लिक साम को नए कर दें।

क्या हम उस विशेष प्रकरण का पता लगा सकते हैं जब हिल्बबैंड की नीति पय से विचलित हो गयी, या पुरानी परम्परा की भाषा में संकीण राह से वह हट गयी । हमें उस प्रकरण के पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए जब वह गलत रास्ते की बोर मुझी।

सन् १७०५ ई० तक पादिरयों की काम-वासना तथा आधिक फ्रष्टाचार के विरुद्ध दोहरी छड़ाई सारे परिचमी संसार में सफलता के साथ आरम्ब हुई। यह विजय रोमन धर्ममण्डल की धास्ति से हुई। यही रोमन धर्ममण्डल पचास साल पहले अपने व्यक्तिचार के लिए कुकात था। यह बिजय हिल्डबैंड का व्यक्तिगत कार्य था। यह लड़ाई वह आल्यस के पार लड़ा और पोप की गद्दी के पास । और अन्त में वह उस पद वर पहुँचा जिसे उसने मुक ने से उत्पर उठाया। वह यह यूद्ध मीतिक तथा आध्यात्मिक सभी शास्त्रों से लड़ा, जिनका भी वह प्रयोग कर सका। व वह वह पोप धेगरी सप्तम के रूप में शासन कर रहा था, उस समय विजय की घड़ी में उसने ऐसा करम ठठाया जिसे उसके समर्थक समझते हैं कि बहुत आवश्यक था और उसके लिए तर्क उपस्थित करते हैं कि वह विनाशकारी था। उसी साल हिल्बैंड ने अपने यूद-संत्र को बड़ाया। पहले तो यह यूद्ध रखोलियों के रखने और अमें ता ला इंडिंग के स्त्र यो जो उचित जान पहली था, अब वह धार्मिक अभियंक के विरद्ध भी वर्ग, जो मंपर्य विवादात्म्यर है।

तर्क की दृष्टि से धामिक अभियंक के विरुद्ध का सवर्ष कदावित् उचित जान पड़ क्यों कि रखेलियों के रखने और धर्म-पर-विकास के विरुद्ध के स्वर्थ का यह जानिया क्या जान पड़ता है और प्रधं-पर-विकास के विरुद्ध के स्वर्थ का यह जानिया क्या जान पड़ता है और पर्यक्त के लिए से से तीन करा कि ति हर कि कि सार परित्य क्या का प्रधान के जो कि कि धामिक के ब्याय में छोड़ देता। किन्तु इस तर्क से एक प्रस्त उठका है जिले हिल्बईस के आलोचक पूछने के अधिकारी है वर्धा पर देव स्वय उपका उठका है जिले हिल्बईस के आलोचक पूछने के अधिकारी है वर्धा पे देव पर उपका उठता हमके समर्थन या विरोध में तही है सकते। में १००५ में अया ऐसी परिचारी वी जिसमें कोई तीज बुद्धि और दृढ़ मन बाला व्यक्ति और प्रधान १००५ में क्या ऐसी परिचारी वा विजय के ती है तीज बुद्धि और दृढ़ मन बाला व्यक्ति और प्रधान १००५ में क्या ऐसी परिचारी का मार्चा प्रधान वा के प्रधान प्रधान के स्वयं प्रधान के स्वर्ध के प्रधान प्रधान के स्वर्ध के प्रधान प्रधान के स्वर्ध के प्रधान प्रधान के स्वर्ध का प्रधान के स्वर्ध का प्रधान के स्वर्ध का प्रधान के स्वर्ध का प्रधान के स्वर्ध के प्रधान के स्वर्ध कर स्वर्ध कर से स्वर्ध का प्रधान के स्वर्ध के स्वर्ध

पहली बात यह है कि न तो हिल्डबंड, न उसके समर्थक—सन् १०७५ के उस आजाित (डिकरी) के पहले या बाद जिसमें को पादरी नहीं ये उनकी पदार्शांत का निषधिकया गया था— इस बात से उनका कर मकते कि धर्मनन्त के, गोप से केन्द्र नीचे तक के, पादरी अधिकारियों के युनाव में लोकिक अधिकारियों का भी योगदान था। हसरी और १००५ से पहले तीस वर्षों में रोमन धर्ममण्डल और पवित्र रोमन वासाम्य रखें कियों और धर्म-श्यवस्था में पदोन्नति वाले स्वपं में कम्धे-से-क्या मिलकर काम कर रहे वे। वह भी स्वीकार करना होगा कि हैनरी सुनीय की मृत्यु के वाद और उनके पुत्र को अवस्थकता (मात्रकारियों में योगया का यह सहयोग कम हो गया और जब हेनरी नतुर्धे वे वाद को वो प्राथम का स्वास सहयोग कम हो गया और जब हेनरी नतुर्धे वे वाद को अवस्थकता (मात्रकारियों में योगमन्त्र ने वह तीति अपनायों कि वो पादरी नहीं वे (के) उनका धार्मिक निष्कृत्वत्रयों में हामन रहे। गया उनका वात्रकारी का स्वास वात्रकार को होते हुए हिल्डबंड १०५५ से युद्ध के लिए न लकताराता तो ऐसा समझा जाता है कि का अवस्थित्यता कर समाध्य का स्वास कर स्वापित हो जाता। यह धारणा बनाये विना नहीं रहा वा सकता कि हिल्डबंड अवस्थित्य के धारे से अपनाय को पूर्वित करता के की सावता भी मिली हुई थी, उस अपनाय के आपना भी मिली हुई थी, उस अपनाम का बदला, जो १०४६ से सुनारी की धर्मकाम में, पतित पोसतन का किया गया था। यह अन्तिम धारणा इस बात से और दुढ़ हो जाती है कि पोप का ताज पहनते समय हिल्डबैंड ने ग्रेगरी का नाम रखा जो उस पोप का था जिसे उसने गही से उतारा।

पदोन्नति के इस नये प्रश्न को सैनिक बरू के सहारे उठाने के कारण साम्राज्य और पोपतन्त्र के बीच संघर्ष संकटपूर्ण वा क्योंकि यह तीसरा विचय पहले दोनों विचयों की अपेक्षा कम स्पष्ट वा। पहले दोनों विचयों पर कुछ ही पहले साम्राज्य और पोपतन्त्र सहमत थे।

सन्दिश्वता का एक कारण इसलिए यह था कि हिल्ड कैंड के समय तक यह निश्चित हो चुका या कि बिश्य की श्रेणी के पारदी अधिकारी की नियुक्ति में अनेक रली की सहस्रति आवश्यक थीं। धार्मिक तन्त्र की सर्यादा का प्रारम्भिक एक निरम्भ था कि विश्वप का चुनाव पादियों तथा उसके धर्ममण्डल के लोगो द्वारा होना चाहिए और उसका पवित्रीकरण सस्कार उसके प्रदेश के विश्वप को तरिक्षत कोरम द्वारा होना चाहिए। और जब से कामस्टाइन के धर्म-पित्वर्तन के समय यह प्रदन उटा, किसी लीकिक धर्मिक ने विश्वपों के प्रारम्भ विश्वपाधिकार को हहयने की वेच्टा नहीं की, न चुनौतों दी। कम-से-कम सिद्धान्ततः यह अधिकार पादियों और जनता का था। विश्वपतः स्था उचित्र है इसका विचार स्थिति करके लीकिक अधिकारियों दिहों। सही होता रहा कि प्रयाशियों को वे नामाकित करते थे और चुनाव में उन्हें प्रतिचें। (बिटो) का अधिकार था। इल्डिड ने स्थव ने क्षत्र परी पर दो स्थिति किया था।

इसके अतिरिक्त ग्यारहवी शती तक व्यावहारिक दृष्टि से वादिरयों की नियुक्त पर परम्परा-गत लौकिक नियन्त्रण और दृढ हो गया था । क्योंकि पादरी बहुत बिनों से दृषरे अधिकाधिक धार्मिक कृत्यों के साथ-साथ लौकिक कार्य भी करते जाये थे । सन् १०७५ तक परिवर्ध में हां जगत का बहुत कुछ सिविल शासन पादरियों के हाथ में था । जो सामन्ती काल से करते आये थे । जो पादरी नहीं है उनके धर्म-सस्कार में पादरियों का हाथ न होने से लौकिक शक्ति के अधिकार क्षेत्र से उसके कार्यक्षेत्र का बहुत-सा भाग निकल जाता और धर्मतन्त्र सिविल और धार्मिक दौनो प्रकार का एक में ही शासक बन जाता । यह धारणा कि लौकिक शासकों के हाथों में सिविल कार्यभी सीप दिये जाते, बेकार हैं । स्वष्यं के दोनो दल जानते थे कि ऐसे कार्य करने वाले लीकिक कार्यभी सीप दिये जाते, बेकार हैं । स्वष्यं के दोनो दल जानते थे कि ऐसे कार्य करने वाले लीकिक

१०७५ में हिल्डबंड ने जो कार्य किया उसकी गम्भीरता उसके घयकर परिणाम के आयाम (बाइसेयन) से प्रकट होती हैं। इस खामिक परीम्रति के विषय पर हिल्डबंड ने अपनी सारी प्रतिष्ठा की बाजी लगा दी वो उसने पोरतन्त्र के लिए पिछले तीस वर्षों में प्राप्त की थी। हेतरी चतुर्ष के आल्स पार के राज्य की ईसाई जगत के हृदय पर बहुत प्रभाव था और उसके साथ-ही-साथ सैन्सन सेना की सहायता थी जिसके बल पर बहु सम्राट् को कैनोशा' लाया। यद्यपि कैनोसा में सम्राट् का ऐसा अपमान हुखा जिक्का किर प्रतिकार नहीं हो सका किन्तु यह युद्ध का अपने प्रतिकृत को एसा अपमान हुखा जिसका किर प्रतिकार नहीं हो सका किन्तु यह युद्ध का नीई और सहरो खाई उस विषये बात पर बना दी थी जिसके कारण संपर्य आरस्म हुआ।

यह इटली का एक गाँव वा जहाँ १०७७ में हेनरी चतुर्च हिस्डबंड (पोप ग्रेगरी सप्तम)
 के पास आया और उसने क्षमा बाँगी ।—अन०

यह बाई किसी कुशल समझीते से पट नहीं सकती थी । पदोश्रति का विवाद ११२२ की धार्मिक सिंग्स के बाद भरते ही मृत हो गया हो किन्तु इसके कारण जी बैर उलग्न हो गया था वह बढ़ता ही गया और जनुष्य के हृदय की कठोरता के कारण और उनकी आकाक्षाओं की विकृति के कारण नवे-नवें कर के तहा गया।

हमने १०७५ के हिल्डबंड के निश्चय पर किरतार ते विचार किया क्यों के हमें विकास है जो कुछ बाद में हुआ हती महत्त्वपूर्ण निश्चय का परिणाम है। हिल्डबंड ने अपनी निजय के मद में दिन संस्था के तकक के पढ़ के उठाकर वेशव को ऊँचाई पर प्रतिष्ठित किया था उसी की गलत रास्ते पर वह ले गया और उसका कोई उत्तराधिकारी उसे ठीक राह पर न ला सका । हम इस कमा के और व्यारे में न जायें। इतोस ट तृतीय पीष का कार्य काल (११९८-१२१६) एटोनाइन पूर्ग है, हिल्डबंड के पोपतन्त्र का मारतीय बीध्म । किन्तु इस पीप की महत्ता परि-स्थिति विशेष के कारण है। जैसे होहेनस्टाउकेन वाश की बहुत दिनों की अवयस्त्रता और उसका जीवन वरित इस बात का उदाहरण है कि एक उत्कृष्ट शासक अदूरदर्शी राज्यमंत्र (स्ट्रिममैंन) हो सकता है। इसके बाद पीप का यूड फेडरिक द्वितीय और उसके पुत्र से बिनाश होने तक चला, रित अनेती ना दुल्युण अन्त जो कैनोशा का जीविक हायें डार पृणित बदला था, केंद्र और दिन्छेद, व्यक्तिक पुत्रपूर्ण अन्त जो कैनोशा का जीविक हायें डार पृणित बदला था, केंद्र और दिन्छेद, व्यक्तिक पुत्रपूर्ण अन्त जो कैनोशा का जीविक हायें डार पृणित बदला था, केंद्र और दिन्छेद, व्यक्तिक पुत्रपूर्ण अन्त को किनाश का त्राह्म क्या हाया आन्दोलन के (एकामियन) के काल में पोपतन्त्र का जन्म-ईसाईचन (पोतनाइनेश्चन), सुप्तार आन्दोलन के (एकामियन) से कोणों कि धमेतन्त्र का विषयन, प्रति-मुधार (कान्दरर रिफोम्यन) जीतत अस्तिमीति किन्तु प्रयानक सुप्तर्य अठाइकी शती में पी को नगण्यता और उसीस्थानी में उसकी विक्वय अनदारता।

किन्तु यह अपूर्व संस्था जीवित है। जाज जिस समय हम इस निर्मय पर पहुँच है, यह जिनत है कि परिचमी संसार में जितने पुरुष और स्था जीवित है और जिन्होंने ईसाई घर्म स्थाकार किया है वे 'वचन के अनुसार' उत्तराधिकारी हैं। और हमारे साथ जितने गैर-ईसाई हैं, जिन्होंने पित्रमी जान के जीवन का अनुकरण कर लिया है, वे ची उसी 'वचन' के 'उत्तराधिकारी' हैं। जरें हैं वाहिए ईसा के पुरीहित (पोप) से विनती करें कि अपनी महान परवी की प्रतिष्ठा स्थापित करें। क्या पीटर के स्थामी (ईमा मसीह) ने पीटर से नहीं कहा था कि जिसे अधिक दिया गया है, उससे अधिक लिया जयागा, जिसे मनुष्य ने बहुत सींचा है उससे उतना ही अधिक वे मौगेंगे? रोम के देवहुत (पोप) की हमारे पूर्वजों के पित्रमारी इसाई जानत का माय्य सींप दिया था, जो जनसे वारी स्थित थी। जब ईश्वर के तेवक ने 'जो उसकी इच्छा जानता था, 'जपने को उसकी इच्छा के अनुसार सम्बद्ध नहीं किया। तब उदे 'जनेक कोड़ों का दख्ख' पिछा। इसका आधात,

यह काल रोम साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है । इसमें टाइटस एन्टोमीनस तथा उसके पुत्र ने राज्य किया (सन् १३= से १०० तक) ।—अन्०

२. एक विक्यात रोमन कैयोतिक बिडान् ने एक बार निजी बात-बीत में कहा (इसके लिए उसका नाम नहीं बताया वा सकता) — फिरा विचार है कि कैयोतिक धर्मतन्त्र ईग्वरीय है। उसके दिन्योत के प्रमान में स्वाप्त के प्रमान के

'उन पुरुषों और त्त्रियों' पर भी पड़ा जिन्होंने बपनी आत्मा ईश्वर के दासानुदास को सौंप दी। दास के 'यूवरीस' का दण्ड हमें मिला। जब जिसके कारण दण्ड मिला उसका करांच्य है कि, चाहे कैचीलिक हो या प्रोटेस्टेट, ईसाई या गैर-ईसाई, सबका उद्धार करे। यदि इस संकटकाल में दूसरा हिल्डईड जन्म के तो क्या वह उस पीड़ा से शिवसा लेगा जो शिक्षा पोप ग्रेगरी सप्तम के जिज्ज के मार के विनाश के कारण उत्पन्न होनी चाहिए। और उससे सचैत होकर हमारा रक्षक हमारी रक्षा करेगा।

#### सभ्यताग्रों का विघटन

# १७. विघटन का रूप

## (१) साधारण सर्वेक्षण

सामताओं के पतत के परचात् जनके विचटन पर विचार करते समय हमें वैसे ही प्रश्न का सामना करना पड़ेगा जैता सम्पताओं के जन्म तथा उनके विकास पर विचार करते समम करना पदा था। विचटन नयी समस्या पर विचार करते समम करना पदा था। विचटन नयी समस्या पर विचार किया या कि क्या सम्पताओं के विकास की समस्या जवको उत्पत्ति से भिन्न है तब हमें पीकारतायक उत्तर भिन्न था। इसका कारण यह या कि हमें इस बात की जानकारी हो। यथी कि अनेक अविकासत सम्पताओं है जिन्होंने उत्पत्ति की समस्या तो मुलका की समस्या तथा की उत्तर भिन्न हों के उत्तर भिन्न के उत्तर भी मुक्त की समस्या तथा सुरुका की अवह हम जगर के उत्तर भी सकार की समस्या तथा मुलका की समस्या तथा सुरुका की अवह हम जगर के उत्तर भी प्रकार के उत्तर भी स्थान के बाद रुक गया और बहुत काल तक वे अदमीकरण (पीट्रीफ्केशन) की अवस्था में रही।

अश्मीकृत सभ्यता का क्लामिकी उदाहरण मिस्त्री सभ्यता के इतिहास के एक समय से मिलता है, जिस पर हम विचार कर चुके हैं। जब पिरामिड निर्माताओं के बोझ से मिस्री समाज का पतन हो गया और जब विषटन की पहली से दूसरी और दूसरी से तीसरी अवस्या में वह पहुँच गया, जो इम प्रकार थी। सकट की स्थिति, सार्वभीम राज्य और अन्त.काल। और तब यह समाज जो मतन्नाय दिखाई देता था, अत्रत्याशित रूप से एकाएक दूसरी ओर मुड गया । उस समय ऐसा जान पड़ना था कि वह अपना जीवन परा कर रहा है । यदि हम अस्थायी रूप में हेलेनी उदाहरण को मानक माने, पहले-पहल यह प्रक्रिया हमें दिखाई दी थी तो हम देखेंगे कि मिस्री समाज अन्त काल के बाद दूसरी राह पर चला गया । उसका विघटन नहीं हुआ और उसका जीवन द्गना हो गया । यदि हम मिस्री समाज के समय-विस्तार को उस समय ले ले जब उस पर ईसा के पहले सोलहवी शती के प्रथम चतुर्यौश में हाइक्सो के आक्रमण से गैलवीनी (गैलवेनिक) प्रतिकिया हुई थी और उम समय तक जब ईमवी सवत् की पाँचवी शती आयी और मिस्री संस्कृति का अन्तिम चिह्न मिट गया तो हम देखते हैं कि यह दो हजार साल उतना ही लम्बा है जितना मिस्री समाज की उत्पत्ति, विकास, पतन और पूर्ण विघटन का काल। यदि हम विपरीत ढग से इसकी गणना करे तो ईसा के पूर्व सोलहवी बती से भिन्न पुन सगठन से लेकर ई० पू० चार हजार वर्ष पहले, किसी अज्ञात तिथि तक जब आदिम स्तर से वह पहले-पहले उठा, इतना ही समय होता है । परन्तु दूसरे युग में मिस्री समाज का जीवन-काल मृत्यु के समान ही था । इन दो हजार वर्षों में जो फालतू थे, वह सध्यता जो पहले सजीव और सार्थक थी, बिना विकास और शवित के जैसे-तैसे जीवन-यापन कर रही थी।

केवल यही उदाहरण नहीं हैं । यदि हम मुद्द पूर्व समाव के मुख्य देश चीन के दिवहास को देखें और उसके पतन-काल को देखें तो उसकों ममता हैं हा की नवीं शती के अनियम चतुर्वादा में तान साझाग्य के पतन काल को देखें तो उसकों हैं ने फिर 'तकदकाल' से होते हुए सार्वभीम राज्य अतते हुए सिप्टन की प्रतिका हम देख सकते हैं भी फिर एकएकएक प्रतिक्रिया होती हैं जो उसी प्रकार की हैं हो हिस सोचें में क्या करते हुए सिप्टन की प्रतिकार के बाद मिलियों की हुई । मिका वंश के स्थापक हुंग बू के नेतृत्व में दिला चीन का दिलाल सुद्द पूर्व सार्वभी सार्वभी से स्थापक हुंग बू के नेतृत्व में दिलाय वा। यह वन-विच्छव की याद दिलात है जो आठवें बश्च के प्रतिकारण कमी मोलिया वा। यह वन-विच्छव की याद दिलात है जो आठवें बश्च के प्रतिकारण कमी को नेतृत्व में हुआ पा। यह उस 'उत्तराधिकारी राज्य' के विच्छ वा जो बवेंद हाइक्सी ने त्यवत और निर्जीव मिल्रो सार्वभीम राज्य (तथाकथित मध्य साम्राज्य) के एक भाग पर स्थापित किया या। परिणाम में भी समानता है। क्योंक मुद्द पूर्व समाज जन्दी से सार्वभीम राज्य वतकर अलत.काळ व्यतीत कर विचारित होकर विनष्ट नहीं हुआ। इसके विपरीत अदमीभूत रूप में बहुत दिनों तक रहा।

इत दो उदाहरणो के साथ हम और विजुत्त अस्मीभूत सम्यतायों का नाम जोड़ दे, जो हमारी दृष्टिने आये हैं, भारत में जैन, लका, वर्मा, स्थाम और कवेंदिया में हीनवानी बौद्ध, तिब्बत और मगोलिया के लामा डग के महायानी बौद्ध । ये सब भारतीय सम्यता के अस्मीभूत टुकडे हैं, इसी प्रकार यहती, पारसी, नेस्टोरी और मोनोफाइसाइट सीरियाई सम्यता के अस्मीभूत टुकडे हैं।

हुम अपनी मूची और नहीं बडा सकते, मगर इतना कह सकते हैं कि मेकाल के विचार से इस क्रार का अनुमव ईमा की तीसरी और चीची शती में हेलेंगी सम्यता की होते नहीं रह गया। । 'दी प्राचीन विकास राष्ट्रों को भावना विशेष का से बेहिल्कारवाधी थी। ऐसा तथ्य जान पढ़ता हिंक पूर्वा में के कि अपने कर एम्झ के और रोमन अपने करर तथा यूनांगियों पर मुख्य से ... इनका परिणाम विचारों की सकीमंत्रा और तहुगता थी। । यदि हम इस प्रकार कहें तो कह सकते हैं कि उनकी बुद्धि अपनर को जारे ही मक्षाधित रही और इसिल्य वह कथा हो। यदी, उसका अब पतन हो गया। सीवरों की निरकुशता, उनका धीर-धीर सब राष्ट्रीय विशेषताओं का प्रियाना और इस्टेक्ट्स प्रकार के हो तथा है। विकास के स्वत्य प्रवान के स्वत्य प्रवान हम स्वत्य प्रवास हम स्वत्य प्रवास के स्वत्य प्रवास हम स्वत्य स्वत्य

स्ट्रुटडबुग—'गृलिवर की बाबा' में वह जाति जिसे अभरता का अभिशाप मिलाया ।
 अनुवादक

२. रोम का सम्राट् को नितान्त निरंकुश शासक था ।--अनुवादक

के लोगों में अनेक समानताएँ दिखायी जा सकती हैं जहाँ शतियों तक लोगों ने न कुछ सीखा है, न कुछ अनतीखा है। जहाँ शासन, शिक्षा और जीवन की सारी व्यवस्था केवल रस्य रह गयी। जीवन को बहुर्ग न बृद्धि है, न विकास और जिस प्रकार कोई सिक्का घरती में गाइ दिया जाय या स्थाल में लदेट कर रख दिया जाय, उसी प्रकार उनके अनुमय न घटते हैं, न बढ़ते हैं। इस जहता को दो क्रान्तियों ने दूर किया—पुरू नैतिक और दूसरी राजनीतिक, एक अन्यर से हुई और एक बाहर से।

इस प्रकार का वयापूर्ण छुटकारा, जिसके लिए मेकाले के अनुसार साम्राज्यवादी यूग का हेजेरी समाज धर्मतन्त्र और बबंरों का ऋणी था, सुखम्य ही था, निरुष्य रूप से कहा नहीं जा सकता था। जब तक प्राण रहता है सदा यह सम्भव है कि मृत्यु की कैंची से निदंपता से कतरे जाने के बजाय वह पक्षाचात के जाकका वे शियल होकर जीवन में ही मृत्या हो जाय। और इसारे परिषमी समाज की नहीं दक्षा नहीं यह विचार कम-से-कम बर्तमान पीड़ी से एक इतिहास-कार के मिसका में में बराता एका है।

भी नहीं समझता कि हमारे सामने वराजकता का भग है। घग है निरंकुणता का, आसिक स्वतंत्रवा के हुएव का, एकटकीय सासन का, और कराजित सहार भर के सार्वभीमा एक रकीय सासन का। राष्ट्रों और वर्गों के समये के कारण स्थानीय अवना वर्ष्टमायी अराजकता हो सकती है, किन्तु वह कुछ काल तक के लिए होगी। वराजकता अनिवायं रूप से दुवंक होती है और अराजक सतार में कोई भी धनित्रवाली रल जिसका सगठन बौद्धिक और वैज्ञानिक वग से हुआ है पूरा अपूर्व जना सकता है। और अराजकता की वगह निरंकुध धासन का स्वागत करेता। तब संसार आरिक 'वर्षमीकरण' के युग ने पहुँच जायगा। यह एंसी अदस्या होगी जब मानव की अभी उच्च आध्यातिक कियाओं की मृत्यु हो जायगी। रोमना सामाञ्च और चीन के सामने यह अरामीकरण कम कठोर रहा होगा स्थाक हमार्थ दुग में पूर्व में सामने यह अरामीकरण कम कठोर रहा होगा स्थाक हमार्थ पुग में इसार धासकों के रास धासक वै के सोक वैज्ञानिक साधन है। बमा आपने मेकाले के इतिहास पर निवन्ध पढ़ा है? उसका तर्क है वर्बरों का आक्रमण। अन्त में बरदान निकला क्योंक उतने अरामोकरण को नष्ट किया। 'यूरोप को भीन की दुवावस्था से वचने में एक सहस्य वर्षों कर वर्बर प्रसाद का सामना करना पढ़ा।' यूरोप को भीन की दुवावस्था से वचने में एक सहस्य वर्षों कर वर्बर प्रसाद नहीं है।

"मुझे ऐसा जान पड़ता है कि ऐसे एक दलीय राज्य में दर्शन और काव्य का ह्वास होगा और वैज्ञातिक बोज की बृद्धि नये-नये आविक्कारों से होगी। मुनानी विज्ञान के पनपने के लिए टोकंमी' के राज्य का बातावरण जनपूष्कत नहीं चा जी र साधारणत: मैं कह सकता हूँ कि प्राकृतिक विज्ञान निरुद्ध शासन में विकसित होता है। शासक रस्त के लाभ की यह बात है कि ऐसी शक्ति की वृद्धि की प्रोसाहन रे जिससे उनकी शनित बहें। कान्ति नहीं, यही मेरे लिए मिच्य का हु:स्वप्त है, यदि हम आज के भार-मार्ड के सप्तम को समाप्त नहीं करते। किन्तु देशार्ट बसेतन है,

१. लाई मेकाले: एसे बान हिस्ट्री ।

मिस्र का क्योतियों और मृगोल वेता । १२७—११ उसने बताया था कि पृष्टी अचल हैं और उसकी चारो ओर सुर्य, चौंद आदि घुमते हैं ।—अनु०

जिस पर बरोसा किया वा सकता है। शबिष्य के विषक-राज्य (वर्ल्ड स्टेट) में उसे जपनी बाहुति सके ही देनी एडे परन्तु जिल प्रकार उसने रोमन-विषय राज्य को, कम-से-कम बौपवारिक रूप अपने को हैसा के सुपूर्व कर देने को विषय किया, उसी प्रकार अपना बीज्यान करके वह प्रविच्या के सीविक और वैद्यानिक विषया कर से वह

ये विचार बताते हैं कि सभ्यताओं के विघटन से जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए । सध्यताओं के विकास के अध्ययन के समय हमने देखा कि उन्हें हम चुनौती और सामना करने के नाटक के कम का विश्लेषण कर सकते हैं। एक के बाद दूसरा इसलिए आया कि प्रत्येक सामना चनौती का उत्तर ही नहीं था, बल्कि वह नयी चुनौती भी उपस्थित कर देता था । क्योंकि क्नौती पर विजय प्राप्त करने के बाद नये सामना के आगे नयी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती थी । इस प्रकार सम्यताओं के विकास की प्रकृति के मूल में एक सजीवता है जो चुनौती दिये गये समाज को सामना करने की प्रक्रिया में सन्तुलन से कुछ अधिक शक्ति प्रदान कर देती है और यह बढ़ी शक्ति नयी चनौती के रूप में उपस्थित होती है। चनौती का बारम्बार दोहराना विघटन की सकल्पना में भी है, किन्तु इस परिस्थिति में दोहराना विफल हो जाता है। परिणामस्वरूप इसके विपरीत कि एक चनौती पराजित हो जाय, और वह इतिहास की वस्त् हो जाय, और उसके स्थान पर इसरे प्रकार की चनौती आये, हमारे सामने वही-वही चुनौती फिर-फिर आती है। उदाहरण के लिए हेलेनी ससार के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में, उस समय से जब सोलोनी आर्थिक कान्ति का हेलेनी समाब को सामना करना पड़ा कि ससार में एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जाय । तब डेलियन लीगन द्वारा यह समस्या सुलक्षाने में एथीनियन असफल रहे, मेसेडन के फिलिप की चेष्टा कारियियन लीग द्वारा समस्या सलझाने का भी प्रयत्न असफल रहा और रोमन साम्राज्य का रोम द्वारा शान्ति-स्थापन का प्रयत्न भी विफल रहा । इस प्रकार उसी चनौती का बार-बार उपस्थित होना इस परिस्थित की प्रकृति है। जब प्रत्येक सामना का परिणाम विजय न होकर पराजय होता है तब वह चुनौती, जिसका उत्तर हम नहीं दे सके, टाली नहीं जा सकती । वह बार-बार उपस्थित होती है । तब तक जब उसे या तो उसका विलम्ब से और दोषपुर्ण ढग से सामना किया जाता है, या चुनौती द्वारा उस समाज का नाश हो जाता है जो उचित दंग से उसका सामना करने में असमर्थ रहा ।

तब क्या हम कह सकते हैं कि अध्योकरण का एक ही बिकल्प है—पूर्णरूप से बिनाशा। इसका स्वीकारत्यक उतार देने के पहले हम अवनित तथा संबद्धित प्रक्रिया को स्मरण करें जिसके सम्बन्ध में इस अध्ययन के आरम्भ में हमने बिचार किया है। इसिष्टए संप्रति बृद्धिगानी की बात यह होगी कि हम सोधन के अनियम उपाय को और अपने निर्णय को स्वीगत रखें।

जब हम सम्प्रताओं के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे, हम प्रक्रिया के विश्लेषण के पहले विकास की कहाटी कोज रहे थे, वहाँ इंग हम विषटन के अध्ययन में रखें। इस तर्के से सीढ़ी का एक डंबा हम छोड़ देंगे। हमने यह निश्चय किया था कि मानदी अथवा मौतिक पीरिवितियों पर अनुसासन की कमाद: बुढ़ि में सम्बदाओं के विकास की कसीटी नहीं मिलती, हम पूरी तरह यह भी कत्यना कर सकते हैं कि ऐसे अनुशासन का अभाव विषयन का कारण नहीं है। परन्तु जहाँ तक प्रमाण मिनते हैं कि परिस्थितियो पर वितना ही अधिक अनुशासन होगा उतान ही विकास नहीं, विषयन होगा। सैनिकवाद पतन तथा विषयन दोनों का साम नृष्ण है। और इसके हारा आधत समाज तथा प्रकृति की निजींब शांक्तियों पर समाज का अनुशासन बढ़ता है। किसी सम्यता के जीवन की पतनोन्मुख अवस्था में आयोगियन दाशीनक हिराकला-इटस के कथन में सत्य हो सकता है कि 'युद्ध मब चीजों का पिता है'। चूँकि मानव की सम्पन्नता का अनुमास साधारण लोग शांकित और सम्पन्ति से लगाते हैं, ऐसा बहुझा होता है कि किसी समाज का अनुमास साधारण लोग शांकित और सम्पन्ति से लगाते हैं, ऐसा बहुझा होता है कि किसी समाज का प्रमुक्ता होता है। कभी-न-कभी इस प्रमाव निवारण हों जाता है, क्योंकि जिब समाज में ऐसा घर हो यथा है जो मिट नहीं सकता, बह अपने हारे मानवी और भौतिक अतिरिक्त साधनों को युद्ध में लगाया। और जो मानव तथा धन की साधन प्राप्त हुए उन्हें उनके उत्तराधिकारियों ने मृहयुद्ध में लगाया, और जो मानव तथा धन की गहितर प्रमान ने दूसनी शती ई० पू० में अनित को ची उन्हें उन्होंने ई० पू० को अनितम शती के गहुराइ में क्या किया।

विषटन की प्रक्रिया की कसीटी हमें कही और ढूंढनी पढ़ेगी। इसका रहस्य हमें ममाज के उस विकाजन और कूट में मिलता है जो बातावरण पर अनुवासन की बृद्धि के साथ-साथ बढ़ते जाते हैं। इसी की हम आधा भी करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि विषटन के पूर्व, पतन के जो मुख्य कारण होते हैं वे भानतिक कूट के परिणाम है। इनके कारण समाज के आत्मनिर्णय की क्षमता जाती रहती हैं।

हम फूट की अभिव्यक्ति अञ्चत. नामाजिक भेदो में होती है जिसके कारण पतित समाज दो आयामों में विभाजित हो जाता है। भौगोलिक कारणों से विच्छित्र समुदायों में शिरोज्त (बंदिक्क) भेद होता है और भौगोलिक कारणों से मिश्रित समुदायों में बैतिज (हारिजेटक) भेद होता है।

जहाँ तक शिरोज्त भेद का प्रस्त है, हमने देखा है कि ऐसे समाज के लोग नासमझी से अन्तर-राज्यों को लड़ाई में रत रहत है और इस प्रकार अपनी आत्महत्या के मार्ग पर अपसर होते हैं । किन्तु शिरोज्त भेद ही तमांठ की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है, जिससे सम्प्रकारों का पतन होना है। समाज का स्थानीय समुदायों ने विभाजन मानव-समाज के सभी बंधो (जीतन्द्र) का गुण है, बांदे ने तम्य हो या असम्य । और अन्तर-राज्य युद्ध उस शक्तिशाली आत्म-विजाधी यन्त्र का दुश्योग है जो कोई समाज किसी समय कर सकता है। इसके विपरीत किसी समाज काओं के पतन के समय उसका आविकांत्र होता है। पतन और विश्वटन का यह विशेष चिक्क है और सम्यता की उत्पत्ति तथा विकाम के समय में नहीं पाये जाते।

इस प्रकार के वीतिक भेद को हमने देखा है। जब हम अपने परिवमी समाज को समय-आयाम के विचार से विकोभ दिया में जित्तुत कर रहे थे, हमें इस प्रकार का घर मिला। हम ईसाई धर्मनज तक पुनि और हमने अनेक बर्वेर युद्ध के जत्यों को देखा जो रोमन साम्राज्य की नतरी सीमा में परिचमी यूरोर से ईसाई तन्त्र से भित्र । और हमने युद्ध के जत्यों और स्वस्त्र मुद्ध के स्वर्ण और स्व दोनों संस्थाओं में देखा कि जिस समाज के दक ने इनका निर्माण किया था वह हमारा परिचमी समाज नहीं था। यह निर्माण हमारे पहले के समाज-हेलेगी सम्यता का निर्माण था। हमने हंसाई धर्मतत्त्र के निर्माताओं को आन्तरिक सर्वहारा बताया था, और वर्षर पुढ़ के दक की हेलेगी समाज का बाहरी सर्वहारा कहा था।

जब हमने अपने अन्वेषण को और आगे बढ़ाया, तब हमने देखा कि ये दोनों सर्वहारा हेलेनी समाज से 'संकटकाल' में अलग हो गये थे । इस समय हेलेनी समाज सर्जनात्मक नहीं था, ह्वासो-न्मुख था। योड़ा और पीछे चलकर हमने देखा था कि यह अलगाव इस कारण हुआ था क्योंकि हेलेनी समाज के शासक वर्ग में परिवर्तन हो गया था । जिस सर्जनात्मक अल्पसंख्या की असर्ज-नात्मक जनता स्वेच्छा से भक्त थी, क्योंकि सर्जनशीलता में भक्त बना लेने का गण होता है, वही अब शक्तिशाली अल्पसच्या बन गयी क्योंकि वह सर्जनात्मक नहीं रह गयी । यह शक्तिशाली अल्पसंख्या बल से अपने स्थान को सुरक्षित रखने में समर्थ रही । ईसाई समाज तथा युद्ध का गिरोह इसकी निरकुशता के कारण अलग हुआ। अनुचित ढंग से यह शक्तिशाली अल्पसख्या सबको एकता के सुत्र में बाँधे रखने का प्रयत्न करती रही, किन्त असफल रही। शक्तिशाली अरुपसंख्या की केवल यही उपलब्धि हमारे सामने नहीं है। उसने रोमन साम्राज्य के रूप में अपनी यादगार छोड़ दी है। रोमन साम्राज्य धर्मतन्त्र और युद्ध के गिरोह से पहले जन्मा। जिस वातावरण में इन दोनों ने जन्म लिया उसी में रोमन साम्राज्य भी था और इन संस्थाओं के विकास में इसका भी हाथ था. इससे इनकार नहीं किया जा सकता । जिस सार्वभौम राज्य ने हेलेनी शक्तिशाली अल्पसंख्या को अपने में परिवेष्टित कर लिया था वह उसी प्रकार था जैसे विशाल कछए का ऊपरी खोल । बर्बरों ने अपने यद करने वाले गिरोह को उसी कछए की पीठ पर अपना पजातीज करने की शिक्षादी।

अन्त में अपने अध्ययन के बाद एक स्थान पर हमने स्थष्ट रूप से यह समझना चाहा कि अस्य-सक्या की सर्जनात्मक शनित लोप हुई और यह बहुसंख्यकों को यूजों से आहुष्ट कर सामित हारा जीतने लगी, हमने क्या कारण-कार्य सन्वन्य है ? और यहाँ हुमें सर्जनात्मक अस्यसंख्या के सामाजिक अध्यास की ओर संकेत करना पड़ना है क्योंकि अवस्तेनात्मक जनता को अपने साथ ले चलने का यही सरल उपाय है । विकास की परिस्थित में यही सामाजिक अध्यास अस्यसंख्या और बहुसख्या के सान्व्य का दुर्जन स्थल है । इस दृष्टि से अस्यसंख्या और बहुसंख्या के के उस समय भेद बहुत बढ़ जाता है जब सर्वहारा अलग हो जाता है । यह सन्वय-विच्छेद उस कही के टूरने का परिणाम है, जो विकास-काल में भी अनुकरण की शनित का अध्यास कराके सुरक्षित रखी जाती है । इस आस्वर्य नही कि जब नेताओं की सर्जन-विकास समान्त हो जाती है तब अनुकरण-विकास मान्य हो जाती है । क्यांकि विकास-काल में भी अनुकरण की कड़ी पराध्रित रहती है । इस समय अविवर्य नही कि जब नेताओं की सर्जन-विकास समान्त दास की भावना होती है जो किसी भी सांपिक कोशल के साथ पायी जाती है । क्यांत जती-चृक दास की भावना होती है जो किसी भी वार्षिक कोशल के साथ पायी जाती है ।

क्षैतिज मेद की खोज से हमें ये मूत्र मिले जो हमारे हाथ में हैं। आगे की खोज के लिए सबसे आसापूर्ण ढंग यह होगा कि इन सूत्रों को एकत्र करके हम रस्सी वटें।

हमारा पहला कदम यह होगा कि हम तीन भागों का अर्थात् शक्तिशाली अल्पसंख्या और

आन्तरिक तथा बाहरी सर्वेहारा का निकट से और विस्तृत सर्वेद्याण करें । हेलेनी उदाहरण तथा और दूसरे उदाहरणों से विनका हमने इस अध्ययन में विचार किया है, हमें प्रतीत हुआ है कि उतने ग्मुख समाज में, जब सैतिज फूट पड़ जाती है तब वह समाज छित्र-मित्र हो जाता है। वससे वाद हम पूर्ण (मैक्कोकाच्या) से यूक्स (माइकोकाच्या) को जोर विचार करेंगे जैसा हमने विकास के समय किया था। और उसमें हम देखेंगे कि विचटन के साथ-साथ आत्मा के विकास में भी अवतीय हो। इस बांच में, पहली दृष्टि में हमें पी बात मिलेगी जो विरोध मास है। अर्थात् विद्या हम तथा में, पहली दृष्टि में हमें पी बात मिलेगी जो विरोध मास है। अर्थात् विद्या से हम्म पुनर्वाचन का आभास मिलता है जिसमें अपने पूर्वजों के पूर्ण दिवाई देते हैं। तर्कत वह किया विचटन के प्रतिकार में हम्म प्रतिकृत है।

अपने विस्त्रेयण की समाध्ति के बाद हम रेखेंगे कि विषटन के साथ गुणों का जो परिवर्तन होता है, यह दिकास के परिवर्तन में जो गुण उत्पन्न होते हैं, उसके विषरीत हैं। विकास की प्रक्रिया में हमने देखा है कि अनेते विश्तास्त्र कराया एँ एक-दूसरे से बहुत भिन्न होती हैं। इसके विषरीत विषटन में एक-समानता आ जाती हैं।

एक-समानता की ओर की प्रवृत्ति और भी स्पष्ट हो जाती है, जब हम देखते है कि उसे कितनी विभिन्नताओ पर विजय प्राप्त करना होता है। पतन वाली सम्यताओ का जब विघ-टन होने लगता है तब उनके साथ विभिन्न प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती है जैसे कला की ओर, यन्त्रो (मशीनो) की ओर या इसी प्रकार की और बातो की ओर जो उन्होंने विकास के समय ऑजत की थी। वे एक-दूसरे से और भी अधिक भिन्न हो जाती है क्योंकि पतन उनके जीवन के विभिन्न कालों में होता है। उदाहरण के लिए सीरियाई सम्यता का पतन सीलोमन की मृत्यु के बाद हुआ, जो सम्भवत. ९३७ ई० में हुई। यह समय कदाचित् उस समय से दो सौ साल से कम है जब मिनोई सम्यता के बाद के अन्त:काल में पहले-पहल इस (सीरियाई) सभ्यता का जन्म हुआ। इसके विपरीत उसी अन्त:काल में एक ही समय हेलेनो सम्यता का भी जन्म हुआ था। इस सम्यता का पतन पाँच सौ साल बाद नहीं हुआ । एथेनी-पेलोपोनीशियन युद्ध के बाद हुआ । परम्परा-बादी ईमाई सध्यता का पतन महान रोमानी-बलगारियन यद के समय ९७७ ई० में हुआ और उसी के साथ हमारी सञ्यता अनेक शतियो तक विकसित होती रही और जहाँ तक हम समझते है अभी उसका पतन नहीं हुआ है। यदि समकालीन सभ्यताओं का जीवनकाल भिन्न-भिन्न होता है तो स्पष्ट है कि सक्यताओं के विकास का जीवन समान अवधि का नहीं होता । इन बातो सं स्पष्ट हो जाता है कि विकासीन्युख सभ्यताओं का अन्तर गम्भीर और विस्तृत होता है। किन्तु हम यह देखेंगे कि सभ्यताओं के विघटन की प्रक्रिया समान ढग की होती है। अर्थात् क्षेतिज भेद जिससे समाज तीन भागो में, जिनका विवरण बताया गया है, टूट जाता है । और इन तीन में से प्रत्येक भाग द्वारा अलग-अलग विशेष संस्थाओं का निर्माण होता है—सार्वभीम राज्य, सार्वभौम धर्मतन्त्र और बर्बर योद्धा-दल ।

यदि हम सम्पताओं के विघटन का पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं तो इन सस्याओं का और इनके रचिवताओं के सम्बन्ध में समझना होगा । किन्तु सरल यह होगा कि अल्पेक सस्या का अध्ययन अलग-अलग पुस्तकों से करें।' नचोंकि वें सस्याएँ विघटन की प्रक्रिया से कुछ और अधिक हैं। यह भी सम्भव है कि एक सम्भवता के दूसरी सम्भवता से सम्बन्ध स्थापित करने में भी इनका योगदान रहा हो। अब हम सार्वमीम धर्मतन्वों का अध्ययन करेंगे तब हम यह प्रदन उठाने की विवाद होंगे कि इन तन्त्रों की हम पूर्ण रूप से उन सम्भवताओं के इतिहास के डीचे मे समझ सकते हैं, जिनमें उनका यथ हुआ या हम उन्हें किसी दूसरी जाति (स्पीसीख) के समाज का प्रतिनिधि समझें जो उन जाति वाली सम्भवता से उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार से सम्भवताएँ आदिम समाजों से।

इतिहास के अध्ययन में यह महत्त्व का प्रश्त है किन्तु हमने जिस प्रकार की खोज का वर्णन किया है, उसकी दूसरी छोर पर यह है।

## (२) भेद और पुनर्जीवन

इस सान्यवादी पैगन्बर की अन्त-प्रशा की सिक्वा का परिणाम ऐतिहासिक मौतिकवाद या गिवतस्वादा है । उसके अनुवार सर्वहारा को क्रांति द्वारा बर्ग-सचर्ष निश्चत है जिसमें सर्वहारा विजयी होगा । परन्तु सर्वा का यह रक्तमय परिणाम उसका अन्त भी, क्योंकि सर्वहारा की विजय निश्चित और पूर्ण होगी । और सर्वहारा का अधिमायकवाद जो क्रांत्ति के बाद स्थापित होगा स्थायी संस्था नही होगा । एक समय आयेगा जब एक नया सथाज प्रकट होगा जो जन्म सं ही वर्षाविहीन होगा और इतना प्रोड़ और शक्तिशाली होगा कि अधिनायकवाद को हटा दें । अन्तिम और स्थायी आनन्य इस नये मार्कसी स्वर्णपुन का यो होगा कि सर्वहारा का अधिनायक-वाद ही नहीं हट जावना, किसी भी सस्था का आधार न होगा और राज्य भी नहीं रह जावगा।

इस अध्ययन के सन्दर्भ में मार्कसी प्रलय विज्ञान का इतना ही सम्बन्ध है कि आरचर्य की बात है कि एक लूप द्वार्थिक विश्वसा की छ्याय वर्ग-संवर्ध के ठीक राह का विश्व बनाती है या पतित समाब में सैतित भेद की राह का ठीक-ठीक विश्व खीचती है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि पतित समाज यही राह अपनायेगा। इतिहास हमें बताता है कि विषटन की प्रक्रिया युद्ध संशाति की ओर है, यांग से यिन की और। स्पष्टत, मुख्यबान बस्तुओं का बबंदतापूर्ण विनाध होता है और उसी विनाध की प्रकाल में से नया सर्वन होता है विश्वकी विशेषता उसी अज्ञान के कारण होती है विश्वकी विशेषता उसी अज्ञान के कारण होती है विश्वसी विश्वसी से बने ही

भेद स्वयं दो नकारात्मक आन्दोलनों का परिणाम है। दोनों अधिव आवेगों से प्रेरित होते हैं। यहले, धांतिचालों अल्पाकंचा उस अधिकार के स्थान को बल से प्रहण किये रहती, जिसकी उसमें असता नहीं रह गयी है। तस सर्वहारा अन्याय का उत्तर कोख से देता है, अय का पृणा से और हिसा का हिसा से। परन्तु सारे आन्दोलन का परिणाम सर्वनात्मक होता है, सार्व-भीम राज्य सार्वभीम ग्रमंतन और वर्ष र योदा-रक।

इस प्रकार सामाजिक भेद केवल भेद नहीं हैं। सारे आन्दोलन को हम भेद—और पुनर्जीवन कह सकते हैं। और यह समझकर कि समाज-त्याग एक विशेष दंग से अलग होना है हम भेद और पुनर्जीवन की दोहरी गति को उसी गरिस्पिति का एक उदाहरण माने जिसे हमने 'अलग होने और लोटो' के सीर्पक में सामारण वंग से एक्टो अध्ययन किया है।

एक बात है जिसमें अलग होने और लौटने का यह नवीन कप उन उदाहरणों से भिन्न है
जिनका हमने रहले अध्ययन किया है । बया वे सर्जनात्मक संक्या अपना व्यक्तियों की उपलकियाँ नहीं भी और समाज त्यागने वाले घर्वेहारा बहुत्तक्यक है जो शक्तिव्याले अध्ययन है
विरोधों है? एक सण विचार करने के परचार्य यह जान पड़ता है, और जो सास्तव में सच्चा
जिन है कि यद्यपि समाज-त्याग बहुसंक्या हारा होता है, सार्वभीन समंत्रक्तन की स्थापना उन
अल्यकक्षक सर्जनवील कलो या ध्यक्तियों भी है जो इस बहुत्तक्या में रहते हैं । ऐसी अवस्था
में असर्जनवील बहुसंक्या वास्तियों की है जो इस बहुत्तक्या में रहते हैं । ऐसी अवस्था
में असर्जनवील बहुसंक्या वास्तियों की स्थापना अपने स्थापना हो हो है ।
सह वी स्थापन होगा कि हमने बताया था कि विकासीम्बूच अवस्था में सर्जनात्मक अपन्यसंख्या का
सर्जनवील जत्तव सारी-की-सारी अत्यस्क्रिया नहीं भी, बक्ति उत्तमें का कोई हक या । दोनों में
अन्तर यह है : विकासकाल में असर्जनवील बहुतक्या में ऐसी जनता रहती है जिस पर सरकता
से प्रमाय पढ़ सकता है और वह तैताओं की राह का अनुकरण करती है, विश्वयन काल में अवसंक्र्य
संक्या का भी विपरित ध्यक्तियों को छोड़कर साथ है उपने करना उतती है ।

## १८ सामाजिक जीवन में भेद

## (१) शक्तिशाली अल्पसंख्यक

यास्तिशाजी अल्पसंख्यक में भी चित्रता के तस्त्र हो सकते हैं। इस तस्य के होते हुए भी कोकाचार की एक निरिच्न स्थितता एवं एकस्पता ही इसका विशेष कक्षण है। वास्तिशाकी अल्पसंख्यक अपने रंगस्टों के अनुवेर संघमाव को अनुवेरीकरण के आस्ययंजनक नमृतों के रूप में परिवर्तित करने का कार्य सम्पादन कर सकता है। क्यातार इन रंगस्टों को वास्तिशाकी अल्पसंख्यक अपने हासोन्मूख दल में अबरदस्ती भरती करता है। वास्तिशाकी अल्पसंख्यक अपने हासोन्मूख दल में अबरदस्ती भरती करता है। वास्तिशाकी अल्पसंख्यक इस दल की उस एचनात्मक शास्ति को जियानित्रत करने में स्वतः साधक नहीं हो सकता, जो केवल सार्वभीम राज्य में हो नहीं, बरन् रार्थितिक सम्प्रदायों में भी रिखाई देती है। तदनुसार हम देखते हि म युव विस्तिशाकी अल्पसंख्यक अपने में उन अनेक सदस्यों को मिलान के लिए बाध्य है, जो अद्भुत रीति से उस समुदाय के विशिष्ट पुणों से अलग हो जाते हैं, जिसके वे सदस्य रहे हैं।

ये विशिष्ट गृण उन सैन्यवादी एवं निकृष्ट कोषको के हैं वो उनके दल का अनुसरण करते हैं । हेंगी इतिहास के इसका उदाहरण देना अनावस्थक हैं । हम सिकन्दर में इन सैन्य-वादियों का उत्तम रूप तथा दिसें में शोषकों का निकृष्ट रूप देवते हैं । इनके सिसिली के अन्यायी शासन के सम्बन्ध में वास्तिकत्वा का उद्दुवाटन सिस्तों को पुरितकाशों एयं भाषणों के संपहों में हैं । किन्तु, रोमन सार्वभीम राज्य के अधिक दिनों तक टिके रहने का कारण यह या कि उसके सैन्यवादियों तथा शोषकों ने, आगस्टी अवस्था के एक्शा अधक्य गुमनाम सैनिकों तथा उन असैनिक अधिकारियों ने, जिन्होंने अपने पूर्वकों के कुकुत्यों का प्रायस्थित अपने पतिहीन समाज को अनेक पीड़ियों तक पारतीय शीष्म की तीब षुप में तपाकर किया।

इसके अतिरिक्त रोमन कर्मचारी परार्थवादी क्य में हुंलेंगी शक्तिशाली अल्पसंख्यक के न तो एक मात्र ही और न बार्रानेश्वर अवरात्या हैं। तैवेरों युग में स्टोइक सम्राट् मारकत आरोलियस रोमन इतिहास के सर्वविदित द्या है। वन स्टोइक 'जूरी लोग 'स्टोइक' आपार का क्यान्तर रोमन विधान में कर रहें थे, रोमन में हिये को अफलादूर्ती पहरेदार कुते में रूपानारिक करना युनानी दर्धन का अवभूत कार्य प्रकट हुआ। यदि रोमन प्रशासक हेलेंगी शक्तिशाली जस्मसंब्यक की ब्यावहारिक कुधकरा के परार्थी प्रतिनिधि ये तो युनानी दार्शनिक यूनान के बोदिक नेता। यूनानी रचनात्यक दार्थितिकों की उस स्वध्यान गुने आप अर्थकात्र (२० १६ ०२ १६ ०२ १ ई०) की पीड़ी में समाप्त होती है, रोमन सार्वजनिक सेवा को प्रमस्त होते हुए देखा। यह प्रशासक मुकरात (४७० ६० ५० ०२९९ ६० ५०) के बारम्ब होती है। जब रोमन सम्प्रता का पतन हुसा था, तब इसका विकास हुआ। यूनानी दार्थिनक बोर सेपन प्रशासक सम्प्रूण जीवत मा प्रयत्न इस पतन के हुखद पीष्मान की सित्यूर्तिक रुपा या किसी हुद तक उसे कम कप्ता या। दार्थिनकों के अम से प्रशासकों के प्रयत्नों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान् और टिकाक परिणाम उत्पन्न हुआ। ऐसा इसिल्ए था कि वे विषिटित सामाजिक जीवन के मौतिक ताने-बाने के सम्पक्त में नहीं थे। जब रोमन प्रशासकों ने हेलेनी सार्वभौम राज्य का निर्माण किया, तब वार्षिनिकों ने अपनी सन्तित को एकेडेमी में शिक्षा प्रदान की और उन्हें अरस्तू ने स्टोआ तथा गार्डन ऐसी प्रतिमाएँ दी। अपनी भावी पीड़ी को दार्शनिकों ने 'सैनिको' की स्वतन्त्रता के प्रशस्त मार्ग और अफलातून के नये अनुयायियों को 'हादिक इच्छाजों की अलैकिक घरती' प्रदान की।

यदि हम अन्य पतनोन्मखी सभ्यताओं के इतिहासी का सर्वेक्षण करें, तो हम परमार्थवाद की उच्च भावना को शोषको एवं सैन्यवादियों की निकृष्ट तथा भयानक भावना के समानान्तर पायेंगे । उदाहरणार्थ, जिन्होंने हैन राज्यवश के अन्तर्गत चीनी सार्वभौम राज्य में शासन (२०२ ई० प०-२२१ ई० ) किया वा, उन कन्फ्शियस के अनुयायियों में वह सेवा का भाव एवं सम्बन्धाव था, जिसे उन्हें रोमन असैनिक अधिकारियों के साथ एक ही नैतिक स्तर पर ला दिया था। ये रोमन असैनिक अधिकारी कन्फ्शियस के अनुयायियों के समकालीन तथा उनकी कियाशीलता के पूर्वार्ध में ससार की दूसरी ओर थे। पीटर महान के शासन से लेकर दो शतियो तक चिनोवनिको (रूस में नौकरशाही के प्रतीक उच्च अधिकारियो) ने परम्परावादी ईमाई सार्वभीम राज्य का प्रशासन किया और अपनी अयोग्यता तथा भ्रष्टाचार के कारण अपने घर के साथ-ही-साथ पश्चिम के देशों में कुरूपात हुए । वे स्वय इस बदनामी से इतने निन्दा रूप से मक्त न हो सके जितनी बदनामी 14 कल्पना बहुधा इस महान दोहरे कार्य के करने में की जाती थी । यह दोहरा कार्य गतिशील रूसी साम्राज्य का पोषण करना तथा उसी समय पश्चिमी नमने की नयी नीति में उसे रूपान्तरित करना था। परम्परावादी ईसाई साम्राज्य के मध्य भाग में उसमानिया बादशाह के गलाम परिवार को एक ऐसी सस्था के रूप में कदाचित याद किया जायगा जिसने कम-से-कम एक प्रमुख सेवा रूढिवादी समाज के लिए की है। यह परम्परा-वादी ईसाई साम्राज्य इसी तरह अपनी रियाया का शोषण करने के लिए बदनाम हुआ था। दो यगो की अराजकता के बीच स्वतः पीडित संसार में उसमानिया शान्ति लाकर इन दासो ने समाज की सेवा की । जापान के सुदूर पूर्वी समाज में सामन्तों और उनके 'सैमराई' दासों ने समाज को शिकार बनाया । टोकुगावा शोगुनेट साम्राज्य की स्थापना के आरम्भ से चार शतियो तक एक-दसरे का शिकार करने में बिताया । सामन्तवादी निरकशता को सामन्तवादी व्यवस्था में परिणत करने के आइयाम् के सर्जनात्मक कार्य में हाथ बटाकर उन्होने अपना अतीत पुनर्जीवित किया । जापानी इतिहास के नये अध्याय के आरम्भ में वे आत्मसयम की दिव्य पराकाष्ठा पर पहुँचे । उन्होने स्वतः अपनी सुविधाओं को तिलाजिल दे दी, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि उनसे इस त्याग की कामना की जाती है । वह जापान को उस पश्चिमी ससार में अपनी धाक जमाने के योग्य बनाने में समर्थ कर रहे वे जिससे वह स्वय को अलग नहीं रख सकता था।

स्वभाव की राज्यनता एक गुण है जो जापानी समुराई में दिखाई देता है। यह गुण शत्रुओं द्वारा भी सी अन्य शासक अल्सकंप्रक पर आरोपित किया जाता है। ये दो शासक अल्सकंप्रक हैं,—एडियन सार्वभीम राज्य के 'दनक' तथा वे कारसी अभिजात लोग, जिल्होंने सीरिया के सोबभीम राज्य पर शासन एकेमेनिजा के राजाबों के राजा के उपशासकों के रूप में सिया था। स्पेनी मैक्सीको विजेताओं ने भी इनका के इन गणों का अनुमोदन किया । युनानियों द्वारा चित्रित फारसियों के इस चित्र में हिरोडोटस ने फारसी बाल-शिक्षा का सार दिया है- वे ५ वर्ष की अवस्था से २० वर्ष की अवस्था तक के लोगों को तीन कार्य करने का-केवल तीन कार्यं करने का प्रशिक्षण करते हैं। ये तीन कार्यं थे--- घडसवारी, चाँदमारी तथा सत्य बोलना। इस फारसी बालशिक्षा का रूप वैसा ही है जैसा हिरोडोटस ने फारसी बालको का उनकी यवा-बस्या का बताया है। फारस के राजा जरक्सीख के अनुयायियों के सम्बन्ध में हिरोडोट्स की एक कहानी है। इसमें समद्र में तुफान आने पर सच्टि के स्वामी की प्रार्थना करना तथा जहाज को हल्का करने के लिए सागर में कद पड़ना, दिया है। किन्तु सिकन्दर फारसी गणी का सबसे प्रभावशाली प्रमाण है। परिचित हो जाने के बाद वह फारसी लोगो के सम्बन्ध में कितने उच्च विचार रखता था. इसका प्रदर्शन उसने अपनी गम्भीर करनी से किया न कि इल्की कथनी से । फारसियों की घोर बिनाशकारी प्रतिक्रिया की परीक्षा को ज्यों ही उसने जान लिया. त्यों ही उसने निर्णय किया जिस निर्णय ने सकदनिया के लोगों को ही असन्तब्द नहीं किया, बरन उसकी भावना को भी उत्तेजित किया । यद्यपि जान-बुझकर उसने ऐसा नहीं किया । अपने उस साम्राज्य की सरकार में फारसियों को साझीदार बनाने का निश्चय कर चका था, जिसे मकदुनिया-वासियों के शौर्य ने फारसियों से छीना था। उसने अपनी इस नीति को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया। उसके एक फारसी दरबारी की लडकी से शादी की। वह मकदूनी अधिकारियों को अपना अनुयायी बनाने के लिए या तो घस देता था या धमकाता था । वह अपने मकदूनी रेजिमेन्ट में फारसियों को जबरदस्ती भरती करता था। ऐसे लोगों में, जो अपने पैतक शत्रओं के नेता से सम्मानित होते हैं, अपनी पूर्ण पराजय के समय भी 'शासक जाति' के प्रतिष्ठित गण अवस्य स्पष्ट रूप से रहते हैं।

सामितसाली अल्पसंब्यक के प्रशंसनीय सासक वर्ग को उत्पन्न करने की क्षमता के सम्बन्ध में हमने अधिक-से-अधिक प्रमाण देने की व्यवस्था की है। ये प्रमाण उन अनेक सासंभीम राज्यों से लिये यहे हैं, जिनका निर्माण उन्होंने किया है। वीस पतित सम्यताओं में से कस-से-कम पत्रह इस अवस्था से होकर विनाश की ओर जाने वाले मार्ग पर गयी है। निम्निलिखित राज्यों में हम इस सत्य का मिलान कर सकते हैं। रोमन राज्य में हेलेंनी सार्वभीम राज्य, इनका साम्राज्य में एक्या, चीनी राज्य में हैत तथा सित्त वड़, मिनोस के सागर राज्य में मिनोई, सुमेर तथा अक्काद साम्राज्य में सुमेर तथा अक्काद साम्राज्य में सुमेर तथा अक्काद साम्राज्य में मुमेर, देश के नवीन वैविकानी साम्राज्य में साम्राज्य में मार्ग, ११ वें तथा १२ वें राजबंध के 'मध्य साम्राज्य में मिनी' राज्य, एकेमेनियाई साम्राज्य में मार्ग, ११ वें तथा १२ वें राजबंध के 'मध्य साम्राज्य में मिनी' राज्य, एकेमेनियाई साम्राज्य में साम्राज्य में साम्राज्य में सुत्र मुक्त मक्कोची साम्राज्य में प्रस्पारावादी कसी राज्य, उदमानिया साम्राज्य में राज्य, उदमानिया साम्राज्य में राज्य साम्राज्य में स्वर्ण साम्राज्य और सुद्र पूर्वी संसार में चीन से सगील साम्राज्य में राज्य साम्राज्य में राज्य साम्राज्य में साम्राज्य में राज्य साम्राज्य साम्राज्य

राजनीतिक क्षमता केवल एक सर्जनात्मक कामत ही नहीं है जो व्यक्तिवाली अल्सकंधकों का सामान्य गुण है। हम पहले ही देख चुके हैं कि होली व्यक्तिशाली अल्सक्यकों ने केवल रोमन प्रशासन की ही उत्पत्ति नहीं की, बरन् बुनानी दर्धन की वी सुग्रिट की। हम तीन जोर ऐसे उदाहरण पा सकते हैं जिनमें व्यक्तिशाली अल्सकंधक ने ही दर्धन की उत्पत्ति की। उदाहरणार्थ, वैविकोनिया के इतिहास में ई० पू० बाठवीं शती के संकट-काल ने ज्योतिय-शास्त्र का अचानक विकास तथा वैविकोनिया और असीरिया के शतवर्षीय युद्ध का आरम्भ देखा। इस मुन में वैविकोनिया के वैज्ञानिको ने अनादि काल से होते रहने वाले दिस और रात की कमबद्धता तथा चार्य के घटने और बढ़ने का अन्वेषण किया तथा भ्रष्टो की गतियों का बढ़े पैमाने पर दिख्यान कराया। ये तारे अनुशासन में वैसे ही बेचे है जैसे सूर्य, चौद और आकाश का 'भूव'। इस तारो का परम्परित नाम अपनी कक्षा में अस्थिर दिखाई पढ़ने के कारण 'बढ़ें पढ़ा है।

अविषयित तथा अपरिवर्तित प्रणाली जो नलतीय सृष्टि को नियन्तित करती हुई पायी गयी थी, वही सम्पूर्ण बहाएक को सीतिक एव जाम्यारियक जीर निर्वित पूर कावीब दृष्टि से नियन्तित करती हुई मान की गयी। मूर्यप्रष्टण या शुक्त का सकमण अतीत में सैकड़ों वर्ष पहले एक निवित्त समय में केते हुआ गा, हकती गणना की जा सकी तथा शुद्र पविष्य में ठीक समय पर कब होना निरित्तत है, हसकी भी भविष्यवाणी वैती ही दुढ़ता के साथ को गयी। इसी प्रकार कथा मानवाथी किया-कुला के माम को पयी। इसी प्रकार कथा मानवीय किया-कुला को मामना उचित नहीं है ? क्या ये भी वैते ही दुढ़ एवं गणनीय नहीं है

बहुगण्ड का अनुशासन इंगित करता है कि विश्व के सभी बहु आएस की वृढ एकरूपता के साम गरिवाणि है। तो बया यह मान लेना अनुविज होगा कि सिवारों की नवीन उद्यादित गरि मानवीय माग्य की गहुंजी की कुजी नहीं है? जिसके हाथों में ज्योतिष का यह मुझ हुन हिरिक्षिक अपने पढ़ेजी की जन्म दिखि तथा जल्म समय जानकर उसके भाष्य के सम्बन्ध में क्या भिष्य माविष्यवाणी करने में समय होगा? यह युक्तिपुण हो या न हो, किन्तु ये धारणाएँ बड़ी सुक्षमता के साय जनायी गयी। इस प्रकार एक सनसनीपुण वैद्यानिक खोज ने निवारतवादी हेखाभास मुक्क दर्शन को जन्म दिया, जिसने एक सामाजिक जीवन के बाद हुसरे सामाजिक जीवन को आहुष्य हिमा। प्राय: २७०० वर्षों के बाद भी इस आस्था को बिलकुळ अस्वीकार नहीं किया। प्राय: २००० वर्षों के बाद भी इस आस्था को बिलकुळ अस्वीकार नहीं किया जाता।

ज्योतिष-शास्त्र की संमोहन शक्ति उसके उस मिय्या प्रचार में है जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को स्पट करों वार्ज सिद्धान को उस आभास के साथ मिलाती है जिसमें उल्लू-बुद्ध सभी को बताया जा सकता है कि वहीं में कीन ओरोगा। इस दोहरे आकर्षण के कारण वैविकानी समाज के विनाश हैनि पर भी वैक्लिमी दर्शन ईसा के पूर्व की अन्तिम शती में जीवित रहने में समये हुआ। कालडिया के गणितजों ने बरायायी हैलेनी समाज को वह दर्शन दिया जिसे कल तक पीकिंग के दरवारी ज्योतिवारी तथा इस्तन्बील के मृतन्जिम बाधी प्रदक्षित करते रहे।

हम लोगो ने बैबिलोनी नियतिवादी दर्शन पर विचार किया है, क्योंकि इसमें हेलेनी दर्शन की अपेला वर्तमान कार्टसी (कार्टीस्वन) युग के परिचमी संसार के अपरिपक्ष दर्शन में सादृश्य अधिक है । इसरी ओर करीब करीब सभी हेलेनी विचारों के सम्प्रदायों का प्रतिक्प भारतीय एवं चीनी दर्शनों में पाया जाता है । विचारित भारतीय सम्प्रता के स्वित्तवाली अल्सक्बकों ने सहावीर के अनुवायियों का और बौद धर्म सहावीर के अनुवायियों का और बौद धर्म स्वत्तवा का आप बौद धर्म से से विचार का स्वाप्तियों का और बौद धर्म से वैसे देशे स्वाप्तियों का जैन से स्वत्तवा । (यह बौद धर्म प्रचीन बौद धर्म से वैसे ही भिन्न था, जैसे ४०० शती पूर्व का सुकरात का दर्शन नये अफलातृती दर्शन हो हु स्वीद दर्शन हो

में वी विभिन्न शाखाएँ आर्थी, वे बूढ से प्रभावित होने के बाद के हिन्दू धर्म के विचारों का अंग थीं। श्रीती सम्पता के प्रभावशाली अल्पलंक्यकों ने कम्पूषियस के नीतिसंगत कर्मकाय-बाद तथा कर्मकाय्वी नीतकता और टाबो के विरोधाशासी उस ज्ञान को जन्म दिया जो लाओस्से की पीराणिक प्रतिमा द्वारा जारोगित किया गया था।

## (२) आन्तरिक सर्वहारा

#### हेलेनी आदिरूप

जब हम प्रभावशाली अल्पसंध्यक से सबंहारा की ओर अग्रसर होते हैं, तब तथ्यों के सुक्म परीक्षण से हमारी घारणा दृढ होती है कि विषाटित समाज के उन खण्डो में से प्रत्येक में रूप की विभिन्नता है। इस आध्यास्मिकता के क्षेत्र में बाहरी सबंहारा एवं आन्तरिक सबंहारा को हम दो विरोधी छोरों पर गाई। आन्तरिक सबंहारा की व्याप्ति बहुत अधिक विस्तृत है, जब कि बाहरी सबंहारा की व्याप्ति उस प्रभावशाली अन्यस्थ्यक वर्ग से संकीण है। विस्तृत क्षेत्र का हमें पहले सबंबार करना चाहिए।

यदि हम यूनानी आन्तरिक सर्वहारा की उत्पत्ति आरम्भिक भूग अवस्था से जानने की इच्छा करें तो हमारे लिए यूनीझाइहस के एक अवतरण को उद्धृत करने से उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। इस अवतारणा में हेलेनी समाज के पतन का दिल्दर्शन कराने वाले इतिहासकार ने अनुवर्ती सामाजिक मेद का वर्गन उसके आरम्भिक क्य में किया है, जैसा कि कोरसाइरा में यह सर्वप्रयम दिवाह दिया।

'कोरसाइरा के वर्ग-युद्ध' (स्पैतिकता) की वर्षरता ऐसी थी कि जब वह विकसित हुई तब उसने अपने डंग का गहरा प्रभाव उत्पक्त किया । अन्त में सह उपक-पुणक सम्पूर्ण प्रनाती सकार में करीब-करीब की अपने डंग का गहरा प्रभाव उत्पक्त किया । अन्त में सह उपक-पुणक सम्पूर्ण प्रनाती सकार में करीब-करीब की अपने डंग का प्रतिक्रियावादियों में संवर्ष था जिन्होंने एयेन्त तथा लेसीडेमोनिया के लोगों में हस्तकोप के लिए प्रयत्त किया था । शानित के समय उनके पास विदेशियों को बुलाने का न तो अवसर था और न उनकी इच्छा थी । किन्तु अब युद्ध हुआ, तब दोगों दलो के किसी भी का स्वतिकारी आत्मवल वाले को किसी भी विदेशी के अपने बज्ज के कलवर्षन तथा अपने विरोधियों को पराचित करने के लिए सहायता प्राप्त करना आतान हो गया । वर्ग-युद्ध की अभिवृद्ध एक के बाद दूसरी विपति यूनानी देशों में लाती रहीं । में विपत्तियाँ तब के आतो रहीं, अब तक मानव स्वत्मा से परिवर्तन नहीं हुआ, प्रथपि में विपत्तियाँ वड़ायी या सटायी जा सकती है। या आतिक के समय के अनुकूल दया में देश तथा अपनित देशों में लेती रहीं। यो पानित के समय के अनुकूल दया में देश तथा अपनित देशों में प्रवृद्ध सम्पूर्ण जीवन का भीरे-धीर क्षय कर देशा है तथा अधिकांख लोग अपने तहीं होते । किन्तु, युद्ध सम्पूर्ण जीवन का भीरे-धीर क्षय कर देशा है तथा अधिकांख लोग अपने त्वामा को युद्ध के कूर प्रशिक्त करने प्रयत्ति करने प्रविचर करने हैं । अत्तर्य मुनान के देश वर्षन करने दुर्श स्विचता व्यापा प्रवृद्ध सम्पूर्ण जीवन का भीरे-धीर क्षय कर देशा है तथा अधिकांख लोग अपने त्वामा को युद्ध के कूर प्रशिक्त करने एया विचर प्रवृद्ध सम्पूर्ण को नये पर्यावरण को निवर्तम करते हैं । अत्यय मान के देश वर्षन वर्षन को वृद्ध स्वयन हों। एक के बाद एक वर्षन युद्ध का वृद्ध की इस वर्षाय स्वयन प्रवृद्ध को वृद्ध से व्यापन हों। एक के बाद एक वर्षन व्यापन वर्षन प्रवृद्ध को इस से व्यापनी व्यापन प्रवृद्ध से प्रवृद्ध को वृद्ध से प्रवृद्ध से व्यापन से व्यापन से व्यापन स्वयन से व्यापन व्यापन से व्यापन वर्षन प्रवृद्ध को वृद्ध से व्यापन हों। एक के बाद एक वर्षन व्यापन से व्यापन वर्षन वर्षन से व्यापन से व्यापन वर्षन प्रवृद्ध को व्यापन से व्यापन से व्यापन से व्यापन से व्यापन से व्यापन व्यापन से व्यापन से व्यापन से व्यापन व्यापन से व्यापन से व्यापन से व्यापन से व्यापन से व्यापन से व्यापन से

### १. युंसीडाइड्स की युस्तक, तृतीय परिच्छेव ८२ ।

इन किशाकलायों की दशा का पहला सामाजिक प्रमाव 'राज्य-विहीन' निर्वासित बरुमान जनसंखा को अधिक-से-अधिक उत्पक्ष करना था । हेल्ली इतिहास के विकास काल में ऐसी दुर्देखा असाधारण थी और मयानक रूप से असामान्य समझी आती थी । निकाले हुए विरोधियों को शांतिक के समय का त्यार जाने के लिए उस समय के नगर-राज्यों के शासक वर्गों को राजी कराने के सिकन्दर के उदार प्रयत्नों के द्वारा भी यह बुराई समाप्त न हुई । यह अमिन स्वयं अपना ईश्वर बनाती रही । एक बात यह थी कि निवस्तित लोगों को भादे के सैनिकों के रूप में ही महत्ती होने का मौका मिलता था । सैनिक जनशक्ति की इस बाव ने युद्ध में नभी उत्तेजना अपन की समसे नमें निवसित पैदा हुए . जो अधिक भादे के सैनिक होते थे ।

सूद्ध ने वितासकारी आर्थिक शक्ति की किया-प्रणाली उत्तम की जिसके द्वारा गूनान के लोगों में से युद्ध की भावना के नैतिक पतन के प्रभाव का प्रत्यक्ष उनमुक्त करके शक्तिशाली इस से उनका सलकवंत्र किया गया । उदाहरणार्थ, रक्षिण-परिचमी एथिया में सिकन्दर और उसके उत्तरीध्र सहस्व के स्वाद्ध के सित्त प्रत्य के स्वाद्ध के स्वाद्ध के सित्त प्रत्य के स्वाद्ध के सित्त प्रत्य के स्वाद्ध के सित्त प्रत्य के स्वाद्ध के सित्त के सित्त प्रत्य के स्वाद्ध के सित्त के सित के सित्त के सित के सित्त के सित्त के सित के सित्त के सित्त के सित्त के सित्त के सित्त के सित्त के सित्त

'अ-अजातिकरण' (डोरेसिनेशन) के इस कठोर तरीके में हम नि.सन्देह यूनानी आन्तरिक सर्वहारा की उत्पत्ति का अवलोकन कर रहे हैं। इस तय्य के होते हुए भी आरम्भिक पीढ़ियों में, किसी भी भात्रा में, इस तरीके के फिलार आरम्भिक जीमजात लोग थे। क्योंकि सर्वहाराबाद भावता है, त नि क बाह्य परिस्थितिजन्य स्थित। प्रथम जब हमने 'लर्वहारा' अब्द का प्रयोग किया, तब हमने अपने उद्देश के लिए सामाजिक तत्त्व या समूह के रूप में इसकी परिस्थावा दी। ये मामाजिक तत्त्व या समूह के रूप में इसकी परिस्थावा दी। ये मामाजिक तत्त्व या समूह किसी भी तरह समाज में या समाज के इतिहास में समाज 'में 'बे 'के' नहीं। यह परिस्थाय स्थारों के हमें के साई की सेना पर लागू होती है। इस सभी पूर्ववित्यो का तथा निकृष्ट नेकार मजदूरों में कुनान के माड़े की सेना पर लागू होती है। इस सभी पूर्ववित्यो का तथा निकृष्ट नेकार मजदूरों का विकास के मैं सीझोनियन राजाओं तथा रोग के जनरलों के निवा है। ये मजदूर मिल के मैं सीझोनियन राजाओं तथा रोग के जनरलों के नेतृत्व में माड़े के सैंगिको के रूप में प्रती हुए। इस सर्वहारा का वास्तिक प्रमाण-विद्वा त तो गरीबों है और न नीच जाति में जनम लेना है, वर्न यह एक वेतना है जो समाज में जनने पूर्ववीं से प्राप्त की सती है और न होच जाति में जन लेना है, वर्न यह एक वेतना हो से समाज में अपने पूर्ववीं से प्राप्त की जाती है और गह सेना को साथ के स्थान करती है।

इस प्रकार हेलेनी आन्तरिक सर्वहारा में सर्वप्रथम विघटित गुनानी राज्य निकायों के स्वतन्त्र

नागरिकों में से यहाँ तक कि कुलीनवर्गीय लोगों में से भी घरती किये गये । इन पहले रंगस्टों से सर्वयंवम आध्यारिसक वन्यसिद्ध अधिकार छोनकर इन्हें उत्तराधिकार से बॉनत कर दिया गया । किन्तु, निहिन्दा रूप से इन्हों को कायारिसक विषयता ने मौतिक खरातन पर ग्रास्त्र मुद्दाजी का बहुआ खरातन पर ग्रास्त्र मुद्दाजी का बहुआ खाष दिया । यह आर्थिक मुद्दाजी करीव-करीव सर्वय आध्यारिसक विषयता के बाद आयी । इतरे वर्गों से रंगस्टों को मरती करके शीछ ही सर्वहारा का बल-वर्धन किया गया। ये दूसरे वर्गों से रंगस्टों को मरती करके शीछ ही सर्वहारा का बल-वर्धन किया गया। ये दूसरे वर्गों से रंगस्ट आरम्भ से ही जैसे आध्यारिसक वे बैसे ही भौतिक सर्वहारा के थे।

मकदूनिया के विजय-प्रयाणों ने हेलेनी जान्तरिक सर्वहारा की संख्या बहुत अधिक बढ़ा दी। इन युद्धी ने सम्पूर्ण सीरिया, निम्न तथा बैनीलीमिया के जन-समूही को यूनानी शनितशाकी अस्प-संख्यकों के जाल में पेंसा दिया जब कि रोम की बाद की विजयों ने यूरोप तथा उत्तरी अफीका के आप्रे अंतरी कोर्यों की समारण कर दिया।

हेलेंगी सर्वहारा की बलकृद्धि में अपनी इच्छा के बिरुद्ध आये। विदेशी आरम्भ में कदाचित् मृतान के बारतिक निवासी सर्वहारा से एक दृष्टि में अधिक भाषणाली थे। यद्यपि वे नैतिक मृत्यि से उत्तरिकार के बचित किये गये और भीतिक दृष्टि से कूट किसे पर्वे, फिर की शारीरिक दृष्टि से निर्मृत नहीं किये गये। किन्तु विजेताओं के बाद यासी का व्यापार आरम्भ हुआ और ईसा पूर्व की दो शालिक्यों तक मूमम्मागरी तटो के क्षेत्र की जनसक्या इटली के दासों के बाजार की अनुत्य मोगों की मूर्ति के लिए थी। इस जनसक्या में पश्चिमी असम्य तथा पूर्वी सम्य दोनों प्रकार के लोग थें।

अब हुम देखते हैं कि यूनानी विषटित समाज का जान्तरिक सर्वेहारा तीन विभिन्न तस्वों से बना है । ये तस्व हैं — (१) समाज के सदस्य जो उत्तराधिकार से बिचत तथा सामाधिक जोबन से उन्मृतित है, (२) विदेशी सम्यताओं के उत्तराधिकार से आधिक रूप में बिचत तथा सामाधिक जोबन से उन्मृतित है, (२) विदेशी सम्यताओं के उत्तराधिकार से आधिक रूप में बिचत तथा सामाधिक उत्तराधिकार से श्रीवित किये गये थे, (१) दोहरे उत्तराधिकार से अंबित तथा बाम्य होकर उत्त प्रवावणें से बने सैनिक जिनको केवल उन्मृतन ही नहीं किया, वरन् जिन्हें दास बनाया गया और मृत्यु तक कार्य करने के लिए सुदूर उपनिवेधों को निवीतित किया गया । इन तीनों प्रकारों के विपर्यस्त दलों की यातना बैदी ही पिन्न- भिन्न थीं, जैसी उनकी उत्तरिवि मिन्न-भिन्न थीं, किन्तु सामाजिक उत्तराधिकार से बिचत होने के लक्ष्यन साधारण अनुभव एवं शोषण से समाज बहिन्करण द्वारा ये भिन्नताएँ सीमा से अधिक हो गयी थीं।

जब हम परीक्षण करते हैं कि इन अन्याय के शिकार हुए लोगों की प्रतिक्रिया अपने माम्य के साम्य कैसी होती है, तब हमें आरब्यों नहीं होता कि उनकी प्रतिक्रियाओं में से एक अपनी बनेरता का उद्पाटन है। यह वर्षरता हिसा में अपने शोषक एवं अव्याचारियों की निमंस निष्ठ्रता को भी मात दे देती हैं। निराध सर्वहारा के उध्दब के कोलाहल में आप्रोक के स्वर्क की एक्टपता गूँजती है। हम इस गूँब को निरन्तर कम में मिस्न के मैसीडोनी राजाओं के शोषण के विद्यू की जनता के बिड़ोह में तथा जुड़ास मैकाबियस १६६ ईंट पूठ के उत्यान से लेकर बार कोलाबा (१२२ ईंट पूठ-२५ ईंट) के नेतृत्व की परिच्यन आधा तक में मुनते हैं। यही आकोष का सर राविवारी एक्टपता माहरूर के अद्भाव से परिच्यन आधा तक में मुनते हैं। यही आप्रोक्ष का सर राविवारी एक्टपता है। यही

बटालिड अस्टिनिक्स (१३२ ई॰ पू॰) तथा पोल्टस के राबा निष्पांडेटिस (८८ ई॰ पू॰) के नेतृत्व में रोम के बदला लेने वालों पर प्रचण्ड कोड प्रद्रश्चित करने की प्रेरणा से था। तिसिली और दक्षिणो इटलो में भी दाल विडोह की एक प्रचण है। यह विडोह मेस (पूनान का प्राचीन नगर) के पेसेवर फरार दीनिक एवं दासों के विडोहो नेता स्पर्टेक्स के उस कोचों में परम सीमा पर था। स्पर्टेक्स ने समूर्ण इटली प्रावडींघ से सर्वेच इस विडोह का संगठन किया और रोम के भेडिये को उसके मीद में ही लक्कारा (७३ ई॰ पु॰ से ७१ ई॰ पु॰ तक)।

हेलेगी जाग्तरिक सर्वहारा को प्रतिक्रिया केवल जात्महत्यात्मक हिंसा ही नहीं थी। प्रतिक्रिया की एक हुसरी प्रणाली पूर्ण करा से थी, जिसकी उच्च जिमक्रवासिक हैसाई धर्म में पायी गयी। दल से जरूरा होने की इच्छा की स्वामाधिक जिमक्रवित वैसी ही उदार एवं अहितक प्रतिक्रिया है, जैसी हिगात्मक प्रतिक्रिया है,

उन्त कुलोरास शहीर यहूदियों के करीसी सम्प्रदाय के आदि गुरु से, और करीसी' से हैं, ओ स्वयं को अलग रखते हैं। इसी से ये 'बिच्छेदवादी' कहलाते हैं। यह उपाधि उन्होंने स्वयं धारण कर ली है। फरीसी रोमी भाषा को व्यूत्यांत के अनुसार 'सेक्सेम्बर्ट' (बिच्छेदवादी) का रूपातर है। इन उन्त कुलोरास शहीरो को प्रकाबियों की द्वितीय पुस्तक में बूढ धर्मिलिपक एलीडर और सात भाई तथा उनकी मां के रूप में स्वरूप किया गया है। ईसा पूर्व द्वितीय शासी के बाद से हेलेंगी संसार के पूर्वी आन्तरिक सर्वहूरार के इतिहास में हम हिसा तथा सीम्यता को आत्मा के उन्तर्य के लिए पर्योग्ड प्रयत्न करते हुए तब तक देखते हैं जब तक हिसा स्वय अपना नास नहीं कर लेती और सीम्यता को क्षेत्र में अकेला हो नहीं छोड़ देती।

आरम्भ में यह बात उठी । सम्यता का वह मार्ग को आदि सहीदों के द्वारा १६७ ई० पू० में अपनाया गया था, हिसक जुनास (ईसा के १२ जिप्यों में से एक जिसे हिसक होने के कारण नरक मिला।) द्वारा चीन छोड़ दिया गया। इस बर्वेहारा की जिसकी लाठी उसकी मैंस' बाली भीतिक सफलता ने भावी पीड़ी को इता नकावींग्र कर दिया, स्वाप्त यह मीतिक सफलता बाकिनकपूर्ण होते हुए भी क्षणभगुर की कि इसे के सर्वप्रिय साथी भी अपने गुरू की नियति सम्बन्धी भविष्यवाणियों सर्य होती थीं, तब वे प्रश्नाय होते थे। 'तिस पर प्राप्त के कुछ हो महीया बार्षियों स्वाप्त होती थीं, तब वे प्रश्नाय होते थे। 'तिस पर भी ईसा के बल्दान के कुछ हो महीने बाद यैमेलिएस (सन्तप्ताल का

महूदी उपदेशक) ने ईसा के चमत्कारिक रूप से एकत्र शिष्यों को ऐसे मनुष्यों की श्रीति देखा जो सिद्ध कर सकते में कि ईस्वर उनकी मोर हैं। कुछ साल बाद गैमेलिएल के शिष्य पाल ईसा की भौति उपदेश दें रहें में।

हैसा की प्रथम पीड़ी में हिंसा के मार्ग से शान्ति के मार्ग को परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन भौतिक आशाओं को आपात से छित्र-फिस करने के मृत्य पर खरीदा गया। हैसा को सूली पर लटका कर हैसा के अनुपारियों के साथ बैसा ही किया गया बैसा ७० हैं भें बेक्सलम को नष्ट करुपा। इस सम्प्रदाय ने यह शार्मा त्याग दी कि वस्तुओं की बाह्य अवस्था ही हैस्वर का राज्य है जो शीक्ष ही प्रकट किया जाने वाला है।

वे ईत्वर-जान सम्बन्धी लेख पैगम्बरों तथा धार्मिक कानून के सामान्य निवमों से अलग कर दिये गये, जिनमें यहूरियों के हिसारमक तरिके की साहित्यिक अभिक्यसित पायी जाती थी। वैनियल की विधित्य पुस्तक ही केवल हमका जपवाद है। इसके विपरीत मानवीय हाथों के इस ससार में देश्वरीय इच्छा के पूर्ण करने की बारणा के विकास के सभी प्रयत्नों से स्वयं को अलग एवने का विद्याल्य वृद्धियों को परस्परा में इतने बीग्न यूक्निक गये कि कहुर क्षविवश्वासी अनुसाद स्वरायल में यहूरीवारी आप्लेकन को सम्वेहास्य कुम्पित देशका और सीवशी साती के पिछल्तीन के यहूरियों ने राष्ट्रभी के निर्माण-कार्य से स्वयं को एकदम अलग रखा।

यदि अन्धिविश्वासी यहूदियों का हुदय-परिवर्तन परम्परावाद के रूप में उन्हें जीवित रखनें में समर्थ हुआ तो इसी के साथ ही ईसा के साथियों के हुदय-परिवर्तन ने ईसाई धर्मतन्त्र की विश्वय के लिए मार्ग प्रसन्त किया। ईसा को मूली पर चड़ाना ईसाई धर्मतन्त्र को चूनौती की प्रतिक्रिया इलीबर तथा सात भाइयों की सीम्य पद्धति में व्यक्त हुई। इसका पुरस्कार हेलेनी शांक्तिशाली अन्यसंख्यक के परिवर्तन तथा इसके बाद बाह्य सर्वहारा के अंगली तथा लड़ाकू दलों के परिवर्तन के रूप में मिला।

प्रयम शती के अपने विकास में ईसाइयत का प्रत्यक्ष विरोधी हेलेंगी समाज का आदिय धर्म अपने नवीनतम छथवंव में या। धर्म का यह छथवंव बाइस्स सीवर के व्यक्तित्व में हेलेंगी सार्वभीम राज्य की मूर्तित्वुवा में था। अपने सदस्यों को मूर्तित्रुवा की अनुमति देने से धर्मतत्व का इनकार करना पढ़ होते हुए थो दुराषही था। वर्षाय यह केवल दिखाबटी और रिवाणी तरीका था जिससे राजकीय वश्य की मूंखना आरम्भ हुई। अन्त में रोग की साम्राज्य-सरकार को उस आध्यात्मिक वस्तित के समस्य आरम्भ स्वर्ण करने के लिए बाध्य विवया गया वो सरकार को बाध्य करने में स्वय समर्थ नहीं थी। किन्तु, उत्तिर साम्राज्य का आदि राजबार्थ सरकार के सभी अधिकारियों की सन्पूर्ण यनित से बनाये रखा गया, किर भी मानव हृदय पर उसका प्रमाव नहीं के बराबर था। राजबार्य के प्रति वारम्भरिक समान प्रारम्भ और अन्त में था। इस सम्मान को रोम के मानवर्ट्ट ईसाइयों को धामक पूजा के कुरणों को प्रयोध कर दिखाने की साम्रा देते थे। इसमें उन गैर-ईसाइयों के क्षिए हसके कुछ और अधिक नहीं या कि उनसे सी कुछ कहा जाय वे वही करें। ये नहीं समझते ये कि ईसाई मामूकी रीति-रिवाज के अनुसार कार्ये करने की अपेक्षा आस्मविक्दान पर क्यो जोर देते हैं। ईसाई धर्म के प्रतिद्वन्द्वी जो स्वयं शिवत-साक्षी ये, न तो राज-पूजा वे और न तो धर्म का कोई आदि रूप ही ये। एक प्रकार का— उज्जतर धर्म या जिसका उदय हेजेनी आन्तरिक सर्वदारा के ईसाई मत की भौति हुआ या। ईसाई धर्म का यह प्रतिद्वन्द्वी स्वय स्थानीय आकर्षण के कारण शन्तिवशाली या तथा उसे राजनीतिक वास्त्रता के समर्थन की आवश्यकता न यी।

विभिन्न सूत्रों को स्वय स्मरण कर हम इन प्रतिद्वन्द्वी 'उच्चतर धर्मी' को कत्यना कर सकते हैं जिनसे हेलेनी आन्तरिक सर्वहारा के पूर्वी सैन्यरक को उत्पत्ति हुई। ईसाई धर्म सीरियाई अनता के पूर्वजों से आया। सीरियाई समार के आधे ईरानियों ने मिश्याबाद को योगदान किया। आधे उत्तरी सिन्न को दरिद्वता में दूबने साईसिस्ट की पूजा का प्रादुर्भाव हुआ। इनातोंड के सेट मदर साईबिलों की पूजा सम्भवत: उस हिलाइती समाज के योगदान से आयी हुई समझी जा सकती है, यो स्वर्ष को छोड़कर समाज के प्रयोक घरातल से बहुत पहले ही समारत हो चुकी थी।

बिंद हम स्वय 'बेट मदर' की मूल उत्पत्ति का पता लगाना आरम्भ करे, तब इसे अपने मूल इस में इश्रतार नाम से सुमेरी संतार में सुपरिषित पायेगे ।—एमातांलिया में पेसिनस में 'साइ-बिलों के रूप में स्वापित करने के पहले या हिरापोलिस में 'डी साइरा' की भांति अपवा उत्तरी सागर या वास्टिक सागर के 'पवित्र द्वार' के हुओ में ट्यूटोनी भांषी पुजारियों की 'शरती माता' की भांति—यह बेट मदर—पायी जाती है।

## मिनोई काल की रिक्तता तथा कुछ हिताइत अवशेष

जब हम अन्य विषटित समाबो में आन्तरिक सर्वहारा के इतिहासों को बोजते हैं तब हमको स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ स्थितियों में अल्य प्रमाण मिकते हैं या एकदम नहीं मिकते । उत्ताहरणाई, हम 'माया' समाज के सर्वहार से सम्बद्ध में कुछ भी नहीं जानते । मिनोई समाज के समाज के उत्तर के स्वताहर के स्वताह

बहुत-से विषटित समानो में से एक हिताइती समाज है, जिसे विषटन को प्रणाली से पूर्ण होने से पहले ही उसके एक पड़ोसी ने निगल लिया । ऐसे प्रामलों में यह स्वामाविक है कि एक आन्तरिक सर्वेहारा शक्तिशाली बल्पसब्या के भविष्य के बाग्य का सम्मान उपेक्षा की दृष्टि से या सन्तोष के साथ करें। जब स्पेनी विवेताओं ने अवानक आक्रमण किया, तब इन्डियन सर्व-ध्यापी राज्य के आन्तरिक सर्वहारा का व्यवहार परीक्षा की बात (टेस्ट-नेश) है। अब तक विजने विषयित समाज पैदा हुए थे, उनमें 'बोरेजीन्स' ही कदाचित सबसे अधिक उदार शिवन-साली अव्यवस्थार पा, किन्तु इसकी उदारता परीक्षा के समय कुछ भी काम न आयी। इसी प्रकार उनके (ओरेजेन्स के) सावधानी से पालित सनुष्यों के झूंडों ने बिना किसी हिचकिवाहट के स्पेनी विजय को स्वीकार किया जिस प्रकार उन्होंने 'इनकार' की सार्वभीम शान्ति को स्वीकार विच्या था।

हम उन स्थितियों की और भी सकेत कर सकते हैं जिनमें आन्तरिक सर्वहारा वर्ग ने अपने प्रमावी अल्पसंब्यक वर्ग के विजेताओं का बदम्य उत्ताह के हाय स्वागत किया है। उन नये बैबिलोनों साम्राज्य के फार्सी विजेता का स्वागत 'किंउटरो इसीहा' के भाषणों के संपहों में मुखरित है। इस विजेता ने महुदियों को बन्दी बनाया था। दो सौ वर्षों बाद विजेता की में ये लेता है। मिकन्दर का स्वागत एकेमिनायों प्रमुख से मसित दिलाने वाले के कथ में स्वतः किया।

## जापानी आन्तरिक सर्वहारा

सुद्गर पूर्वी समाज के जापान के इतिहास में जापानी आन्तरिक सर्वहारा के पार्थक्य के कुछ स्पष्ट चिह्न पार्य जा सकते हैं । परिवामी समाज के हारा इस सर्वहारा के समाप्त होंने से पहले भी ये विचतियों के समाप्त होंने से हैं। यदि इन उदाहरण के लिए हेलेनी नगर-राज्य के उन नागरिकों के प्रतिक्यों को देखें, जिनका उन्मुकन निरन्तर गुढ़ एवं कान्तियों ने विचा—ये युढ़ तथा क्वानियों ४३१ ई० पू० से आरम्भ हुई थी—हस समय नगर-राज्य के नागरिकों ने माड़े के सैनिक होकर एक राह पार्थी—तो हैं कर संक एक्स मामान्तर उदाहरण 'रोतिन' या वामाि विहाने कहार त्रीतिकों ने पार्थे । ये सैनिक सामन्ती अराजकता के हारा जापानी सक्ताक को कार्य से हो पुत्र विचारार्थ 'एटा' या 'नीच वार्ति' को अल भी वहिष्कत जाति के रूप से जापानी समाज में बंद है, जाया जो मुख्य डीप के 'एन् वर्च राति में आरसमात् होने से आज भी बच पार्थ है। ये अवशिष्ट अर्थ के हो हो जापानी आन्तरिक संवहारा में मिला हिक्से गये की यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के जगली हेलनी आन्तरिक सर्वहारा में रोम के सैनिको डारा मिला हिक्से पर्य वेसे होना होने आन्तरिक सर्वहारा में रोम के सैनिको डारा मिला हिक्से पर्य वेसे होना के लिया ने पर्म से से सितार हताहरण हम उन 'उच्चतर धर्मों' के जापानी पर्याचों में पासकते हैं जिनमे हेलनी आन्तरिक सर्वहारा में रोम के सैनिको डारा मिला हिक्से पर्य वेसे होता स्वानिक सर्वहारा में रोम के सैनिको डारा मिला हिक्से पर्य में से सहितरा हमारी के पर्मा के सर्वहारा में अपनी उन पातनाओं को शक्तिया लोगी प्रतिक्रिया होती और पायी जो उन्हें सहनी पर्वहार में प्रांत के अर्थ जी वर पातनाओं को शक्तियाली प्रतिक्रिया होती और पायी जो उन्हें सहनी पर्वहार में सी ।

ये धर्म जोडो, जोडो विश्व, होक्को और जेन थे। ये सभी ११७५ ६० के परकात् उसी शती में स्वापित किये गये थे। ये सभी धर्म उन होल्ती पर्यायों के सदृश है जो विदेशी नेरणात्र तरफ हुए थे। ये चारों महायान के विभिन्न रूप थे। यौन विश्य की आध्यारिक्कात्र समानता की शिक्षा केने के क्षेत्र में इन चारों बसों में से तीन ईसाई धर्म से मिलने थे। सरक

#### एक पुरानी सम्यता की जाति ।—अनुवादक

जनता को अपना धार्मिक उपरेश करते हुए इन धर्मों के प्रचारकों ने चिर क्लासिकी चीनी लिपि का बहिक्कार किया । जब लिखना पड़ा, सरल जापानी लिपि में लिखा । धर्म संस्थापकों के रूप में उनकी मुख्य दुकंलता यह थी। कि अधिक-से-अधिक जनता के परिप्राण की हच्छा में जन्होंने अपनी मोमों को अव्यन्त कम कर किया था। हुछ ने क्रमंकाण्ड करते की पद्धार्त का कैक्ल मुख निहिच्छ किया और हुसरों ने अपने शिष्मों पर नैतिक बोझ कुछ भी नही डाला । किन्तु यह स्मरण रखना होगा कि 'पारों को क्षमा करते' के ईसाइयत के मुख्य सिद्धान्त का विभिन्न कालों और स्थानों में अपने आप वने ईसाई नैताई डारा दुरुपयोग किया गया या गलत इंग से समझा गया । इन ईसाई नैताओं ने उपर्युक्त एक या दोनो आरोगों का उद्घाटन किया । उदाहरणाई 'लूबर' ने रोमन धर्मतंत्र द्वारा किये जाने वाले पार से मुक्त की विकी पर आक्रमण किया । कुबर' ने रोमन धर्मतंत्र द्वारा किये जाने वाले पार से मुक्त की विकी पर आक्रमण किया । कुबर' ने रोमन धर्मतंत्र द्वारा दिसे जाने तले जेलने नहीं है। किन्तु साथ हो स्था अरिव कहा किया अरिव स्था और उसके पार से मिन्नि के डाम का समर्थन किया। और इस प्रकार नैतिकता के प्रति उदासीनता का अरिवा का अपराधी बना।

विदेशी सार्वभौम राज्य के अन्तर्गत आन्तरिक सर्वहारा

विषटित सम्पताओं के एकटल द्वारा एक विवित्त दृश्य उपस्थित होता है। स्थानीय शिक्ताओं अल्पसंख्यक के नष्ट या पराजित कर दिये जाने के बाद बाह्य घटनाओं का क्रम सामान्य अवस्था में होता चलता है। तीन समावों के—हिन्दू, भुद्ध पूर्वी चीनी तथा निकटवर्ती पूर्वी परम्पता होता है। तीन समावों के निहन्दू के शहर वहीं वीनी तथा निकटवर्ती तीन समावों ने स्वय नहीं बनाया था, वरन् उन्हें विवेशी लोगों से परमाने के रूप में मिला या या विवेशियों द्वारा उन पर लादा गया था। एक 'सावंभीम राज्य' ईरानी लोगों से परम्परावादी ईवाई राज्य के मुख्य अंख को उपमानिया सामाज्य के रूप में तथा दूसरा हिन्दू ससार में तैमूरी सामाज्य के रूप में मिला था। बावेशों ने शीघ निमित्त कुला उपक शुर्जीनमांण नीव से किया। चीन में वे माने वे बिन्होंने मुनलो या उत्यमित्ता लोगों की मूर्णका अच्छा ही। विवाद पुर्तीनमांण नीव से किया। चीन में वे माने वे बिन्होंने मुनलो या उत्यमित्ता लोगों की मूर्णका अच्छा ही। विवाद पुर्तीनमांण ना कार्य जिस दुइ लाधार पर अंग्रेशों ने किया वैसे ही चीन में मंचुलों ने किया।

जब विघटनोन्मुख समाज में कुछ विदेशी राज्यनिर्माता सार्वभीम राज्य के निर्माण के लिए प्रवेश कर लेते हैं, तब विखटनोन्मुख समाज का शांकिशाली अव्याख्यक अपने को यूर्ण अयोग्य एवं निर्मीत स्वीकार कर लेते हैं। वपमानवनक मनववन (डिसफेंबाइवमेंट) इस अकालिक वृद्धता का अपरिदारी वर्ष है। जो विदेशी शांकिशाली अन्यवख्यक का कार्य करने आते हैं। वेद- विदार प्रभावशाली अन्यवख्यक के अधिकारी होने का कार्य अपने कपर छे लेते हैं। विदे- विश्वों शांरा निर्मात सार्वभीम राज्य में समुग्ने स्थानीय अन्यवख्यक का कार्य करने हैं। विदे- विश्वों शांरा निर्मात सार्वभीम राज्य में समुग्ने स्थानीय अन्यवख्यक कार्नारिक सर्वहारा के रूप में जबनत कर दिये जाते हैं। मंगोल या मनु खाकान और उद्यमानिया बारावा, मुगल तथा विद्या कैयरे हिन्द को चीनी विदारों या हिन्दू बहुवां या योक के फैनारियोट को सेवा के लिए निमुक्त करने में मुक्ति होतों यो। किन्तु, इन एजेन्टों से यह स्वय ख्याया नहीं जा सकता या कि उत्तर में स्वय स्वयत्व या कि उत्तर में अपने साथ करने में स्वयं कर करने में मुक्ति होती यो। किन्तु, इन एजेन्टों से यह स्वयं ख्याया नहीं जा सकता या कि उत्तर में अपने साथ के स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं से स्वयं स्व

अपनी पीढ़ी में हिन्दू समाज के आन्तरिक सर्वहारा में हम सर्वहारा की दो प्रकार की हिसक तथा अहितक प्रतिक्रियाओं का भंद कर सकते हैं। हिसावादी बंगाओं कानिकारियों द्वारा की गयी हत्यारों तथा गुजराती महालग गांधी के ऑहसायक उपनेश, ये दोनों प्रतिक्रारी स्व दूसरे की विरोधी हैं। अनेक धार्मिक आन्तीकानी से सर्वहारा की उत्तेवना के कम्बे बीते उस इतिहास से हम निकर्क निकाल सकते हैं विवसमें ये वो विरोधी प्रवृत्तियों समान रूप से दिखायी गयी हैं। सिख धर्म में हम हिन्दू तथा इस्काम के युद्धायक सर्वहारा का तथा ब्रह्म-समाज में हिन्दू धर्म नथा उदारा प्रोटेस्टेस्ट ईवार्ड धर्म की अहिता की संबंति देखते हैं।

चीन के तुदूर पूर्वी समाज में, मच्च शासन के अन्तर्गत आन्तरिक सर्वहारा में वह कार्य टैरिंग आयरोकन में देखते हैं जो प्रोटस्टेन्ट ईगाई धर्म की उदार भावना के लिए बहुत-समाज का ऋणी है, किन्तु वह सिख धर्म का भी युद्धारमक प्रवृत्ति के लिए आभारी है। इसी उर्पयुक्त सर्वहारा ने इंताई यन की १९ वी छती के मध्य सामाजिक रामाय को प्रभावित किया था।

ईसाई युग के १४ वी शती के पीचवे दशक में परम्परावादी ईसाई साम्राज्य के मुख्य अश के सर्वहारा में हुई सैलीनका की 'जीलट' 'कमिल में हमें सर्वहारा की हिलारक प्रतिक्रिया की सांकी परम्परावादी ईसाई धर्म के घोर संकटकाल में मिलती है। यह संकटकाल उसमानिया विजेता के कठोर अनुतामन द्वारा परम्परावादी ईसाई समाज के सार्वभीम राज्य में मिलग्रें जाने के पहले की अन्तिम पीडी में आया था। तात्कालिक सम्य प्रतिक्रियाएँ आगे बहुत दूर तक नहीं बढ़ी। १८ बी तथा १९ बी लाती की मोड़ पर यदि पहिचमीकरण की प्रणाली का अनु-सरण उसमानिया साम्राज्य के साथ-ही-साथ नहीं किया गया होता तो हम अनुमान कर सकते हैं कि 'बेकटासी' आप्तोलन पूरे रिनकट पूर्व में स्वतः वह स्थिति प्राप्त कर लेता जिले अल्बेनिया में उसे प्राप्त करने में बालांकिस सकलता मिली।

बैबिलोनी तथा सीरियाई आन्तरिक सर्वहारा

यदि अब हम वैविलोनी सत्तार को देखे तो हम पायेगे कि आन्तरिक सर्वहारा की दुखमय आत्मा में धार्मिक अनुभव तथा खोज को उत्तेजना वैद्यी ही सिक्य थी, येसी ईसा से सातवी तथा आत्मी शतियो पूर्व असीरियाई बातंक के बन्तर्गत दिक्षणी-पश्चिमी एशिया में तथा जैसी उपर्युक्त घटना के लगभग छ: शतियो बाद रोमनी आतंक के अन्तर्गत पुम्पय सागर के हेलेनी समुद्रतटों पर थी। असीरियाई सैनिको द्वारा विचटित वैविलोनी समाज का विस्तार भौगोलिक दृष्टि से वैदे हो ये तो रहुआ जैसे मेंसिकोनी तथा रोमन विजयों द्वारा विचटित हेलेनी समाज का हुआ था।

ईरान में पूरव की ओर वैद्योस के आगे असीरियाई लोगो ने एनेनाइन के परे पूरोप में रोम द्वारा अनेक आदिम समाजों को जीत कर शोषण की आशा कर ली थी। परिवम्स की ओर दकला नवी के मागे डार्डेनस्स के एशिया की ओर दो विदेशी सम्यताओं को पराजित कर मैसिडानी पोषण की असीरियाई लोगों ने आशा कर रखी थी। ये सीरियाई तथा दिस्त्री लोग सामन में समान थे। उपर्युक्त बार में से दो समाब सिकन्दर के सामरिक अभियान के बाद हेकेंनी आन्तरिक सर्वहारा में मिला लिये गये। वैकिनोती सैन्यवाद के विदेशी शिकार दिना निर्मृत किये जीत लिये गये थे। पराजित जनसंख्या को निर्वादित करें हसरायलों लोग क्सीरिया के पूढ़ के सरसार 'सारमन' द्वारा पुनन्सारित किये गये। गये वैकिनोनी युद्ध सरावर नेवृत्वकनवार के द्वारा यहाँदयों का वैकिनोती ससार के मध्य वैक्नोनिया में पुन-स्थापन किया गया।

पराजित लोगों का उत्साह थंग करने के लिए बैबिलोनी सामाज्यवाद की मुख्य गुमित जनसंख्या का अनिवार्य परिवर्तन थी और निष्ठुरता विदेशी तथा बबंदी पर ही आरोपित मही की गयी । बैबिलोनी ससार में आतृहत्ता मुद्ध की अभावशाली शक्तियों आपस में बेख जयबद्दार करने में जरा भी नहीं हिबकिचायों । सैनीटित समुनाथ जिसके कुछ प्रतिनिधि अभी पीरिविस पर्वत की छाया में पाये जा सकते हैं, जनसंख्या के पुनःश्यापन के स्मारक हैं। ये जुन स्थारित लोग असीरियनों द्वारा बैबिलोनिया सहित जनेक बैबिलोनी नगरों से निवर्तीयत किये गये थे।

यह देखा जायगा कि उत्साही असीरियाई तब तक समाप्त नहीं हुए, जब तक उन्होंने उस वैविलोनी सर्वहारा का अस्तित्व स्थापित नहीं किया जो अपनी उत्पत्ति, बनावट एवं अनुभव में हुंजेंनी आत्तरिक सर्वहारा के कमान था। इन दोनों चूंबा में समान ही फल लगे, जब सीरियाई समान का हेजेंनी सर्वहारा में बाद के समावेचन ने महुदी धमंत्रे हैं हाइस्तर का फल पैदा किया, उसी सीरियाई समाब के बैबिलोनी आत्तरिक सर्वहारा के आरमिक समावेचन ने स्थानीय मनुष्य के आदि धमंत्रे यहूदी धमंत्रे फल की उत्पत्ति तब की भी, जब सीरियाई समाज ने उसे स्वीकार किया।

यह देखा जा सकता है कि तब तक यहूवी धर्म तथा ईसाई धर्म दार्धानक वृष्टि से समकाश्रीन तथा बराबर है जहां तक वे दो विदेशी समाजों के इतिहासों के समान जबस्था को उत्पत्ति समसे जाते हैं। एक दूसरों दृष्टि और भी है, जिसमें ये एक-दूसरों के बाद की अवस्था को उत्पत्ति समसे प्रवोधन की एक हो प्रणाली में उपस्थित है। इस बाद के जिल में में साई धर्म यहूदी धर्म के साथ ही-साथ नहीं बड़ा है, वरन् उसके कम्छे पर है, जब कि ये दोनों आदिस इसराइक धर्म से अंते हैं। ईसा के पूले आजवी गती में अपया उसके बाद जिलका पृत्तिहासिक उत्पेख हमारे पास है। साथ कर्म अवशा आजहीं गती प्रणाल मक्किय राजने हैं। प्रमाल यह से अवशा ओहीं साथ जिला को सके पर उत्पत्ति होते हैं। और मूला के समझ कल अवराहम की आज़ित उससित होती है। इस मूं ध्रुखी आज़ित्ती को हिम जिल भी ऐतिहासिक प्रमाणिक कता को टूरिट से देखे, हस्य हम्म हमें प्रमाण करता को टूरिट से देखे, हस्य हम स्था हम साथ में स्था साथ क्षा साथ स्था हम स्था मार्गिक कराहम साथ मुंदा को अवती है जिलमें पीमन्यरों और ईसा को प्रशास पा। प्रस्त में मुसा की अतीति साथ 'नये साम्राज्य' का हास साथ-ही-साथ हुआ। उस सुनेशी सार्वश्रीम राज्य के अन्तिम दिशों के साथ अवराहम की अतीति हुई विसकों क्षाणक पूर्वत्वना देश स्था है द्वार होती है। इस प्रमार से अनित हुई थी। इस प्रकार से सभी चार अवस्थारों, जो अवराहम तथा 'नये साम्राज्य' का हास साथ-ही-साथ हुआ। उस सुनेशी सार्वश्रीम राज्य के अन्तिम दिशों के साथ अवराहम की अतीति हुई विसकों क्षाणक पूर्वत्वना 'दिम तथा है सा के दिशा राज्य के अन्तिम दिशों के साथ अवराहम की अतीति हुई विसकों स्थान होते होता है सुनेशी द्वार साथ के द्वार हो पार साथ के साथ सुनेश से स्थानित होता है। स्थान स्थान स्थान से स्थानित हम स्थान स्थान से स्थानित हम स्थान से साथ स्थान स्थान से स्थानित हम स्थान हम स्यान से अप हम की नित प्रणालों से स्थान स्थान हम हम स्थान स्थान स्थान स्थान से स्थान स्थान स्थान से स्थान स्थान स्थान से स्थान स्थान हम स्थान स्थ

उच्च यहूदी धर्म की उत्पत्ति ने स्वयं अपने सम्बन्ध में इसरायक तथा जूडा के पूर्व निर्वासित पैगम्बरों की पुस्तकों में अद्वितीय डग से पूर्ण तथा स्पष्ट उल्लेख किया है । अत्यन्त आध्यारिमक सगीरण प्रयत्न के इन वीवित विचिन्ने में हम एक ज्वनन्त प्रकार देवते हैं जो हमें अन्य स्थानों पर मिला है। यह प्रकार है हिंदा जोर विहित्ता में से एक के बुनाव की कठोर परीक्षा का। इस मामले में अहिता ने बीर-बीरे हिंदा के ऊपर और भी विवय पायी। स्टक्ताक जव अपनी पराकारण पर पहुँचा और उसे पार कर गया, तब उसी सकरकाल ने लगातार प्रबद्ध आषात किया। इस आषात ने हिंदा के उत्तर में हिंदा की निस्सारता जुड़ा के घोर संवर्ष-शील हिंदाबादियों को सिखायी। नवीन उच्चतर वर्म जो बीरिया में आठवी सती में आरम्भ हुआ था, वैक्लिनिया के निर्माण्य तिवर्षा हिंदा की निस्सारता जुड़ा के घोर संवर्ष-शील हिंदाबादियों को सिखायी। नवीन उच्चतर वर्म जो बीरिया में आठवी सती में आरम्भ हुआ था, वैक्लिनिया के निर्माण्य विवर्ष सती है। पह के प्रकार विवर्ष स्थान की सती की असीरिया के मुसल से कूट-कटकर यह उच्चतर वर्म के क्या में यह किया गया।

रोमन इटली में पूर्वी निर्वासित दासों की भौति नेबुकदनजार के बैबिलोनिया में निर्वासित यहूदी अपने विजेताओं के लोकाचार के अनुसार स्वय को सरलता से ढालने में असमर्थ सिद्ध हुए ।

'हे जेवसलम्, यदि मै तुम्हे मूल जाऊँ तो मेरे दाहिने हाय का कौशल काम न आये।'

'यदि मै तुम्हे स्मरण न कर सक् तो मेरी जिल्ला मेरे तालु से सट जाय।"

अपने घर को वह स्मृति, निसे वे निर्वासित नवीन भूमि पर भी अपने मस्तिष्क में सैकोंसे रहते थे, केवल नकारात्मक छाप नहीं थी। यह निरिवत रूप से सकारात्मक किया द्वीरा प्रेरित काल्य- निक सुष्टि थी। अलीकिल प्रकाश की हस पृष्टि में बीकुलोंकेबीच छवता दुर्ग दिखाई पढ़ा जो बहुत पर बसे उस 'पवित्र नगर' में रूपान्तिरत हो गया था, वित्रके सम्मृब कत का द्वार वर या। पराजित कोगों ने विनेताओं के सायन के गीत को गांकर मुनान् वी नरक कत द्वार वर या। पराजित कोगों ने विनेताओं के सायन के गीत को गांकर सुनान् वी नरक अस्वीकार कर दी और अपनी बोणा करता की बाया के किनारे के बुंब पर दुवताभूषक छटका दी। ये पराजित लोगा उसी समय नदीन न सुनाई देने बाले गीत अदृत्य हुदतत्री पर गा रहे थे।

'हे सायन, जब हमने तुम्हे स्मरण किया तब हम बैबिकोनी घारा के किनारे बैठे और रोथे।'<sup>९</sup> और उस ठटन में यहदियों की भूमि ने प्रकाश पाया।

यह स्पष्ट है कि सीरियाई अनिवायं फीजी भरती की लगातार धार्मिक प्रतिक्रियाओं में तब बैंबिजोनी और हेलेंगी इतिहास में समानता बहुत निकट है। किन्तु, बैंबिलोनी चुनौतीं से उत्तीरित प्रतिक्रिया उन विषयुस्तत लोगों में नहीं पायी गयी जो विदेशी समस्ताओं के सदस्य में, वरण्य ने बर्बर भी थे। पूरोपी तथा उत्तरी अधीका के बंबरों ने, जिन्दें रोमनों ने जीता था। किही भी अपने निजी धर्म का अपने पत्री किया। उन्होंने अपने साथी पूर्वी सर्वहारा हारा बोये धर्म के बोजों को केवल स्वीकार किया। जो जतीरवाई राजा के आधिपत्य में बंबर ईरानी लोग थे, जिनमें एक जरण्युष्ट नाम के स्थानीय पैगम्बर देश हुए। ये पारती धर्म के सस्यापक में। जरण्युष्ट की तिथि विवादास्य है। हम निश्चत कर से नहीं कह सकते कि उनका पारसी धर्म अस्तराह चुनौती की स्वतन्त प्रतिक्रिया थी या इनकी ध्वीन इसरायक के विस्तृत उन

१. साम १३७, ४-६।

२. बही, १३७-१।

पैगम्बरों के पुकारों की केवल प्रतिष्यति मात्र थी जो 'मीडीक' के नगरो में बीरान छोड गये थे । यह कुछ हद तक स्पष्ट है कि इन दोनों 'उच्चतर धर्मों' में जो भी मौलिक सम्बन्ध हो सकते थे, उनके अनुसार पारसी धर्म तथा यहरी धर्म अपनी प्रौड़ता में समान दिखाई पढें ।

किसी प्रकार जब बैंबिकोनिया का संकटकाल असीरिया के पतन से समाप्त हुआ और बैंबिकोनी संसार नदीन बैंबिकोनी साम्राय्य के रूप में सार्वभीम राज्य से गुजरा, तब ऐसा बात हुआ मानों यहुदी धमंं और पारसी धमं इस राजनीतिक डीम सार्वभीम धमंतन्त्र की स्थापना की मुजबसर प्राप्ति के लिए होड लगा 'रहे हों। ऐसी हो होड ईसाई धमं तया मिधवाद ने रोमन साम्राज्य के डीचे में मुजबसर प्राप्ति के लिए रूपायी थी।

यह पर्याप्त कारण नहीं या कि नवीन बैक्जिंगी सार्यजीम राज्य रोमन सार्वभीम गाज्य की सुलना में अस्थायी तिन्न हुआ। इातन, सेवेरम और काम्स्टैटाइन ने सार्तियों तक कैबिक्जीनया के अस्टरम, नेबुक्टनजार का अनुसरण नहीं किया । इसके तकाकींन उत्तराधिकारी नेवोनिक्स तया बेक्साजार वे, जिनकी सुलना जुल्यिन तथा बैक्जिंग से की जा सकती थी। एक शती के भीतर ही नवीन बैक्जिंग राज्य पीडीस जिया कारण के कीचों को दे दिया गया। यह अमेमेनिकन माम्राज्य राजनीतिक दृष्टि के दे देशों तथा । इस प्रकार साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि ने देशों तथा सास्कृतिक दृष्टि से सीरियाई वर का था। इस प्रकार । साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि ने देशों तथा सास्कृतिक दृष्टि से सीरियाई वर का था। इस प्रकार ।

इन परिस्थितियों में यहदी धर्म तथा पारसी धर्म की विजय अत्यन्त शीध तथा निश्चित समझी जाती थी. किन्त दो सौ वर्षों बाद भाग्य बीच में आया और घटनाओ की श्रेखला को इसरा अप्रत्याज्ञित मोड दिया । अब भाग्य ने मेडोनी विजेताओं के हाथों में 'मीडीस' तथा फारस के लोगो का राज्य दिया । सीरियाई सार्वभीम राज्य के जीवन समाप्त होने के पहले ही सीरियाई ससार में हेलेनी समाज के द्विसारमक प्रवेश ने सीरियाई सार्वभीय राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया। इसके कारण दो ऊँचे धर्म (जैसा कछ प्रमाणों से इंगित है) अकेमीनियाई अभेद्य सरक्षा के भीतर शान्तिपर्वक फैलते रहे और अपने उचित धार्मिक कत्यों को राजनीतिक भमिका में बदलकर विनाश-कारी रूप से पश्चिष्ट हो गये। वे ऊँचे धर्म अपने-अपने धरातल पर हेलेनीबाद के प्रवेश के विरुद्ध सीरियाई सभ्यता के सधर्ष के समर्थक बने । भमध्य सागरी क्षेत्र में, अपनी बन्नी हुई पश्चिमी स्थिति में यहदी धर्म अनिवार्य रूप से निराशा में बदल गया और रोमवासियो तथा यहदियों के ई० ६६-७०, ई० ११५-१७, और ई० १३२-३५ में हुए यद्धों में यह यहदी धर्म रोम की भौतिक शक्तियों के विरुद्ध पूर्ण रूप से छिन्न-भिन्न हो गया । जैगरोस के परब अपने किले में पारसी धर्म ने ईसा की तीसरी शती की विषम परिस्थितियों में संघर्ष आरम्भ किया। जितना यहरी धर्म मकाबीयों के छोटे-छोटे राज्यों में हेलेनी विरोधी संघर्ष करने में समर्थ हुआ उसकी अपेजा संसानियाई राजतन्त्र में हेलेनीबाद के विरुद्ध पारसी धर्म अधिक शक्तिशाली रूप में पाया गया । संसानियाइयों ने धीरे-धीरे चार सी वर्षों के संघर्ष में रीमन साम्राज्य की शक्ति नष्ट कर दी । यह संघर्ष ई० ५७२-९१ तथा ई० ६०३-२८ के रोम और फारस के

मीडीस—ंकारस की जनता के निकट सम्बन्धी वे लोग को पहले एशिया माइनर में रहते थे। जिनके जिला मीडिया के नाम पर ही उनका यह नाम पड़ा।—अनुवादक

परस्पर ब्लंसकारी मुद्ध में चरम बीमा पर था। यहाँ तक कि ससानिया की शक्ति अफ्रीका और एशिया से हेलेनीवाद को उच्छाड़ने के कार्य को पूरा करने में अडितीय सिद्ध हुई। यहरियो को राजनीति की जोखिम के लिए जितना अधिक उच्चार लेना एडा, पारसी धर्म को उसी मात्रा में अन्त में चुकाना भी पद्ध । संप्रति पारसी भी विश्वचलित यहरियो की भाति जीवित रहे। ये जीवािसनत हुए धर्म जिल्होंने अब तक दो समुदायों के विवाद हुए सदस्यों को वहे शक्तिशाली डग से बौधकर रखा था मतक सीरियाई समाज के अवशेष के रूप में शेष रह गये।

विदेशी सास्कृतिक शनित्यों के वात-अतिवात ने इन उच्च धर्मों को केवल राजनीतिक वार्म पर परिवर्तित ही नहीं किया, वरन् उन्हें ट्रक्कों में विश्वेर दिया। राजनीतिक विरोध के साधनों हारा यहूरी धर्म तथा वारसी धर्म के परिवर्तन के बार सीरिया की धार्मिक प्रतिशेष के साधनों हारा यहूरी धर्म तथा वारसी धर्म के परिवर्तन ने सीरियाई जनसक्या के उस अंक में अरण्य ली वो हेलेंगी चुनौती का हिसारमक तरिके द्वारा नहीं, वरन् शानित्पूर्वक विरोध कर रहे थे। सीरियाई धर्म ने अपनी आत्मा और धारणा के लिए वह नमी अभिक्यांस्त पायों जिसे सुकृती धर्म और परिवर्त धर्म ने लेखे हिष्म साथ के लिए सह नमी विवेताओं को अपनी सद्भावना की शक्ति से पराजित करने के बाद ईसाई धर्म अपने नये वरण में तीन शास्त्राओं में विभाजित हो। गया। इन शास्त्राओं में हे एक चा कैपीलिक तन जिसने हेलेंनीबाद से तित्य का करार किया था और दो थे नेस्टीरियनवाद (बृद्धिमानीवाद) तथा मोनों फाइसिटबाद (ईसा को केवल एक प्रकृति को मानने वालों का सम्प्रदाश) के प्रतिपक्षी अपधर्म विवर्शने देलेंनीबाद को सीरियाई क्षेत्र के निकास करने में अधिक पूर्ण सफलता प्राप्त किये विना ही पारसी धर्म तथा यह दी धर्म के लैन्यवारी राजनीतिक विध्या-कलापों को प्रदृत्त किया।

इन दो लगातार असफलताओं ने हेलेनीबाद के सीरियाई सैन्यबादी विरोधियों में किसी भी प्रकार मानसिक जड़ता एवं निराशा कम नहीं थी। एक तीसरा प्रयत्न किया गया। इसे सफलता मिली। एक दूसरे सीरियाई समाज को हेलेनीबाद पर यह अन्तिम राजनीतिक विषय मिली। अन्त में इस्लाम ने दिश्व-पश्चिम एविया तथा उत्तरी अफीका से रोमन साम्राज्य को उबाड़ दिया और सीरियाई सावंभीम राज्य के पुनर्तिमांच के लिए अब्बासी खलीकों के रूप में नावंभीम धर्मतन्त्र बना।

भारतीय तथा चीनी आन्तरिक सर्वहारा

भारतीय समाज सीरियाई समाज की भौति अपने विषयन के बीच हेलेनी प्रदेश से प्रचण्ड रूप से बिताड़ित हुआ । इस सम्बन्ध में यह देखना मनोरजक है कि किस सीमा तक एक समान चुनौती द्वारा समान प्रतिक्रिया उत्तेजित हो सकती है ।

उस समय जब सिन्धु पाटी पर सिकन्दर के बाकभण के फलस्वरूप भारतीय तथा हेलेंगी साम को प्रथम सम्पर्क हुंबा तब भारतीय दमाज सार्वभीम राज्य में प्रवेश करने ही बाला था और भारतीय शानिताली अन्तर्भक्ष्मक बहुत दिनों से जैन-सर्म तथा नृतु-समें के रूप में दो शांतिक सम्प्रदायों का निर्माण करके विषदन रोकने का चौर प्रयत्न कर रहे थे। किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उसके आन्तरिक सर्वह्रारा ने कोई उच्च समें उत्तक किया। बौद्ध समें के शांतिक राजा वर्षों के नै, जिसने २७३ ई० पून से २२६ पून तक सार्वभीम राज्य की गही पर अधिकार एका, अपने हेकी पड़ोधी को अपने सर्थन के अनुसार परिवर्शतक करने की बाकक चिटा की। यह केवल पिछले दिनों में वा कि बौद्ध धर्मने सिकन्दर के बाद हेलेनी संसार के महत्वपूर्ण तथा विस्तृत प्रान्तों पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया । ये प्रान्त बैन्ड्रिया के यूनानी राज्यों हारा चासित थे ।

किन्तु जब तक बौद्ध धर्म में आमूल परिवर्तन नहीं हो गया तब तक उसने पुनः आध्यासिक विजय नहीं प्राप्त की । यह बौद्ध धर्म सिद्धार्थ गौतम' के आरम्भिक अनुपायियों के प्राचीन दर्शन द्वारा नये 'महायान' धर्म में परिवर्तित किया गया था।

'महायान सत्यत. नया धर्म है । आरिन्मक बौढ धर्म से इसका इतना मीजिक भेद है कि इतने बाद के बाहुएग धर्म के सम्पर्क खन्यां भा समानता में अनेक सदेत मेंसे दिखाये असे महायान के अपने पूर्वक्ती धर्मों के साथ दिखाये थे ने सह पूर्ण कर के कभी अनुभव नहीं किया पाने प्रस्त प्रशासवादी असिन हो किया पाने कहा मुख्या पत्र के उसके भी अनुभव नहीं किया पाने प्रमुख्या पत्र में उसके नयी आत्मा पूर्ण विकत्तित हुई । यह नयी आत्मा किसी प्रकार बहुत समय तक खिली थी । व्यक्तिगत निर्माण सम्बाती में उसके नयी आत्मा पूर्ण विकतित हुई । यह नयी आत्मा किसी प्रकार बहुत समय तक खिली थी । व्यक्तिगत निर्माण सम्बन्धी ना सामत कर ने ता छे पूर्ण किया मानव निर्माण सम्बन्धी ना साध्याण पूजा की भावना-सम्बन्धी वार्षोंनिक उपदेश को जब हम देखते हैं तथा जब हम अगिजद देवताओ तथा ऋषियों ये चिरे हुए महान् ईश्वर के साथ वार्षों है, बुद तथा अस्मीकाल से पिर्मुण एक धर्म साथी जों को स्वत्यामा महित के आत्मी के साथ पाते हैं, बुद तथा सोधिकत्यों की देवी क्या से महित अपदेश के साथ पाते हैं, बुद तथा सोधिकत्यों की देवी क्या से महित । यह मुक्ति जीवन के बिनाश में नहीं, बरूत बिराल जीवन से मित्र है। यह कहाना न्यायोजित होगा कि धर्मों के सित्र होशों ने में और पुराने के बीच अपनी तीमाओं में ऐसा व्यत्तिकमण नहीं देवा है। ये नवीन तथा प्राचीन धर्म उसी धर्म सस्थापक ढ़ारा स्थारित हुए हैं। "

यह परिवर्तित बुद्ध-धर्म जो विस्तृत हेनेनी संसार के उत्तर-पूर्व में पुष्पित तथा पल्छवित हुआ, बास्तव में भारतीय 'उच्चतर धर्म' या जिसकी तुलना अन्य उन धर्मों के साथ है जो उसी युग के हेलेनी समाज में प्रकृष्ट हो रहे थे । उस व्यक्तिगत धर्म का मूल क्या था जो महायान

१. यह विवादमस्त प्रत्म है जिसका उत्तर कवाजित् निरम्वणुवंक कमो नहीं दिया जा सकता है कि बौद वर्गन (जिसका वर्षन हमी बिद्दान को कृति से स्था हुए निम्निस्थित गयांश में है) जिसके विषद जाएन ने कान्ति की, बिद्दान गीत्र को स्थानिस्त हमा को प्रतिकृति या या प्राप्तक अपित्तमत हम्या कुछ विद्वानों का नत है, कहाँ तक हम बुढ़ के उत्त स्थानिस्त वर्षन की सतह से नीचे उनकी व्यक्तिगत शिला की कुछ सतक ताते हैं, वो हमारे किए हीनयान के धर्म-प्रमां में हैं, तब हम अनुमय करते हैं कि बुढ़ ने स्वयं आत्मा की नित्यता तथा यथार्थता में अविश्वास महीं किया था। हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनके आध्यात्मक अभ्यात्म का उद्देश निर्वाण मीवन से विपकी हुई शासना की पूर्ण परिस्तामित को एक अवस्था केवल थी, जीवन की हो परिस्तामित की सक्या नहीं ची। यह वासना हो बोवन को सम्य क्य से बोवित रहने से रोकती है। —ए० जें० टी०।

२. थ० शरबाट्स्कीः द कन्तेप्शन आव बृद्धिस्ट निर्वाच, पृष्ठ ३६ ।

का विशेष रुज्जण तथा उसकी सफलता का रहस्य, दोनों था । इस नये धार्मिक प्रभाव ने बौद्ध धर्म की बारमा को ही मम्मीर रूप से परिवर्तित कर दिया । यह नया धार्मिक प्रभाव भारतीयता सं इर वैसा ही विदेशी था जैसा यह होनेनी दशेन से दुर था । क्या यह भारतीय आन्तरिक सर्वे हारा के अनुम्य का फल या या यह सीरियाई अणि से निकली एक विनयारी थी विस्तेन पारती धर्म और यहूदी धर्म को प्रश्चवित्त किया । दोनों दुग्टियों के वक्त में प्रमाण दिये जा सकते है, किन्तु बास्तव में हम दोनों में से एक को भी चुनने की स्थिति में मही हैं । इतना कहना पर्याप्त है कि बौद्ध उच्चतर धर्म के सामने भारतीय समाज का धार्मिक इतिहास उसी प्रणाली से आरम्भ होता है जैसा सीरियाई समाज में हजा था, जिसे हम देख चुके हैं ।

उच्चतर धर्म उस समाज के मध्य से लागे बड़ा जिसमें यह धर्म ईसू के सुत्रमाचार के प्रचार के लिए हुनेनी कृत संसार में विकलित हुजा। यह उच्चतर धर्म प्रत्यक्ष क्या से मारतीय था और है हमाई धर्म तथा मिथाद की प्रतिम्हाई धर्म तथा से अप तथा प्रतिम्हाई धर्म तथा से अप तथा प्रतिम्हाद समाज के पूर्व हेलेगी राज्य के उन जीवारमों के भारतीय धर्मों पर दृष्ट बाले, जो कहिरयों एवं पारिवारों में बन माये वे तो हम वह पायेंगे जिन्हें लंका, वर्मी, तथास और कम्बोदियों के बाद के होने यानी बौद्ध धर्म में हम बोजते हैं। ये पूर्व-महा-पानी बौद्ध धर्म के क्रवचोंप हैं। धीरियाई समाज को इस्लाम के उत्यान की प्रतीक्षा उस धर्म करानी बौद्ध धर्म के अवचोंप हैं। धीरियाई समाज को इस्लाम के उत्यान की प्रतीक्षा उस धर्म करानी बौद्ध सम्प्रति के लिए प्रभावधाली साधन के रूप में समर्थ था। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय समाज से हेलेनी भावना के प्रवेश के प्रवाद कि प्रतिक्रत कार्य मायें सम्प्रति होने के बाद हिन्दुद्ध के सिद्ध भारतीय धार्मिक तथा अन्होंनी आन्दोलन के द्वारा बौद्धवादी हिन्दू धर्म के बाद सम्प्रति कारतीय हार्मिक तथा अन्होंनी आन्दोलन के द्वारा बौद्धवादी हिन्दू धर्म के बाद सम्प्रति कारतीय हार्मिक तथा अन्होंनी आन्दोलन के द्वारा बौद्धवादी हिन्दू धर्म के बाद सम्प्रत करातीय कार्यक के द्वारा की क्षा करायान के द्वारा।

जहाँ तक हमने उसे बर्तमान स्थिति में देखा है महायान का इतिहास उस कैयोलिक ईसाई सम्प्रदाय के इतिहास के इस बात में समान है कि जिस अन्हेलनी समाज में में देश हुए से उसे परिवर्तित करने के नजाय दोनों ने अपने कार्य-जेन हेलनी समाज का का इतिहास अपितान दिखाई के इतिहास का एक दूसरा आज्ञाय वह है, जिसमें ईसाई घमंतन्त्र का इतिहास अपितान दिखाई देता है। ईसाई बमें ने व्यंतोत्मुख हेलेंनी समाज के क्षेत्र में घरण की और अन्ततीत्मात्वा वह दो सम्प्रताओं को ईसाई सम्प्रदाय प्रदान करने के लिए जीवित रहा। इन ईसाई सम्प्रदायों में एक हमारा सम्प्रदाय और दूसरा परम्पराखादी ईसाई सम्प्रदाय था। ये दोनो हेलेंनी से सम्बन्धित थे। दूसरी और महायान मध्य एखिया के उन्त्र प्रदेशों के पार कर नश्वर हेलेंनी बैक्टरियाई राज्य में होता हुआ व्यंतोन्मुख जीनी संसार में यहुँचा और अपनी अन्यपूप्त से दो ओर बढ़कर चीनी आन्तरिक सर्वहारा का सार्वचीम धर्म बन गया।

## सुमेरी आन्तरिक सर्वहारा वर्ग की विरासत

बैंबिलोनी तथा हिताइती, दोनों समाज 'सुमेरी समाज से सम्बन्धित हैं', किन्तु इस विषय में हम 'सुमेरी बान्तिक सर्वेहारा' के मध्य किसी उस सर्वेब्यापी धर्मेतन्त्र का अन्वेषण नहीं कर सकते हैं विसका निर्माण किया गया हो तथा जिसने अपनी सम्बन्धित सम्यताओं को विरासत में कुछ दिया हो। बैबिकोनी समाज मुजेरी शनितशाली अल्पसंच्यक का धर्म ग्रहण करते हुए सात होता है और हिताइती धर्म का कुछ बंध इसी उद्पम से निकला हुआ मालूम पड़ता है। किन्तु हम मुकेरी संसार के धार्मिक इतिहास के सम्बन्ध में बहुत कम जाते है। यदि तमले की पूजा मुकेरी आन्तरिक सर्वेहारा के अनुभव का समारक है तो हम कह सकते हैं कि इस पूजा के सर्वेत की बेस्टा मुकेरी समाज में अकाल प्रसृत भी और इसका फल कही और मिला।

इन सुमेरी देवी-देवताओं के रुम्बे जीवन ये तथा यात्रा के लिए विस्तृत क्षेत्र था। उनके परवर्ती इतिहास का एक मनोरजक लक्षण उनके सापेक्षित महत्त्व की मिन्नता है। इन बोहरे देवताओं की पूजा के हिताइती संस्कारण में देवी की प्रतिमा ने उस देवता को महत्त्वहीन तथा निष्प्रभ कर दिया, जिसने एक साथ ही पुत्र तथा प्रेमी एवं संरक्षक और विषद्ग्रस्त की विरोधा-रमक भिमका देवी के समक्ष अदा की थी । सीबेलेइश्तर के समक्ष एटिस-तम्मूज तुच्छ मालुम पडता है और सदूर उत्तर-पश्चिम सागर से घिरे अपने द्वीप में नेर्यस इश्तर बिना किसी पुरुष (दैवता) के अकेली वैभवसम्पन्न मालूम पड़ती है। किन्तु, सीरिया और मिस्न के दक्षिण-पश्चिम यात्रा के बीच तम्मज का महत्त्व बढता है तथा इश्तर का कम होता है। जिस एटार-गैटिस की पूजा बैबाइस से एसकैलोन तक प्रचलित है, नाम से ही उसका इस्तर होना ज्ञात होता है। इसका सम्मान ऐटी की सगिनि के कार्यों पर आधृत था। फोनिसिया में एडोनिस 'तम्मज' देवता था। जिसका निधन दिवस एस्टारटे इस्तर दुख के साथ मनाता था। मिस्री ससार मे ओसाइरिस ने अपनी स्त्री और बहिन को निश्चित रूप से वैसे ही निष्प्रभ किया जैसे आइमिस ने बाद में ओसाइरिस को निष्प्रभ किया जबकि इसके बाद उसने हेलेनी आन्तरिक सर्वहारा के हृदय में अपने लिए एक साम्राज्य बना लिया। सुमेरी धार्मिक विश्वास के इस सस्करण में विलाप करने वाली देवी की नहीं, वरनृ नश्वर देवता या जिसकी उपासक पूजा करते थे । यह सुमेरी धार्मिक विश्वास सुदूर उस स्कैन्डेनेवियाई बर्बरो मे फैला हुआ ज्ञात होता है, जहाँ वाल्डर तम्मूज की देवता कहा जाता था, जबकि उसकी प्रभावहीन पत्नी नाना का नाम सुमेरी 'मातदेवी' केरूप में अब तक प्रचलित या।

### (३)पश्चिमी संसार के आन्तरिक सर्वहारा

आन्तरिक सर्वहारा के सर्वेजण की समाप्ति करते हुए हम उस क्षेत्र का परीक्षण कर रहे हैं जो हमारे पर के निकट है। क्या परिचम के इतिहास में वे ही लक्षण पुतः रिखाई देते हैं। जब हम परिचम के आन्तरिक सर्वहारा के अस्तित्व का प्रमाण खोजते हैं, तब हम प्रचुर प्रमाणों के संवेग से आर्थियुंत हो जाते हैं।

हम पहले रेख जुने हैं कि जान्तरिक सर्वहारा का एक सामान्य उद्गम प्रजुर परिणाम में हमारे परिचमी समाज से नये राज्दों की घरती हैं। पिछले जार सी ज्यों में, कमाने-कम दस विघटोन्मुख सम्पताओं की मानवीय सजित्यों का परिचमी समाज में बलात् विलयन किया गया है। हमारे परिचमी आन्तरिक सर्वहारा की मिलाने में उनका इतना सानवीकरण हो गया है।

तस्मूज्—वैविलोनिया का सूर्य देवता जो यूनानियों में एडोनिस के नाम से विक्यात है।
 मनुवादक

हमारे परिचमी आन्तरिक सर्वहारा में अनिवार्ष भरती किये जाने वाले विदेशियों का एक और अंश है। जिनका निर्मृलन तथा आमृत क्य से परिवर्तन मीतिक क्या से उनके अन्य स्थानों से हटायें बिना आध्यारिक रूप से किया गया। किसी भी समुदाय को जो अपने जीवन को विदेशों नम्पता के अनुरूप बनाने का प्रयत्न कर रहां हों, एक विशेष सामाधिक वर्ग की आब-एमता होती है जो ट्रान्यफामंर की भांति विद्युत के एक बोस्टेज से दूसरे बोस्टेंब में परिवर्तित हो नके। यह वर्ग जो अचानक तथा हाजिम रूप से हस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आता है, स्वी नाम "बुद्धिजीवों वर्ग के नाम से कहा जाता है। यह बुद्धिजीवी वर्ग एक प्रमान का सम्पर्क अधिकारियों का वर्ग है जिसने सम्पताओं के प्रदेश करने की युन्ति बहात करते वाली हम्मता के जीवन में प्रवेत किया जाय बे अपने सामाजिक जीवन को छोड़कर प्रवेश करने वाली हम्मता के जीवन के अनुरूप उसे बना हैं। इस प्रकार जन विदेशियों पर जो विजयी सम्पता अधिक-से-अधिक अपनी सम्पता लाव देता है।

इस बुद्धिजीबों वर्ग में पहले प्रवेश करने वाले तैनिक तथा नाविक अधिकारी थे। ये प्रभाव-याली समाज के युद्ध-कीशक को उतना जानते थे, जितना रूस के पीटर महान् को परिवसी स्थीवन द्वारा पराजित होने से रोकने तथा बाद के युगों में नुर्की और जापान को कहारा पराजित होने से रोकने के लिए आवस्यक था। इस समय का आकामक का अीवन-यापन आरम्भ करने में स्वतः समयं होने के लिए रूस का सन्तोषप्रद रूप से पश्चिमीकरण हो गया था। अब हम कूटनीतिक लोगों पर आते हैं जो परिवमी सरकारों के समझौतों के अनुसार व्यवहार करना आतने हैं, जो युद्ध में असफल होने के बाद उनके समुदाय पर लादा जाता है। हम देख चूके हैं कि उसमानठी राजवंश्व के लोगों ने अपनी रियाया को राजनीतिक कार्य के लिए वह तक मरती किया, जब तक उसमानली वा स्वयं हस अविष्युण कार्य में प्रवीच न हुए। इसके बाद व्यापारी आते हैं, हांन सौदागरों को कैष्टन में और भुमध्यसार के पूर्वी किनारे के तथा ग्रीक और अमरीकी

 रोमन लेखक बुवेनल ने अपने समय में (ईसा के बाद की दूसरी मती का आरम्म) अर्ख हेलेनी कृत सीरियाई पूर्वी लोगों के रोम में अन्त:अवेश को लिखा है कि 'ओरोन्टस् टाइवर में मिल बच्ची है।' सौदागरों को उसमानिया वादसाह के ता झाज्य में देखिए। अन्ततो गत्वा बृद्धिजीवी वर्ग अपने चरित्रयत विषयेताओं को उत्त समाज में विकसित कराता है जितके सामाजिक जीवन में पिरकमी-रूपवाद का 'खमीर' और विष्णाणु गम्मीर, रूप से अमान कराता रहता है। वह समाज खाससात् तथा किन्त हो जाने की प्रणाली में रहता है। ये बृद्धिजीवी वर्ग के लोग है, अध्यापक जो परिचमी विषयों के रहाने को कला जानते हैं, नागरिक अधिकारी को परिचम के अनुसार नागरिक प्रचातन की कला का अम्मास करते है तथा क्लोल जिल्हे कांस की न्याय-कार्य-प्रणाली के अनुसार 'नेगोलियन कोड' के संकरण लागू करने की दखता आपत है।

जहाँ कहीं हम बुद्धिजीवी वर्ग को पाते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केवल दो सम्प्रताएँ ही सम्पर्क के नहीं जाती, किन्तु दो में से एक जपने विरोधी आन्तरिक सर्वहारा में आस्मसात् होने की प्रणाली में हैं। हम बुद्धिजीवी वर्ग के जीवन में एक इसरे तथ्य का जीर निरीक्षण कर सकते हैं जी प्रत्येक बृद्धिजीवी के मुख्यमब्दल पर सबके पढ़ने के लिए अंकित रहता है कि बुद्धिजीवी स्को उनमें के लिए ही पैदा हजा है।

यह सम्पर्क वर्ग ऐसा वर्णसंकर है, जन्मजात दुःख के रोग से पीड़ित है, जो उन दोनो परिवारों से बहिष्कत रहता है, जिनसे उनका जन्म हुआ है। बहिजीबी वर्ग अपनी ही जनता द्वारा घणित एवं तिरस्कृत किया जाता है, क्योंकि बद्धिजीवी वर्ग का अस्तित्व ही उनके लिए भर्सनापुर्ण होता है। उनके बीच ये बद्धिजीवी वर्ग घणाभरी विदेशी सम्यता के अटल एवं जीवित स्मारक हैं। इस विदेशी सभ्यता को हटा नहीं सकते. इसलिए उसे प्रसन्न किया जाता है । जब फरीसी प्रबल्किन से मिलता है तो प्रत्येक बार उसे यह स्मरण दिलाया जाता है, जीलाट प्रत्येक बार हिरोडियन से मिलता है तो उसे स्मरण दिलाया जाता है। इस प्रकार बद्धिजीवी अपने घर में ही लोगों को प्रसन्न नहीं करते । उसे उस देश में भी सम्मान नहीं दिया जाता जिसके रीति-रिवाज तथा कौशल को परिश्रम और बद्धिमत्ता से उसने नकल की है । भारत और इंग्लैण्ड के ऐतिहासिक सम्पर्क के आरम्भिक दिनों में वे हिन्द बद्धिजीवी अंग्रेजों के उपहास के पात्र थे जिनको ब्रिटिश राज्य ने अपनी प्रशासनिक सहलियत के लिए पाला या । भारतीय बाबओं का जितना अधिक अधिकार अंग्रेजी भाषा पर होता या उतना ही अधिक अग्रेज साहब बाबओ की भाषा में अनिवार्य रूप से आयी बेमेल गलतियों पर व्यंग्यपूर्ण हैंसी हैंसते थे । ये व्यंग्य मधर होते हए भी चोट पहेंचाते थे। इस प्रकार बुद्धिजीवी दोहरे रूप में हमारे सर्वहारा की परिभाषा के अनुकल होता है। यह सर्वहारा केवल एक समाज में नहीं, दोनों समाजो 'में' होते हैं उन समाजों 'के' नहीं होते । बृद्धिजीबी वर्ग अपने इतिहास के प्रथम अध्याय में यह अनुभव करते हुए स्वयं सान्त्वना दे सकता है कि हम दोनों समाजों के अनिवार्य अंग है, जबकि जैसे-जैसे समय बीतता जाता है उसे सान्त्वना भी नहीं मिलती । जहाँ मानव स्वयं व्यापारिक वस्त है और समय पाकर बद्धिजीवी मानव अधिक उत्पादन तथा बेकारी से पीडित होते हैं, वहाँ माँग और प्रति की व्यवस्था मनध्य की बद्धि से परे है।

 कवाचित् पाठकों को बाब होगा कि १८१६-४० ई० के विश्वयुद्ध के समय राजनीतिक बीव को देश-डोहीं शब्द से भी द्वायनवी ने वर्णन किया वा, उसी के सामाजिक क्य से समा-नात्तर 'बुढिजीवी' शब्द का प्रयोग किया गया है ।

पीटर महान को अनेक इसी उच्च पदाधिकारियों की या ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अनेक क्लकों की या महम्मद बली को अनेक मिस्री मिल मजदूरों और बहाज बनाने वाले कारीगरो की आवश्यकता थी। इन कुम्हारों (पीटर महानु, मुहम्मद अली, तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी) ने मानवी मिट्टी से ही तरन्त उनके (उच्च पदाधिकारी, क्लकं और मजदूर आदि) निर्माता का कार्य आरम्भ किया, किन्तु बद्धिजीवी के निर्माण की प्रणाली का अन्त होना उसके आरम्भ होने से अधिक कठिन है, क्योंकि घणा से वे उस सम्पर्क वाले वर्ग को देखते हैं जो उनकी सेवाओं से लाधा-न्यित होता है । उनकी दष्टि में इस घणा की क्षतिपूर्ति उनकी उस प्रतिष्ठा द्वारा होती थी जो उन्हें सम्पर्क वर्ग में भरती होने के अधिकारी होने में प्राप्त होती थी। इन प्राथियों की संख्या अवसर के अनसार बढती जाती है । नियुक्त हुए बुद्धिजीवी से उस बौद्धिक सर्वहारा की सख्या अधिक होती है जो बेकार अनाथ तथा बहिष्कृत है । ये थोडे-से रूसी उच्च पदाधिकारी क्रान्ति-कारियों (निहिलिस्टो) की अपार सख्या द्वारा पन, शक्तिशाली बनाये जाते हैं और काम चलाने वालें बाबओं की सक्या बी० ए० फेल लोगों से बढ़ायी जाती है। बद्धिजीबी वर्ग में आपस की कटता आरम्भिक अवस्थाओं की अपेक्षा बाद की अवस्थाओं में अधिक होती है। वास्तव में हम इस प्रकार का एक सामाजिक कानून बना सकते हैं कि अंकगणितीय अनुपात में बढ़ते हुए समय के साथ बद्धिजीवी वर्ग में जन्मजात अप्रसन्नता ज्यामितीय अनपात में बढ़ती जाती है। १९१७ की विष्वसातमक रूसी कान्ति में बद्धिजीवी वर्ग ने बहत दिनों से एकत्र हुई उस घणा को प्रकट किया, जिसका आरम्भ ईसा की १७ वी शती में हुआ था। जिसका आरम्भ १८ वी शती के अन्तिम भाग में हुआ था वह बगाली बद्धिजीवी वर्ग आज भी उस हिसारमक कान्ति की मनोवत्ति का प्रदर्शन करता है, जिसे ब्रिटिश भारत के दूसरे भागों में नहीं देखा जा सकता। इन भागों में ५० या १०० वर्षों बाद भी स्थानीय बद्धिजीवी अस्तित्व में नहीं आये।

यह सामाजिक सिवार वहीं तक सीमित नहीं थीं जिसमें यह उमी थी, यह बाद में पहिचमी संतार के हृदय में अर्केपरियमी रूप में दिखाई दी। दूस निम्म मध्यम वर्ग ने माध्यमिक शिक्षा ही नहीं, उच्च शिक्षा भी पहच की थी। यह वर्ग बिना जमनी प्रशिक्षत योग्यता प्रदिश्वत दे से इस्की में सासिस्टी दक और वर्गनी में राष्ट्रीय समाजवादी रक का मेक्ट्रक था। वे देवी संचाकक शक्तियों जिन्होंने मुत्तीकिनी और हिटकर को शक्ति के किए उत्तेजित किया था, बुद्धि-जीवी सर्वहारा के आक्रीच ते यह बानकर देवा हुई थी कि आत्मसुद्धार के कट्यूमी प्रमन्त स्वतः उन्हें साधित पूँजी रामा समिति कम की चक्की के उसर तथा त्रीचे के पाटो के बीच से बचाने में पर्यान्त नहीं थे।

वास्तव में पश्चिमी समाज के स्थानीय गठनों से पश्चिमी आन्तरिक सर्वहारा का संबद्धेन देखने के लिए वर्तमान जाती तक हमें राहु नाहीं रेखना होगा क्यों कि पश्चिमी तथा हें लेनी ससार में से सर्वहारा लोग नेकल पराभूत विश्वी लोग नहीं थे जिनका कह से उन्मूलन कर दिया गया था। १६ वीं तथा रेश कीं डाती के धर्मेयुद्धी ने उन प्रत्येक देश से कैंचोलिकों को निकाल दिया या उन्हें कच्ट दिया, नहीं योचन प्रोटेंट टेंग है। हाथ में थी तथा जहीं धर्मित कैंचोलिकों के हाथ में थी नहीं के धर्मेट टेंग है। हाथ में थी तथा जहीं धर्मित कैंचोलिकों के हाथ में थी नहीं से प्रोटेंट टेंग हिंगु- नोर्टेंट टेंग हो। उन्हर्स प्राचीनिय क्षांत्र के प्रोटेंट टेंग हो। उन्हर्स प्राचीनिय क्षांत्र के प्रोटेंट टेंग हो। उन्हर्स प्राचीनिय क्षांत्र के प्रोटेंट टेंग हो। उन्हर्स प्राचीनिय क्षांत्र के प्रोटेंग हो। उन्हर्स प्राचीनिय क्षांत्र के प्राचीनिय क्षांत्र के प्रोटेंग हो। यह रोग स्वाचन की शांति जीर उस मानव

द्वेदबाद के द्वारा नहीं समाप्त हुवा जिसका बन्त घामिक युद्धों में हुवा वा । फोस की राज्यकान्ति से और उसके बाद घामिक विद्वेष ने राज्योतिक गत्यावरोध के आरम्भ के लिए प्रेरणा दी और नये निर्वासित लोगा निर्मूल हुए । ये निर्वासित १७८९ में फास के कुलोन, १८४८ के यूरोपीय उदारावारी, १९१७ के खेत क्सी, १९२२ तथा १९२३ के जर्मन तथा इटालियाई प्रजातान्त्रिक, १९३२ ते आस्ट्रिया के कैचीलिक और यहूदी तथा १९३९ से ४५ तक के युद्ध में शिकार हुए लाखों लीग है।

पुन: हम हेलेनी संकटकाल मे देखते है कि इटली तथा सिसिली में किस प्रकार स्वतन्त्र जनता को कवि की व्यवस्था में आर्थिक कान्ति द्वारा ग्रामो से निर्मल कराके नगरो की ओर भगाया गया । दासों के उपनिवेशों के द्वारा जीविका के लिए छोटे पैमाने पर मिश्रित खेती की पन:स्थापना की गयी। यह पन स्थापना विशिष्ट खेती की वस्तुओं के सामहिक उत्पादन के स्थान पर हुई। अपने आधुनिक पारचात्य इतिहास के प्रायः हम ठीक ऐसा ही सामाजिक संकट उस ग्रामीण आर्थिक कान्ति में पाते हैं, जिसमें नेम्रो दास स्वतन्त्र क्वेत अमरीकी सध में कपास के क्षेत्र में लाये गये थे। ये क्वेत 'कतवार' जिनका पतन इस प्रकार सर्वहारा की श्रेणी तक हो गया, रोमन इटली के अधिकार भ्रष्ट एवं दरिद्र 'स्वतन्त्र कतवारो' के समान थे। उत्तरी अमरीका में इस ग्रामीण आर्थिक कान्ति का कैन्सर की भौति दोहरा विकास, नाइजीरिया के दासो एव स्वेत भिखारियो के रूप में हुआ। वैसी ही ग्रामीण आर्थिक कान्ति शीध्र और कुर ढग से उत्तरी अमरीका मे मामीण आर्थिक कान्ति के रूप में हुई। इस कान्ति का विस्तार तीन शतियो तक अग्रेजी इतिहास में था। अंग्रेजो ने दासों का प्रयोग नहीं किया, किन्त उन्होंने रोमवालो का अनकरण किया और अमरीकी किसानों तथा ढोर पालने वालो की पहले से ही कल्पना की और स्वतन्त्र किसानो को निर्मल करके उनके खेतों तथा चरागाहों के स्थान पर कछ धनवानों के लिए बाडे बनवाये। पश्चिमी ससार में गाँवों से नगरों की ओर जनसंख्या के जाने का मख्य कारण कोई आर्थिक कान्ति नहीं थी। इसके पीछे मध्य प्रेरणा किसानों के छोटे खेतों को बढ़े कृषि क्षेत्रों से बदलने की नहीं थी, बल्कि भाप से चलने वाली मशीनों के द्वारा हस्त-कौशल को हटा करके नागरिक औद्योगिक कान्ति को आगे बढाने में थी।

करीब १५० वर्ष पहले जब पश्चिमा औद्योगिक कान्ति पहली बार इंग्लेंग्ड में फैली, तब इसकी उपयोगिता इतनी जिस्तृत दिखाई शी कि इस परिवर्तन का प्रयतिशीक लोगो ने उत्साह के द्वारा स्वागत किया तथा इसे आशीर्वाद दिया । यदार बच्चो और औरतो का कारखानों में पजदूरों की प्रथम पीढ़ी का ल्याबे क्यों से पीडित होने का विरोध किया गया, ओद्योगिक कान्ति के प्रशसको ने इन मजदूरों के यर तथा कारखानों की हीन दशा को बहु क्षणिक सुराई कहा जो दूर की जा सकती है और दूर की जायेगी। यह भाष्य की विडम्बना का प्रतिक्षत है कि यह मुदर भविष्यवाणी विस्तृत रूप से साथ निकली, किन्तु उत्तरे ही विश्वास के साथ प्ररती को स्वर्गनाने का आशीर्वाट उस विश्वाप द्वारा निष्कल हो गया जो एक शती पहले आशावादियों तथा निराशावादियों को आद्यों में समान रूप से छिया था।' एक बोर बाल-यस समापत किया

मैकाले के निबन्ध 'सर्वेज कालोक्बिक' (१८३०) में आसावाद और निराशावाद की सम-रूप से प्रतिष्ठित व्याख्या मिलती है।—संपादक

गया । रित्रयों का श्रम उनकी शक्ति के अनुसार निर्धारित हुआ । अमिको के वण्टे कम किये गये । सभी मान्यताओं के अनुसार भी परो में तथा कारखानों में जीवन की दशाएँ सुधारी गयी जिल्हें हम पहलान भी नहीं सकते । औद्योगिक मशीनो के आदू के द्वारा सम्पत्ति आयी । इसी समय यह संसार वेकारी के भूतों से निष्यम भी हुआ । प्रत्येक बार नागरिक सर्वहारा अपना 'बेकारी का अनुसान' पाता है और उसे याद दिलाया जाता है कि वह समाज 'में है, समाज 'का' नहीं है ।

अनेक स्रोतों में से यह विश्वाया गया है कि किस प्रकार हमारे आसुनिक परिचमी संसार में आत्तरिक सर्वहारा की भरती की गयी। बब हमें विचार करना है कि वहाँ भी, जिस प्रकार और देशों में, हिंसा और बहिता के दो विधिष्ट पुण अपने परिचमी बात्तरिक सर्वहारा की कठिन परीक्षा में प्रतिक्रिया में विश्वाद देते हैं और यदि दोनों विशेषताएँ देखी जायें तो इन दोनों में कौन प्रबक्त होंगी?

अपने परिचयी ससार के निम्नस्तरीय लोगो में सैन्यवादी प्रवृत्ति तुरस्त रिखाई देती हैं । अतिम (५० वर्षों की रक्तरजित कार्तिल की गणना करना आवस्यक है। जब हम उत्तके विपरीत अहिमारतक भावनाओं मा समाण बोजते हैं तब हुख के साथ कहना पड़ता है कि इसके सन्वत्य भें कोई भी संकेत नहीं मिलता । यह लयर है कि इस अध्याय के बार्राम्मक जनुष्केत में लिखित अन्याय से पीड़ित धार्मिक या राजनीतिक उत्पीड़ित या निकासित बकीकी दासों, उन्नडें किसानों ने रहली पीड़ी में नहीं तो इसरी पीड़ी में अनुक्क परिस्थित में अपनी अबस्या को गुधार जिला था । यह हमारी सम्यता की यौक्तशील प्रवृत्ति का उदाहरण हो सकता है, किन्तु हसारी बोकों पर इसका प्रमान नहीं है। यह संबंहारा वर्ष की समस्या का समाचान है कि हिसारमक तथा अहिसारमक प्रवृत्तियों को न चुनकर, सर्वहारा वर्ष से ही निकल माये । आधुनिक परिवनाइट में और मोराजिया में जमेंनी के ऐनावारिटस्ट धरणार्थी पाते हैं। ये दुर्लंभ नमूने इससे छट पार्थ थे । क्योंकि इस देखेंगे कि ये सर्वहारा न हो सके।

क्षालिय सोसायटी आव केण्हस के जीवन की प्रवस पीड़ी में हिसात्मक प्रवृत्ति का कुछ प्रभाव इंग्लैंड तथा मताबुसेट्स में दिवाई वड़ा! यह हिसात्मक प्रवृत्ति प्रविध्यव्याणियों से तथा वर्ष में पूजा के समय पर्यादाविहीन घोरणुक में अभिज्यक्त हुआ। किसी प्रकार यह हिसा शीश्र ही और स्थायी क्य से उस शिष्टता द्वारा हटा दी गयी जो क्षेकर के जीवन का खास अंग बन गयी। ऐसा जान पड़ा कुछ समय के लिए सोसायटी आव केण्ड्स पश्चिमी संसार में आर्टिमक ईसाई धर्मतन की मुमिका जदा कर सकता है, जिसकी मावना तथा व्यवहार ईसा के शिष्यों के द्वार्मिक कानून के रूप में दिया गया है, उसी के अनुसार उन्होंने (वर्षकर, एनाबारिटस्ट आर्टि) ईसाई धर्म की आध्यात्मकता तथा धामिक हत्यों पर अपने जीवन का निर्माण किया।

सोसायटी आव फ्रेंड्स के सदस्य को शान्ति और सरलता के उपासक ये ।—अनुवादक ।

२. एक प्रकार के प्रोटेस्टैंट, वो क्वेकरों के समान वे ।--अनुवादक

३. जिसका दो बार बपतिस्मा हो ।--अनुवादक

किन्त ये मित्र अहिंसा के नियमों से कभी नहीं हटे और सर्वहारा के प्रतिकृल रास्ते पर दृढ़ होकर चलते रहे। एक प्रकार अपने गणों के ही शिकार हुए। यह कहा जा सकता है कि विदेख में उन्होंने भौतिक उन्नति प्राप्त की क्योंकि व्यापार में उनकी सफलता उनके उन महान निश्चयों में देखी जाती है जिसे वे लाभ के लिए नहीं, वरन आन्तरिक प्रेरणा से करते हैं। भौतिक उन्नति के मन्दिर की अनिच्छित तीर्थयात्रा का प्रथम चरण बिना सोचे-समझे तब उठा, जब ये ग्रामों से नगरों की ओर आये। नागरिक लाभों के प्रलोभनों से नहीं, वरन यही एक सत्य राह एपिसकोपेलि-यन' चर्च को अपनी आय का दसवाँ भाग कर देने से बच सकें और इस टैक्स के वसूल करने वालों का शक्तिपर्वक विरोध कर सके। उसके बाद जब क्वैकर कोको बनाने छने, क्योंकि वे नशे का विरोध करते थे, उन्होंने फूटकर दुकानदारों के सामानों पर उनके निश्चित दामों का उल्लेख कराया क्योंकि वे बाजार के उतार-चढाव में मत्यों की अस्थिरता नही चाहते थे। वे जान-बझकर अपने धार्मिक विद्वास के लिए सम्पत्ति को जोखिम में डाल रहे थे। इसके फलस्वरूप चन्होंने इस कथन की सत्यता प्रमाणित की 'ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है' और इस स्वर्गिक आनन्द का उदघाटन किया कि विनम्न धरती का शासन करेंगे । इन्हीं सकेतों के द्वारा उन्होंने अपने विश्वासों को सर्वहारा के धर्मों की सुची से हटाया । ये ईसा के अनकरणीय शिष्यों के समान नहीं थे। ये अब भी उत्साही धर्मावलम्बी नहीं थे। ये चने लोग बने रहे, यदि भवैकर अपनी श्रेणी से अलग विवाह करते तो नियमानसार उन्हें समाज का सदस्य नहीं होने दिया जाता था।

एनाबास्टिस्ट के दोनो दलो का इतिहास यद्यपि अनेक दृष्टियों से नवैकरों से फिन्न है, एक दृष्टि से उनमें समानता है। इसी से यहाँ मेरा सम्बन्ध है। हिंसा के आरम्भ होने के बाद जब उन्होंने अहिंसा के नियमों का पालन किया, तब वे बीध्र ही सर्वहारा नही रह गये।

परिचमी वर्षहारा के अनुभव पर प्रकाश डालने वाले नये धर्म के सम्बन्ध में हमारा अन्वेषण अभी कोरा है। हमें समरण रहे कि चीनो आन्तरिक सर्वहारा ने महायान के रूप में नया धर्म पाया था। अनजान में ही यह महायान पिछले बौद्ध दर्शन का परिवर्तित रूप था। मान्सवादी साम्यवाद में हम अपने आधुनिक परिचमी दर्शन के बीच एक कुख्यात प्रमाण पाते हैं। यह आधुनिक परिचमी दर्शन अपने अधुनिक परिचमी दर्शन के स्वतं के स्वतं के बीच एक कुख्यात प्रमाण पाते हैं। यह आधुनिक परिचमी दर्शन अपने अधुनिक परिचमी दर्शन अपने जीवनकाल में एकदम प्रच्छक रूप से सर्वहारा के धर्म में बदल लिया गया। ऐसा करने में हिंदा का मार्ग हहण किया और नये जेस्सलेम की रचना रूस के धरातल पर बलपूर्वक तलवार के जोर से हुई।

यदि कार्ज मानसे से अपने आध्यारियक नामकरण तथा पता देने के लिए कुछ विकटोरियन सेन्सर अधिकारियो द्वारा भाँग की गयी होती तो उसने अपने को आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्री में हिंगेल के द्वन्द्वश्वर का प्रयोग करने बाला दिलेल का शिष्य बताया होता, किन्तु जिन तत्वों ने साम्यवाद का निर्माण निस्कोरक शक्ति के रूप में किया वे हिंगेल की पिटन तहीं थे। इन तत्वों र स्मार्ट कर से परिकाय के यूनेबों के धार्मिक विकास का प्रमाण अंकित है। यह धार्मिक विकास उस से स्मार्ट कर से परिकाय के यूनेबों के धार्मिक वृत्वनास का प्रमाण अंकित है। यह धार्मिक विकास उस देसाई धर्म का है, जिसे केकार्टें की धार्मिक चुनीती के तीन सो क्यों बाद भी परिकास

वह ईसाइयों का धर्मतन्त्र जिसमें विशय द्वारा शासन हो ।—अनुवादक

२. १५६६-१६५० फ्रांस का वार्शनिक ।--अनुवादक

का प्रत्येक बालक जपनी माता के हुम के साब ही बहुण करता है और परिषम के प्रत्येक स्त्री तथा दुख्य में स्वांत के रूप में प्रवाहित है। इन तत्त्वों का पता यदि ईसाई समें में कही लग सकता तो यहूदी धर्म में लगाया जा सकता है। ये तत्त्व ईसाई धर्म के अविध्यः रूप है जो यहूदी देस्सीरा डारा मुर्पिशत रखे गये थे। ये अविध्यः यहूदियों के नेटों के स्वापन तथा मानसे के पूर्वजों की पीड़ी में परिषयी यहूदियों की मुक्ति की मालना डारा माग की मीति तुझ दिये गये। मानसे ने जपने देवी-देवताओं के लिए जेहोवा के स्वान पर 'ऐतिहासिक आवश्यकता' नामक देवी को प्रहुण किया। अपनी चुनी हुई जनता के लिए यहूदियों के स्थान पर परिचयी संसार के आन्तरिक सर्वहारा को स्वीकार किया था। अपने 'प्रवीहाई राज्य' को सर्वहार की ततानधाही के रूप में खोचा। यहूदियों के ईस्वर-जान का प्रमुख कक्षण इसके पीछे स्पष्ट रूप में दिखाई देता है।

ऐसा मालम होता है कि यह धार्मिक रूप साम्यवाद के विकास में अस्थायी होगा । ऐसा जान पड़ता है कि स्टालिन के अनुदार राष्ट्रीय साम्यवाद ने पूर्णरूप से टाटस्की के सार्वभीम कान्तिकारी साम्यवाद को पराजित कर दिया । सोवियत संघ अब बहिष्कृत संसार नहीं है । निकोलस या पीटर के समय जैसा रूसी साम्राज्य था, वैसा ही रूस पून: हो गया । आदशों की अपेक्षा किये बिना रूस ने महान शक्ति के रूप में अपने मित्र और शत्रु का चुनाव राष्ट्रीयता के आधार पर किया । यदि कस 'दाहिने' मड चका है तो उसके पहोसी 'बाये' । जर्मनी का राष्ट्रीय समाजवाद और इटली का फासिस्ट आरम्भ में तडक-भड़क दिखाकर केवल समाप्त ही नहीं हुआ, बरन उसके प्रत्यक्ष रूप से प्रजातान्त्रिक देशों की असंगठित अर्थव्यवस्था की योजना पर अवाधित अतिक्रमण किया। इन प्रजातान्त्रिक देशों ने सुझाव दिया कि निकट भविष्य में सभी देशों की सामाजिक बनावट सम्भवतः राष्टीय और समाजवादी दोनों होगी । पँजीवादी तथा साम्यवादी शासन एक साथ जारी रहते सम्भवतः नही दिखाई देते । यह हो सकता है कि पंजीबाद तथा साम्यवाद एक वस्त के ही दो भिन्न नाम हों, जैसा टैलेरैण्ड के व्यंग्यात्मक कथन के अनुसार हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप एक ही बात थी। यदि ऐसा है तो हमारा निश्चय है कि साम्यवाद की जो उन्नति कान्तिकारी सर्वहारा के धार्मिक रूप में हुई थी, उससे साम्यवाद वंचित हो गया । इसमें पहली बात यह है कि मानव मात्र के कत्याण के बजाय यह स्थानीय राष्ट्रीयता रह गयी। इसरी बात यह कि उसने अपने समकालीन विश्व के इसरे राज्यों को लगभग मानक बनकर आत्मसात कर लिया है।

मेरी इस खोज का निष्कर्ष यह मालूम होता है कि आन्तरिक सर्वहारा में नये रंगकरो की भरती के प्रमाण कम-से-कम उतने ही प्रचुर है जितने हमारे परिचनी संसार के जाधुनिक इतिहास में हैं या जितने किसी भी सम्यता के इतिहास में हैं। जहाँ तक सर्वहारा के सार्वभीम धर्मतन्त्र की स्थापना का प्रदन्त है, हमारे परिचम में, परिचमी इतिहास में एक भी प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि किसी प्रभाववाली सर्वहारा का उत्थान भी नहीं दिखाई देता, जिसने उच्चतर धर्म की नीव रखी ही। इस तथ्य का निक्ष्मण केंसे किया जाय।

नगर में यहदियों के रहने का नहस्ला।
—अनवादक

हमने अपने तथा हेलेनी समाज के बीच बहुत-सी तूलनाएँ की हैं, किन्तु इनमें एक मौलिक भेद है । हेलेनी समाज ने अपने मिनोई पूर्वजों से कोई भी सार्वभीम धर्म नही पाया । बात्य-बाद (पेगानिज्म) की दशा में ई० पू० पाँचवी शती मे हेलेनी समाज पैदा हुआ था उसीमें वह समाप्त हो गया, किन्तु वास्तव में स्थानीय बात्यवाद प्रथम अवस्था नहीं थी, चाहे हमारी अपनी सभ्यता की वर्तमान स्थिति के निकट यह हो । जो अपने को पश्चिमी सभ्यता कहने का अधिकारी था। तिस पर भी यदि हम ईसाइयत के उत्तराधिकार को फेक देने भे सफल हए, धर्मच्यत होने की यह प्रणाली मन्द तथा श्रमसाध्य हो चकी है। दढ सकल्प होने पर भी हम इस प्रणाली को पूरा करने में जैसा चाहते हैं, सफल नहीं हो सकते । इतना होने पर भी उस परम्परा से मक्त होना इतना सरल नहीं है जिसमें हमारे पूर्वज पैदा हुए थे तथा १२ सी वर्षों से हम पाले गये हैं । उस समय पश्चिमी ईसाई साम्राज्य कमजोर शिश के रूप में 'चर्च' के गर्भ से पैदा हुआ था । जब डेकार्ट, बाल्टेयर, मान्सं, मैंकियाबेली, हान्स, मुसोलिनी तथा हिटलर ने हमारे पश्चिमी जीवन को गैर-ईसाई बनाने का भरसक प्रयत्न किया, तब भी हम इतना कह सकते है कि उनका मार्जन तथा शृद्धिकरण आशिक रूप से प्रभावशाली हुआ । ईसाइयत का विषाण्या अमृत हमारे पश्चिमी रक्त में है (इस अनिवार्य द्वव के लिए दूसरा नाम उपयुक्त नहीं है।) यह कल्पना करना कठिन है कि पश्चिमी समाज की आध्यारिमक रचना कभी विश्व हेलेनी बात्यवाद के रूप में हो सकती है।

इसके अतिरिक्त हमारी व्यवस्था में ईसाइयत के तस्य केवल सर्वव्यापी ही नहीं है, वरत् बहुमुखी भी हैं। ईसाइयत ने अपने जीवन-रस के तील टिचर को उन नि.सक्षमक विरोधी तस्त्रों में में धीर-धीरे प्रविष्ट कराया जो बड़े दोन्तिखाली डय से ईसाई धर्म को बीह्न बना रहे थे। निर्मूल होने से अपने को बचाने के टिए ईसाइयत के प्रिय उपायों में से सह एक था। हमने साम्य-बाद में ईसाइयत के तस्त्रों को पहले ही देख लिया है। साम्यवाद आधुनिक परिचमी दर्शन का ईसाइयत विरोधी प्रयोग का रूप मालूम होता है। टालस्टाय और गांधी पास्त्रात्य विरोधी आधुनिक नम्नता के देवदूती में हैं। उन्होंने ईसाई धर्म से प्रान्त प्रेरणा को छिपाने का बहाना नहीं किया।

परिचमी आन्तरिक सर्वहारा की सूची में आने के छिए कठोर प्रयत्न करने वाले पैतृक सम्पत्ति से बीक्त रिक्यों और पुरुषों के अनेक विविक्त सैन्यरलों में सबसे अधिक पीरित अफीका के आदिन ने में लों को नो है ने ने ने लों लोगों को दास बनाकर अपरिका छाया गया था। उनमें हम परिवक्त के तमान हो अवासी दानों को पाते हैं। ये प्रवासी दास मूमध्यसागर के सभी हूसरे किनारों से रोमन इटलों में ईसा के पूर्व को दो वातियों में छाये गये थे। इस देखते हैं कि इटलो-ओरियेन्टल की माति अमेरिको-अफीकन पुनःस्थापित दासों ने महान् सामाजिक चुनीती वार्मिक प्रविक्त के साम स्वीकार की। इस अध्ययन के आरम्भ में हमने दोनों की तुलना करते हुए अनेक साव्ह्य दिखाये हैं, किन्तु उनमें बीहा ही एक बिशेष अन्तर भी है। सिक्की, सीरियाई और एशिया माइनर के प्रवासी दास उस से से सन्तुष्ट पे जिसे वे अपने साथ छाये थे, किन्तु अफिकी दास अपने स्वामियों के पैतृक धर्म को स्वीकार करने में हो सन्तुष्ट हए।

इसका समाधान कैसे दिया जाय? निःसन्देह दासी के दोनों दलो के सामाजिक इतिहासों में जनतर है। रोमन इटली के पुनःस्थापित दास प्राचीन और संस्कृत पूर्वी जन-वर्ग से लिये गये थे। इन पूर्वी लोगों के बच्चे अपनी पूर्वेजों की संस्कृति के अनुवासी हो सकते थे, किन्तु अफीका के नेघी दासों का पैतृक समं अपने गोरे स्वामियों की अधिक अच्छी सम्प्रता का सामना नहीं कर सकती यी। इस सम्बन्ध में दोनों स्वामियों की सांस्कृतिक विभिन्नता की पूर्व व्याख्या का प्रमान रखना होगा।

रोमन इटली में ये पूर्वी दास वास्तव में अपने पैतृक धामिक उत्तराधिकार के बाहर कहीं भी धार्मिक साल्वना नहीं खोजते थे, क्योंकि इनके रोमन स्वामी की आध्यासिकता श्रून्यता थी। इन दासों के मामले में धामिलता का यह अमुख्य मोती उन्हें अपने उत्तराधिकार के रूप में मिला या न कि उनके स्वामियों के उत्तराधिकार में। परिचमी अवस्था में सम्पूर्ण सासारिक शक्ति तथा सम्पत्ति के साथ आध्यास्मिक खत्राना दासों को सवालित करने वाले प्रभावशाली अल्य-सबस्क के हाणों में या।

अपने स्वामियों के धर्म द्वारा दासों के इस धर्म-परिवर्तन के चमत्कार में हम आन्तरिक सर्वहारा तथा धरिनदानी अन्यसम्बन्ध के बीच स्पष्ट जेद देखते हैं। परिचमी समाज में यह मेद उस हंसाइयत द्वारा समाप्त किया गया, जिसका बण्डन करने की चेच्छा हमारे शिस्तवाली अन्यसंबचक ने की थी। ईसाई मिखनरी के अन्तिस दिनों के क्रिया-कलापों में से एक अमरीकी नेम्रों का धर्म परिवर्तन हैं। हमारी युद्ध से सक्तर पीढ़ी में बही नव-बारवायीं अन्त्यस्थक का उन्यक्त मिष्टप्र ही पारा, एक बार फिर जीवन का रस परिचमी ईसाई साम्राज्य की सभी

पिलिस्तीन के प्राचीन नगर सोडल की रक्ता के लिए अब्राहम ने जेहोवा से प्राचना की थी: जेनीसिस १६,२४।

क्या ऐसा आध्यास्मिक पुनर्जन्म सम्मव है ? यदि मैं निकोबेमस का प्रदन प्रस्तुत करूँ कि क्या एक मनुष्य दूसरी बार पुन. माता के गर्थ में वा सकता है और देरा ही सकता है, तो उसके प्रशासक का ही उसर दिया जा बताई कि "मैं तुमसे सस्य कहता हूँ कि वह मनुष्य जो आध्या-रिसक जल से नहीं देश होता, सह देश्वर के राज्य में प्रयेश नहीं कर सकता।"

# (४) बाहरी सर्वहारा

आत्तरिक सर्वहारा के समान बाहरी सर्वहारा भी धन्तिशाली पतित सम्यता के अलग होने से उत्पन्न होता है। जिससे अलगाव होता है वह मेद स्पष्ट है। आत्तरिक सर्वहारा धनिद्याली अल्पसंस्थमक के साम भौगोलिक दृष्टि से आपस में मिलले रहते हैं, जिनसे नीतक बाई द्वारा यह विभाजित हो जाते है। बाहरी सर्वहारा न केवल नीतक दृष्टि से परिवर्तित किया जाता है, वरन् धन्तिशाली अल्पसस्थक द्वारा भीतिक रूप से सीमाओं में विभाजित किया जाता है। यह सीमा मानवित्र पर देखी जा सकती है।

यह सीमा ही वास्तव में वह स्पष्ट चिद्ध है, जिससे यह विभावन होता है। जब तक सम्यता विकासीमृख रहती है, जबसे अप्रभाग के अतिरिस्त उड़की कोई निविच्य सीमा नहीं रहती। जब तई वह इसरी सम्यता और उसकी जातियों से टकराती है। दो या अधिक सम्यताओं की ऐसी टक्करें ऐसा आभास उत्पन्न करती हैं जिसके परीक्षण का अवसर हमें इस अध्ययन के अस्तिम माग में मिलेगा। के किन्तु, इस समय हम इस पर विचार करना छोड़ देगे और अपना ध्यान उस स्थित पर ही केन्द्रित करेरी जिसमें सम्यता का पड़ीसी दूसरी सम्यता नहीं है, बिल्ज आदिम जातियों का समाज है। इस परिस्थित में हम वेखे कि अब तक सम्यता विकासी-मुख रहती है, उसने सीमाएं अस्पर्य हरती है, वह विकासीमृख सम्यता के विकास समाज उसनी विकास-पात्र की उसने सीमाएं अपनर हमें हम विकासी-मुख सम्यता के विकास तथा उसनी विकास-पात्र की उसने सीमाएं अपने विकास-पात्र को अस्ति तकारी-सक्तमी हम ऐसे

१. जान ३, ४-४

२. उस खण्ड में को अवतक अप्रकाशित है।

बातावरण में पहुँच आर्येगे जो निश्चित रूप से आदिस हैं। ऐसी यात्रा मे कही भी हम एक रेखा खोच कर नही कह सकते कि "यहाँ सभ्यता समाप्त होती है और हम आदिम समाज में प्रविष्ट होते हैं।"

वस्तुतः जब एक क्रियाशील अल्पसब्यक सम्यता के विकास के जीवन में अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करता है और एक ऐसी चिनगारी प्रज्ज्वित करता है जो घर की सभी वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए दीपक जलाती है, तब इस ज्योति की किरणें बाहर भी जाती है। ये घर की दीवारों से बड़ी नहीं बनायी जा सकती। क्योंकि वास्तव में कोई दीवार है नहीं और बाहरी पढ़ोसियों से प्रकाश छिप नहीं सकता । स्वभावत प्रकाश तब तक चमकता रहता है, जब तक वह लोप बिन्दू (वैनिशिय पाइट) पर नहीं पहुँच जाता । इसका कम सूक्ष्म है। गोधुली की धुँधली कहाँ समाप्त होती है और अन्धकार कहाँ से आरम्भ होता है, इसकी विभाजन-रेखा खीचना असम्भव है । वस्तुतः विकासीन्मुख सम्यताओ के विकिरण की संचालक शक्ति इतनी महान् है कि बहुत पहले ही, कम-से-कम कुछ अशो मे, वह शक्ति जीवित आदिम समाजो की सम्पूर्ण व्यवस्था में व्याप्त होने में सफल हो चुकी है। यद्यपि सम्यताएँ सापेक्ष रूप से मानव की अत्यन्त आधुनिक उपलब्धि है। कही भी ऐसे आरम्भिक समाज की खोज करना असम्भव होगा जो किसी एक या दूसरी सध्यता के प्रभाव से पूर्णतः मक्त हो । उदाहरणार्थ १९३५ में पापुआ! (ब्रिटिश न्युगियाना द्वीप का दक्षिणी-पूर्वी भाग) के आन्त-रिक भाग में एक ऐसे समाज की खोज हुई जो पहले पूर्ण रूप से आज्ञात था। यह समाज सघन खेती की वह तकनीक जानता या जो किसी अज्ञात काल में किसी अज्ञात सध्यता से अवश्य सीखी गयी होगी।

आदिस समाजों का वो कुछ योष है उससे हम जब हस विश्वेष रिपार्त का निरक्षिण करते हैं तह जीदम समाज के प्रभाव की व्यापकता सभी सम्यवानों में दिखाई रहती हैं। दूसरों तें एसे व्यापकता सभी सम्यवानों में दिखाई रहती हैं। दूसरों तें एसे हम कि कर प्रमाव को इस हम तर्प्य हमारा शिक्स प्रमाव को देख हो से प्रभाव को शिक्स के प्रभाव को शिक्स का विकरण कम होता जाता है। जब हम उस सिमके पर हें लेगी काल के प्रभाव को शेखकर प्रमान का शिक्स काता है। जब हम उस सिमके पर हें लेगी काल के प्रभाव को शेखकर प्रमान वार्य में शिक्स मारा करते हैं वो ईसा के पूर्व की अतिष्का सर्वा में शिक्स में बाला गया था अपवा यूप में प्रभाव सोने में बक्स प्रमान करते हैं वो ईसा के पूर्व की अतिषक्त सर्वा में शिक्स में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वप्त में में स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त स्वप्त में स्वप्त स्वप्त में स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त में स्वप्त स्वप

१. वि टाइम्स, १४ अगस्त १६३६, और वायुअन बन्डर लैच्ड : के० बी० हाइडस् ।

अनुकृति को भी आकृष्ट करता है। किन्तु, यदि चारों ओर के आदिम समाजों और सम्मता के बीच यह सामान्य सम्बन्ध तब तक है, जब तक सम्मता ति हा वह सिवाय सहत्व है। तब उस समय महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जब सम्मता का पतन होता है, तब वह विधिटत हो जाती है। सर्जनतील अल्सर्सक्ष्म ने अपने से सर्वाया का पतन होता है, वा वह विधिटत हो जाती है। सर्जनतील अल्सर्सक्ष्म ने अपने से सर्वित प्राप्त की है, क्योंकि उनमें सर्जनत्यकता है, शक्तिवाली बहुसंक्यक में सर्जनता स्वीलता नहीं है इस्तिलए उसे धवित का सहारा लेना पहना है। इनके चारों ओर के आदिस समाज के लोगों पर आकर्षण नहीं होता, ने अल्या कर दिये जाते हैं। स्वित सम्मता के ये सरल अनुयादियों ने विष्यता का परित्याण कर दिया और ये वे बन यथे जिन्हें बाहरी सर्वहारा कहा। जाता है। ये विधाद साम्मता के ये सरल अनुयादियों ने विष्यता का परित्याण कर दिया और ये वे बन यथे जिन्हें बाहरी सर्वहारा कहा। जाता है। ये विधाद साम्मता भें होते हैं, कभी उस के नहीं होते। '

किसी सम्यता के विकिरण का विश्लेषण तीन तत्त्वों में हो सकता है, आर्थिक, राजनीतिक और सास्कृतिक। जब तक समाज विकास की व्यवस्था में होता है ये गीनों त्राव्य समान वास्ति से विकाश होते हुए समान वास्त्र से विकाश होते हुए सामान वास्त्र से विकाश होते हुए सामान वास्त्र से विकाश होते हुए सामान वास्त्र से प्रकाश होते हुए से नहीं, वरण् मानवी तुर्धित के राष्ट्र हो हैं किन्तु, सम्यता का विकास ज्यों ही बन्द हो जाता है, उसकी संस्कृति का आकर्षण माण की भांति उड़ जाता है। उसकी आर्थिक और राजनीतिक विकारण की शिक्षत्री वास्त्र के से वास्त्र होती है। यह विकास अर्थ, युद्ध और राख्य के बनावदी धर्मों के सफलतापुर्वक सर्वधंन के लिए होता है जो पतनोम्ब्र सम्यताओं के विशिष्ट लक्ष्य हैं। किन्तु सास्त्र तिकास का सार है और आर्थिक तथा राजनीतिक तस्त्र अपीक्षत रूप से उस श्रीवक तस्त्र अपीक्षत हम से उस श्रीवक की नगण्य अभिव्यक्ति है, जो उनमें हैं। ऐसा मालूम होता है कि आर्थिक और राजनीतिक विकारण की अत्यधिक प्रदर्शनीय विश्वय

यदि हम आदिम जनता की दृष्टि से इस परिवर्तन पर ध्यान दें तो हम पूर्वोक्त सत्य की ही अभिव्यक्तिक करेंगे कि पतित सम्भता की शक्ति की कछा की उनकी अनुकृति समाप्त हो जाती है, किन्तु वे उसके सुधारों तथा उनकी प्राविधिक पुक्तियों की नकक करना जारी रखते हैं। ये उद्योभ-प्रश्ने मुद्ध और राजनीति में उनकी नकक करते हैं इसिछिए नहीं कि वे उनके साथ एक हो सके, वरन् इसिछए कि उनकी हिंसा के विषद्ध वे अपनी रक्षा प्रभावशाळी डग से कर सकें क्योंकि यही अब उनका विशिष्ट गुण हो जाता है।

आन्तरिक सर्वेहारा की प्रतिक्रियाओं और अनुभवों के पहले सर्वेक्षण में हमने देखा है कि किस प्रकार हिंसा के मांगे ने उन्हें आहरूट किया तथा किस प्रकार हस आकर्षण के कारण अपने विनाश को पहुँचे । थियुहाल और जुडास ऐसे लोग अवस्थ ही तलवार से नष्ट हुए । जब वे नम्रता के पैगम्बर का अनुसरण करते है तभी बान्तरिक सर्वेहारा अपने विजेताओं को वही बना पाते हैं । यदि बाहरी सर्वेहारा हिंसा की प्रतिक्रिया करता चाहता है तो बढ़ ऐसा नहीं

१. जब हम इस 'सें' कहते हैं, तब हमारा ताल्यर्य मीपोलिक दृष्टि से नहीं होता । बाहरी कहे जाने पर भी स्पष्ट रूप से वे बाहर नहीं होते, बरन् 'उनमें' ही तब तक रहते हैं, जब तक वे स्वेच्छा से सिक्य सम्बन्ध की स्थिति में रहना बारी रखते हैं ।

कर सकता । सम्पूर्ण आग्वरिक वर्षहारा शक्तिशाली अव्यवसंख्यक के निकट ही रहता है। किसी सीमा तक बाहरी सर्वहारा शक्तिशाली अवस्थंकल की सीनिक किस के प्रमास क्षेत्र है बाहर रहता है। अब को संघर्ष होता है उसका परिणाम यह है कि पतित सम्यता बनुकृतियों को नहीं आकुष्ट करती, शक्ति का विकित्स करती है। इस परिस्थित में बाहरी सर्वहारा के निकटतम सदस्य सम्प्रवतः औत किये जाते हैं और आन्तरिक सर्वहारा में उन्हें शामिल किया जाता है। किन्तु एक समय ऐसा आता है, वस शक्तिशाली अवस्थंक्यक की सैनिक शक्ति उनके सम्पत्ती के प्रमेशा ऑक्षक थेष्ठ हो जाती है।

जब यह अवस्था आती है तब सभ्यता और उसके बबंर पडोसियो के बीच परिवर्तन क्रिया पूरी होकर सम्पर्क स्थापित हो जाता है। जब तक एक सभ्यता विकासोन्मुख अवस्था में ही रहती है, तब तक वह अपनी पूरी शक्ति से व्याप्त रहती है और उसका घर छिपा रहता है, । और उस पर असभ्यों का आक्रमण नहीं होता क्योंकि दोनों के बीच एक दीवार होती है जहाँ-जहाँ सम्यता क्रमशः क्षीण होते-होते असम्यता में बदल जाती है। दूसरी ओर जब सभ्यता पतित हो जाती है और उसमें भेद पैदा हो जाता है, और जब शक्तिशाली अल्पसंख्यक तथा बाहरी सर्वहारा के बीच का लगातार सचर्ष समाप्त हो जाता है और ये युद्ध की खाई में मुब्यवस्थित हो जाती है, तब हमें अन्तस्य क्षेत्र अदृश्य हो जाता है । सम्यता से बर्बरता की ओर भौगोलिक परिवर्तन कभी धीरे-धीरे नहीं होता, वरन् अचानक होता है। इन दोनो प्रकारों के सम्पर्कों के विरोध तथा सम्बन्ध को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाला लैटिन शब्द 'लिमेन' (अवसीमा) या अग्रेजी शब्द धेशहोल्ड (देहली) है। यह पहले एक क्षेत्र था जो जब सैनिक सीमा द्वारा बन गया है। जिसमें लम्बाई है, पर चौडाई नहीं। इस रेखा के पार पराजित शक्तिशाली अल्प-सख्यक और अपराजित बाहरी सर्वहारा शस्त्रो द्वारा एक-दूसरे का सामना करते हैं। यह सैनिक मोरचा सैनिक तकनीक को छोडकर सभी सामाजिक विकिरण को रोकता है। इस सैनिक तकनीक का तात्पर्य सामाजिक आदान-प्रदान की उन वस्तुओं से है जो शान्ति के लिए नहीं, बरन् उनके युद्ध के लिए बनायी जाती है, जिनके बीच इन वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है।

यह सामाजिक जामात तब होता है, जब युद्ध सैनिक मोरप को 'जबसीमा' पर रक जाता है। इस जामास पर हमारा ध्यान बाद में जायगा।' यहाँ इस मुख्य तथ्य का उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा कि सम्यामार यह अस्थायी खतरनाक शक्ति का उन्तुकन अनिवार्य रूप से असभ्यो के पक्ष की जोर सुकता है।

### एक हेलेनी दृष्टान्त

हेंगेनी इतिहास के विकास की दशा करान्य क्षेत्र तथा अवसीमा के अनेक दृष्टान्तों से सम्पक्ष है, जो विकासोन्यूब सम्पता के घर में नहुत मिकटी है पूरीप महाद्वीप में मृतान का सार परमोपिकी के उत्तर अर्थ-हेंग्जी चेसकी में, बेचकी के परिचम अर्थ-हेंग्जी एतीकिया में मिक गया है। अर्थ हेंग्जीवाद, प्रेस तथा इसीरिया की पूर्ण बर्वरता से पूर्ण क्य दें हें कि किया

#### १. उस खण्ड में, जो अब तक प्रकाशित नहीं है।

गया । पुतः एषिया माइनर की बोर, एषिया के तट के बीक नगरों के निकट मदेशों में हेलेगी-बाद का ह्वास हो गया है । ये नगर कैरिया, लीडिया बीर काइनिया है । एषिया की इस सीमा पर हेलीनीयाद को अपने बर्कर विकेताओं को बन्दी बनाते हुए हम देख सकते हैं। यह इतना सक्तिसाली था कि ईसा से पूर्व छंठी सती के डितीय चनुर्वाध में लीडिया की राजनीति में यूनान प्रेमियों तथा यूनान से करने वालों का पहली बार युद्ध सामने आया । अब लीडिया के राज्य का यूनान-प्रेमी महत्त्वाकात्री पैन्टालिजोन अपने सौतेले चाई कीसस द्वारा पराजित किया गया, तब हेलेनी विरोधी दल का नेता हेलेनी पक्ष के ज्यार के विकट तैरने में ऐसा नपुंसक सिद्ध हुवा कि बहु हेलेनी तीयों का उदार संस्कृत बन गया, जिस प्रकार वह हेलेनी प्रविध्यवस्ताओं की सलाह में विद्यास करता था।

समुद्रपार को पूळभूनि से शानितपूर्ण सम्बन्धो तथा धीरे-बीरे परिवर्तन के नियम जान पढ़ते हैं। हेलेनीबाद बीझता से इटली के महान् सीस-मैगना साईसिया की पृष्ठभूमि में फैला। रोम के प्रारम्भिक विस्तृत साहित्य में अफलातून के शिष्य हेराक्लीडोस पास्टिकस के हाथों की कृति का अवशेष हैं, जिसमें यह 'लैटिन' राष्ट्रमण्डल हेलेनी नगर के नाम से बिगित है।

इस प्रकार हेलेनी सतार की सभी सीमाओ पर अपने विकास की अवस्था में ओरिफ्यूज की मुदर आकृष्ठि हमें दिखाई देती हैं। यह ओरिफ्यूज कारी जोर के बदेर लोगों पर प्रमाव हालता हुंगा और उन्हें अपने बादू भरें संगीत को पुत. मुनने के लिए अनुप्राणित करता हुआ दिखाई देता है। अपने अनगढ़ बावें के बादूमरे संगीत से वह अपनी पितृभूमि को पृष्ठभूमि के आदिम मानव को अनुप्राणित करता गालूम पड़ता है। किन्तु हेलेनी सम्यता के पतन पर जी क्षण इस प्रकाश सौत का स्वर-चित्र नष्ट हो जाता है। जिस क्षण सगीत की लय ककेश क्षण संगीत को लय केश स्वर में उत्तर लोग (असम्प लोग) एकाएक तत्रा से जागते दिखाई देते हैं जीर अपने तर्य कर में पुतः लोट आते हैं। वे हुष्ट अवित निक्तों के विवद्ध प्रवल बेग से फूद पढ़ते हैं जो सदल विवद्धों के पर दे के बाहर आते हैं।

हेलेंगी सम्यता के पतन के लिए बाहरी सर्वेहारा की सैनिक प्रतिक्रिया महान् प्रीस में अयस्त दिसारमक और प्रभावधाली थी। वहीं बूटिया और कुकानिया के लोगों ने ग्रीक नगरों पर आक्रमण क्या और एक के बाद हुयरे पर कब्या किया। ईसा पूर्व '४१ से सी बर्चों तक के युद्ध का आरम्भ हेलेंगी लोगों के लिए महान् रोघों का आरम्भ या। महान् ग्रीस के सम्पन्न प्रार्टिमक समुदायों में से कुछ जीवित रह गये। इन्हें समुद्र की और प्रभाव जाने से मुख्ता करने के लिए कुछ बाहे के सैनिको को जपनी मातृभूमि से बुलाया गया। यह सैनिको का अव्यवस्थित प्रवलन (ए-इन्कोंसिट) इन्हों के आदिस निवासियों के बेस को रोकने में पूरा अवसर्प हुआ, क्योंक वर्वेरों ने में वितास का जयक्यस्थाय पार कर किया था, इसके पहले ही हेलेंगी कृत रोमन सोगों हटालियाई आदिस्वासियों के बीच-व्याव हे समुर्य आवस्थित अवानक समान्त कर दिया गया। रोमन राजनमंत्रता तथा उसकी सेना ने 'यहान् प्रीत' को ही नहीं, हेलेनीवाद के लिए लारे इटली प्रायत्नीय को, बोसकनों पर पीछ से हमला फरके बया लिया और इटालियाई बर्वेरों तथा इटालियाई पूर्वानियों, बोनों में शानित स्थानित की ही नहीं, हेलेनीवाद के लिए लारे इटली प्रायत्नीय को, बोसकनों पर पीछ से हमला फरके बया लिया और इटालियाई बर्वेरों तथा इटालियाई पूर्वानियों, बोनों में शानित स्थानित की स्थानियाँ, बोनों में शानित

इस प्रकार हेलेनीबाद और बबंदाता के बीच का दक्षिणी इटाल्यियाई मोरचा नष्ट हो गया। इसके बाद रोमन सैनिकों के बरफों ने हेलेनी वाबित्याली अल्यखंखक के साम्राज्य का विस्तार पूरोप महाम्रीत प्रवास उत्तर-दिवसील अबकीका में किया। ऐसा ही विस्तार एथिया में मेंबेलीनिया के विकल्पद के द्वारा हो चूका था। इन सैनिक विस्तारों का प्रभाव बर्बरों के विरोधियों के मोरचों को हटाना नहीं था, किन्तु जनका विस्तार करना दक्षा व्यक्ति के केन्द्र से हर-दूर तक कैलाना था। कई शतियों तक उन्हें स्थिर किया गया, किन्तु नियमानुसार सामाज के विषटन की किया कुनती रही, जब तक कि अनित्य कथा है बर्बरों ने आक्रमण कर दिया।

अब हम यह रेखना चाहते हैं कि हेलेंनी शक्तिशाली अल्पसंख्यक पर बाहरी सर्वहारा के दबाब की प्रतिक्रिया क्या रही ? ऑहसक तथा हिसक कोई भी प्रतिक्रिया का चिह्न दिखाई देता है ? और क्या बाहरी सर्वहारा में किसी प्रकार की रचनात्मक क्रियाशीलता थी ?

पहली ही बृष्टि में यह देखा जा सकता है कि हंखेंगी स्थित में इन दोनों प्रकार का उत्तर नकारात्मक होगा। हम हंलेंगी विरोधी बबेरों का अनेक अवस्थाओं और परिस्थितियों में निरोधण कर सकते हैं। एरिओविसटस के रूप में सीजर द्वारा वह एपकों के भगा विया जाता है, आरमिनिजस के रूप में अगस्टा का सामना करता है, आद्योश्वेष रूप रूप हर रोमुलस अगस्टस से बरला लेता है। सभी पुढ़ों में जय, पराजय और बराबरी के तीन ही विकल्प है। सभी विकल्पों में हिला का ही शासन होता है कि प्रति वर्जनासक शासन स्थात है जाती है। हमें सूर बेखक भी रूप स्थापक करते करताह प्राप्त होता है कि आत्मितक संस्कृत्य गंज्यनर धर्म ऐसे सिस्ताकाकी निर्माण में जो ऑह्सा द्वारा अभिष्यक्त होता है, और सार्वभीम धर्म को सामाय रूप में प्रमुखता प्राप्त करने के लिए, समय तथा कठोर श्रम दोनों की आव-ध्यकता होती है।

उदाहरणार्यं, विभिन्न बर्वर-गिरोहों के युद्धों में अहिंसा को भिन्न-भिन्न मात्राओं में हम अनुभव करते हैं। अर्थ-अर्थ हेलेनी विसिनाप ऐलेरिल द्वारा रोम की ४०० ६० की बरबारी, उसी नगर की वाड़कों और बर्दरों द्वारा की गयी जो ४५५ ई० की बरबारी से कम कूर थी। यह वह बरबारी थी जो देवााइसम (४०६ ई०) द्वारा हुई थी। अलारिक की सारीक्षत अहिंसा का सन्त आगस्टाइन ने वर्णन किया है:

"कूर नूधंसता इतनी हल्की विचाई देती है कि विजेताओ ने बचों में विश्राम के लिए पर्याप्त अवसर दिया था। आजा दी गयी ची कि इस पुष्पत्यकों में किसी पर भी तकवार से प्रहार न हो और कोई भी बन्दी न बनाया जाय। वास्तव में कोमल-हृदय कृतुओं द्वारा अनेक ऐसे बन्दी दन चचों में लो ये थे। किसी पर भी दास बनाने की गएब से कूर समुओं ने अस्त्र से प्रहार नहीं किया।"

अलारिक के साले और उत्तराधिकारी अतावुल्फ से सम्बन्धित एक विचित्र प्रमाण और है

जिसका उल्लेख आगस्टाइन के लिच्या ओरोसियस ने नरबोन के एक सज्जन के कथन के आधार पर किया था जो वियोडोसियस सम्राट की सेना में काम करता था।

"इस सज्बन ने हमसे कहा कि नारबोन में अतावृत्क का मैं पनिष्ठ मित्र हो गया हूँ। और जसने अनेक बार मुक्त कहा है—और इस सम्भीरता से मानो साली दे रहे हों—अपने सम्बन्ध की कहानी, जो इस बर्बर को, जो उत्साह, धक्ति और सजीवता का उवाहरण है, जिल्ला पर सदा रहती हैं। अताबृत्क की अपनी जीवन की कहानी के जनुसार रोम के नाम की सम्पूर्ण स्पृति की सिटा देने की प्रवक इच्छा के साथ उसने अपना जीवन आरम्भ किया था। उसकी इच्छा सम्पूर्ण रोमन राज्य को ऐसे सामाज्य में बदलने की थी जो गोचो साम्राज्य में लीन हो जाय।"

"समय पाकर अनुभव से उसे विश्वास हो गया कि एक ओर तो अपनी बर्बरता के कारण नियन्त्रित जीवन के लिए गोष अनुपयुक्त हैं, दूसरी ओर राज्य से कानून का शासन नष्ट करना अपराध होगा। वब कानून का शासन समाप्त हो जाता है, राज्य समाप्त हो जाता है। जब अताबुक्त को सत्य का नाहों गया, तब उत्तने बैभव की प्रतिक का प्रयत्न पा । यह ऐएवर्ष उसकी पहुँच में बा। उत्तने सबके लिए रोमन नाम के पुन: स्वापनार्थ गोयो की शक्ति का प्रयोग किया। रोम के नाम की पुन: स्वापना उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी।"

यह उद्धरण हेलेनी बाहरी सर्वेहारा के लोकाचार में हिंसा से ब्राह्मा के परिवर्तन का प्रामाणिक बुद्धान्त हैं और उसके प्रकाश में हम आध्यारियक रचनारकक शक्ति के तारकालिक निरिचत लक्ष्मा देख सकते हैं, जिसने किसी प्रकार बर्चर आत्माओं की मौलिकता का आधिक रूप में उद्योर किया था

उदाहरणार्थं, स्वय अतावल्फ अपने साले एलारिक के समान ईसाई थे, किन्त उनकी ईसाइयत सन्त आगस्टाइन और कैयोलिक धर्मतन्त्र की ईसाइयत नहीं थी । युरोप के मोरचे पर उस पीढी के बर्बर आकामक 'एरियन' लोग ये। सम्भवतः वे बिलकुल विधर्मी (पैगन) नही थे। यद्यपि उनका कैथोलिक धर्म में न होकर एरियन धर्म में परिवर्तन सयोग मात्र था। इस विधर्मी भावना की समाप्ति जान-बूझकर हुई थी । इसके पश्चात् एरियन धर्म विशिष्ट चिल्ल था जिसे जान-बझकर धारण किया गया था । कभी-कभी अहंकार के साथ इसका प्रदर्शन विजेता और विजित जनता में सामाजिक अन्तर दिखाने के लिए होता था । रोमन साम्राज्य के बहसख्यक टचटोनी उत्तराधिकारी राज्यों में से अधिकांश के एरियन धर्म दो शासनों के अन्त:काल के अधिक बड़े भाग में जीवित रहा । यह समय ३७५ ई० - ६७५ ई० का या । पोप ग्रेगरी ने, (५९० ई०-६०४ ई०) जो किसी एक आदमी की अपेक्षा पश्चिमी ईसाई साम्राज्य की नयी सभ्यता जो शृत्य से निकली, के सस्यापक के माने जा सकते हैं, लोमबार्डी रानी थियोडेलिन्डा के कैयोलिक धर्म का परिवर्तन करके बर्बरों के इतिहास का एरियन अध्याय समाप्त किया । फ्रांक कभी एरियन नहीं थे. किना विधिमयों से सीधे कैथोलिक बनाये गये थे । ऐसा क्लोबिस के रीमस (४९६ ६०) में ईसाई धर्म की दीक्षा के बाद हुआ था । विधर्मियों से कैथोलिक बनाया जाना हो जासनों के अन्त:काल में उन्हें जीवित रहने में सहायक हवा और ऐसे राज्य-निर्माण में सहायता ही जो नयी सभ्यता की राजनीतिक नींव बना ।

एरियन धर्म में जो बर्दर परिवर्तित हो गये, उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर लिया । किन्तु सामाज्य की दूसरी सीमाओं पर दूसरे बंदर लीग में, जो अपने-अपने धार्मिक जीवन के प्रति विधिष्ट गौरक का अनुभव करते थे जो जाति की मावना से कही अधिक था । विटिस द्वीपों की सीमाओं पर 'केटिक किनारे' के असम्य लोग एरियन हैवाई धर्म में नहीं, वरन् कैपोलिक धर्म में परिवर्तित किसे गये थे । उन्होंने अपने बवेर विरास्त के अनुरूप हसे डाला और सीमा पर अपद बर्ग के अफेशियाई स्टेप सीमा के बवेरों के सामने अपनी मोलिकता बहुत अधिक मात्रा में दिखारी । मुहम्मद साहब की रचनात्मक जाला में स्वृह्मी धर्म तथा ईसाई धर्म का विकिरण आध्यारिकक शक्ति में रूपालरित हो गया था जो स्वर्ध इस्लाम के 'उन्च धर्म' के एम' में मुकट हुआ।

यदि हम अपनी बोज चोडी हूर तक के जायँ तो हम देखेंगे कि अभी-अभी उल्लिखित ये धाँमिक प्रतिक्रियाएँ पहली नहीं थी, जो हुँजेनी सम्मता के विकिरण से आदिम आदिमों में हुई थी। अपने असकी तथा पूर्ण कर में सभी आदिम धर्म प्रिम्न-प्रिम्न स्थाने में पूर्व थे । आदिम समान मुख्य रूप से रचनात्मक धर्मित का पूजक था। यह विका प्रजनन में, तथा अनाज के उत्पादन में रिखाई देती थी। विनायक शिस्त की पूजा या तो नहीं थी या न्यून थी। चूँकि आदिम समाज के मानव का धर्म सदा उसकी सामाजिक दशाओं की छाया है, जब उसका सामाजिक जीवन विरोधी तथा विदेशी समाजों के समुख आता है और जीवन अस्त-व्यस्त ही जाता है, तब उसके धर्म में कान्ति होती है। जब एक आदिम समाज घोरे-धीर शानियूप्रक ही जाता है, तब उसके धर्म में कान्ति होती है। अब एक आदिम समाज घोरे-धीर शानियूप्रक ही जाता है और जीवन अस्त-व्यस्त ही जाता है, तब उसके धर्म में कान्ति होती है। उस एक आदिम समाज घोरे-धीर शानियूप्रक ही जाता है। होती हो उसके स्थान पर नष्ट होती शानियाओं अल्सक्यक की मयप्रद भट्टी ति बालियां नहीं देती और उसके स्थान पर नष्ट होती शानियाओं अल्सक्यक की मयप्रद भट्टी आकृति अधिक ध्यादिक हमते के साथ सामने आती है।

इस घटना में आदिम समाज बाहरी सर्वहारा के एक अबा में परिवर्तित हो जाता है और इस अवस्था में बर्नेस समुदाय के जीवन में सर्जनात्मक और विनायक कियाओं का सार्थेश रूप में एक कानिकारी विपर्यंय होता है। जब मुद्ध पूर्ण रूप से समुदायों का कार्य हो जाता है। जब सुद्ध पूर्ण रूप से समुदायों का कार्य हो जाता है। जब सुद्ध हीनक कार्य और मोजन प्राप्त करने के सामान्य कार्य की अपेक्षा अधिक सरस्कता से बहुत अधिक उत्तेजक होने के साप्ताम काण्यग्रद हो जाता है, वब डेनीटर या एकोकाइट अपने को एरेस के विवद हैक्सर की महत्तन अधिकारीत्म के कार्य कर सकता है? इंदिवर को देवी पुद्ध के नेता के रूप में पुत्य ना कार्य है। हम कोजियपन वह-देवता पुत्र में इस बंद जाति के देवी-देवताओं को पति हैं। इनकी पुत्रा मिनोई सापर राज्य के एकियन बाहरी प्रवृत्ता के की स्वताम के पित्रक्त का प्रवृत्ता का कार्य में समार्थ के निवासियों की प्रतिपूर्ति में, जिनकी पुत्रा कियों किया प्राप्त के को किया क्या में का समार्थ के साथ के सा

हम के क्षेत्र से रचनात्मक कार्यों को एकन करते हुए स्या हम एक बार फिर इसी दृष्टान्त से कुछ और ओड़ सकते हैं ? 'उच्चक्षमें' जो जान्तरिक सर्वहारा की शक्तिशाली खोज थी, वह कला के क्षेत्र में कुख्यात इंग से कुछ सम्बन्धित है । क्या बाहरी सर्वेहारा के निम्न धर्म में तत्सम्बन्धी कलाकृतियाँ देखने के लिए मिलती हैं ?

इसका उत्तर निरिचत रूप से सकारात्मक होगा, क्योंकि हम ज्यों ही बोलिनियाई देवताओं का निरिक्षण करते हैं ज्यों ही हम उन्हें होमर के महाकाब्यों में चित्रित देवते हैं । यह काब्य उस धर्म से उतना ही निरिचत रूप से सम्बद्ध है, जितना झेगोरी का मरिस्या या गोषिक काब्य सम्बद्ध है। आपोनिया के और महाकाब्य की प्रतिमृत्ति दंग्लैंड के टपूटोनी महाकाब्य में तथा स्कृत्वेत्रिया के आइसलैंड के गद्य साहित्य में रिव्याई देती है। स्कृत्वेत्रिया की गद्य-क्या अत्याद के साध संत्रम्म हैं; अंगेजी महाकाब्य में तिवाद है तो है। स्कृत्वेत्रिया की गद्य-क्या अवश्वेत्र देती हो। स्कृत्वेत्रिया की गद्य-क्या हो त्यों है जित्र हो से उत्तर है। सामन्त्र वर्ती प्रकार संत्रम हैं तिवाद हो का अवश्वेत्र हो सामन्त्र वर्ती प्रकार संत्रम हैं, अंगेजी स्वाद्य की अवश्वेत्र हो सामन्त्र वर्ती प्रकार संत्रम हैं, अंगेली को अत्याद का शालिक्य के साथ । बात्रव में महाकाब्य बाहरी सर्वहारा की प्रतिक्राओं के अत्यन्त कालाविक तथा विशिष्ट कह है वो मानवता को बसीयत के रूप में दी गयी हैं। कोई काब्य वो सम्यता के उत्पन्त हुआ है 'होमर की तीजता और प्रव्यता को न कभी पा सकता है न पायेगा !'"

हमने महाकाव्य के तीन उदाहरणों का उल्लेख किया है। इस सूची को बढ़ाना तथा इसके प्रत्येक उदाहरण को उस सम्यता के लिए बाहरी सर्वहारा की प्रतिक्रिया बताना बासान है, विसके साथ बाह प्रवेहारा का संबर्ध होता है। उदाहरणाये, बैन्सन कि रोलेण्ड सीरी सार्वक्ष के प्रतिक्ष के प्रतिक्ष के प्रतिक्ष के स्वाप्त कर सिर्ध सार्वेहारा की इति है, जो अर्द्ध असम्य फान्सीसी धर्म-युद्ध करने वाले अंडाकृष्टियाई उम्मेयद खलीको के पाइरेनियन मोरचे को तोड़कर ईसाई युग की ११वी धारी में आने बड़े, उन्होंने एक कलाइति को प्रोत्साहन दिया जो उस समय तक परिचर्धा संसार की सार्वी जनता कर सिर्ध के प्रतिक्र सिर्ध हमें प्रतिहासिक महत्ता में बढ़ इससे ति छेहैं। भी स्वत्ना सार्वाहियक महत्ता में बढ़ इससे ति छेहैं।

### (५) पश्चिमी संसार के बाहरी सर्वहारा

जब हम अपने परिचर्गी संसार के और उसका सामना करने वाले आदिम समाजों के सम्पर्क के इतिहास पर आते हैं, तब हम आरम्भिक अवस्था में हेलेनीबाद के विकास की दशा के समान उस परिचर्गी ईसाई समाज को पहचान सकते हैं, जिसने स्वधमंत्यागियों को अपने

#### १. सी० एस० लेविस: ए प्रिफेस ट् पैराडाइज लास्ट, प० २२।

जादू से आहुन्द किया था । इनमें अत्यन्त विशिष्ट वे बारिन्मक धर्मत्यागी लोग ये जो स्कैन्डे-नेविया की वकालप्रसूत सम्मता के सदस्य थे । बन्ततः ये बारिन्मक धर्मत्यागी लोग उस सम्मता के बाध्यात्मिक क्षोंये से सुकते के लिए विवश्व हुए, जिस सम्मता पर सैनिक शक्ति से वे काक्ष्मण कर रहे थे । यह परावव सुदूर उत्तर में उनके स्वानीय निवासस्यानों में, इनके पड़ाव से दूर आह्मत्येष्य में तथा देनला बौर नारमण्डी की हैसाई धरती पर इनके शिविष्ट में हुई । समकालीन खानाबदोध मागवरों और जंगलनिवासी पोलों का धर्म-परिवर्तन वैसा ही स्वतः प्रेरित या, किन्तु आरम्भिक अवस्था में पश्चिमी विस्तार दमनकारी हिसात्मक आक्रमणों से भी पूर्ण या, जो उत्पीदन उससे कही अधिक या, जितना मूनानियों ने अपने पड़ीसियों के प्रति किया या। हम सैनसनों के विषद्ध पालेमान' का धर्मपुद श्वित है, और दो शतियों बार एक और औदर के बीच स्लावों के विषद्ध सैनसनों का युद्ध है, और इससे भी अधिक भर्मकर तैरहवी तथा

ईसाई साम्राज्य की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर यही कहानी दुहराई जाती है। प्रवम अध्याय में रोमन मिशनरी द्वारा शान्तिपूर्ण वंग से अंबां के धर्म-पश्चित का है, किन्तु सक्ता अनुसरण पूद्र पश्चिमी ईसाइयों में बलपूर्वक हुआ। जो निश्चय ६१४ ई० में हिटवी की सभा (साइनोड) में आरम्भ हुआ तथा आयरलैंड्य पर लोग की स्वीकृति के बाद इंग्डेंड के हेन्सी दित्तीय के हैं० ११७१ के सशस्त्र आक्रमण में पूर्ण पराकाच्छा पर पहुँचा। यही कहानी समाप्त नहीं होती। बीभस्तता की ये आदते अटलास्थिक के पार यारी और उत्तरी अमरीका के इध्वियनों में विस्तार करने में इसका अध्यास किया गया। बीभस्तता के ये बग स्काटलैंड के पहाड़ों के केटिटक किनारों तथा आयरलैंड्य के दलदलों में बेट बिटन ने तीखें थे।

आधुनिक शित्यों में सम्पूर्ण शरती पर पश्चिमी सम्प्रता का विस्तार-वेण इतना तीक्ष सा तथा इसके लादि प्रतिवृद्धियों में असमानता के स्नीत इतने अधिक से कि यह आयरोजन अवाधित रूप में वतक चलता रहा जवनक यह न केवल अस्पिर जवसीमा तक ही तमें हिए पहुँचा, प्राकृतिक सीमा की अन्तिन छोर तक पहुँच गया। आदिम समावों के पाइवें में परिवर्ग लोगों का संसारक्यापी मूलोच्छेवन या बल्यूबँक धासन या धोषण नियम-सा हो गया है और धर्म-परिवर्तन केवल अपबाद। वास्तव में ऐसे आदिम समावों को पणना हुग एक हाम की उनिल्यों एक सर सकते हैं । विसे आधुनिक परिवर्गी समाव ने अपने साथ जिया हो। स्कार्टी पहाझी लोग हैं जो प्राचीन वर्वरों के अववर्ष आधुनिक परिवर्गी समाव और सध्ययुगीन ईसाई संसार के बीच पड़े हुए हैं, न्यूबीलैंक के मालोरी हैं, एन्कियन सार्वभीन राज्य के चीकों के आन्तरिक वर्षर प्रान्त के 'वराओकैनियन' हैं, विनसे सर्पन वालों ने कुव्यवहार किया क्योंकि इनकी पराजय के

इतिहास में सबसे बड़ा प्रमाण वह है जब जैकोबाइट (जेम्स डितीय तथा उसके पुत्र 'दि प्रिटेक्टर' के अनुतायी) विकल (१७४५) के बाद काटी पहाड़ी लोग इंग्लैंड में मिला लिये गये, जब इन उजले बबेरों मा सितम लात चलाना निष्फल हो गया। डॉ॰ जान्सन या होरेस बालगील और उन लड़ाकू निरोहों के बीच, जो राजकुमार चार्कों को इरसी के ग्रे, की सामाजिक खाई पाटना उतना किन नहीं था, जितना व्यजीकैंड के स्पेरीय विक्थापितों या चीली और माओरी या आराबोकीनियों के बीच। बाज राजकुवार चार्डी के पीन और विग पहने, पाउडर रूपाये स्रोतेंग्रेंगें तबा अंदेवों के जिल्होंने अन्त में जिजय पायी, बंधन निष्यय रूप से समान सामाजिक स्तर के हैं और यह लड़ाई जभी दो सी साल ही पहले हुई थी। यह संवर्ष ऐसा हुआ कि ऐसी कार्यों बत गयीं कि तहचानी नहीं जातीं। स्काटलैंग्य के निवासियों ने अपने को नहीं तो अंधेजों को भेरित किया कि स्काटलैंग्य का जनी चारखाना स्काटलैंग्य की राष्ट्रीय पोधाक है। उसी प्रकार जैसे इंडियन के सिर की पर लगी उनकी टोपी। और आज लोलैंग्र के मिठाई बनाने वाले 'एदिनवरा राज को चारखानों से बड़े क्यों में बेचने हैं।

ऐसी बर्बर परिसीमाएँ जो हमारे आज के पश्चिमीकृत संसार में पायी जाती हैं, अब तक पूर्ण कप से पश्चिमी समाज में आरमसात न हुए अपश्चिमी सम्पताओं की देन हैं। इनमें मारत के उत्तर पश्चिम की सीमा विशेष महत्त्व की है, कमसे कम पश्चिम के स्थानीम राज्यों के नागिरकों के किए जिल्होंने विषटोन्मुख हिन्दू सम्पता को सार्वभीम राज्य बनाने का काम अपने अपर के रखा है।

हिन्दुओं के संकटकाल में (सम्भवत: ११७५-१५७५) यह सीमा तुर्की और ईरानी लुटेरो हारा बार-बार तीडी गमी । एक समय इसकी सुरक्षा हिन्दू संसार के सार्वमीम राज्य को मुगल राज्य के रूप में स्थापित करके की गयी । जब मुगल राज्य समय के पूर्व ही १८ वी शती के सारम्म में समाप्त हुआ, तब पूर्वी ईरानी रहेला और अफगानी बर्बर भीतर मुदे। ये विदेशो सार्वमीम राज्य के विरुद्ध मराज तेजाओं को सैन्याची हिन्दू प्रतिक्रिया के एकमात्र शब्य को प्राप्त करते के लिए संबर्ध कर रहे थे । जब अकबर का कार्य विदेशियों ने पुनः किया और हिन्दू सार्वमीम राज्य बिटिश राज्य के रूप में पुनः स्थापित किया गया, तब उत्तर परिचम की सीमा की पुरसा सम्बन्धी वचनवद्धता सबसे अधिक महत्य की सिद्ध हुई । सीमा-मुरसा सम्बन्धी विम्मेदारी बिटिश राज्य के रूप में स्वाचावनक सिद्ध ना बनेक सीमा-नीतियाँ निर्घारित हुई, पर उनमें से कोई भी पूर्ण कर से सन्तोवनक सिद्ध ना हुई।

पहला विकल्प निसके द्वारा बिटिया राज्य के निर्माताओं ने प्रमाल किया, सम्पूर्ण पूर्वी हंरानी सीमा को जीतना तथा उसे हिन्दू संसार में मिलाना था। यह कार्य ठीक उसी तरह था जैसे मुगल राज्य अपने पूर्ण विकास पर अपने राज्य में उवजब उत्तराधिकारी राज्यों के बोक्सत-वैक्सार्ट्स के दोआं तथा सकाबी साम्राज्य के साथ परिचमी हैरान को मिलाने की चेच्या की थी। यह साहितिक कार्य अलेकनेजद बत्तेस द्वारा १८३१ से लेकर और आंगे तक चलाया गया था। इसके बाद सन् १८३८ में बिटिया हिंदिया नेता को अफागित्सान में भेजकर खादरनांक रुप्त उसके रूप उठाकर सपर्य किया गया। किन्तु, उत्तर परिचमी सीमा समस्या का 'एकटकी' द्वारान के क्यमें समाधान सम महत्त्वाकांकी प्रमास का विनाशकारी अन्त हुआ। १७९९ और १८१८ के बीच सिन्ध के बेरिना के दक्षिण-पूर्व में समूर्ण भारत की सफतापुर्ण विजय के प्रमास जानत्व में बिटिया राज के निमाताओं ने अपनी धरिकत को सोकर बांका और उपने विरोधियों की शक्ति और प्रमाब को कम। इन विरोधियों की आकामकता ने उन उल्लु खंळ वर्षर कोगों को उत्तरित किया जिल्हें दे अधीन बनाना चाहते थे। वास्तव में ६० १८४१-२ में आक्रमण उससे भी अधिक विनाश पर समाप्त हुजा, जितना १८९६ में अवीसिनिया के पहाड़ी प्रदेश में इटाल्यिगाई विनाश में हुजा था।

इस पहाड़ी प्रदेश पर स्थायी विजय प्राप्त करने की महत्त्वाकांका को इस प्रविद्ध पराजय के बाद विद्या शासकों ने कभी प्रयोगात्मक रूप के वीवित नहीं किया । १८९४ ई० में पंजाब की विजय के बाद सीमा निति की मिकताएँ युक्तीतिक होने की अपेका सामिर्फ कैशिए की अधिक भी वस्तुतः यहाँ वैसी ही राजनीतिक विन्यास सम्बय्धी 'अवसीमा' हम देखते हैं, जैसी ईसाई युग की आरोम्क कराती में राइन और केन्यूब से निवित्तर रोमन साम्राज्य की अवसीमा थी। जब बिटिश-इण्डियन अल्पसंक्यक हिन्दू आन्तरिक सर्वहारा के अनुशासन की ओर सुके और अपने बढ़ते हुए अपये के अप को उन्होंने समाप्त कर दिया, तब यह देखना मनीरंकक है कि इस मुक्ति से आन्तरिक सर्वहारा को उत्तर-पश्चिम की शीमा-समस्या मुलक्षाने में कहाँ तक समर्थ हो सकता है, जब अपने चर में वे अपने मालिक हो जायेंगे।

यदि अब हम यह पूछे कि इतिहास की भिन्न अवस्थाओं में परिचयी संसार ने जो हुनिया के विभिन्न भागों में बाहरी सर्वहारा को जन्म दिया है उन्हें अविस्ता क्या धर्म के क्षेत्र में रवना-स्मक कार्यों के लिए भी प्रेरित किया है ? तो हमें प्रीप्त ही केल्टिक सीमा में तथा स्कैच्छेनिया में किये गये वर्बर पुष्ठ भाग के दलों के सुन्दर रचनात्मक कार्यों का सरण हो जाता है। ये बर्बर सम्प्रताओं को जन्म देने के लिए मरसक प्रयत्न करते थे, किन्तु परिचय के ईसाई मामाज्य भी नवजात सम्प्रता के साथ इनके संघर्ष में ये असफल हो गये। इस अध्ययन के इसरे सन्दर्भों में इन सपर्यों पर पहले ही विचार किया जा चुका है। आधूनिक मुण के विस्तृत परिचयी संसार से पैदा हुए बाहरी सर्वहारा पर हम अब विचार कर सकते हैं। इस विचार क्षेत्र सर्वाध्या इन दोनों मुन्यच्यों में बंदरों की रचनात्मक द्यक्ति का एक-एक उदाहरण प्रयान्त होगा। इन दोनों मुन्यच्यों की हमें परीक्षा करनी प्रवेगी।

काव्य के क्षेत्र में हमें 'बीर' काव्य पर ध्यान देना होगा । ये काव्य ईसाई यूग की १६ घी तथा १७वी सती में डैन्यूबी हैयनुर्व ( राजतन्त्र की दिविण-वृत्ती सीमा से दूर बोसनिया के बबेरों हारा रचे गये थे । यह उदाहरण मनोरजक है क्योंक पहली दृष्टि में यह उस नियम का अपवाद दिवाई देगा कि विषटोन्यूब सम्यता का बाहते सकेहारा तब तक बीर काव्य के निर्माण की प्रेरणा देने योग्य नहीं होता, जब तक विचाराधीन सम्यता सार्वभौग राज्य की स्थिति से नहीं गुजरता और अन्त-काल नहीं आता जिसमें बर्बर जनरेला के लिए बबसर मिलता हैं । कन्दन और पेरिस की दृष्टि में डैन्यूबी हैयनुर्व का राजतन्त्र परिवणी संसार की राजनीतिक विषक्त और पेरिस की दृष्टि में डैन्यूबी हैयनुर्व का राजतन्त्र परिवणी संसार की राजनीतिक विषक्त और पेरिस की दृष्टि में डेन्यूबी हैयनुर्व का राजतन्त्र परिवणी संसार की राजनीतिक विषक्त और पेरिस की दृष्टि में इस राजतन्त्र में परिवणी सक्ति प्राची राजनीतिक स्थानीय राज्यों में हे एक के बितिस्ता और हुन्छ मले ही न रहा हो, न ही इनकी प्रजा तथा अपिवणी मोम्यताएँ एवं विषयेखताएँ जान पहली भी जिनके विरोध में उन्होंने सक्त्यापी राज्य की सभी मोम्यताएँ एवं विषयेखताएँ जान पहली भी जिनके विरोध में उन्होंने सम्यूष्ट परिवणी ईसाई समाज के सदस्यों को स्वर्ण वेषस्वस्थापी सिक्ष वे बहायणा भी की ।

बोसनियाई यूरोप महाद्वीप के बबेरों के पीछे के दस्ते थे, जिन्हें पश्चिमी ईसाई समाज तथा

परम्परावादी ईसाई समाब की वो बाकामक सम्पताबों की ज्वालाओं के बीच उपस हुए असामान दुखर अनुमब को बसाबारण रूप से पहले सहुना पहा था। परम्परावादी ईसाई सम्पता का विकरण बोधनियाई लोगों तक पहले पहुँचा। इस लोगों ने उसके परम्परावादी सम्पता का विकरण को अवशिकार किया लोगे उन्होंने इसकी स्वापना बोधोमिसकाद के सम्प्रदायवादी स्वयं को अवशिकार किया लोगे उन्होंने इसकी स्वापना बोधोमिसकाद के सम्प्रदायवादी क्या में स्वतः की। इस अवशिक्ता ने दोगों ईसाई सम्पताओं का ध्यान आकृष्ट किया। इस परिस्थातियों में, जहाँ तक धर्म का सम्बन्ध है, मुलिक प उसमानिया निवास का स्वापत किया और बोधोमिल अर्थ को त्यान कर से पुक्त हो गये। इसके बाद उसमानिया मुख्ता में यूगोस्कारियों के परिवासियों ने उसमानिया-हैस्तवृग्त सीमा पर वहीं कार्य किया जो होत्या सीमा में पर वहीं कार्य कार्यानिया। से सीमा पर वहीं कार्य किया गया को उसमानिया। हैस्तवृग्त सीमा पर वहीं कार्य कार्यानिया सामान का साम के सीमा पर वहीं कार्य कार्यानिया। सामान कार्य ना ना नो उसमानिया। सामान कार्य क

धर्म के क्षेत्र में बाहरी सर्वहारा की सर्जनात्मकता के दृष्टान्त अनेक स्थानो से मिलते हैं, १९ वी सती में रेड इंग्डियनों के विरुद्ध यूनाइटेड स्टेट की सीमा पर के अनेक दृष्टान्त विये जायेते।

यह ध्यान देने की बात है कि उत्तरी अमरीका के इण्डियनों के युरोपियन आक्रमण पर भी सर्जनात्मक धार्मिक प्रतिक्रिया रेड इण्डियनो में होती । यह देखते हुए कि अंग्रेज अधिवासियों के प्रथम आगमन से लेकर सीयों के युद्ध (१८९०) में जब इण्डियनों ने अन्तिम सैनिक विरोध किया और जब वह कुचल दिये गये अर्थात दो सौ अस्सी साल तक वे लडते ही रहे । यह भी विशेष व्यान देने योग्य है कि इण्डियनों की प्रतिक्रिया अहिसात्मक दग की थी। हम इण्डियनों के युद्धक दलों से ऐसी आशा करते वे कि वे या तो अपने इच्छानुसार बहुदेवतावादी धर्म इरोक्वाय ओलिस्पस या असमार्ड के रूप में निर्माण करेंगे या अपने आकामकों के काल्विनिस्टिक प्रोटेस्टैन्ट धर्म के विशिष्ट सैनिक तत्त्वों को स्वीकार करेंगे । परन्तु १७६२ ई० के ढेलाबार के अज्ञात पैगम्बर से लेकर १८८५ ई० के करीब नेवाडा में आविर्मत बोबोका तक ने एक-दूसरे ही प्रकार का धार्मिक उपदेश दिया । उन्होंने शान्ति का उपदेश दिया तथा अपने शिष्यों से उन तकनीकी भौतिक विकासों को त्याग देने के लिए कहा जिन्हें उन्होंने अपने स्वेत शत्रओं<sup>र</sup> से बन्द्रकों के यद्ध में आरम्भ में पाया था । उन्होने घोषणा की कि यदि उनकी शिक्षाओं का अनसरण किया जाता है. तो घरती के स्वर्ग में ही उन इण्डियनो को आनन्द का जीवन बिताने का सौभाम्य प्राप्त होगा । इस धरती के स्वर्ग में उनका जीवन अपने पूर्वजों की आत्माओं से सम्बन्धित होगा और यह रेड इण्डियन मसीहाई राज्य टोमहाको (उत्तरी अमेरिका के रेड इष्डियनों का एक अस्त्र) से, गोली से नहीं, जीता जासकता। इस प्रकार की शिक्षाओं के ग्रहण करने का क्या परिणास हुआ हम कह नहीं

सकते । जिन्हें इस प्रकार की चित्राएँ दी गयी वीं, उन बबेर बीरों के लिए ये चित्राएँ अधिक कठिन तथा ऊँची दिख हुई। किन्तु, अवसकार से पूर्ण तथा बयानक लितिज पर अहिसा के प्रकास की सिक्तिमजाहट में हम आदिम मानव के हुदय में ईसाई धर्म के सामाजिक जीवन का आकर्षक दृष्य देखते हैं।

बर्तमान समय में ऐसा जान पढ़ता है कि कुछ बर्बर समाज नकसे पर शेष रह गये हैं। उनके जीवित उदने की एक मात्र सम्मावना उन अबोद्रास्टों बौर लियुकानियनों की नीतियों को अपनाने में हैं, जिन्होंने हमारे परिवर्गी विस्तार के इतिहाल के मध्य अध्याय में, पहले के ही आकामक सम्पता की संस्कृति के स्वेनका से स्वीकार कर ले की शक्तिशाली इरदिश्ता दिखालों में यह आकामक सम्पता उनके विरोध को रोकन में बड़ी शिक्तिशाली थी। आज जो हमारे प्राचीन वर्वरों के संसाद अवशेष हिन्दी जनमें से प्राचीन वर्वरों के संसार के अवशेष हैं उनमें के प्रत्ये को मोह मारे हुए मौजूद हैं। उनमें से प्रयोक में मोहिया सहने वाले वर्वरों के सैनिक सरदार शक्तिशाली प्रयान कर रहे हैं कि उस स्थित को ओ अभी विलक्ष्य बेका मून हों हो गयी है, सांस्कृतिक आक्रमण से, जो सुरक्षा भी होगी वाले हैं।

पूर्वी ईरान में यह सम्भव प्रतीत होता है कि भारत के उत्तर-पश्चिम सीमा की समस्या का समाधान हो जार । भारत कम्मानिन्दान सीमा पर असम्य बहेरी के विकढ़ किसी उस कार्य हारा नहीं, दरन् देक्छा से अफ्मानिन्दान के पश्चिमकरण हारा । क्योंक यदि अफ्मानिन्दान के पश्चिमकरण हारा । क्योंक यदि अफ्मानों का प्रयास सफल हो आप तो इसका एक परिणाम यह होगा कि भारत की ओर के सैनिक दो अफ्माने के बीच पढ़ आपोमी और इस प्रकार इनकी स्थित अरक्षणीय हो आयेगी । अक्मानित्सान में पश्चिमोकरण का आन्दोलन सम्राह् अमानुन्त्यह (१९१९-२९) हारा धीमा । किन्तु अमानु-त्याह की व्यक्तिमत असफलता से कि मिल्य का प्राह्म की स्थानित असफलता से अधिक महित्य होता हुए तम वरोष के कारण आन्दोलन नहीं कहा । १९१९ तक परिचामकरण की प्रशाली इतनी हुर तक चली पानी कि बच्चा सक्का ऐसे लुटेरों के कार्य को वे सहन नहीं कर सकते दें । राजा नाविरत वया उसके उत्तराधिकारियों के सासन में पश्चिमकरण की यह प्रणाली वराय राधी हो ।

िकन्तु अवरुद्ध बर्वरता के किले को अधिक परिवर्धीकरण करने वाले नज्द और हजाड के राजा अब्दुल अवीज अल साउद है जो राजमधंज और सिंग्स है। इनका जन्म देश के बाहर हुआ था। सन् १९०१ के जब में राजनीतिक बनवास में दे होने अपने को उत्तर के सिंदम से लेकर यमन के उत्तर के रोजा के राज्य तक अरब का स्वाची बना लिया। वर्बरों के युद्ध के सरदार के रूप में इन्न साउद की तुलना बीढिक दृष्टि से विसिपोध आतावुष्क से हो सकती है। उन्होंने आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिक तकनीक की शिक्त का अनुषव किया और उसके उपयोगों के प्रति अपनी निर्मायक दृष्टि दिखायी। यह दृष्टि पाताल तोड़ कुजी, मोटर-पाड़ियाँ और वायुवानी के प्रयोग में दिखाई दी। ये सभी मध्य अरब के स्टेप में प्रभावशाली हुए। किन्तु, इन सबसे अपर उन्होंने दिखाया कि पश्चिमी बीवन का अनिवार्ध आधार धान्ति और अवस्था है।

किसी प्रकार जब अस्तिम विरोधी पश्चिमीकृत संसार के नकशे से अलग हो जायगा, तब क्या हम अपने को बधाई देंगे कि बर्बरता अस्तिम रूप से समाप्त हो गयी। बाहरी सर्वहारा की असम्प्रता का पूर्ण विनाश केवल साधारण जानन्द दे सकता है, क्योंकि इस अध्ययन में हमें विश्वास हो गया है, (यदि इस बध्ययन से कुछ लाम है) कि जनेक सम्प्रताओं के विनाश का कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि वात्महत्या की ही प्रक्रिया थी।

"जो हममें आन्तरिक त्रटियाँ है हम उन्हीं से धोखा खाते हैं।" पुराने ढंग के बर्बर उस अवान्तरभमि से नष्ट हो गये हो जो बर्बर विरोधी सीमाओं के आगे पढ़ती है और जहाँ तक भौतिक विजय हमने कर ली है । किन्तु यह विजय किसी काम की नहीं है यदि विनाश के समय ये हमारे बीच घस आये हैं। क्या ऐसा नहीं है कि हम बबेरों को इस प्रकार मोरचेबन्दी करते हुए पाते है ? प्राचीन सम्यताएँ बाहरी असम्यों द्वारा नष्ट कर दी गयी थी । 'हम स्वयं अपने बर्बर पैदा करते हैं। " क्या हम अपनी ही पीढ़ी में नहीं देखते कि अनेक नये बर्बरों के सैनिक दल एक देश के बाद दूसरे देश में हमारे सामने आये और वे भी सीमाओं पर नहीं, हमारे ईसाई जगत के बीच । ये फासिस्टी तथा नाजी लड़ाक लोग बर्बरो के अतिरिक्त और क्या थे ? क्या उन्हें यह सिखाया नहीं गया कि वे उस समाज के सौतेले पुत्र हैं, जिसके हृदय से वे पैदा हुए हैं ? क्या उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि वे पीड़ित दल के हैं, जिन्हें बदला लेना है तथा वे नैतिक रूप से संसार में शक्ति के प्रयोग द्वारा अपने लिए सौर मण्डल में स्थान पाने के अधिकारी हैं ? क्या यही शिक्षा बाहरी सर्वहारा के सैनिक सरदार 'जेन्सेरिक तथा अटिला' अपने बहादुरो को नहीं देते रहे जिन्हें संसार की लुट-पाट में वे ले जाते थे। जो ससार अपनी ही गलती से अपनी रक्षा की शक्ति खो बैठा था। काली चमड़ी नहीं बरन काली कमीज (फासिस्टी दल के लोगों की पोशाक) इटली-अविसीनिया यह में (१९३५-६) निश्चित रूप से बर्बरता का चिल्ल था. और काली कमीज बाले अधिक भयानक और अनिष्टकारक थे। ये काली कमीज बाले कृर थे, क्योंकि जानबुझकर उत्तराधिकार में मिले सास्कृतिक प्रकाश के विरुद्ध पाप कर रहे थे। अपने पापो के कारण वे भयावह हो गये थे। उनके पास उत्तराधिकार में मिली वह तक-नीक थी जिसे वे परमारमा की सेवा से हटाकर शैतान की सेवा में लगाने के लिए स्वतन्त्र थे। किन्तु, उपसहार के लिए हम विषय को जड़ तक नहीं ले गये हैं, क्योंकि हमने अपने से अभी यह नहीं पछा है कि किस उदगम से इटली की नव-बर्बरता पैदा हुई थी।

एक बार मुर्बालिनों ने यह पोषित किया वा कि मैं इटली के सम्बन्ध में बैता ही सोचता हूँ जैंगा बिटिश राज्य के महान् निर्माताओं ने इस्लैंड के लिए सोचा था या जैंगा महान् फासीया अपनिवेशवादिशों ने काम के लिए सोचा था। 'इसके पहले कि हम स्टली के पूर्वजों के इस व्यंत्र वित्र को संबेद में तिरस्कृत कर दे हमें विचारता जाहिए कि यह व्याप्त चित्र उठण्डल चित्र हो जाये। सम्पता के मार्ग से विचलित इटली के नवे बबरो की पृणास्पद आइति में इन कुछ लिक सम्मानित अंदों को आइति एहचानने और स्वीकार करने के लिए हम बाध्य होते हैं। में सम्मानित अंदों को अइति एहचानने हिन्स ।

१. जी० मेरेडियः स्टब्स ग्रेस ।

२. डब्स्यू० मार० इंगे : वि माइडिया माव प्रोमेस, पू० १३।

३. मुसोलिनी से हुए कांसीसी पत्रकार ए० डि॰ करलिस के सालात्कार से १ अगस्त १८३४ के 'द टाइम्स' में उद्युत ।

इस अत्यावस्थक प्रस्त पर क्या और अधिक विकार नहीं करना चाहिए? क्या हम अपने को समरण नहीं दिखात कि इस अध्याय में प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर खिलाखांकी अत्यस्यध्यक तथा बाहरी सर्वहारा के बीच के युद्धों में मूल रूप से आकामक धिनतखाली अत्यसंख्यक ही गाया जाता है। हमें समरण रखना पड़ेगा कि सम्यता तथा बबंदता के संधर्ष का इतिहास करीब-करीब एकमात्र सम्य लोगो द्वारा ही लिखा गया है। बाहरी सर्वहारा द्वारा वर्ग का यह नका सिकी वित्र जो अपनी बबंदतापूर्ण मारकाट को निर्दोख साध्यता के प्रदेश में ले जाने का बना है, वह सत्य की बस्तुपरक अभिव्यक्ति नहीं है। किन्तु 'सम्य' दल के उस आफोध की अभिय्यक्ति है कि उसे आफ्रमण का नियाना बनाया जाता है, वित्र आफ्रमण का कारण वह स्वयं है।

### (६) विदेशी तथा देशी प्रेरणाएँ

क्षितिज का विस्तार

विवेचन करने के बाद, इस अध्ययन के आरम्भ में ही अधेनी इतिहास से उदाहरण दिया गया या कि राष्ट्रीय राज्य का इतिहास केवल अपने में बीधनम्य नहीं है। हमारी एसी आरणा है कि सम्बद्ध समुदायों ने अध्ययन के लिए जिन्हें हम समाज कहते हैं, इस समाजों का अध्ययन आवश्यन है। दूसरे राज्यों में, हमारी धारणा थीं कि सम्बदा की वीचन-प्रणाली स्वतः निरिष्कत होती है किसी विदेशी सामाजिक शक्ति की प्रिक्या के बिना ही स्वतः इसका अध्ययन किया जा सकता है तथा इसे प्रमाश जा सकता है तथा इसे उपयोग हम्माज के अध्ययन के हिमारे पह धारणा पुष्ट हुई है। सम्बदाओं के बकास और जनकी उत्पत्ति के अध्ययन के हिमारे अध्ययन के स्वयन नहीं होता। यथाणि पतनी-मुख समाज ट्रक्ट्रेन्ड होकर विखर जाता है। प्रपंक ट्रक्ट्रेन्ड रोकर विखर जाता है। प्रपंक ट्रक्ट्रेन्ड राज्यों के सर्वेक्षण में— अभीर स्वृत्या से विवार करना एका है। स्वर्वाण कि अस्पसच्या की भी बात है। स्वर्वाण करना एका है। अस्परसच्या की भी बात है। स्वर्वाण करना एका है। अस्परसच्या की भी बात हमा हमा करना एका है।

सम्बदाओं को अपने अध्ययन के लिए चुना, क्योंकि वे अध्ययन केलिए बोधयम्य क्षेत्र कान पड़ीं विनका अध्ययन अका-अकाह हम कर सकते थें। अब हम अपने को इस दृष्टि से दूसरी दृष्टि की ओर जाते हुए पाते हैं जिस पर हम उस समय विचार करेंगे जब हम सम्यताओं के एक-दूसरे के सम्यक्त की परीक्षा करेंगे।

इस बीच विदेशी और देशी प्रेरणाओं के प्रमावों की तुकना करने और उनके मेद दिखाने में मुविधा होगी। ये प्रेरणाएँ उन अनेक इकाइयों के कायों में दिखाई देती हैं, जिनमें सामाजिक जीवन का विषटन होता है। इस देखेर कि प्रमिक्शाकी अल्पस्क्या एवं बाहरी सबंहारा के कायों में विदेशी प्रेरणा मतमेद कीर विनाश उत्पन्न करने में समये होती है जब कि आन्तरिक सबंहारा के कायों में समन्यद और सबंत का प्रमाव बालती है।

शक्तिशाली अल्पसंख्या और बाहरी सर्वहारा

हम देख चुके है कि सार्वभौग राज्य में शनितवाली अल्पसंख्या होती है जो देश के समाज के लिए मृत्यवान्त सेवा करती है । वे देशी साम्राज्य निर्माता बाहरी शीमा के मृत्य हो सकते हैं जहां राजनीतिक एकता स्थापित कर वे उन्हें शानित स्थापित करते हैं । किन्तु, इससे यह नहीं माजूब होता कि उनकी संस्कृति विश्वी रंग हैं । हमारे पास ऐसे उदाहरण है जिनमें शानित्वाली अल्पसंख्या की नैतिक पराजय इतनी तीज है कि इसके पहले विषटगोन्यूख समाज सार्वभौग राज्य के लिए परिश्मक हो, शक्तिवाली जल्पसच्या का कुछ भी शेष नहीं रह बाता जिसमें साम्राज्य निर्माता के गुण हो। ऐसी स्थित में सार्वभौग राज्य प्रदान करने का कार्य साम्राज्य निर्मात की हो रहे बाता के अकान्त समाज के लिए वह कार्य करते रहे जिसे बही के लोगों के हाथां होना चाहिए था।

विदेशी तथा देशी सभी सार्वभीम राज्य समान रूप से ब्रन्यवाद और उदासीनता से स्वीकार किये जाते हैं मध्यि उत्साह के साम नहीं। भौतिक दृष्टि से हससे एक प्रकार सकट-काल की अवस्था से सुधार है। होता है। किन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, 'तथा राजा' सामने आता है। 'जो जोके को नहीं जानता 'सीबी भाषा में कंकट-काल और उचके आतक की स्मृति लोग भूल जाते हैं। वर्तमान में जब सारी सामाजिक घरती पर सार्वभीम राज्य हो जाता है, लोग ऐतिहासिक सन्दर्भ मूल जाते हैं। इस अवस्था पर देशी तथा विदेशी सार्वभीम राज्य के भाष्य अलग-अलग हो जाते हैं। इस अवस्था पर देशी तथा विदेशी सार्वभीम राज्य के भाष्य काल-अलग हो जाते हैं। देशी सार्वभीम राज्य, जाहें जो भी उचके गुण हो अपनी पूजा हारा स्वीकार किये जाने सोव्य वनने लगता है जीर सामाजिक जीवन के बीचे में अधिक-से-अधिक उपयुक्त समझा जाता है। 'दूसरी ओर विदेशी सार्वभीम राज्य बहुत अधिक अधिव हो जाती है। उसकी प्रवा उचके विदेशी उचकामें पर बहुत अधिक नाराज हो जाती है और अपनी आर्थ दुवतापूर्वक उसकी उसके सार्वभी के सार्वभी के स्वा उसके विदेशी उसकामें राज्य हो जाती है और अपनी आर्थ दुवतापूर्वक उसकी उसके सार्वभी के सामाज स्वे होते हैं या करते उसके होते हैं।

इस विरोधी जराहरण में एक रोमन साम्राज्य है जिसने हेलेगी संसार को सार्वभीम राज्य दिया तथा बिटिय राज्य जिसने हिन्दू सम्पता को विदेशी सार्वभीम राज्य दिया। अनेक उद्धरण दिये जा सकते हैं जिनसे मालूम होता है रोमना साम्राज्य की बाद को प्रजा की साम्राज्य के प्रति कितनी भिन्त तथा प्रेम था। उस समय के बाद भी जब यह अपना कार्य समुख्ति दक्षता से समाप्त कर देती है जब यह प्रत्यक्षतः नष्ट हो जाती है। ४०० ६० में सिकन्दरिया के क्लाडियन द्वारा लैटिन की षट्यदी में रचित 'डि कोन्युन्टेट स्टी स्टीलिकोनिस' नामक कविता के इस अंच में कदाचित् रोमन साम्राज्य के लिए अत्यन्त प्रमाचीत्यादक सम्मान दिखाया गया है—-

> बहुनुसरे विजेताओं से अधिक गर्वीकी बी अपने बन्दियों को आर्किंगन करती थी मी की भीति, प्रियतमा की मीति नहीं, मित्रों को दाल बनाती अपने बाहुगाश में उसने सारे राष्ट्रों को भर किया कोन आज विश्व भर के राज्यों पर शासन करता है और उसका (रोम का) कुणों नहीं है।

यह सिद्ध करना सरल होगा कि बिटिश राज अनेक दृष्टियों से बहुत ही उदार तथा रोमन साम्राज्य की अपेक्षा अधिक लामप्रद था, किन्तु हिन्दुस्तान के किसी क्लाडियन रूपी कवि ने उसकी प्रशसा में रचना नहीं की ।

यदि हम दूसरे विदेशी सार्वभीम राज्यों के इतिहास पर व्यान दें तो हम उनकी प्रजा में किपती सामनाओं को बैसा ही उठता हुआ जबार देखें जैसा हमते बिटिश सारत में देखा है। वैदिलोनी समाज पर साइरस हारा आरोपित विदेशी तीरियाई सार्वभीम राज्य वृणा का ऐसा पात्र हुआ कि अस्तित में आते के बाद बढ़ दो ही वार्ती पूरी कर सका कि ई० दू० २३२ में बैदिलोनी पुरोहित देसे ही विदेशी विजेशा मकर्डुनिया के सिकन्दर के हार्दिक स्वागत के लिए तैयार हो गयं जैसा कि इत युग में भारत के कुछ जड़ राष्ट्रवादी किसी आपानी स्वाइक के स्वागत की यांजना बनाते । इसा की १४वी शती के प्रवस्त चतुर्वीं से परप्पादावादी इसाई सतार में जिस विदेशी उसमानिया राज्य का भारमीर सामर के एशियाई किनारे के उसमानिया राष्ट्रसम्बद्ध के मूनानी समर्पकों ने स्वागत किया बढ़ी १८२१ ई० में राष्ट्रवादी मूनानियों की मूणा का पात्र बन पया । पांच शतियों ने यूनानियों में भावना का परिवर्तन कर दिया । इसके ठीक विपरीत सावना में परिवर्तन गंवाक ने वर्तीतनयेटीरवह के रोमन अंतक और विदेशीनल अपोलिनीरस के रोमन में मूं क्या में देशिया है हैं हा रोमन में मूं क्या विद्यानिया स्वाचित स्वाचित स्वाचित स्वाचित है स्वचित स्वाचित स्वाचित स्वचित स्वच्या स्वच्

विदेवी सस्कृति के सामाञ्च निर्माताओं द्वारा उत्पन्न घृणा का दूलरा प्रसिद्ध उदाहरण उन मंगोल विजेताओं के प्रति चीनियों की घोर घृणा का है, जिन्होंने सुदूर पूर्वी ससार में बहुत भावपान सार्वमान राज्य बनाया। यह घृणा उस सहनतीलता का विचित्र विरोध जान पहती है जो ढाई धारियों के मांचू धावन के बाद उसी समाज ने स्वीकार किया था। इसका कारण यह है कि मांचू लोग मुदूरपूर्वी संसार के जगली थे। इनमें किसी विदेशी संस्कृति का स्पर्ध नहीं था। जब कि मांचू लोग सुदूरपूर्वी संसार के जगली थे। इनमें किसी विदेशी संस्कृति का स्पर्ध नहीं था। जब कि मांचों को स्वार्थ प्रति प्रति क्षा कर स्वार्थ अपनिष्यों के लाने से कम हो गयी थी जीर कुछ उस उदारता के कारण, जिससे उन्होंने योग्य तथा अनुष्यी लोगों की सेवाओं को प्रत्यों के प्रत्य के प्रत्य का स्वार्थ को अपियता का

आर० ए० नास्स का अनुबाद—सी० आर० एल क्लेबर द्वारा—व मेकिंग आफ वेस्टर्न यूरोप, पृ० ३ । हिन्दी अनुवाद ।—अनुवादक

वास्तविक विवेचन चीनी प्रचा और परम्परावादी ईसाई सैनिकों तथा मंगोल खाकान के मुसलमान शासकों के बीच विस्फोटक सम्पर्क सम्बन्धी मार्कोपोलों के विवरण से स्पष्ट है।

यह कदाजित सुमेरी संस्कृति का ही मिश्रण है जिसने मिसी प्रजा के लिए हाइस्सो को असस्य बनाया जब कि लिक्सा के बबंदों का मिस्र में बाद के जनक्षिकारी प्रवेश विना किसी निरोध के स्वीकार कर किया गया। वास्तव में हुम तामान्य सामाजिक नियम बनाने का साहत इसलिए कर सकते हैं कि वे बबंद आकामक जो बिना किसी विदेशी प्रभाव के आते हैं अपना मान्य निर्माण करने में समर्थ होते हैं और जो बनरेला के पहले विदेशी या अधर्मी प्रभाव किसे होते हैं, उन्हें अपने को किसी-नर्किसी प्रकार सुद्ध रखना पड़ता है नहीं तो या तो वे निष्कासित कर विये जाते हैं मा दिने कर दिये जाते हैं।

अमिश्वत बर्चरों को पहले लें आप, हिताइत और अरिक्यन में से प्रत्येक ने सम्पता के हार पर करते हुए अपने लिए बर्चर देवस्थान का निजी रूप से आविष्कार किया और आक्रमण के बाद भी इस बर्चर उपासना पर बटे रहें। उनमें से प्रत्येक सफल हुए अज्ञान पर भी और नयी सम्पता स्थापित की जैसे भारतीय, हिताइत और हेलेनी और सैंग, अपेंग, रूपिटेनियाई, पोलैण्डवासी और मगयार लोग जो स्थानीय बहुदेवताबाद से पश्चिमी कैयोलिक धर्म में परि-बर्गित हुए तथा पश्चिमी ईसाई नामाज्य के निर्माण के सम्पूर्ण और पश्चिमी ईसाई समाज के मुख्य निर्माता हुए। इसके विषयीत हाइकसा जो सैट' के उपासक ये वे मिली संवार से तथा मंगेल लोग चीन से उच्चाड के के ग्रंथ

अरब के आदिम मुसलमान हमारे नियम का अपवाद है । यहाँ हेलेंनी समाज के बाहरी सर्वहारा का एक बंदे रहल था जिसे उस जनराजा में अध्यादक सफलता आप्त हुई जिसके साथ ही उस समाज का विषटन हो गया गयापि वे सीरियाई धर्म के बिहुए को ग्रहण किये हुए थे और उस प्रवाद के मोनोफाइसाइट ईसाई धर्म के स्वीकार नहीं किया, जिनका रेख उन्होंने रोमन सामाज्य से छीना था । जब रोमन सामाज्य के पूर्वी प्रदेश के बाक्य के साथ सारा ससानियाई सामाज्य पराजित हो गया, रोमन सामाज्य के उत्तराधिकारी राज्यों ने, जिन्हे अदबों में सीरियाई खरती पर स्थापित किया था, अपने को सीरियाई सार्वी पर स्थापित किया था, अपने को सीरियाई सार्वी पर स्थापित किया था, अपने को सीरियाई सार्वी में राज्य में परिवर्तित कर दिया, जो असमय ही एक हवार साल पहले उस समय नट हो गया था, जब सिकन्दर ने अकीमनीडी को पराजित किया था। और अरबी मुसलियों के सामने इस्लाम के लिए नया खितिज सामने आया।

ऐसा जान पड़ता है कि इस्लाम का इतिहास असाधारण उदाहरण है जिससे हमारी खोज का सामान्य परिणाम अमान्य नहीं ठहरता । सामान्य रूप में यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि बाहरी सर्वहार पार्यस्थालां अल्यक्टक के लिए विदेशी प्रेरणा बाधक है, स्थोकि उन दोनों टुकड़ों के व्यवहार में यह कुंठा तथा संघर्ष उत्पन्न करता है, जिनमें विधटनोन्मुख समाज बेंट जाता है।

#### आन्तरिक सर्वहारा

शक्तिशाली अल्पसंख्यक तथा बाहरी सर्वहारा के सम्बन्ध में निकाले गये निकायों के विपरीत हम देखते हैं कि आन्तरिक सर्वहारा के लिए विदेशी प्रेरणा अभिशाप नहीं है, वरन् वरदान है। जिन लोगों को यह प्राप्त होती है वे अपने विवेताओं को महानु शक्ति द्वारा वश में रूर लेते हैं तथा और उस उद्देश को प्राप्त करते हैं, जिसके किए वे पैवा हुए हैं। इस बक्तव्य की जॉब उन उच्चतर धर्मों तथा सार्वकीय धर्मत्वयों को परीक्षा से की जा सकती है जो आत्तरिक सर्वहारा के विशेष कार्ये तह हैं। इस धर्मक्रम से हम जाने हैं कि वह शक्ति उनकी आत्मा में उपस्थित विशेषी शक्ति और उसके अनुपात की विनगारी पर निमंद है।

जवाहरणार्थ, जोसाइरित की दूज मिश्री सर्वहारा का 'उज्बतर प्रमें' रहा है। इसके पहले का पता लगाया जा सकता है कि यह तम्मृत्र की सुनेरी पूजा की विदेशी उत्पत्ति हैं। हेल्लेनी आगतिर सर्वहारा के उज्जतर प्रमों के विजयन के विदेशी मुलों में निष्कित कर से पा स्कर्त है। आइर्तिक की दूजा में मिश्री, विज्ञें की पूजा में हिताइत, संसाइत तथा मिश्रवाह में नीरियाई जीर महापान में मारतीय प्रमाव है। इन 'उज्बतर धर्मों' में से प्रमम चार मिश्री, हिताइत तथा मीरियाई लोगे झार संस्थापत किये गये थे। जो सिकनर की विवर्षों हे हेलेंनी आगतिर का संस्थापत किये गये थे। जो सिकनर की विवर्षों हे हेलेंनी आगतिर का संस्थापत में सजति के स्वर्णा के स्वर्णा

कुछ ऐसे भी उदाहरण है जिनमें समाज पर विजय प्राप्त करने का 'उण्बतर धर्म' का प्रयप्त असफल रहा है। इन इष्टान्तों से हमारे निण्यमें विकल नहीं हो सकते। उदाहरणामें उसमानिया सातन में इस्लाम के थिया सम्प्रदाय को परम्परावादी ईसाई सलार में सार्वभीम धर्म के रूप में निर्मित करने का निष्फल प्रयत्न किया राज्य वा वीन में ऐसा ही निष्फल प्रयत्न किया राज्य को अलित करने का निष्फल प्रयत्न किया राज्य को अलित करने का सार्वभीम धर्म बनाने में तथा जाना में संकट-काल से टोकुगावा डोजुनेट के सक्कमण के समय तक किया गया। उसमानिया साम्राज्य के विचार वाचा जापान के क्योतिक धर्म बनानी में तथा जाना में संकट-काल से टोकुगावा डोजुनेट के सक्कमण के समय तक किया गया। उसमानिया साम्राज्य के विचार वाचा जापान के क्योतिक उद्देश्य के लिए शोधित किये गये। सुदूर पूर्वी सेता बात में सेता सेता है के स्थान का सेता सेता है के स्थान सेता सेता सेता है के स्थान सेता सेता सेता है के स्थान सेता है के स्थान सेता है के स्थान सेता है के स्थान से की स्थान की स्थान सेता है। बीन में कैयों लिकार की असरस्त्र की असरस्त्र की असरस्त्र की सरस्त्र सेता ही। बीन में कैयों लिकार की असरस्त्र की असरस्त्र की असरस्त्र की सरस्त्र स्थान की स्थान स्थान स्थान सेता है। बीन में कैयों लिकार की असरस्त्र की असरस्त्र की सरस्त्र का स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान सेता ही। बीन में कैयों लिकार की असरस्त्र की असरस्त्र की सरस्त्र स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान सेता है। बीन में कैयों लिकार की असरस्त्र स्थान स्

हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धर्म परिवर्तित लोगों को जीतने में विदेशी 'झलक' उच्चतर धर्म के लिए सहायक हैं बाधक नहीं । कारण खोजने के लिए दूर नहीं जाना होगा । उस पतनो-गृख समाज के जिससे वह अलग हो रहा है, आन्तरिक सर्वहारा अपनी नयी अभिष्यसित खोजता है । और इसी तरह विदेशी विनारी प्राप्त होती है । उसकी नवीनता हो आहण्ट करती है । किन्तु इसके आकर्षक हो सकने के पहले ही नये सत्य को समझना पहता है और जब तक अभि-व्यक्ति का यह आवस्यक कार्य नहीं हो जाता, तब तक नवीन सत्य लोगों को आहण्ट नहीं कर सकता । यदि सन्त पाल से लेकर बाद के धर्मतन्त्र पादरी स्वयं पहली बार या पाँच शितयों तक दूर न होते तो रोमन सामाय्य में ईसाई धर्म की विजय नहीं हो सकती थीं । ईसाई सिद्धान्त को हेलेनी दर्शन में स्थान्तरित करने, रोमन वर्षीतिक सेवाबों के नमूने पर ईसाई धार्मिक हालों का निर्माण करने, ईसाई संस्कार-पद्धित को मुनानियों एवं रोमवास्थिं के गुन्दा धार्मिक हालों के बनुसार डालने तथा बहुदेवतावादी धर्म को ईसाई त्योहारों में परिवर्तित और ईसाई सन्तों के सम्प्रदायों हारा बहुदेवतावादी नायकों के सम्प्रदायों में स्थानान्तरित करने में जन हार्डा पास-रिसों ने दुवता दिखायी। यह ऐसा कार्य था वो बीन के वेजूडर स्थित में के पोस शावन के निर्देख हारा जब से नम्ट कर दिया गया। यदि चल पाल के विरोधी यहूदी ईसाई सम्मेलनों और संप्यामें दिक्की होते—वेता ईसा के लिखाने के सिद्धान्तों तथा जल पाल के आर्राभक धर्मपूर्णों में बागित है—तो व्यहिसा के घरातल पर ईसाई सिशानिर्यों की प्रयम वड़ाई के बाद हेलेनी संसार का धार्मिक एरिस्तों निजाशालक डंग वे रोका जा सकता था।

हुमारे 'उन्नतर धर्मों में बहुदीवाद, पारसी धर्म तथा इस्लाम स्वानीय प्रेरणा है। इन तीनों धर्मों का कार्यवेत्र सीरियाई संसार में वा और इन्होंने बेरणाएँ थी उद्यो शेत्र से प्रहुण की। हिन्दू धर्म भी स्थार कर प्रेरणा तथा कार्यक्षेत्र से मारतीय था। हिन्दू धर्म तथा इस्लाम मेनी हमारे नियम के अपवाद रूप में अवस्था समझ जाने चाहिए, हिन्तु युद्ध तथा पारसी धर्म अन्ततः हमारे नियम के उदाहरण हैं। ई० पू० आठवी से लेकर छठो सती के बीच यहूदी एव पारसी धर्म से उत्पन्न हुई सीरियाई जनता के रूप में वे विज्ञ्य बल लोग ये जिनकी बैबिलोनी समाज के आन्तरिक सर्वहारा में वैविलोनी अम्मव्याली अल्प्सब्यकों की असीरी दोना डारा वलान परती की गयी। यह वह वैविलोनी आक्रमण चा जितने बहुदी तथा पराक्षी प्रोत्तक प्रतिक्रमाओं का आह्वान उत्त सीरियाई वाल्या से किया चा जितकों कठो र एरिला अपेक्षित थी। इतना देखने पर हमें यहूदीवाद तथा पारसी धर्म का उन धर्मों के रूप में स्थार पर्वेक्ष करा पड़ता देखने बारा किया गया था। यहूदीवाद 'वीवलोनिया के जल से 'उत्यम हुआ येले ईसाई धर्म ने हेलेनी

यदि बैबिजोनी सम्पता का विषयन वैसा ही हुआ वैसा हेलेनी सम्पता का हुआ था और यदि ये सम्पताएँ उन्हीं अवस्थाओं से पुनरी है जो जहूरी तथा पारसी धर्म का जन्म तथा विकास ऐतिहासिक पृष्टि से वैसा ही है जैसी वैदिजोनिया की घटनाओं की कहानी है उपस्था देशी हो हिल्ली हिला की घटनाएँ हैं। ऐसा ही देशाई पार्च पार्च प्रभाव के बन्म तथा विकास में हुआ। वैद्यालोनी इतिहास की घटनाएँ हैं। ऐसा ही देशाई पार्च । इस तप्य से इनसी पृष्टि विकल्क इल वहल जाती है। वैदिजोनी सार्वभीम राज्य को नष्ट करने का कारिवयन प्रयास विकल हो गया और अपने आगतिक वर्षहारा में मराती सीरियाई रंगक्ट केवल परम्परा तोड़ देने में ही समये नहीं हुए, वरन् उन्होंने वैदिजोनी विजेताओं को धारीरिक के साथ-ही-साथ आरिक कर से भी बन्दी बनाकर नक्छा ही बदल दिया। ईरानी जोग सीरियाई धर्म में परिवित्त हुए, बैबिजोनी संस्कृति में नहीं। साइरल डारा निर्मित कर्फनी साम्राज्य ने सीरियाई सार्वभीम राज्य की मूमिक अदा करने लगा। यह सब दिया है कहा कि महती तथा पार्ची धर्मोने अपना वर्तमान आदिक्षी प्रयास के स्वाप प्रयास के स्वाप से प्रयास के स्वाप से प्रयास के स्वाप प्रयास के स्वाप से प्रयास के स्वाप से प्रयास के स्वाप से प्रयास के स्वाप से प्रयास के स्वाप सीरियाई सार्वभीम राज्य की पृत्तिक स्वाप से प्रयास के स्वाप से से विजयों सी स्वाप से स्वाप सर्वाप से स्वाप से से विजयों सी स्वाप से से विजयों सी स्वाप से स्वाप से स्वाप से से विजयों सी स्वाप से स्वाप से से स्वाप से से विजयों सी से से स्वाप सी स्वाप से स्वाप से स्वाप से से स्वाप से से विजयों सी से से सी स्वाप से सी स्वाप से स्वाप से से स्वाप से से स्वाप से से स्वाप से से सिक्स से सिनयों सी स्वाप से स्वाप से स्वाप से से सिनयों से स्वाप सी सी से सिनयों सी सिक्स से सिनयों सी सिक्स से सिनयों सी सिक्स सी स्वाप सी सी सी सिक्स सी सिनयों सी सिक्स सी सिनयों सी सिक्स सी सिक

यदि 'उच्चतर बर्म' में बिदेशी प्रभाव हो तो स्पष्ट रूप से उस वर्म की प्रकृति को दो सम्यताओं के सम्पर्कों पर ज्यान दिये बिना कभी भी नहीं समझा जा सकता । हम देखते हैं कि इस नियम के दो मुख्य अपवाद हैं। इन दो सम्पताओं में से एक वह है जिसमें आन्तरिक सर्वहारा द्वारा नया समें पैदा होता है तथा दूसरा वह है जिससे विदेशी प्रेरणा या प्रेरणाएँ की जाती हैं। इस तथ्य के विचार के लिए नयी बौद्धिक प्रवृत्ति की आवश्यकता है क्योंकि हमें वह आधार ही त्याप देने की आवश्यकता है जिस पर जब तक हमारा अध्ययन स्थापित था। जहाँ तक हमने सम्यता छव्य की स्थाख्या की है हम स्वीकार कर कुके हैं कि कोई अकेती सम्प्रतापूर्ण सामाजिक इकाई के रूप में अध्ययन का व्यावहारिक क्षेत्र प्रस्तुत्र करने में सबस होगी। ऐसी कोई भी सम्यता विदेश की सीमाओं से बाहर किसी भी सामाजिक तत्व के रूप में किसी विशेष समाज वे पृषक् होने पर भी अध्ययन की जा सकती है। किन्तु हम स्वयं वैंगे हो जाल में उकसे हुए पाते हैं जीवा समुख्य समाज के त्या के का स्वयं के से हो जाल में उकसे हुए पाते हैं जीवा पर प्रस्तुत हमें उन सीमाओं को पार करता एहंगा जिनमें हम बब तक कार्य करने होता है। इसके परचातु हमें उन सीमाओं को पार करता पढ़ेगा जिनमें हम बब तक कार्य करने में समये थे।

### १९. सामाजिक जीवन में आत्मा का भेद

### (१) आचरण, भावना और जीवन का विकल्प

जिस सामाजिक निकायों में भेद की अब तक हम परीक्षा कर रहे ये वह सामृहिक अनुभूति है, इसीलिए वह ऊपरी हैं। इसका महत्त्व इसिलिए है कि यह आत्तरिक तथा आध्यारिमक भेद का बाहरी चिक्क हैं। मानव की आरमाओं में मेद की वृत्ति अपने अन्यर किसी उस भेद को छिपाये हुए पायों जाती हैं जो समाज के धरातक पर स्वतः स्पष्ट होता रहता है। समाज ही मानव का तस्त्वस्वकों किया-औन का सामाज्य स्थल है और उसके उन विविध रूपो पर हम अब ध्यात देगे, जिनमें आत्तरिक के स्वत्वस्वकों किया-औन का सामाज्य स्थल है और उसके उन विविध रूपो पर हम अब ध्यात देगे, जिनमें आत्तरिक भेदवृत्ति पैदा होती हैं।

विचटनोनमुख समाज के सदस्यों की बाल्माओं में भेद स्वतः अनेक रूपों में दिखाई देता है, क्यों कि प्रत्येक में यह जीवन, बाबना और आवरण की मिश्रताओं के साथ उत्पन्न होता है, जिसे हम मानव की कियायीलता के लक्षण के रूप में पा चुके हैं, वो अपनी मूमिका सम्मताओं की उदल्ती एवं विकास में अदा करता है। विचटन की अवस्या में इनमें से प्रत्येक की क्रिया पारस्परिक विद्यास्त्र कराया विचिन्नतामुर्थ रूपों में अलग हो वाती है। इसमें चुनीती की प्रतिक्रिया दो विकासों का रूप धारण करती है। उनमें एक सीक्रम है और इसरी निक्लिम, किन्तु इनमें से कोई भी सर्वेनात्मक नहीं है। उस आरमा के लिए इतनी हो स्वतन्त्रता है कि निष्क्रम एव विचय विकास में बीच केवल एक को चुन ले। जो सामाजिक विचटन के दुखान्त नाटक में अपनी सर्वेनात्मक किया के दुखान नाटक में अपनी सर्वेनात्मक किया के दुखान नाटक में अपनी सर्वेनात्मक किया के दुखान नाटक में अपनी सर्वेनात्मक किया के हुखान नाटक में अपनी सर्वेनात्मक किया के हिम्म केवल एक को चुन ले। जो सामाजिक विचटन के हुखान्त नाटक में अपनी सर्वेनात्मक किया के हुखान नाटक में अपनी सर्वेनात्मक किया केवल होने से अपने सर्वेन स्वाप्त केवल स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण होने से अपने सर्वेत कार्य करती एकती है यह विकास करनी सहत्व होने में अधिक तीब और उसके परिकासों में महत्वपूर्ण हो जाता है। यह कहना पड़ता है कि आरमा में से दक्ष का आपात्मक करना पड़ता है। कि सर्वाप्त केवल अनुमा वाल्यासक आपात्म में देव का आपात्मक अनुमय गुलामों में महत्वपूर्ण हो जाता है। यह कहना पड़ता है कि आरमा में से दक्ष का आपात्मक अनुमय नाव्यासक आपात्मक आपात्मक हो हो वाल्य है, स्वितिक नहीं।

व्यक्तिगत आचरण के दो मार्ग है वो सर्वनात्मक शक्ति के अच्यास के लिए दिकल्प है। ये दोनो आत्माभिव्यक्ति का प्रयत्न करते हैं। निकित्र प्रयत्न स्वर्णय में होता है, जिससे आत्मा अपने को छोड़ देती है, इस विस्तास पर कि वह अपनी इच्छानों और आन्छानों पर काग्रन न लगाकर प्रकृति के अनुसार रहेगी तथा वह रहस्पपूर्ण देवी से सर्वनारमकता का मुत्यवान् उपहार फिर पा जायेगी जिसे वह जानती है कि खो जायेगा। सिकियता का विकल्प आत्म-निग्नह का प्रयात है, जिसमें आत्मा तिमित्र होती है, और अपने स्वामायिक जावेगों को मर्यादित रखती है। ऐसा करने में उसे इसरा विश्वास है कि प्रकृति कियादीलता में बाधक है, वह कियादीलता का उद्गम नहीं है। और प्रकृति पर अधिकार करना ही खोई हुई मन शक्ति की सर्वनात्मकता को पुन: प्राप्त करना है।

इस प्रकार सामाजिक जाचरण के दो मार्ग है, जो उन सर्जनात्मक व्यक्तियों के अनुकरणों के विकल्प है जिन्हें हमने खतरनाक होने पर भी सामाजिक विकास के लिए सरल मार्ग समझा है । अनुकरणों के ये दोनों विकल्प उस व्यूह से अलग करने का प्रयत्न है जो 'सामाजिक अध्यास' में अवस्क हो नुका है । सामाजिक गितरोश को तोइने का यह निक्कित प्रयत्न करदा कर एक लेता है। सीनक व्याहुलता के साथ अनुमन करता है कि टुकड़ी अपनी मर्यारा जो नुकी है जो अब तक अपने मनोकल दू है किसे थी। इस वक्स्या में उसका ऐसा विक्वास हो जाता है कि वह अपने सीनिक कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है। इस सिन्म मनोवृत्ति से वह अपने साधियों को मेंससार में छोड़कर अपनी मुरक्ता की व्यव्हें की जाता में व्येषों से पीछ की जोर प्रमानता है। इस सी किटन पिका का सामाना करने के एक इसरा विकल्प है किसे विक्वास कहते हैं। वास्तव मंं सहीद वह सैनिक है जो कर्तव्य की प्रोत्मा ते अपनी पंक्ति से आमे बढ़ जाता है। जब कि सामान्य परिस्पित ने कर्तव्य की मोंग है कि सीनिक को अपनी वाना की बोबिम वही तक उठानी चाहिए अहरों तक वह अफतरा के आदि हो कर सिन्म कर सामान्य परिस्पित ने कर्तव्य की मोंग है कि सीनिक को अपनी वाना की बोबिम वही तक उठानी चाहिए अहरों तक वह अफतरा के आदि के सामान्य परिस्पित ने कर्तव्य की मोंग है कि सीनिक को अपनी वाना की बोबिम वही तक उठानी चाहिए अहरों तक वह अफतरा के आदि के साम कर सामान्य परिस्पित ने मत्रव्यक्त की मोंग है कि सीनिक को अपनी वाना की साम साम सिक्स कर साम कर साम सिक्स कर साम सिक्स की साम कर साम सिक्स की साम सिक्स कर साम सिक्स की साम की सीनिक को अपनी वाना कर साम सिक्स की सिक्स की सिक्स की साम सिक्स की साम सिक्स की साम सिक्स की साम सिक्स की सिक्स की साम सिक्स की साम सिक्स की साम सिक्स की स

जब हम आचरण के धरातल से मावना की ओर बढते हैं, तब हमें व्यक्तिगत मावना के दो मार्गी पर ल्यान देना चाहिए, को जीवन-वालिक के वस आन्दोलन के विपरीत विकरण है जिससे विकास की प्रमृति प्रकार करना है। ये दोनों अनुमृतियां वे बेदनायुं में चेतनाएँ है जो जन पासक शितायों से माग जाने में प्रकट होती है जो आकामक हो गयी है और जिल्होंने व्यप्ता प्रमुख जमा लिया है। इस कमबद्ध और निरस्तर नैतिक पराजय की चेतना की निष्क्रिय अभिक्यित टाल-मटोल में है। अपने बातावरण को निर्योग्ध करने के असकलता के मान से पराजित आस्मा इंग्लं हो जाती है। यह विकास करने लगती है कि सारा विक्व और आस्मा में जब सिंक की का मार्गित का मार्गित के लिए हो जो उत्तरी ही अविक्वा के हिन्स पार्थ की वेवलहीन देवी है चोहरे मुख वाली जिसका नाम है, या जिले 'आवस्थकता' के नाम ते पुकारा बाता है। यामस हार्डों के 'बाइनारहस' के कोरासों में देखियों के इस जोडें का साहित्यक रूप दिया गया है। वैक्तियक रूप से लो निर्वाच करने हो से कि स्वाच के का साहित्यक रूप दिया गया है। वैक्तियक रूप से लो निर्वाच के का साहित्यक रूप दिया गया है। वैक्तियक रूप से लो निर्वाच के से साहित्यक रूप दिया गया है। वैक्तियक रूप से लो मार्गित नहीं कर सकता। इस दृष्टि से टालग्रेट की जार पार्थ की जार पार्थ की साहारी है की साहित्यक रूप से साम की निर्वाच नहीं कर सकता। इस दृष्टि से टालग्रेट की जार पार्थ की जार पार्थ की साहता है।

हमें सामाजिक भावना के दो मानों को भी देखना है को उस ज्ञान के विकस्य है जो सम्यताओं के विकास के अत्तर की सद्पुरक प्रक्रिया के आत्मर एक रूप हैं। ये दोनो भावनाएँ रूप (कार्य) का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकी। यद्यपि चुनौती का सामान समें में एक न्यान देश के तिवास विपरीत हैं। निक्किय प्रतिक्रिया संकीचेंता को वह स्थाना है जिसमें आत्मा स्वयं रूपात्तिरत होने के लिए आगे बबती है। भाषा, साहित्य और कला के साध्यम में यह संकीचेंता की भावना देश भाषा (लिगुआ फांका) के रूप में प्रकट होती है और उसी प्रकार काहित्य, नित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला को मानक रूप देने में प्रकट होती है। यही संकीचेंता रूपने और मम्बर्ध से से संहित्य को पैदा करती है। सिक्य प्रतिक्रिया ज्ञीवन के उस रूप को नष्ट करती है जो संव में सहित्य होती है। सिक्य प्रतिक्रिया का आहुत जीवन की दूसरी सेली का अनुसरण करती है जो विक्यापी और शास्त्रत है। बो सर्वय्यापी है, जो सब वगह है, ओ पूर्ण है। यह सिक्य प्रतिक्रिया एकता की भावना को आवत करती है, जो ज्यो-ज्यो मानवता को एकता का विस्तार होता है, मानव की एकता को स्वाद करती है जो ज्यो-ज्यो मानवता को एकता का विस्तार होता है, मानव की एकता का विस्तार होता है, मानव की एकता को सुष्ट के द्वारा ईश्वर की एकता को एकती का विस्तार होता है, मानव की एकता को सुष्ट के द्वारा ईश्वर की एकता को एकती का विस्तार होता है, मानव की एकता की सुष्ट के द्वारा ईश्वर की एकता को एकती का सिस्तार होता है, मानव की एकता को सुष्ट के द्वारा ईश्वर की एकता को एकती है।

सदि हम तीसरी बात में जीवन के घरातल पर आमें तो हमें पुन. वैकल्पिक प्रतिक्रियाओं के दो जोड़े दिखेंगे। किन्तु, इस घरातल पर विज पिछले तमूने से तीन दृष्टियों से पिछ है। पहली बात यह है कि विकास का पूस्त लक्षण एक और की गति है, उसके स्थान पर जो किस्पर होता है, वह गति का स्थान नहीं लेता, गति में परिवर्तन करता है। हसरी बात यह है कि विकरणों के ओड़े उसी एक गति के पिछ कर होते हैं। इस एक गांच गति को हम बहाण्ड से सुक्ष्म जगत, की ओर की गति का लेग क कहा करते हैं। तीसरी बात यह है कि दोनों ओड़ों में इतना अन्तर है कि उनके दोहरे होने का कारण स्थय हो जाता है। एक जोड़े में प्रतिक्रिया हिसासक है और इसरे में महितासक हो में विजित्य प्रतिक्रिया कि सुक्ष करता है। इसरे महितासक है और इसरे महितासक हो मिल्कर प्रतिक्रिया को पुरातनबाद कहा जा सकता है, और सिक्य प्रतिक्रिया को शिव्यवद्वाद। बहिहासक ओड़े में निर्ध्विक्यता को स्थान मोते तथा सिक्यता को क्यान स्थान का की क्यान स्थान की हम स्थान स्थान की का स्थान स्थान हो है। स्थान स्थान की स्थान स्थान की स्थान स्थान स्थान की का स्थान स्थान हो हम स्थान हो से स्थान स्थान को स्थान स्थान स्थान स्थान को हम स्थान स्थान स्थान की स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान हम स्थान स्थान

पुरातनवाद और मंबिध्यद्वाद समय के आयाम में विकल्प मात्र प्रयत्न हैं । यह उस कार्य-क्षेत्र की एक आध्यातिक स्वरातल के ह्वत स्वरातल की ओर ले जाने के पिरवर्तन का विकल्प है, जो गतिवीलता की विशेषता है । दोनों में, ब्रह्माच्य के स्थान पर हुक्य जान में रहने का प्रयत्न छोड़ दिया जाता है और यूटोपिया की बोज की जाती है—मान लीजिए, वास्तविक खीवन में बहू मिल भी जाय—और आध्यात्मिकता के देश में जाने की कठोरता का सामना नहीं किया जाता । यह यूटोपिया—आदर्शलोक—"परलोक' के स्थान पर बनाया गया । किन्तु यह परलोक छिछला और अस्ताचियायक है क्योंकि बहु वर्तमान अवस्था में ब्रह्माच्य के नकारात्मक होने की मानना है । आस्मा वह कार्य करना चाहती है, जिसकी उसी विधिटत समाज की वर्तमान अवस्था से ऐसे लक्ष्य की ओर गतिवील होने के लिए आवश्यकता होती है, जो साधारण तौर पर वहीं समाज है जो कभी अतीत में रहा है या किसी समय मिल्य में बन सकता है ।

पुरावनवाद की परिभाषा समकालीन सर्जनात्मक व्यक्तियों के अनुकरणों को छोड़कर कवीलों के पूर्वजों का अनुकरण करना कहा वा सकता है। वर्षात् रहे सम्प्रवा की रायात्मक किया से हरून स्वीक रहा में आजा कहा जा सकता है। वर्षात् रही सम्प्रवा की रायात्मक किया से हरून स्वीक रही के स्वाच के प्रवाद है। इसकी परिभाषा यह भी की जा सकती है कि यह कल्पूर्वक परिवर्तन को रोकने का प्रयत्न है जो यदि सफल हुआ तो सामाजिक गांचे की उत्पत्ति है। तीसरे दक्ष परित जी ति वर्षाद समाज को स्विप्त करने की चेच्टा है, जिसे हमने दूसरे स्वयं में यूटीपिया ऐसी पुस्तकों के लेखको का सामाज्य लक्ष्य पाया है। इसी माथा में मिल्यव्याव की परिभाषा, यह कर सकते हैं कि किसी के अनुकरण को न रवीकार किया जाय तथा परिवर्तन को शक्तिशाली हं से प्रेप्त पाया वाया वाया परिवर्तन को शक्तिशाली हमें प्रेप्त पाया का स्वाच और में प्रयत्न परिकार किया जाय तथा परिवर्तन को शक्तिशाली हमें प्रेप्त पत्र विचा के प्रमुख्य स्वाच की स्वाच की स्वाच स्वाच की स्वाच की स्वाच स्वाच की स्वाच स्वाच की स्वच की स्वच की स्वाच की स्वाच की स्वाच की स्वाच की स्वच की स्वच की स्वाच की स्वच की स्वाच की स्वाच की स्वच की स्वच

जिनका विश्वास इनमें से किसी विकल्प पर होता है, जो कार्य-क्षेत्र ब्रह्माण्ड से सूक्त जगत् को ओर ले जाता है, उनके लिए सामान्य दुर्जाम्य बैठा रहता है। अपने विकल्प में सरल मार्ग चुनने के कारण ये पराजित लोग अपने को उस हिसात्मक उपसंहार से सम्बद्ध करते हैं जो उनके लिए निश्चित है, क्योंकि वे ऐसा करना चाहते हैं, जो प्रकृति विस्वह है। आन्तरिक जीवन की खोज कठिन हो सकती है, परन्तु असम्बद नहीं है। किन्तु जो आस्मा बहारी जीवन विजा स्वा है, उनके लिए यह कठिन है कि वर्तमान को सदा प्रचाहित धारा में से निकल कर जतीत की ओर छजोग मार सके या भविष्य की बोर वा सके। पुरातनवादी तथा मविष्यद्वादी रोनों आदर्श हैं और आदर्श होने के कारण कही नहीं है। इन दो गोहित करने वाजों को वो वर्तमान में नहीं है, पहले ही समझा वा सकता है कि उनसे से किसी बोर जाना संकट उपस्थित करना है, जिसके साथ हिंसा बनिवायें हैं बौर जो बोर्चांध नहीं हैं।

अपने दुखद उत्कर्ष में भविष्यद्वाद पैशाचिकता के रूप में प्रकट होता है।

"इस विश्वास का सार यह है कि संसार की व्यवस्था याप और सुठ है। अच्छाई और सच्चाई उत्तीरित विद्याही हैं। यह विश्वास अनेक ईसाई सन्तो, शहीदो, विद्योग्द: एमिकेशिय्स के अब कर है। किन्तु हमें प्यान देना चाहिए कि करीव-करीव सभी महान ए एमिकेशिय्स के अब कपदे कु इक के घोर ती हों। अकछातून, अरसू और स्टोइक, सन्त आगरदाइन, सन्त यामस एक्बीनास, कान्ट और अंठ एस० मिल, कान्टे तथा टी० एच० श्रीन, सभी तक्षं देते हैं कि विश्व में कोई देवी व्यवस्था और कमबदता है: अच्छाई एक स्वरता में हैं और बुराई उसके विद्यु असंगति में हैं। में देवता हूँ कि झानवादी सम्प्रयाभे में एक हिपोछाइट्स चर्च के पादरी में गीतान भी गीरिपाणा यह बतायी है कि इह "संसार को अवस्था के विषद कार्य करता है तथा बहु उसी समूची में इच्छा के विषद कार्य करता है तथा बहु उसी समूची में उच्छा के विषद कार्य करता है तथा बहु उसी समूची में उच्छा के विषद कार्य करता है तथा बहु उसी समूची में उच्छा के विषद कार्य करता है तथा बहु उसी समूची में अवहेलना करने की चेच्टा करता है जिसका वह सहस्य है।"

कान्ति की भावना का परिणाम उन सभी त्रियो और पुरुषों को मालूम है जो स्वयं क्रान्तिकारी नहीं है, इस आध्यात्मिक नियम की किया के ऐतिहासिक दुष्टान्तों को खोजना कठिन नहीं है।

उदाहरणायं, वीरियाई समाज मे मिषण्यत्वाद का मसीहाई रूप प्रयम बार अहिसात्मक मागं पर चलता हुआ दिखाई दिया । असीरियाई तीमक आक्रमण के विरुद्ध, वारणी स्वतन्त्रता को मुर्ताक्षत करने के लिए पीषण प्रयत्न करने के बजाय इसरायक निवासियों ने उस सम्य राजनीतिक सासता में अपनी गर्दन सुका दी और अपनी सारी राजनीतिक सम्प्रीत दुखी होकर समित कर दी, इस आशा से कि मिच्या में कोई ताता-राजा आयेगा वो गिरे राष्ट्र को फिर क्रेंचा उठायेगा । जब हम मसीहाई आशा के इतिहास का पता यहती समुग्राय में रुपारी है तब इस देखते हैं कि ५८६ ई० पूर से तेकर चार तो वर्षों से मी अधिक तक स्ट अहिसारमक दंग से कार्य करता रहा । उस समय से जब यहियों को नव्यकृतजार वैविकोणिया में वस्ती वनाकर के गया वा और १८६ ई० पूर के तेकर चार तो वर्षों से मी अधिक तक स्ट अहिसारमक दंग से कार्य करता रहा । उस समय से जब यहियों को नव्यकृतजार वैविकोणिया में वस्ती वनाकर के गया वा और १८६ ई० पूर कर कब एटियोंकस एपिफोनी इसर हेजेंगी उद्योदन के में विकार हुए विश्वासमूर्य और मुखद सांसारिक मिक्य और अतीव दूपमें सांसारिक करोमा के बीच कर्यनीति के कार वे अत्य में हिसारमक हो गये । एडीवर रोचा रिवेश में माम्यो के आयोशियर्ग का अनुसरण बृहास मैकाविवस के सतरह विहोद हारा दो वर्षों में हुआ। अधिक धर्मोग्नस सैय-वादी मुहियों की पद्धित का मौकाबीसने आरम्भ किया । गीकिको के असंक्यसूदी तथा विपुरेस मिता प्रकार के ये जिनकी हिसा दंश ६० ६० ०० वर्षों में हुआ । अधिक धर्मोग्नस सैय-वादी महियों कार के विजनकी हिसा दंश ६० ६० ०० वर्षों में हुआ। अधिक धर्मोग्नस सैय-वादी मुहियों कार के विजनकी हिसा दंश ६० ६० ०० वर्षों में १९१० तथा दंश देश २० वर्षों में स्थानक परकार कर देश हम पर पर होते ।

१. संत जान को जो इलहाम हुआ या ।

२. गिलवर्ट मरे : सिटानिजम् एष्ड वि वर्ल्ड आर्डर, एसे और एड्रेस, पू० २०३

भविष्यवाद का प्रतिशोध विसका यह क्लासिकी उदाहरण है अज्ञात नहीं है। किन्तु यह और भी आस्पर्य की बात है कि पुरातनवाद, जो विरोधी प्रतिक्रिया है उसके अन्त में भी इसी प्रतिकास प्रतिशोध देखने में जाता है। यह विरोधाभास-सा तृनता है कि इस पुरोगामी प्रक्रिया का परिवाम भी हिसात्मक कंप का होता है। किन्तु ऐतिहासिक उच्च गड़ी बताते हैं।

हेलेनी समाज के राजनीतिक विषटन के इतिहास में पुरातनवादी प्रथम राजममंत्र स्पार्टी में राजा एजीस चतुर्व और रोम में जनरक्षक टाइबीरियस ग्रेकस थे। दोनो असामान्य चेतना और सज्जनता के व्यक्ति थे। दोनो ने सामाजिक घुछो को सुधारने का कार्य किया। इस विश्वास से कि पतन के पहले के स्वर्णयम का कोई विधान या उसी को वे पुनःस्थापित करना बाहते थे । उनका उद्देश्य था एकरसता की पून स्थापना । फिर भी अनिवार्य रूप से वे हिसा की ओर गये क्योंकि उनकी परातनवादी नीति सामाजिक जीवन की धारा के विपरीत प्रयत्न थी। उनकी निजी नम्रता उस हिंसा के हिमानी वेग को नहीं रोक सकी, जिसे उन्होंने अनजान में गति प्रदान कर दी थी। वे उस प्रतिहिंसा के संघर्ष में चरम सीमा पर जाने की अपेक्षा आरम-बिलदान के लिए तत्पर हो गये जो हिंसा के विरुद्ध विवश होकर उभाड दी गयी थी। उनके आत्मबलिदान से केवल एक उत्तराधिकारी को उनका कार्य आगे बढाने की प्रेरणा मिली और कर हिसा द्वारा उसे सफलता मिली । इस हिसा में शहीद स्वय हतोत्साहित दिखायी दिये । अहिसक राजा एजीस चतुर्य के बाद हिसात्मक राजा किल्पोमिनीस ततीय आया और अहिसात्मक प्रजा-रक्षक टाडबीरियस ग्रैकस के बाद हिंसात्मक भाई गैअस आया । दोनो की कहानी का अन्त यही नहीं था । इन दोनो अहिंसक पुरातनवादियों के कारण हिंसा की बाढ़ उभड़ आयी । यह बाढ तब तक शान्त नहीं हुई जब तक इसने उन मण्डलों के सम्पूर्ण ढाँचे को बहा नहीं दिया जिनमें उन्होने अपनी सरक्षा करने की कोशिश की थी।

यदि हम अब अपने हेलेनी और सीरियाई उदाहरणों के, उनके इतिहासों के दूसरे अध्यायों पर, ध्यान दें तो हम देखेंगे कि एक ओर प्रातनवादियों ने, दूसरी ओर भविष्यवादियों ने हिंसा की जो उच्छखलता उत्पन्न कर दी थी, वह आश्चर्यजनक ढंग से उसी अहिंसा के पूनरागमनद्वारा कम हुई जिसे हिंसाकी बाद ने डबो दिया या और समाध्त कर दिया था। जैसाहम देख चके हैं. हेलेनी शक्तिशाली अल्पसब्यक के इतिहास में ई० प० की अन्तिम दो शतियों में करों के गिरोह के बाद सजग तथा योग्य सार्वजनिक कार्यकर्ता उत्पन्न हुए, जिन्होने सार्वभीम राज्य का संगठन किया और उसकी रक्षा की । इसी समय हिसात्मक पुरातनवादी सुधारकों के उत्तराधिकारी अभिजात दार्शनिको के रूप में बदल गये। ये अभिजात टार्शनिक एरिया, कैसिनापीटस, धे सिया पीटस, सेनेका, हेलवीडिअस प्रिसकस थे, जिन्होंने जनता की भलाई के लिए भी अपनी वंशपरम्परा के प्रभाव का प्रयोग नहीं किया और यहाँतक आत्मत्याग किया कि निरकुश सम्बाटों की आज्ञा से अपनी आत्महत्या तक कर दी । हेलेंनी ससार के आन्तरिक सर्वहारा के सीरियाई भाग में ठीक इसी प्रकार इसी संसार में 'मकीबियाई सेना की मसीहाई राज्य'की स्थापना की चेष्टा नितान्त असफल हो गयी और उसके बाद यहदियों के उस राजा की विजय हुई जिसका राज्य अलौकिक या । दूसरी पीढ़ी में यहूदी सैन्यवादी उत्साहियों की बर्बरतापुण बीरता जब विनाश पर थी, उस समय उसकी संरक्षा ऊँचे वीरतापूर्ण बहिसापूर्णं इग से रब्बी जोहानन बिन जन्माई ने की और यहदी जेलटो से इसलिए अलग हुआ या कि युद्ध के बाहर अपनी शिक्षा को जारी रख

सके। यब अनिवार्य दिनाश का समाचार उनके पांस लाया गया और समाचार लाने बाला शिष्य दारण दुव से पिक्लगार,—'हम लोगो पर बच्च गिरा है, क्योंकि वह स्थान नस्ट हो। गया, जहीं हम इसरायल के पार्यों के लिए आराधना करते थे। 'समामें ने उत्तर दिया,— मेरे बेटे, इसके लिए दुवी मत हो। हमारे पांस आराधना का एक और बग है, बह है दया का दान। यह लिखा भी गया है, ''से दया की इच्छा करता है। बलिशन की नहीं।'

इत दोनों विषयों में हिंसा का आवेग जो जान पहता था कि रह की सभी वस्तुओं को बहा से जायगा, कैसे इका और दान्त हुआ। दोनो अवस्थाओं में इस आस्वर्यजनक परिवर्तन का कारण जीवन के बंग का परिवर्तन हैं। हेलेनी शांक्तिशाली अल्पसब्यक के रोमन भाग की आत्माओं में पुरातनवार को आदर्श के स्थान पर अनासमित की भावना थी। हेलेनी आन्तरिक सर्वहारा के महुदी भाग की आत्माओं में भविष्यवाद के आदर्श को हटाकर ईसा का आदर्श स्थापित किया गया।

हम कदाचित् इन दो अहिंसात्मक व्यक्तियों के जीवन के गुणो को उसी दृष्टि से समझ सकते हैं जैसे उनकी उत्पत्ति हुई थी, यदि हम एक विक्रमात धर्म-परिवर्तित व्यक्ति के व्यक्तिरहत तथा जीवन को देखें। उदाहरणार्थ रोमन दुरातनवादी केटोमाइनर जो स्टोइक दार्धनिक हो यथा पता स्वाप्त यहूरी प्रिययवादी साहमन बार जोनास है जो ईसा के शिष्य पीटर हुए। इन दोनो महापुक्तों में एक धार्मिक अन्धविदवाल या, जिसने उनकी शक्तियों को गण्डत रास्ता दिखाकर उनके बहण्यन को धुंधला कर दिया था। जब तक वे अपनी शक्तियों को गण्डत राह पर यूटोपिया— (काल्पनिक आदर्या) के फेर में पढ़े हुए वे, जिसे उन्होंने उचित समझा था। और प्रत्येक का जब धर्म-परिवर्तन दुआ उनको इतने दिनों की चिकत और प्रमित आत्माओं को पता चला कि उसमें कितनी शक्ति है।

ऐसे काल्पनिक रोमन राजतन्त्र की कल्पना का समर्थन करने के कारण केटी हास्यास्पद-सा हो गया था । ऐसी पीढी की राजनीति में वह बराबर छाया का पीछा करता रहा और वास्तविकता से अलग रहा । जिस रूप में उसे राजनीति मिली उसने स्वीकार नहीं किया । अन्त में जब उसे घरेल यह में सम्मिलित होना पड़ा. जिसके लिए वह उत्तरदायी था. यद्यपि उसने इसे स्वीकार नहीं किया, उसकी राजनीतिक कल्पना चर हो गयी क्योंकि जो शासन उनके उन सहयोगियों के विजय के बाद होता. वह कम-से-कम केटो के परातनवादी आदर्शों के उतना ही प्रतिकल होता जितना, अन्त में, विजयी सीजर का अधिनायकवाद । इस द्विविधा में सनकी राजनीतिक की स्टोइक दार्शनिको ने मर्खता के दोष से बचा लिया । जो व्यक्ति पुरातनवाद में अपना जीवन बिता रहा था उसे स्टोइक के रूप में इतनी अच्छी मत्य मिली कि बन्त में उसने सीजर तथा सीजर के बाद एक शती से भी अधिक तक उसके उत्तराधिकारियों को इतना कष्ट दिया कि कोई भी रिपब्लिकन दल इतना कष्ट नहीं दे सकता था । केटो के अन्तिम दिनों की कहानी ने अपने समकालीनो पर इतना प्रभाव डाला जो आज भी प्लटार्क का कोई भी पाठक पढ़ सकता है। अपनी प्रतिषा से सीजर ने उस आघात की गम्भीरता का अनुषव कर लिया था जो उसके विरोधी स्टोइक की मत्य के कारण राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में हुई थी और जिस पर उसने कभी गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया था और जब वह गृहयुद्ध की आग बुझा कर नये सिरे से एक संसार बना रहा था इस विजयी अधिनायक ने केटो की तलबार का उत्तर अपनी कलम से

दिया। यह ब्रहितीय ब्रितमासम्पत्र व्यक्ति बच्छी तरह बानता वा कि वो आक्रमण सेना से हटाकर सार्थितक स्तर पर छाया गया वा, और जिसके फलस्वस्प केंटो ने स्वयं अपने हृदय में तज्वार भोकी, उत्तका उत्तर कल्प के ही दिया वा सकता है। किर भी सीवद अपने हैंये नष्ट करने में असफल रहा, जिसने चलते-चलाते यह आधात किया था। केटो की मृत्यु ने सीवरबाद के विकड नये दार्धांनक सम्प्रदाय को बन्म दिया। सीवरबाद के विरोधी अपने संस्थापक के उदाहरण के अनुसार अपने को नष्ट करके नये अत्यावार से मृत्त हुए। व्योंकि स्त सिद्धांने ने स्थोनार कर सकते में और न इसको सुधार सकते थे।

पुरातनबाद से अनासिक्त का परिकर्तन विस्तृत रूप से मान्सं बृटस की कहानी में बाँगत है। यह कहानी ज्याट हारा कही गयी थी तथा शेनसपीयर डारा इंदुरायी गयी। बृटस का विवाह केटी की पुणी से हुआ था। वह जुिजम हीजर में मृत्यु का भी सामीशार या जो हिसारक पुरातनबाद का ही कार्य था। तिस पर भी हम ऐसा शोचते हैं कि हत्या के पहले उसे सम्बेह मार्क्त को कर सम्बेह मार्क्त को समार्थ के जो पर उसे और भी सम्बेह हो गया। किलिज के युद्ध के बाद उन अनिस सक्यों में, जिसे शेनसपीयर ने उसके मुख से कहलाया है, उसने केटी वाले समार्थान को स्वीकार किया जिसकी वह पहले निन्दा कर चुका था। आसार्क्षण करते समार्थन के स्वता है—

सीजर! अब तुम शान्त हो जाओ,

मैने बहुत असन्नता से तुम्हे नहीं मारा है।

पीटर का भविष्णवाद वैसा ही अनुष्युक्त मानून पड़ा जैसा केटो का पुरातनवाद। वह ईसा का रहला शिष्ण या जिसने उसे मसीहा के रूप मे माना। उसने अपने स्वामी के इस इल-हाग का भी वरोध किया कि नसीहाई राज्य ताइरस के ईरानी विश्व-साम्राज्य का यहरी सक्तरण नहीं है। और अपने निरिच्त विश्वास के पुरस्कार के रूप में विशेष आशीवाँद भी प्राप्त किया और इस कारण अपने इस विश्वास के लिए कि उसके स्थामी की राज्य की कल्पना शिष्प की ही कल्पना के अनुवार होनी चाहिए, तीब मस्तिना भी सहन करनी पड़ी। अर्थान्— "सैतान, मेरे पीछ जाओ। तुम मेरे लिए मीचार हो। ईश्वर की बस्तुओ की तुम प्रश्वास

यहाँ तक कि जब पीटर की मूले उसके स्वामी के सवानक धिककार के कारण उसकी आँखों के सामने आयी धिक्षा का हतना कम प्रकास हुआ कि वह दूसरी परीक्षा से पुन: असफल हो गया। जब वह रूपातरण का तीन में से एक साक्षी हुआ, तब उसने देखा कि मूला तथा इंकियास उसके स्वामी की बाल में बढ़े हैं। और यह एक सकेत था। इस दूष्य का वर्ष गकत समझकर उसने धिविर का केन्द्र स्थापित किया। तीन खेने बनाकर) चैसा बन में नैकिटी के यहूरियों और पियुवासों ने उसके बहुत पहले ही स्थापित किया था जब रोमन अधिकारियों को यह पूचना मिल गयी और उन्हें तितर-बितर करने के दिए अपनी सेना खेन दी। इस असतत क्विन को एक्ट्र एक्टर स्थापित किया था जब रोमन अधिकारियों को यह पूचना मिल गयी और उन्हें तितर-बितर करने के दिए अपनी सेना खेन दी। इस असतत क्विन को एक्ट्र पत्त कि हो पत्त की स्थापित किया था तथा है प्रकास के स्थापित किया थी तथा हो से स्थापित किया थी तथा तथा है एक्ट्र स्थापित किया की स्थापित करने स्थापित है एक्ट्र स्थापित की स्थापित की स्थापित किया यहाँ तक कि प्रमुक्त विश्व को स्थापित करने पर सेन उसके वर बच को कुछ अमून के बहा था सल्य उतरता वा रहा था — यह कटूर

भविष्यवादी गैष्यर्मिन के बाग में लड़ने के लिए तैयार हो गया बौर हो सकता है कि बाद में उसी संध्या को अपने प्रमु के प्रति विश्वासवात उसके मस्तिष्य को उलझन का परिणाम रहा हो जो भविष्यवाद पर विश्वास हुट जाने के कारण और उसके बच्छे किसी बात पर विश्वास न होने के कारण उत्पक्ष हुई हो।

अपने जीवन के इस सर्वोच्च अनुभव के बाद भी जब ईसा को यूकी पर जड़ाया जाना, उनका पुनकजीवन और आरोइण ने अन्तदः उसे बता दिया था कि ईसा का राज्य इस संसार का राज्य तही है, पीटर का फिर भी विश्वास था कि इस क्यान्तरित राज्य में सुविद्यों के लिए ही मता-धिकार होना चाहिए, जैसा मिलक्यादा मामिहाई आदर्यकोंक में होगा। अर्थात् एक ऐसा समाज जिलने स्वर्ष में ईस्वर के राज्य को मान किया या पृथ्वी पर इस कमार सीमित कर दिया जाता जिसमे एक के अतिरिक्त और सभी देवर की सन्तान विह्युक्त होती। 'अपासिस्स के एक्टो' के एक अत्तित दृश्य में किससे पीटर आता है वह विदोध करता है जो स्वर्ष दे उत्तरा है। फिर भी पीटर कहानी में पाल को समर्थकों में तब तक स्थान नहीं देता, जब तक कथा के अनुसार वह बात समझ नहीं केता जो फरीसी (बहुदियों की एक शाखा) पाल ने खण कर में काझ्यारिक्स कम्मात हो केता जो फरीसी (बहुदियों की एक शाखा) पाल ने खण कर में काझ्यारिक्स कम्मात वह बात समझ नहीं केता जो फरीसी (बहुदियों की एक शाखा) पाल ने खण कर में काझ्यारिक्स काम्यारिक्स के सन्देशवाहक द्वार पर जा गरे। हा कास्त्रीक्ष तक स्वर्थ स्वाक्ष के सन्देशवाहक द्वार पर जा गरे। हा सार्योक्ष के सन्देश की स्वर्थ के समर्थ के स्वर्थ के सार्य के सामर्थ कर हिस्स के राज्य का उपस्थ कि समर्थ के स्वर्थ में सिटर ने ईस्वर के राज्य का उपस्थ जिन सम्बर्ध में किया, उसका तिरस्कार इस्त्री कर समर्थ की स्वर्थ कर स्वर्थ में सिटर ने ईस्वर के राज्य का उपस्थ जिन सम्बर्ध में किया, उसका तिरस्कार इस्त्री कर स्वर्थ स्वर्थ के स्वर्थ में सिटर ने ईस्वर के राज्य का उपस्थ जिन सम्त्री में क्या, उसका तिरस्कार इस्त्री कर स्वर्थ में स्वर्थ में स्वर्य स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ के स्वर्थ स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य स्वर्थ के स्वर्य स्वर्य स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्य स्वर्य के स्वर्य स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य स्व

जीवन के वे दो मार्ग क्या है, जिन्होंने ऐसे आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न किये ? जो पुरातनबाद के स्थान पर केटो ने और अविव्यवाद के स्थान पर पीटर द्वारा स्वीकार किये गये। एक और सामान्य अन्तर को और हम ध्यान दे जो एक जोर अनावतिस्त और क्यान्तरण के बीच है और इसरी और परातनबाद और भविष्यवाद के बीच है।

क्यान्तरण और अनासिन्त समान रूप से मिलप्यवाद तथा पुरातनबाद दोनों से इस रूप में मिल है कि वे आध्यारिक क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं। रूपान्तरण और अनासिक्त का भविष्य- वाद और पुरातनबाद में समय के विस्तार का केवळ अन्तर नहीं है, इनका विशेष कार्यक्रेक ब्रह्माय के पुरुष अगत् में परिवर्तन के रूप में रहा है। इसी को हम सम्पता के विकास को कसीटी मानते है। वे बोनों राज्य जिनकी प्रात्ति उनका उद्देश्य है पारकीकिक है, इस दृष्टि से कि उनमें सित्ती का भी कारणनिक अदीत में एकं मिल्य के जीविक बरितरन नहीं है। सामान्य अजीविक ता उनकी एक मात्र समानता है बीर दृसरी दृष्टियों से वे एक-दूसरे के भिन्न हैं।

जिसे हम 'प्यक्करण' या अनासिम्त कहते हैं मित्र विद्वानों के मित्र-भित्र सम्प्रदायों द्वारा हुआ है। विषटनी-मुख हेलेनी संसार से स्टोइक 'अम्द्र्यता' में जाते में तथा एपिकुरीअन (इन्द्रिय-सुखानुरागी) 'धान्तवित्तता' में अलग होते में। जैसा कवि होरेस के आस्मवेतनायुक्त भोगवादी भोषणा द्वारा ऐल्ला प्रदर्शित किया गया है। वह कहता है 'विनष्ट हुए संसार के टुकड़े से हमें पानिस्तिती है। विभन्निम्ब भारती स्थार से बीदों का कामार्थ 'नियाण' के रूप में हुआ । सर्वाण एक मार्ग है जो हमें संसार के बाहर के जाता है। उसका उद्देश एक शरण-स्थल है। वह एएए-स्थल इस संसार के बाहर के जाता है। उसका उद्देश एक शरण-स्थल है। मह आदेय यार्थिनिक यात्री को विरस्ति की बोर आये बढाता है, ग कि आसिन्त की और खींचता है। वह 'विनाख के नगर' की र्यांक में अग्री भूछ को माहता है, किन्तु' सामने बम्मीले प्रकाश पर उसकी दृष्टि नहीं रहती। सांवारिक मनुष्य कहता है, 'बी सीकाय के में प्रिय नगर' किन्तु मारकत का 'जीवुस का नगर' देवा नहीं है जैसा अमस्टाहन का 'ईस्वर का नगर' वो जीवित देवता का नगर है। और सात्रा योजनानुसार प्रामिक विरवास के अनासीन्त है न कि विश्वास से प्रेरित तीर्थामा । सार्थिनिक के लिए इस संसार से वच्छवतपूर्वक अलग हो जाना जपने आप भूति है। और इससे कोई लिए इस संसार से वच्छवतपूर्वक अलग हो जाना जपने आप भूति है। और इससे कोई निजल नहीं। शार्थिनिक राण बाले नगर के तार जाकर क्या करता है। हेलेनी दार्थिनिकों ने अनासनत विद्यानों की स्थित आनन्दपूर्ण चिन्तन की बतायी है। बुद (यदि इनके सिद्धान्त ही तथा को दूसकों में ईमानदारों के साथ दिखाये यहें) स्थल्दाः कहते हैं कि जब तक कोटने की सभी समावनारों, सदा के लिए समाप्त नहीं हो जाती, उब तक इसका कोई कर्म नहीं है कि स्थानत की स्थानत जिल्ला सामाप्त नहीं हो जाती, उब तक इसका कोई अर्थ नहीं है कि स्थानत की सामत वार्ति को अवस्था में आप है वह कि सका रक्त हो है कि

यह अन्नेय तथा उदासीन निर्वाण या 'जीयून का नगर' जो पुथक्करण का उद्देश्य है कि यह स्वर्ग के राज्य का विरोधों है । यह स्वर्ग के राज्य क्यान्तरण के ब्रामिक अनुषयों के मार्ग द्वारा प्राप्त होता है । दार्घोनिक दूसरे ससार का तास्परं, एव ससार है वो नितान्त हमारी घरतों पर ही है। वैसी 'द्वरपा ससार' मनुष्य के सासारिक जीवन के पार है, किन्तु मानव-जीवन उसमें सीमाजित हैं।

''और जब कैरीसिया ने पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आयेगा, तब उसने उन्हें उत्तर दिया और कहा—'ईश्वर का राज्य' देखते हुए नहीं आता है और न तो वे कहेंने—यहाँ देखों, वहाँ देखों । क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर ही है ।'"

यह स्पष्ट है कि ईश्वर का राज्य अपनी प्रकृति में उतना ही सकारात्मक है जितना जीयूस का नगर नकारात्मक । पृथवकरण का मार्ग जब केवल अलग होता है वही रूपान्तरण का मार्ग वह किया जिसे 'अलग होना और लौटना' हम पहले कह चुके हैं।

अब तक हम जीवन, आवरण वचा भावना के वैकल्पिक मार्चों के छ: जोड़े संक्षेप में बता चुके हैं जो मनुष्यों की आत्माबों के समझ्य करह होते हैं, वीविध्यटनोन्मूख समाजांगे एहते हैं। इसके पहले कि उनमें से प्रत्येक बोटे की हम स्मोरेवार परीक्षा करें, हम कुछ समय के लिए आत्मा के इतिहास और समाज के इतिहास के बीच की प्रख्वा का निरीक्षण करें।

यह स्वीकार करते हुए कि प्रत्येक आत्भीय अनुभव अवस्य किसी-न-किसी मनुष्य का निजी होता है, क्या हम देखां कि जन मनुष्यों में से कुछ के अनुभव, जिनका हम निरीक्षण कर चुके हैं, ऐसे हैं जो विषटनो-मूख समान के कुछ भागों के स्वस्यों में ही हम पाते हैं? हम देखेंगे कि आवरण जोर मावना के वे चारो वैयक्तिक मार्ग अर्थात् निष्क्रिय त्याग और सिक्य आत्मनिष्कृत निर्फ्क्य संचरण तथा पाप को तिक्य भावना सिन्तरानी अर्थस्यक्षक तथा सर्वहारा दोनों में समान रूप से पायों जा सकती हैं। दूसरी और जब हम आचरण और मावना के सामाजिक ढंगों को

मार्कंस आरीलियस आन्दोनियस : मेडिटेशन्स, पुस्तक ४, अध्याय २३ ।
 स्युक--१७, २०-१ ।

देखें तब, हमें अपने वर्तमान उद्देश के लिए, निष्क्य तथा सिक्य ओड़ में अन्तर करना पड़ेगा।

दो निर्म्विय सामाजिक परिस्वितियों—पकावनवाद और अझामबस्य को समर्थण—महले
सर्वहारा की श्रेणियों में दिखाई पढ़ती है और फिर शिव्यक्षणों अल्पास्क्यले की श्रीपायों में
सर्वहारा की श्रीपायों में दिखाई पढ़ती है और फिर शिव्यक्षणों अल्पास्क्यले की श्रीपायों में
सर्वित सामाजिक परिस्थितियों—माणोलसर्य की खोख तथा एकता की भावना की श्रेरणा—
पहले सिस्तशाली अल्पसंस्थक में दिखाई देती हैं और यहाँ से सर्वहारा में फैलती हैं। अन्त में
अब हम बीवन के अपने चार विकल्पों पर विवाद करेंगे, तब हम इसके विपरीत पायेंगे कि सिक्य
जोड़ा—माविय्यवाद और अनासन्ति पहले उदाहरण में शिक्यलों अल्पास्क्रक से तथा सिक्य
जोड़ा—मविय्यवाद और अनासन्ति पहले उदाहरण में शिक्यलों हो अल्पास्क्रक से तथा सिक्य

### (२) 'त्यांग' और आत्मनिग्रह

त्याग और आत्मनिष्यह का, जो विषटनोन्मूब समाजों के मुख्य गृण है, प्रकाश में बाना कठिन है, स्पोंकि में वैद्यान्तित का रिखाई पढ़ते हैं। आदिम सामाजों के जीवन में भी हम जानन्दोत्सव तथा त्यस्वी जीवन का अन्तर देख सकते हैं। आदिम सामाजों के जीवन में भी हम जानन्दोत्सव तथा तस्पवी जीवन का अन्तर देख सकते हैं। तथा मंदिस के अनुसार बार्षिक कम में दन माजों में कबीलों के सदस्यों की सामृद्धिक अधिव्यक्ति हमें देखने को निक्ती है, किन्तु विषटनोन्मूख सम्यताओं के जीवन में सर्जनात्मकतां के स्थान पर त्याग को हम इस आदिम माजना में कुछ अधिक समझते हैं। हमारा तात्यर्थ मंत्रित्यक की बहु अवस्मा है जिवसे स्वेच्छाचार सर्जन का विकट्स मान छित्रा जाता है—चाहे जान में मा अनजान में, सिद्धान्त में मा अवहार में—त्यान के उदाहरण का आत्मनिष्यह के साथ साम्य निष्य कप से दिखाया जा सकता है यदि हम संयेप में देखें क्योंकि आत्मनिष्यह सर्जन का विकट्स हैं।

उदाहरणार्थ, हेलेनी सकटकाल में पतन के बाद पहली पीडी में त्याग तथा आत्मिनग्रह की मूर्तियों का जोड़ा अफलातून ने मुकरात तथा अल्प सिविधादीस के विश्व 'द सिम्पीजियम' में और पुँसिकेस और सुकरात के विश्व 'रिपम्लिक में उपस्थित किमे हैं। वासना का दास अल-सिविधादीस व्यवहार में त्यागी है और असिमेकस सिद्धान्त रूप में 'जिसकी लाठी उसकी भीत' का मर्पक है।

हैलेनी कहानी के दूसरे अध्याय में हम रेखते हैं कि इन आत्मानिव्यक्तियों के भाष्यकार सर्जन के स्थान पर अपने-अपने आचार का समर्थन इस प्रकार करते हैं कि हमारा जीवन प्रकृति के अनुसार है। त्यान के लिए इस विशेषता का दावा साधारण आनन्दवादियों ने किया। और उन्होंने ध्ययं में एपिक्यूरस को बदनाम किया। आनन्दवादियों के इस अपराध के लिए तपस्वी एपिक्यूर कि कि स्वान में में प्रकार के लिए तपस्वी एपिक्यूर कि लिए तीन में ने स्वान के प्रकार के स्वान के स्वान के स्वान के स्वान के लिए त्या के लिए त्या किया। अपने के स्वान के लिए त्या किया। किया किया जिनक के दो हो को प्रतिकृति के होने का दावा किया, जिसका उदाहरण गाँद में बैठा डोयोजिनोछ है और जिस कम पढ़ें बंग के इसरे स्टोइक मानते थें।

यदि हम हेलेंनी से सीरियाई संसार की और उनके संकटकाल में वर्ले तो हमें त्याग और आत्मनियह के बीच वेंसा ही विरोध मिलेगा । यह विरोध एकलेंकिआस्टीव की युस्तक के बनुसार सालियम्य सर्वेदना का सिद्धाल और एसेनियों के मठ वाले संप्रदाय के तरोमय आचार के जीवन में दिखाई देता है। सम्पताओं का एक जीर वर्ग है। यह वर्ग कारतीय, वैविकोनी, हिताइत और माया का है। ये सम्पताओं का एक जीर वर्ग है। यह वर्ग कारतीय हिवाइत ती है साथ आदिम मानव को प्रकृति को ओर कोटती दिवाई देती हैं, क्षेत्रीक उनके धर्म के काम फावना के त्याप और उनके दर्धन की अतिराध तर-प्रमावना में बहुत अन्तर या, जिसे वह सबस न वर्क । मारतीय चम्पता में एक विरोधामाय मालून पड़ता है जिसका पहुले समाधान नहीं बान पड़ता । वह है योग तथा किय-पूत्रा का सामंजस्य । उसी प्रकार विचटनोम्ब वीविकोनी सामाव के नवात्रीय दर्धन और मन्त्रिय में व्यक्तिवार, माया सम्पता के मन्त्रिय के बीव जाते हता हिताइत के आनन्दित्वस और साधानाम्य उपासना, जी सिविको और अनीस की पूजा में वे करते थे, सम्प्रवतः वह अतिराध पर-पीड़न की सामान्य प्रवृत्ति थी जो उनके त्याग के अन्यास तथा आरमविष्ठह में समान कम से प्रविच्ट हुई। जिसने इन वारों विचटित सम्पतालों के सस्पत्ती की सामान्य प्रवृत्ति थी जो उनके त्याग के अन्यास तथा आरमविष्ठह में समान कम से प्रविच्ट हुई। विसने इन वारों विचटित सम्पतालों के सस्पत्ती की सत्याओं में अन्यासों के बीव धावास्क सम्पत्ता वारों देवा । किन्तु जब विदेशी दर्शक की उदासीन विरक्षेत्रात्मक इंटिट उनकी ररीसा करती है, तब वे उनमें सामज्ञस्य नहीं देख पति ।

हमारे परिचमी समाज के इतिहास के आधुनिक काज्याय में क्या आचरणा के ये दो विषरित इंग, स्वित्तुत रंगमंच पर बही कार्ये पुन. कर रहे हैं ? त्यांग के प्रमाणे की कसी नहीं है। सिखान के क्षेत्र में रंगा के पैगम्बर स्थों में प्रकृति की और ठीटने का मोहक निमन्त्रण दिया है। और व्यवहार में चारों और उदाहरण मिलते हैं। इसरी और हम तमस्या के पुनश्जीवन की खोज में अवकल होने और इस कारण हम इस मानवता विमुख परिणाम पर गहुँच सकते हैं कि याद हमारी परिचमी सम्मता सचमुच पतित हो चुकी है तो अभी उसका विषटन बहुत दूर तक नहीं गहुँचा है।

### (३) पलायन तथा प्राणोत्सर्ग

पलायन तथा प्राणीत्समं, दोनो सामान्य अर्थ में, कमशः कायरता के कलंक तथा साहस के मूणों के परिणाम है। और हसलिए तभी समाजों और सभी यूगों में मानव आवरण के ससान गूग है। पलायन एवं प्राणोत्समं, विन पर हम विचार कर रहे हैं जीवन के प्रति विधिष्ट मानवा ड्रांप प्रिरंत होते हैं। केवल कायरता के एलायन अच्चा विश्वद्व साहस के प्राणात्समं से हमारा अभिप्राय नहीं है। पलायित आत्मा विसकी हम खोज कर रहे हैं, वह आत्मा है वो इसलिए एलायन करती है कि वह सचमुच यह समझती है कि बिल उद्देश्य के लिए वह कार्य कर रहा देवह हस योग्य नहीं हिंत उनके लिए कार्य किया जाय। उसी प्रकार सहीह आत्मा किसकी हम खोज कर रहे हैं वह आत्मा है वो मुख्यतः या केवल उद्देश्य की पूर्ति के लिए आत्मोत्समं नहीं करतो, विकार कार्य हम कि वह सहित उनके लिए कार्य किया जाय।

"इस अबोधगम्य संसार को

गम्भीर और क्लांत भार' से''

मुक्ति प्राप्त करे । ऐसा शहीद सज्जन हो सकता है, किन्तु मनोवैज्ञानिक रूप से वह अर्द्ध आरम-

१. वर्डस्वर्षः टिटर्न ऐबे ।

हत्ता है। वह आधुनिक गवारूँ भाषा में पलायनवादी है, जिस प्रकार हमारा पलायनवादी भी तिमन कोरि का पलायनवादी है। इस दृष्टि से रोमन पुरावनवादी मो जमार्शस्त्रवाद के दर्शक को प्रहुणकर पूर्व में, शाहिर वो । जमने इस सहान् कार्य से वे अनुभव करते थे कि हम जीवन से हाथ नहीं भो रहे हैं, उससे स्वतन्त्र हो रहे हैं। जोर यदि उसी वर्ग और इतिहास के उसी युग से पलायन का कोई उदाहरण बोजें दो हम रोम के पलायनवादी मार्क एत्टानी का उदाहरण दे सकते हैं। जो रोम तथा रोमनो के गम्भीर आदधों को छोड़कर अर्थपूर्वी सिक्जोपेट्रा की गोद में बका गया।

दो शतियों बाद, ईसार्द युन के डितीय वाती के बीतने वाले अन्वकारपूर्ण दर्शकों में हम साक्षात् मामसी आर्रीलियस राजकुमार को देखते हैं जिसकों शहीयों के सिरमीर की पदवी देशा अनुश्रित न होगा क्योंकि मृत्यु की किसी अलिय प्रहार का इस पर दख नहीं करा । मामके पुत्र और उत्तराधिकारी कोमोडेश में हम साम्राज्य के पलावनवारी को पाते हैं जो अपने कन्धे पर उत्तराधिकार का भार वहन करने का प्रस्तल नहीं करता और सीधे नैतिकता से पलायन कर जाता है और सर्वहारा की अध्यम राह पर चल देता है। सम्राट् के क्य में पैदा होकर शीकिया अव्यादिया होगा उसे अधिक पत्मन आया।

. हेलेनी शक्तिशाली अल्पसंक्यक का अन्तिम समय ईसाई धर्मतन्त्र पर आघात था, जो मृत्यु की पीड़ा के समय सम्यता से परे हो गया, क्योंकि यह मरणासन्न अन-ईसाई शासक वर्ग इस हृदय विदारक सत्य को स्वीकार न कर सका कि अपने पतन और विनाश का वह स्वयं उत्तर-दायी है। मरते समय भी उसने यही कहकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का प्रयत्न किया कि सर्वहारा के कायरतापूर्ण आक्रमण के कारण ही मेरा विनाश हो रहा है। और जब बाहरी सर्वहारा भीषण युद्ध गिरोहो में परिवर्तित हो गये, जो साम्राज्य के शासन के उन आक्रमणो से बच-कर निकल जाते थे, जो शासन उनके हमलो के जवाब में करता था, तो सारी चोट ईसाई चर्च को सहनी पड़ी जो भीतरी सर्वहारा की प्रमुख सस्या थी। इस कठोर परीक्षा में ईसाई गोठ की भेड़े . स्पष्ट रूप से उन बकरों से अलग की गयी और उन्हें यह चुनौती दी गयी कि अपना धर्म छोड़ो या अपनी जान से हाथ धोओ। धर्म छोड़ने वालो की संख्या बहुत थी। वास्तव में इनकी संख्या इतनी अधिक यी कि जब अत्याचार समाप्त हुआ तब धार्मिक राजनीति की बड़ी समस्या हो गयी कि इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाय । किन्तु प्राणोत्सर्ग करने वालो का यह छोटा-सा दल अपनी संख्या के अनुपात से कही अधिक शक्तिशाली था। इन वीरो के शौर्य को धन्यवाद है कि ठीक संकट के समय ईसाई दलों से आगे आये और जान देकर उनके लिए साक्षी दी और धर्मतन्त्र विजयी हुआ । यह छोटी किन्तु महान् स्त्री-पुरुषो की सेना इतिहास में विश्वासंघातियों के विश्व उच्चकोटि के शहीदों के नाम से अमर है । इनका उचित से अधिक सम्मान नहीं हुआ । इतिहास में इन्हें बहुत बड़ा शहीद कहा गया है, इसके विरोध में दूसरी को विश्वासघाती कहा गया है जिन्होंने अन-ईसाई साम्राज्य के अधिकारियों की माँग पर पवित्र धर्मग्रन्य तथा चर्च का पूनीत पात्र अपित कर दिया ।

यह आपत्ति की जा सकती है कि एक ओर केवल कायरता है और दूसरी ओर विशुद्ध उत्साह इसीलिए यह दृष्टान्त वर्तमान उद्देश के लिए व्यर्ष है। जहाँ तक भगोड़ो का सम्बन्ध है इसारे पास इस आपत्ति का उत्तर देने के लिए साधन नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों किया जो कलंक- भूषे [बस्मृति में बबा है। किन्तु, प्राणोत्सांगयों की प्रेरणा को चिद्ध करने के लिए प्रचूर प्रमाण है कि कम या बेस जैता पाठक समान्ने, निःवायं उत्साह ही उत्तरी प्रेरणा का मूक्स कीत है। पुरुष और दिख्यों ने उत्साहपूर्वक सहीद होना वादी कात किया और में हि बिताये बार वर्षीया समझ जिससे उनके पापी को समा मिलेगी और स्वयं के लिए राह निश्चित हो जायमी। प्रिन्दोंक का हमनेवियल, दितीय वादी का एक प्रसिद्ध सहीद अपने को 'ईस्वर का गेहूं' कहता है और उस दिन की आकाशा करता है, जब वह 'वगली जानवरों के दाँतो द्वारा पीसा जायमा और ईसा के लिए हाड रोटी बनेगी।'

अपने आधुनिक पश्चिमी संसार में क्या हम सामाजिक आवरण के ऐसे वो विरोधी हम पा सकते हैं ? निरिवत रूप से हम परियम के पलायन के अनिष्टल्ल परिणाम के लिए 'पारिप्यों के विवयासमात' (जा ट्राहिवन हि स्कलं) में देख सकते हैं । इस दिवशासमात के लिए 'पारिप्यों के विवयासमात' (जा ट्राहिवन हि स्कलं) में देख सकते हैं । इस दिवशासमात के इस ग्रहराई से निकलंगे हैं जिस गहराई का पता इन बच्चों का निर्माता प्रतिमासग्यक क्षामीती लेखक कराजिल् न लगा सकें। यदार्प वह स्वीकार करता है कि रोध कितनी गहराई तक पहुँच चूका है क्योंकि जन आधुनिक बुद्धिजीवियों को दोशी उहरान के लिए मध्यपृत्तीन क्षामिक नाम चुना है। विवयास पाती कार्यों के उस औं के साथ उनका विवयासपात आरम्भ नहीं हुआ था, जिल्द लहोंने उसी काल में किया है जो मूला नहीं गया है। यह आधुनिक स्थापित सिद्धारों का अविश्वास तथा उदारातावार के नमें प्राप्त लागों का कार्यतापृत्त समर्पण है। यह पलायन, जिसका नवीनतम प्रवर्तन हुआ है, द्वितमों पहले आरम्भ हो चुका था, जब पादियों ने परिचमी ईसाई सम्यता के विकासोन्मुल क्यन को धर्म के स्थान पर धर्मनिरपेक्षता के आधार पर लाने की बेट्टा की। यह 'पुनरील' का पहला कार्य था, जो जाज के 'ऐस' के रूप में बरण रहा है, जो धातियों से चक्रवृद्धि आप के समान वह रहा है।

यदि हम चार सौ वयाँ पोछे देखे और पश्चिमी इंसाई ससार के उस खण्ड पर ध्यान दे जो इंग्लैंड के नाम वे विख्यात है तो हम बही टामस, उत्तरे को पायेंगे । इस विलक्षण बृद्धि के आधूनिक विचारों वाले पादरी ने, राजनीतिक अपमान के समय अपना अपराध स्वीकार किया कि हमने ईंस्वर की तैवा राजा की सेवा से बहुत कम की । टामस लटे प्रलायनवारी था । जिसका पलायन पूरे कलक के साथ पाँच वर्षों के भीतर ही, उनके समकालीन शहीदों सन्त जान फिसर और सन्त टामसमूर के आत्मोत्समी से प्रकट हो गया ।

## (४) विचलन का भाव तथा पाप का भाव

विज्ञन का भाव उस समय होता है, जब बिकास की शक्ति समाप्त हो जाती है। यह ऐसी मारी विपत्ति है जो उन ख़ियां और पुरुषो पर जा पड़ती है, जो सामाजिक विषटन के युग में रहते हैं। यह पीड़ा सम्मवत: उस भन्ति के पार का दण्ड हैं, जिसमें सजेक के स्थान पर सर्जित बस्तु की पूजा की जाती हैं। क्योंकि यह उन कारणो से एक हैं जिसे हम देख चुके हैं, जिसके कारण सम्मताओं का विषटन पतन के बाद होता है।

# इसी नाम की पुस्तक बूलियन बेंडा लिखित बेखिए ।

संयोग और आवश्यकता उस शक्ति के वैकल्पिक रूप हैं जो विचलन के मान नालों की आंखों के सामने संसार पर शासन करते दिखाई देते हैं । यद्यपि पहली वृष्टि में दोनो एक-दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं, किन्तु सुल्प परीक्षा के बाद दोनो एक ही भ्रम के दो निभिन्न पहलू मिलेंगे।

मिसी संबदकाल के साहित्य में संयोग की उपमा पूनते हुए कुम्हार के चक से दी गयी है। जीर हैलंजी सकटकाल के साहित्य में उसकी उपमा लहरों और हवा के मोकों की कुपा पर छोड़े गये चालक विहीन वहान से दी गयी है। यूनान के नर देवत्व ने 'संयोग' को देवी का रूप दिया—'हमारी स्वय चालित देवी' साहराक्यूच के मुक्तिदाता टिमोलियन ने उसके लिए उपासना-गृह बनाया, जिसमें उसने बील की और होरेस ने उसके लिए कविता लिखी।

जब हम अपने दिलों में देखते हैं हम इस हेलेनी देवी को ठीक उड़ी प्रकार सिहासनारूड पाते हैं, जैसा एव० ए० एल० फिशर ने अपनी पुस्तक 'यूरोप के इतिहास' की भूमिका में अपना विश्वास प्रकट किया है:—

"एक बीदिक उद्दोषन मुझे नहीं मिला। मुझसे चतुर तथा बुद्धिमान् लोग इतिहास में एक कबानस्तु, एकल्य तथा एक पूर्व निश्चित नमूना देख चुके हैं। यह समरसता मुझे नहीं प्राप्त हुई। में केवल यह देखता हूँ कि एक सकरकाल दूसरे के बाद बेसे ही बाता हैं जैसे एक लहर दूसरे के बाद आती है। यही तथ्य है जिसका समान्यीकरण नहीं हो सकता, संथीकि वह बेजोड़ है: इतिहासकार के यही निरापस विषय हैं कि मानव के धाय्यों के बिकास को अदृश्य और सयोग का खेल मानवा चाहिए।"

सर्वेशन्तिवाली 'संपोग' में आधुनिक परिचमी विश्वास का जन्म वजीसची शती में हुआ। जब परिचम के साथ अहस्तक्षेप की नीति के कारण सब ठीक से चलता जान पढ़ता था। यह जीवन दर्शन का व्यावहारिक रूप था वो स्थाई की अत्योत प्रमुख्य ना पर अवक्लित था। अस्पायी संतीयप्रव अनुभव के कारण हुमारे उजीसची शती के तितासहों ने इस ज्ञान का दावा किया कि क्यों वस्तुष्टें उन लोगों की मलाई करती है, जो संयोग को देवी को व्यार करते हैं। और बीसवी शती में भी जब इस देवी ने अपना विकराल रूप दिखाना आरम्भ किया, तब बहु इन्लंड को वैदेशिक नीति को देवी रही। १९२१ के शरद से आरम्भ होनो वाले इन्लंड के महत्त्व-पूर्ण साल में ओ बात इन्लंड को जनता के साथ ही साथ बहाँ की कैबिनट में भी प्रमुख थी, वह बात एक बड़े अंग्रेजी उदारवारी समाचार-पत्र से लिये गये एक अग्रलेख की निम्मलिखत पंतित्यों में टीक-टीक से अमिष्यक्ष है।

"कुछ वर्षों की शान्ति का अर्थ है कुछ वर्ष प्राप्त हो गये और जिस युद्ध के बारे में सोचा जाता है कि कुछ दिनों में होगा, वह शायद कभी न हो।"।

मानव के ज्ञान-भाण्डार में अहस्तकोप के सिद्धान्त को पश्चिम की मीलिक देन स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो हजार वर्ष पहुळे यह चीनी दुनिया में प्रचलित था । मगर 'संयोग'

१. अफलातुन की पालिटिक्स, २७२, डी॰ ६-२७३ ई० ।

२- होरेस: ओड्स, पुस्तक १, ओड ३४।

३. व मैनचेस्टर गाजियन, १३ जुसाई १९३६।

की चीनी पूजा हमारी अधम प्रकार से उत्पन्न पूजा से भिन्न थी। १८ वीं शती के फांसीसी बुर्जुआ अहस्तक्षेप एवं अबाध्य प्रवेश में विश्वास करने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने विरोधी अंग्रेजों की सम्पन्नता देखी. उसकी स्पर्धा की और उसका विश्लेषण किया तथा इस परिणाम पर पहेंचे कि वर्जना फोस भी उसी प्रकार उन्नति कर सकता है यदि सम्राट् लई भी सम्राट् जार्ज का अनु-करण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय कि बुर्जुआ जो बाहे उसका उत्पादन बिना बाधा के करे, और बिना चैंगी के जिस बाजार में चाहे माल भेज सके। दूसरी ओर ईसा के जन्म से पहले दूसरी शती के आरम्भिक दशको में बका हुआ चीनी संसार विचलन के मार्ग पर चल रहा था। यह सरल मार्ग यह नहीं कि मिल से तैयार माल व्यस्त बाजार में चलत रास्ते से टट्टओं द्वारा पहुँचाया जाय, किन्तु वह राह जो जीवन को शाश्वत मार्ग और सत्य है । यह शास्त्रत मार्ग है 'ताओ' । जिसका अर्थ है-वह प्रणाली जिसमें विश्व का कार्य होता है और अन्त में कछ-कछ ईश्वर के समान, जिसे हम अमर्त और दार्शनिक रूप मे समझते है।

महान ताओ एक नौका है, जो विचलन के पय पर चलती है

यह इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है।

किन्त अहस्तक्षेप की देवी का एक दूसरा रूप भी है, जहाँ वह 'संयोग' के रूप में नहीं, वरन 'आवश्यकता' के रूप मे पूजी जाती है। आवश्यकता और संयोग के सम्बन्ध मे दो विचार एक ही बात को दो ढंगो से देखना है । उदाहरणार्य, अफलातून की दिष्ट में पतवारहीन नौका की गृति उस विश्व की अव्यवस्था के समान है, जिसे ईश्वर ने त्याग दिया है, किन्तू ऐसे व्यक्ति की दिव्य में, जिसे गृति-विज्ञान (डाइनेमिक्स) और भौतिक-विज्ञान (फिजिक्स) का ज्ञान है, पर इसे हवा तथा जल के माध्यम में लहरी तथा धाराओं का बहुत ही व्यवस्थित उदाहरण समझेगा। जब विचलन के पर पर मनध्य की आत्मा यह अनभव करती है कि घोखा देने वाली शक्ति आत्मा की केवल नकारात्मक इच्छा नहीं है, बल्कि स्वयं एक वस्तु है, तब इस अपूर्व देवी का चेद्ररा आत्मपरक अर्थात नकारात्मक स्वरूप से वस्तुपरक और सकारात्मक रूप में बदल जाता है । इसके आत्मपरक और नकारात्मक रूप को संयोग और इसके बस्तपरक तथा सकारात्मक रूप को 'आवश्यकता' के नाम से पकारते हैं । किन्त इससे देवी की मख्य प्रवित्त से कोई परिवर्तन नहीं होता, न देवी से जो विपद्यस्त लोग है उनकी दशा मे परिवर्तन होता है।

जीवन के भौतिक घरातल पर आवश्यकता के सर्वशक्तिशाली मन को दार्शनिक डीमोक्रिटस ने हेलेनी विचारों में प्रवेश किया । इस दार्शनिक की लम्बी जिन्दगी (सम्भवत: ई० प० ४६०-३६०) तक थी । इसे अपनी यौवनावस्था में हेलेनी सम्यता का पतन देखने का अवसर मिला और इसके बाद ७० वर्षों तक वह उसके विघटन की प्रणाली देखता रहा, किन्त भौतिक क्षेत्र से नैतिक क्षेत्र पर नियतिवाद के साम्राज्य के विस्तार की सभी समस्याओं की उसने अबहेलना की । भौतिक नियतिवाद वैविलोनी संसार के शक्तिशाली जल्पसक्यक के ज्योतिय दर्शन का आधार या और कालडियनों ने उसी सिद्धान्त का मानव जीवन और भारयों में विस्तार करने में सकीच नहीं किया । सम्भव है कि स्टोडक दर्शन के प्रतिष्ठापक जीनों ने, अपने भाग्यवाद को.

q. ए० वैली : **व वे एण्ड इ**ट्स पावर, पु॰ ३०।

२. टाओ टे किंग, जध्याय ३४ (बैली के अनुवाद से)

जिसे उसने अपने सारे सम्प्रदाय को प्रमाचित कर दिया था, डिमोक्टिटस से नहीं बैडिकोनी स्रोतों से पाया हो । यह जीनों के सबसे विक्यात शिष्य सम्राट् मान्सँ आरीलियस के 'चिन्तनों' में सर्वेत्र दिखाई देता है।

साधुनिक परिवर्मी जगत् ने 'बावस्थकता' के साधाव्य का आर्थिक जगत् में विस्तार करते के लिए नयी बात पैदा की । आर्थिक क्षेत्र वास्तव में सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र है, जिसे प्राय: उन सभी विचारकों ने छोड़ दिया जिन्होंने हुसरे समाजों के विचारों को निरिष्ट किया था। । आर्थिक नियतित्व की कालिकों अधिवादी निर्वेद रूप से काल माक्से का दर्शन या धर्म है, किन्तु आज के परिवर्मी जगत् में मार्क्सवादी ऐसे लोगों की संक्या अधिक है जो जान में या अनजान में जपना कार्य आर्थिक है जो जान में या अनजान के स्विचर्म कार्य आर्थिक नियतित्वाद के विस्वास पर करते हैं, उन लोगों की जरेक्षा जो मानसेवाद को स्वीकार करते हैं और उनमें अनेक विविष्ट पूँजीपति लोग भी है।

मानिसक क्षेत्र में भी 'बाबस्यकता' की सत्ता बाधुनिक परिचमी मनोवैज्ञानिकों के कम-से-कम एक नये गुट ने घोषित की है जिसके व्यक्तित्व की भावना में आरमा का नियति की भावना में आरमा के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। यह इस कारण कि आरमा को मनोविचयक आचरण की प्रणाली के विश्लेषण में उन्हें आरम्भक सफलता प्राप्त हुई। यद्यपि मनोविश्लेषण का विज्ञान अभी नया है, आरमा के माध्यम में 'बाबश्यकता' की पूचा ने इस युग के सबसे कुक्यात राजनीतिक को उसके अल्यकालीन विजय के स्था में अपना अनगामी बना लिया।

"निदाचर (सोमनैबुलिस्ट) के बिश्वास के साथ मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूँ जिस मार्ग को परमारमा ने मेरे लिए निश्चित किया है।"

१४ मार्च १९३६ को म्युनिख में दिये गये एडाल्क हिटलर के माथण से ये शब्द उद्युत किये गये हैं। इन शब्दों ने तीसरे जर्मन साम्राज्य की सीमाओं से दूर के (और कदाधित साम्राज्य के भीतर भी) लाखों यूरोपीय नर-नारियों में कैंपकेंपी उत्पन्न कर दी, जिन्हें अभी सात दिन पहले जर्मन सेना का राइन भूमि पर पुन. कब्बा होने से धक्का लगा था और जो उस धक्के से सैंसल नहीं पाये थे।

मनीवैज्ञानिक नियतिवाद के मत का दूलरा रूप भी है जो संसार में एक मानव-जीवन के समय के संकुषित विस्तार की सीमा को तोड़ देता है और कारण और कार्य की मुंखला को समय में भूत तथा मविष्य में ले जाता है। मृत में घरती पर मानव के आगमन की मोर्च लोग मांवर में भूत तथा मविष्य में ले जाता है। मृत में घरती पर मानव के आगमन की मोर्च लोग हिन्दू में उत्तक नेतिय विसर्वन की ओर। इस सिद्धान्त के दो रूप है, जो कला-कला उत्तम हुए हैं। एक रूप ईसाई धर्म के मृत पाम की धारणा है, इसरा रूप भारतीय कर्म की धारणा है, जिसने हिन्दू धर्म तथा बौढ दर्धन में प्रवेश किया है। एक ही सिद्धान्त के दोनों स्वरूप कारण और कार्य की आध्यास्मिक पूर्वकार की मूल बात पर सहस्य हैं और ये निरस्तर एक लोकिक जीवन तक कलते रहते हैं। ईसाई और भारतीय दोनों दृष्टियों में आज के मनुष्य का चिरत्न और आवरण अतीत के जीवनों या एक वहले के जीवन से बने हुए हैं। वही तक हिन्दू और ईसाई विचार मेळ खाता है। हम् तक रिन्दू और साइद विचार मेळ खाता है। हम्नु इसके आगे वह एक-दूसरे से भिन्न हो गता है।

मूल पाप का ईसाई सिद्धान्त कहता है कि मानव जाति के पुष्का के एक विशेष वैयक्तिक पाप ने अपने सभी वंशकों पर उत्तराधिकार के रूप में आध्यात्मक दुवंलता प्रदान की है और यदि आदम अपने ईश्वर की कृपा से तिरस्कृत न होता---और आदम की प्रत्येक सत्तान को आदम का यह पाप दिरासत में मिला है — यदापि प्रत्येक आत्या का अलग व्यक्तित्व है और उसकी निजी मनोवैज्ञानिक प्रकृति है, और ईसाई समें के ये मुक्त मत है । इस सिद्धान्त के अनुसार आदम में यह क्षमता यो कि अजित आध्यात्मिक गुण को अपने बंदाओं मे संस्तीरत कर सके और केवल वहीं उस प्रजाति को ये गुण दे सकता था जियका वह पूर्वल था ।

मूल पाप के सिद्धान्त का यह अनिवार रूप कर्म की करना में नहीं पाया जाता है। इस प्रारतीय पिद्धान्त के बनुवार कोई सी विषेषदा जिसे कोई सी व्यक्तित अपने कमों हो प्राप्त करती है और माज या पुरा, विना जयवान के आरम्प से अन्त तक संचारित होता है। इस संचारित आध्यारियक उत्तराधिकार का प्राप्तकर्ती कोई बंध बृक्ष नहीं है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों की प्रवंदान है, बर्चिक यह एक आध्यारियक अट्टट कम है, जो बोधजनात् में वरावर आधा-आता रहता है, पुरार्जम के कर में। बौद दर्यंग के अनुवार कर्म की निरन्तरता 'बारमाओं के पुनर्जनम' का कारण है, धर्म का एक मूल विद्यान है।

अन्त में दूरे नियतिवाद का ईश्वरीय कर देखना है। यह क्य कदाचित् अरमधिक उटपटीम और सभी में पतित है, क्योंकि इस ईश्वरीय नियतिवाद से मृति के रूप में सच्चे ईश्वर की पूजा होती है। इस प्रकार के प्रच्छल मृतिज्ञक उपासना की वस्तु में ईश्वर के सर्व गुणों को आरो-पति किये रहते हैं और साथ-द्वी-साथ एक गुणातीतरूच पर इतना अधिक और देते हैं कि उनका ईश्वर अञ्चेय, जनाराध्य एव ध्यक्तित्वहीन हो जाता है जैसे स्वयं आवस्यकता की देती।' सीरि-याई समाज के आन्तरिक सर्वहारा से उद्मृत 'उच्चतर धर्म' ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, जिनमे इस प्रकार के गुणातीत विकृत ईश्वरताय की मृतिजृत्वा बहुत दिखाई पढ़ती है। इसके दो क्लासिकी उदाहरण इस्लाम की किसमत की करमना है और कालविन के नियतिवाद का सिद्धान्त है। कालविन जीनेवा के उस प्रोटेस्टर धर्म के तस्यापक तथा व्यवस्थाएक थे।

कालविनवाद ने ऐसी समस्या उत्पन्न की जिसने अनेक लोगों को उलझन में डाल दिया। इसके लिए हमें कुछ समाधान दूँई निकालना चाहिए। हमने बताया है कि नियतिवादी मत उस विचलन की मावना की अभिव्यक्ति है जो सामाजिक विचटन का एक मनोवैज्ञानिक लक्षण है। किन्तु इसके इन्कार नहीं किया जा सकता कि अनेक नियतिवादी लोगों में वैयक्तिक तथा सामृहिक रूप में भी आसाएण विकत तथा क्रियाशीलता उद्देश्यपूर्णता तथा असाधारण उत्तरदायित्व के गुण रहे हैं।

"बामिक नीति का एक मुख्य विरोधाभास है कि उन्हीं लोगों में संसार को उलट देने की शक्ति है जिनकी विश्वास है कि यह पहले से ही निश्चित है कि सबसे अच्छी तरह यह कार्य ऐसी शक्ति डारा होता है विश्वोक हाम की वे केचल कठपुतली है—यह कार्लीवन बाद में विश्वोब रूप से पाया जाता है।"

माग्यवादी नत के अनेक कुब्यात उदाहरणों में से कालविनवाद केवल एक है, किन्तु उस मत के अनेक विचारकों के आचरण उससे मिन्न हैं। कालविनवादियों (चेनेवी झूर्जिनो, स्काटी, अंग्रेजी और अमेरिकन) की मनोवृत्ति इसी प्रकार ईस्वरवादी दूसरे नियतिवादियों के समान रिखाई पहती है। यहरी बीलाट, बरव के बादिन मुख्कमान, और दूसरे गुगों के तथा दूसरी माति के मुख्यमान कींव तथा दूसरी माति के मुख्यमान कींवा वाचार और सुबान महदियों को इसी द्वाराहरण में किया जा सकता है। और १९ वी शती के पिश्चनी उदार प्रगतिवासी २० वी शती के क्स के साम्यवादी माक्सेवारियों में हमें दो वास्ताविक प्रायवादी मिलते हैं। इन नास्तिकों की प्रवास कार्यवादी माक्सेव हैं। इन नास्तिकों की प्रवास है। साम्यवादियों की समान है। साम्यवादियों की समान की प्रवास को प्रवास की प्

"यह कहना नितान्त काल्पनिक नहीं है कि संकीण क्षेत्र में किन्तु शक्तिशाठी उंग से, कार्यावन ने १६ की अतो में बूर्जुआ के लिए वही किया जो १९ की जती से मार्क्स ने सर्वहारा के लिए किया या नियतिवादी मिद्धान्त ने एक आस्वासन की भूख की तृष्टित की कि विषय की शास्त्रियाँ देश्वर के द्वारा मनोनीत लोगों के साथ रहती है। एक दूबरे युग में इसी प्रकार ऐतिहासिक मीतिकबाद के सिद्धान्त ने बादस दिलाया था। उसने जन्ते यह अनुभव कराया कि वे विशिष्ट कोग है और यह कि ईश्वर की योजना में जन्ते योगदान करना है, इसको जन्हें समझना चाहिए।"

सोलहवी शती के कालविनवाद और २० वी शती के साम्यवाद के बीच की ऐतिहासिक कड़ी १९ वी शती का उदारवाद (लिबरालिज्म) है।

'इन समय तक नियतिवाद का अधिक प्रचलन था, किन्तु नियतिवाद का मत अवसादी क्यों होना चाहिए ? जिस विधान से हम मुक्त नहीं हो तकते, वह प्रमति का शुम नियम है, वह जलिति जेसे हम अकि हो में नाप सकते हैं। 'ऐसी परिस्थिति में पब्ले और शक्तिपूर्वक विकास हो उस राह का अनुसरण करते के लिए हमें अपने नलकों को अन्यवाद देना चाहिए, जिसे प्रकृति ने हमारे लिए निर्मेश्व कर रखा है और जिसका विरोध करना अपायन और बेकार है। इस प्रकार प्रमति का अंबविश्वास दृढ़ रूप से स्थापित हो गया। लोकप्रिय धर्म होने के लिए केवल अन्यविश्वास को दर्योंन के आधीन कर देने की आवश्यकता है। प्रमित्त के अन्यविश्वास का ऐसा विश्वास का एसा विश्वास प्रमाय था कि उसने कम-से-कम तीन दर्शनों को अधीन कर लिया था। ये तीन दर्यान है हिएल, कामटे और बारविश्व क। आवश्यक्त ने बात यह है कि इन दर्शनों में से कोई वास्तविक रूप से उस विश्वास के एसा में नहीं है जिसका बढ़ समर्थन करता है। "

क्या हमें तक इस निकर्ण पर पहुँकरा बाहिए कि नियंतिवादी दर्यंत की स्वीकृति स्वयं वह प्रेरणा है जो कार्य की सफलता के लिए उत्तिष्ठित करता है ? नहीं, हम ऐसा निर्णय नहीं कर सकते क्योंकि नियंतिवादी मतावलिक्क्षयों पर उनके धार्मिक विश्वास का युढ और प्रेरणात्मक ऐसा प्रमाव हुआ कि उन्होंने समझा कि उनकी इच्छा और देश्वर की इच्छा या प्रकृति का विधान या 'आवश्यकता' के नादर्य सब एक हैं, इसीलिए वे निश्चय रूप से होगे ही । कालिवनवादी लेहोबा बहु देश्वर है को अपने विषये कोगों की रखा करता है । मार्कवादी ऐतिहासिक आवश्यकता क्येंयनितक शनित है जो सर्वहारा की तानाशाही स्वापित करती है। इस प्रकार की धारणा हमें उत निवय में विश्वास दिखाती है जो नैतिकता का एक स्रोत है और अपना औषित्य

१. वही, पु० ११२ ।

२. डब्ल्यू० बार० इंगे : दि आइडिया आव प्रोग्नेस, पृ० ८-६ ।

इसीलिए स्थापित करती है, जैसा कि युद्ध का इतिहास हमे बताता है और वह इस परिणाम पर पहुँचती है जिसे पहले ही सोच रखा है । 'पोसंट किया पोएसे विडेन्ट्यूर' 'वह अमुक कार्य कर सकते हैं क्योंकि इनका विश्वास है कि हम कर सकते हैं। यही वरजीलियन नौका के दौड़ में विजयी दल की सफलता के रहस्य का यह सत्र है कि वि कर सकते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा विश्वास है कि वे कर सकते हैं। 'संक्षेप मे, आवश्यकता सक्षक्त सहायक हो सकती है, जब वह ऐसा मान ली जाती है, किन्तु वास्तव में यह धारणा 'यबरीस' और बड़े रूप में है--जो बाद के परिणामों से पता चलता है कि यह धारणा झठी है। विजय का विश्वास अन्त में गोलियय के विनाश से सिद्ध हुआ जब उसके सफल यदों की लम्बी श्रृखला ट्रंट गयी तथा डेविड के साथ यद में समाप्त हो गयी । मार्क्सवादी करीब सौ वर्षों तक अपने इसी विश्वास में रह चके है और कालविनवादी चार शतियो तक यद्यपि अभी उनकी पराजय नहीं हुई । किन्तु मुसलमानो ने तेरह शतियों के पहले ऐसे ही गौरवपूर्ण विश्वास में अपने आरम्भिक काल में कम महान कार्य नहीं किये। किन्तु अन्त में उनका बरा समय आया । आपत्ति के बाद के दिनों में उनकी प्रतिक्रिया की दुर्बलता हमें बताती है कि जब तक च्नौतियाँ अपनी प्रमावशाली प्रतिकिया के क्षेत्र में स्वयं भिडती रहती है, तब तक नियतिवाद प्रतिकृत रूप में सदाचार की जड़ खोखली करने में ठीक उतना ही समर्थ होता है, जितना वह उसे उत्तेजित करने में । भ्रान्तिपूर्ण नियतिवादी को अपने कठोर अनभव के द्वारा यह शिक्षा मिली है कि उनका ईश्वर अन्ततो गत्वा उनके पक्ष में नहीं है और अन्त में वह दर्भाग्यपुर्ण निष्कर्ष पर पहेंचता है कि वह और उसके बौने मित्र :

> असहाय मोहरे हैं उस खेल के जिसे वह (परमात्मा) खेलता है, रात और दिन के सतरंज की बिसात पर वह इघर-उघर चलता है, शह लगाता है और गोटियों मारता है और एक के बाद एक अपने डब्बे में रखता जाता है।

विचलन की भावना निष्क्रिय है और उसका प्रतिक्ष्य तथा उलटा पाप की भावना है जो नैतिक परावय की भावना की ठीक प्रतिक्रिया है। मूल में और भावना में पाप तथा विचलन की भावना में लिए से पार्ट का विचलन की भावना में अफीस का नथा-सा होता है विसक्षे आराभ बूर्गाई को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि वह उस व्यक्ति के नियन्त्रण से परे हैं और वाहरी परिस्थितयों में रहती है। याप की भावना में उत्तेजक प्रभाव होता है, क्योंकि वह पापी से कहती है कि पाप अल्पतों गत्वा बाहरी नहीं है। यह व्यक्ति में ही है। इसीलिए व्यक्ति की हक्यों पर प्रतिक्षित के स्वतंत्र के स्वतंत्र के स्वतंत्र की स्वतंत्र पर प्रतिक्र से कि उसका प्रतिक्षित की हक्या पर निर्माण के उत्तेज की क्या पर कि उसका से की हक्या है वह स्वतंत्र की स्

किन्तु एक प्रकार की अवान्तर घूमि है जिसमें दो मावनाएँ एक दूतरे से मिल जाती हैं जैसा मारतीय कमें की धारणा में यह स्पष्टत: होता है। कमें 'मूल पाप' की भाँति उत्तरा-

१. बर्जिल : एनीड, पुस्तक, पंचम, १, २३१।

२. ई० फिट्नेराल्ड : स्वाइयात आव उमर खंग्याम,(चौदहवौ संस्करन) २६६ ।

विकार की आध्यारियक विरासत माना गया है। जिससे बात्या स्वदी हुई है और बात्या उसे हटा नहीं सकती, किन्तु यह बोझ व्यक्ति के निवी कार्यों से किसी भी क्षण घटाया या बड़ाया जा सकता है। उस ईवाई बार्यों में भी इसी प्रकार का रास्ता जन्य मान्य से जैय पाप तक है। क्योंकि ईसाई समें में बात्या को मुल पाप से गुढ़ होने की सम्बादना प्रदान की गयी है जो पाप सादम से उस्ताधिकार में मिला है। परमात्या की कृषा को बूँबने और उसके पाने पर उस पाप से हम ग्राह्म हो सकते है और मानव के प्रयत्न जीर ईस्वर की कृषा से हो सकता है।

सिक्की संकटकाल में, मृत्यु के बाद जीवन में पाप की भावना का पता लगता है, किन्तु क्लासिकी उदाहरण हत्तरपत्र के पैगम्बर तथा सीरियाई संकटकाल में बुझ का आस्पारिक अनुभव हैं। जब से दे पैगम्बर तथा सीरियाई संकटकाल में बुझ का आस्पारिक अनुभव हैं। जब से में प्रेम प्रति के स्ति में के सिक्क से सिक्क से के सिक्क से से सिक्क से से सिक्क से सिक से सिक्क से

इस सत्य का जिसे सीरियाई समाज ने जपने पतन और विषटन के कठोर परीक्षाकाल में पाया है, इसरायल के पैनम्बरो से उत्तराधिकार के रूप में मिला या तथा उसका प्रचार हेलेंनी संसार के सीरियाई आन्तरिक सर्वेहारा द्वारा ईसाई मत के रूप में किया गया। इस विदेशी सिज्ञान्त के बिना जिसे उन जन्हेलेंनी विचारों बाले सीरियाई लोगो ने जिसे प्रहण किया या हेलेंनी समाज वह शिक्षा न प्रहण कर पाता जो उसकी अपनी प्रइति के विपरीत थी। साथ हो होलेंनियों ने उस शिक्षा को बहुत अधिक कठिन पाया होता यदि वे स्वय उसी दिशा में अपने से न चलते होते।

जब सीरियाई घारा के साथ हेलेनी प्रवाह ईसाई घर्म की सरिता में मिला इसके शतियो पहले से ही पाप की भावना की चेतना को हेलेनीवाद के बाध्यारिमक इतिहास में खोजा जा सकता है।

यदि ओरफीबाद के उद्देश, प्रकृति और उद्भव की हमारी व्याख्या ठीक है तो प्रमाण है कि हैजेंनी सम्पता के पतन के पूर्व कम-से-कम कुछ हैजेंनी आत्माओं में अपनी स्वामाधिक सांस्कृतिक विरासत में आप्रमासिक रिस्तता का अनुमव किया कि उन्होंने कृषिम रूप से 'उन्चतर धर्म' का आविकार करनेमें असाधारण शक्ति लगायी जो उनसे उनका मिनोई सम्पता उन्हें देने में असफल रही । किसी भी तरह यह निश्चित है कि ई॰ पू॰ ४३१ के पतन के बाद सबसे पहली पीड़ी में ओरफीबाद का प्रयोग एवं दुष्पयोग किया जा रहा था । ऐसा उन आत्माओं को सलीप देने के उद्देश्य से किया जा रहा था जो पहले से ही पायस्त्य सी और किसी प्रकार उससे युनित के लिए अव्यक्तार में रास्ता दूँ हुए थी भी । इसके लिए प्रमाणस्वरूप अफलादून का एक उवाहरण है। ऐसा ही लूबर की लेखनी से निकल सकता था :

"तीमहकीम और ज्योतियी अपना सौदा अमीरों के हाथ बेचते हैं और उन्हें विश्वास दिछाते हैं कि हमारे पास परमात्मा से प्राप्त शक्ति है तथा यह शक्ति हमने बल्दिान और जादू-टोने से प्राप्त की है। ये किसी भी पाप का समन मनोरंजन एवं उत्सवों से करते हैं जिन्हें उन्होंने, स्वयं या उनके पूर्वजों ने किया है। वे इन पुस्तकों (म्यूनियस या कोर्यक्ष्य की) के गोरखम्य के का जनुसरण करते हैं। वे स्तकार के साथ ही साधारण जनता को भी नहकाते हैं कि पाप के मुस्तित तथा पृद्धि बलिदान से या सुखर बच्चे के खेल से प्राप्त की जा सकती है। वे यह भी कहते हैं कि ये धार्मिक 'इस्य' (जैसा वे स्टॉड इस सन्दर्भ में कहते हैं) मरे हुए छोगो के लिए उतने ही छामकारी हैं जितने जीवित के लिए। मृत्यु के बाद के सधार की घोर यन्त्रणा से मृत्त करते हैं यदि हम यहाँ और जब, बल्दियानों की ज्येक्षा करते हैं तो हमें भयावह दुर्भाग्य का सामना करना पढ़ेगा।"

हैं लेगी चिस्तवाली अल्पसंख्यक की आत्याओं में पाप की धावना की यह प्रथम झलक जतनी ही निरायाजनक दिखाई देती है, जितनी वह चुणायुर्ण है। तिस पर भी चार खित्यों के बार हम है लेगी पाप की मानवा पाते हैं जो कटन की जिंग्मों में इतनी चुढ़ हो गयी कि पहचानी नही जाती, स्वॉक आगस्त- पुग के हैं लेगी वास्तवालों अल्पस्थ्यक की आवाज में करीब-करीब है हाई मत की प्रतिक्वित हों स्वयं जीवल की कितता में मुनी जा सकती है। पहली जाजिक कितता के अल्त में विकारत प्रमानी हिंक दुख्यायों विवचल के पप से मुनित हो और यह प्राचेता पाप की स्वीड़ित का रूप हो जाती है और यद्याप स्वप्त पात्र कित मुनित की कि वि इंदवर से अर्चना करता है, मूल पाप ही है जो पीराणिक ट्रोक्ट पूर्वजों के दाब के रूप में प्राण्ठ हुआ है। पदो को सम्पूर्ण चित्र वाराज हो को पह मानने के लिए बाज्य करती है कि वह एक इटान्त है और तिस पाप को रीमन वींजल के समय में वास्तविक रूप से नियोजित कर रहे थे, वह दो वातियों की लम्बी प्रगति में किया गया पाप पा, जब वे हैनिवली यह में अवस्त पे

विजय की किवता के रचने के एक सती भीतर ही, जो भाव इस किवता में है, हेलेंनी समाज के एक क्षेत्र में शिक्तशाली हो चुकी थी। यह हेलेंनी समाज अभी-अभी ईसाई धने के प्रभाव में आया था। किहावलोकन से स्पष्ट हैं कि जुटताई और संनेका तथा एपिक्टेटस और मामर्स आया था। किहावलोकन से स्पष्ट हैं कि जुटताई और संनेका तथा एपिक्टेटस और मामर्स आया था। किहावलोकन से स्थित के तिए अजनाने ही तीया हो खी थी। यद्यपि इन चतुर हेलेंनी बीक्रिक लोगों ने कभी इस खोत से किती अच्छी बात के होने का अनुमान नहीं किया था। दोनों ने, हृदय की अज्ञात तैयारी में तथा इस चुने गये विषय में, सर्वहार की इस प्रदात अबुवान को चतुराई से अस्वीकार किया। इसका चित्रण रावद बाउनिंग के पात्र 'विकारों में देश हो अन्तर्राटिए एवं बुत्री के साथ किया गया है। इत्तरण रावद बाउनिंग के पात्र 'विकारों में विश्व स्थानकर का किल्लोन के साथ किया गया है। ईसाई युग की प्रथम खाती में हेलेंनी शिक्तशाली अस्पसम्भक्त का किल्लोन का साथितक था धीनक था। अपने ऐतिहासिक अध्ययन से उसके मन की ऐसी दशा हो गयी जिसे बहु 'गम्भीर निक्साई कहता है। किर भी जब यह उसे बता गया कि बहु अपनी समस्वाओं को जिन्हों बहु स्वयं मुलका न सका था, किसी एक 'पालस' को बताना चाहिए, तब उसने स्वीकार किया कि उसका आस्तरमान उत्तरिव हो उठा है।

तुम नहीं सोच सकते कि एक बर्बर यहूदी, जैसा पालस, जिसका खतना हुआ है,

१. प्लेटो : रिपबलिक, ३६४ बी-३६४ छ ।

उस रहस्य को जानता है, जो हम लोगों से छिपा है।

हैलेनी और सीरियाई समाव ही केवल वे सम्प्रताएँ नहीं है, विनमें सामाजिक डांचे के नष्ट होने के आबात से पाप की भावना का जागरण हुआ है। ऐसे समावों की सूची बनाने का प्रयत्त किये बिना, उपसंहार में हम कह सकते हैं कि हमारे अपने समाव को उस सूची में सम्मिलित होना चाहिए।

निश्चय रूप से पाप की भावना ऐसी है जिससे आधनिक पश्चिमी बौना जगत अच्छी तरह परिचित है। यह परिचय उस पर लादा गया है, क्योंकि पाप की भावना 'उच्चतर धर्म' का महत्त्वपुर्ण रूप है, जो हमें उत्तराधिकार में प्राप्त हवा है। इस स्थित में किन्तू, धनिष्ठता से जतनी घूणा नही, विरक्ति अधिक उत्पन्न हुई । आधुनिक पश्चिमी ससार के और इसके विपरीत छठी शती के हेलेनी संसार के स्वभाव के बीच मानव स्वभाव में भ्रष्टता दिखाई देती है। हेलेनी समाज ने अपना जीवन, बर्बर बहदेव-पूजा की नीरस और असन्तोषपूर्ण धार्मिक विरासत से आरम्भ किया था। वह समाज अपनी आध्यात्मिक दरिद्वता के प्रति सचेत दिखाई पड़ा और उसने उस रिक्तता को परा करने के लिए ओरफीवाद के उच्चतर धर्म का आविष्कार किया, जैसा दूसरी सम्पताओं ने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया था । ओरफीवाद के सस्कार और सिद्धान्त से स्पष्ट होता है कि पाप की भावना अवरुद्ध धार्मिक भावना है, जिससे छठी शती के हेलेनी सामान्य स्वाभाविक ढंग से प्रकट करने के लिए बहुत उत्सुक थे। हेलेनी समाज के विपरीत हमारा पश्चिमी समाज ऐसी उदारतापूर्ण सभ्यता है जो सभ्यताएँ उच्चतर धर्म की छत्रछाया तथा सार्वभौन धर्म की प्रारम्भिक अवस्था में विकसित हो चकी है। और चैंकि पश्चिमी मन्ष्य अपने को जन्म-सिद्ध ईसाई समझता है। उसने बहुधा ईसाई धर्म का अवमृत्यन किया है और अस्वीकार करने की सीमा तक पहुँच गया है । वास्तव में हेलेनीवादी पन्य इटालियाई पूनर्जागरण के बाद से पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष सस्कृति में बहुत शक्तिशाली तथा अनेक दृष्टियों से सफल रहा है। इसे हेलेनीबाद के रुदिवादी विचार के अनुसार कुछ अशो में पृष्ट किया गया है और जीवित रखा गया है। इसे जीवन का ढंग बनाया गया है जिसमें सब आधनिक पश्चिमी गणों का समावेश है जिसमें पश्चिम का मानव जो सरलता से अपने को पाप की भावना से मक्त कर देता है और अब बड़े परिश्रम से ईसाइयत के आध्यात्मिक विरासत से शुद्ध कर रहा है। यह सयोग की बात नहीं है कि प्रोटेस्टेन्टवाद के अनेक अदातन रूपों ने स्वर्ग की धारणा रखें रहने पर भी नरक की धारणा का बिलकुल तिरस्कार किया और शैतान की धारणा हास्य-अभिनेताओ और व्यंग्यकारो के लिए छोड दी है।

आज हेलेनीबाद को भौतिक विज्ञान कोने में डकेलता जा रहा है, किन्तु पाप की भावना से मुक्ति का उससे सुधार नहीं हुआ। हमारे सुधारक और उदारवादी लोग गरीबो के पाप को

 उपर्युक्त अनुक्टेद में उद्युत प्रभाण के अनुसार बाउनिय का काल्यनिक कदि वसीओन का ऑस्टिय इस सम्य से अव्योकार नहीं किया वा सकता कि किन प्रोह्स द्वारा वसीओन के समस उठायी गयी हरवरपत काल्यना केवल पाप की मावना से ही सम्बन्धित थी, वरन् आत्मा को अन-वरणा से भी सम्बन्धित थी। बाहुरी परिस्थितियों के कारण से उत्पन्न दुर्भाग्य बताते हैं। 'गन्दी बस्ती में पैदा हुए मनुष्य से आप क्या आया कर सकते हैं ?' और हुमारे मनोविस्त्वेषकर्ता अपने रोगियों के पापों को आन्तरिक परिस्थितियों, सम्बयों एवं नाड़ियों के विकार के कारण उत्पन्न दुर्भाग्य रूप में मानते हैं। पाप का मही कारण माना जाता और रोग के रूप में उत्तक करने की बेच्टा को जाती है। इसी प्रकार का विचार सैमुएक बटकर के बरह्वों ने के सार्थितकों हारा पहले ही बताया गया है। अरह्वों में, जैता पाठकों को आदी है। क्या में, जैता पाठकों को आद होगा, पारीव श्री नासनिवोर को पारिवारिक विकास को बुलाता पढ़ा क्योंकि वह यवन के रोग से पीड़िय था।

क्या आज का परिचम का मानव 'ऐम्ब' के प्रतिक्षोध के पहले जपने 'पूनरोस' से दूर रहकर उसके जिए परचालाम करेगा ? सका उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता, किन्तु हम किसी निदान के लिए व्यवतापूर्वक आध्यारिक जीवन के आध्यारिकम स्वात्तक की सूक्ष्म परीक्षा कर सकते हैं। इस निदान से हमें यह आधा प्राप्त हो सकती है कि हम उस आध्यारिक मन-शिक्त के प्रयोग को पुन, प्राप्त कर रहे हैं, जिसे हम करीब-करीब निजींव कर चुके हैं।

#### (५) असामंजस्य की भावना

### (अ) व्यवहार में बबैरता तथा अभद्रता

स्पत्तार में वर्षराता तथा अमद्रता के असामजरूप की मावना उस मनोबृत्ति का निष्क्रय अस्पत्ता के विकास के साम-साम विकसित होती है। मन की मान अवस्था का आबहारिक रूप तब प्रकट होता है, जब वह स्थावहारिक अनिर्णयात्मक रूप में रहती है और सामाजिक विघटन की किया में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होता है। जीवन के प्रिम्न मिन क्षेत्र, धर्म, साहिल्ल, माया, कला के साम-ही-साथ क्षिक विस्तृत एव अनिरिक्त 'व्यवहार एव रोति-रिवाव' के क्षेत्र में भी यह प्रकट होता है। अन्तिम क्षेत्र से हो विचार करना सरल होगा।

इसका प्रमाण बीचने के लिए हुन सम्मदा: महान् बाचा के साथ अपनी दृष्टि आन्तरिक सर्वहारा को और मोहंगे, क्योंकि हुन रहले ते हो देख चुके हैं कि आन्तरिक सर्वहारा की मूल तया सामान्य विपत्ति जड़ से निर्मृत होने का सकट है। सामान्य क्यांति जड़ से निर्मृत होने का सकट है। सामान्य क्यांति जड़ क्यांत्र कर पहले कर है की है। मह पहले की से अंकि पाहित आत्मान्य कर कर देती है। मह पहले है हो सोचो सम्मावना तथ्यों से प्रमाणित नहीं होती। क्योंकि बहुधा जिस कठिन विपत्ति में आन्तरिक सर्वहारा पड़ता है, वह अधिकतम कठिनाई प्रराण का कार्य करती है और हम देखे हैं कि निर्मृतिक, निर्माण का कार्य करती है और हम देखे हैं कि निर्मृतिक, निर्माण का कार्य करती है और समाजित कि सर्वाह स्वाह स्वाह

यह और भी आश्वर्यवनक है, जैसा हम देवते हैं, कि शक्तिशाली अल्पसंख्यक बाहरी सर्व-हारा के सास्कृतिक प्रभाव को इसी प्रकार बहुण करते हैं। यह विचार करते हुए कि ये लड़ाकू दल शक्तिशाली अल्पसंख्या से सीमा पर सैनिकों द्वारा अलग रहते हैं, ऐसी सम्भावना होती है कि इनके बर्बर एवं सामाजिक विरासत में आकर्षण और सम्मान दोनों की कमी होती है। यद्यपि यह सम्मान और आकर्षण स्पष्ट रूप से उन जीर्ण सम्बताओं से अब भी सम्बद्ध है, आन्तरिक सर्वहारा जिनका कमन्से-कम कुछ रंगक्टो के रूप में वारिस है।

फिर भी हम रेखते हैं कि तीन विभागों में, जिनमें विधटित सम्यता बैट जाती है शक्तिशाकी अल्पसंच्या ही है जो शीम जसामंजस्य की भावना ग्रहण करती है। शक्तिशाकी अल्पसंच्यक के सर्वेद्वाराकरण का अत्तिम परिणाम यह होता है कि सामाजिक जीवन में भेद समाप्त हो जाता है, जो सामाजिक पतन के दण्ड की जूबना है। अन्त में शक्तिशाकी अल्पसंच्यक अपने पाप का मायदिच्या उस भेद को समाप्त करके करता है वो उसी के कारण हुवा या और अपने ही सर्वेद्वारा में मिल जाता है।

सर्वेहाराकरण की यह प्रणाली वो समानान्तर रेखाओं से चलती है, एक तो भान्तरिक सर्वेहारा से सम्पर्क के कारण अश्वदता तथा बाहरी सर्वेहारा के सम्पर्क के कारण बर्वेदता। यह जर्चन होगा कि सामाज्य निर्माताओं की प्रहणधीलता के प्रमाण को हम देखे क्योंकि शायद यह क्षमता परिणाम का कुछ समाधान कर सके।

वे सार्वभीम राज्य जिनके निर्माता साम्राज्य शिल्सी है अधिकाश सैनिक विजय द्वारा बने हैं । इंसीनिय हम सैनिक तकनीक के क्षेत्र में यह पशीकता के उदाह रण देखा को चेटा करें। उदाहरणायें, रालीवियस के अनुसार, रोमनो ने अपनी स्थानीय रिसालो की सेना की स्वात्त्र सम्पाद कर प्रीकों की अपनायी जिन्हें वे पराजित कर रहे थे । मिल के 'नमें साम्राज्य' के बीजी सस्यापकों ने अपने पराजित खानाबरीच हाइक्सों से चोड़े और रख को लड़ाई का आगुद्ध लिया या। विजयी उसमानियों ने परिचम की आदिष्कार की हुई क्यूकों को प्रहण किया और जब इस विशेष लड़ाई का तब्बा पठटा तब परिचमी सहार ने उसमानियों से अनुशासित अभ्यास-यक्त और प्रनिकाशयुक्त पेयेवर पैटल तथा का राज्य

किन्तु ऐसा ऋणायान सेना तक ही सीमित नहीं है। हिरोबीटस ने लिखा है कि परिशयमों

नै, जी अपने को अपने पढ़ीसियों से लेख समसते वे, भीशीस से उनकी सेशभूषा ली और अनेक दिसेती बिनास की बार्जे बहुन की निनमें यूनानियों का अस्वाधानिक व्यभिवार भी था। पीचनी शती में एयेन्स की उथ आलोचना करते हुए बुई श्रांकिक तन्त्री ने कहा है कि सामृष्टिक प्रभुत्त के कारण उसके देशवासियों का विदेशी रीति-रिवाजों द्वारा अधिक पतन हुआ है। और जो यूनाती समुदाय कम बाहर बाने वाले थे उनका पतन कम हुआ। हिमारा धूमपान उत्तरी अमेरिका के आदिम रेड इंडियनों के उन्मुलन का स्मारक है, हमारा क्षांचा पायापान, पोलों खेलना, पायवामा पहनना, कुले स्नान, मूरोपीय व्यापारियों का उसमानिया कैसरे-कम और मृग्तों के कैसरे-हिन्द की मही पर फिरंगी व्यापारियों का उसमानिया कैसरे-कम और प्रमुक्त के कैसरे-हिन्द की मही पर फिरंगी व्यापारियों के विजय की बाद दिलाता है। हमारा जैंड नृत्य कफ़ीकी नेवों को दास बनाने, अटलान्टिक के पार निर्वासित होकर अमरीका की अस्ती पर स्माक स्ते तथा तम्बाकृ की खेती की याद दिलाता है। जिसने रेड इंडियनों के विनाश करने का स्थान लिखा है।

विषटित समाज के शक्तिशाली अल्पसंख्यक की भ्रहणशीलता के कुछ अधिक कुख्यात प्रमाणों के बाद जब हम अपना सर्वेक्षण पहले उस आन्तरिक सर्वहारा के शान्तिमय सम्पर्क से उत्पन्न शक्तिशाली अल्ससंख्यक से करें वो उसकी दया पर आश्रित है, तब बाहरी सर्वहारा के यौद्धिक सम्पर्क से जिससे उसमें बर्वरता उत्पन्न होती है जिसका अनुशासन वह हटा देता है।

वब शिन्तवाली अल्पस्थ्यक का सम्पर्क बान्तरिक सर्वेहारा के साथ शान्तिमय होता है इस रूप में कि सर्वेहारा पर निवय प्राप्त हो चुकी है, उब बहुआ ऐसा होता है कि शासकों और शासितों का पहला सम्पर्क इस भूमिका के रूप में होता है कि सर्वेहारा के रंगस्ट साम्राज्य कार्त सालों की सेना में भर्ती होते हैं। उवाहरणार्च रोगन साम्राज्य की स्वार्थ सेना का इतिहास कमागत मिश्रण की कहानी है जो उदर्च और शोकिया सेना में मर्ती होने वालो से बदलकर उसके बाद ही स्वार्यों और पेरेवेहर सेना में आगस्टम द्वारा हुई । कुछ शासियों में जो सेना मून में समस्तर एरी-की-पूर्त शिक्तशाली अल्पस्यक्यकों से बनायी गार्थ में श्री अब्बार्यों के सर्वेहारा की मनने छती और अन्त में अधिकाश बाहरी सर्वेहारा की भी। रोमन सेना का ही इतिहास ब्योरे के अन्तर के साब इंसाई पुत्र की बनकृषी शती के मानू, साम्राज्य निर्माताओं अप्त बीदा श्रुद्ध सार्थ-भीम राज्य की सेना का है तथा अरब के इतिहास में उम्मेयद और अब्बासी खलीकाओं की अरब की सेना का है।

यदि हम उस महत्त्व के मूत्याकन करने का प्रयत्न करे वो शिवतशाली अस्पसंदयक तथा आन्तरिक सर्वहारा के बीच का पेद मिटाने के लिए तैना ने किया है, तो हम देखेंगे, जैसी हम लाशा भी करते हैं—कि यह तथ्य दहां वह महत्त्व का हित्य सिता के लोग अल्पाक्यक साम्राज्य निर्माता रहे हैं और वो केवल सीमायतों नहीं ये, वस्तिक विदेशी सीमा के लोग वे अर्थात द्वंद रख के साम्राज्य-निर्माता । क्योंकि सीमा वाले जीवन की सुविशाओं को प्रहण करने में जितने कुखल है उसके कही अधिक वर्दर विजेता जीधक शहरणशील है, उन लोगों के बीच जिन में करन के हुआ पार्यों है । ऐसा कुछ-न-कुछ मचुओं तथा मूँचुरियाई चीनी प्रचा के बीच जेना के सम्यक्त है अर्था के निर्मा मान्यू पूर्ण रूप के चीनिया में मिल पार्ये और दक्षिणी-निर्माण प्राप्ति के स्थित तो के स्था तथा के सम्यक्त है अर्था का निर्माण की स्थान के स्थान स्था

जब हम विकासीन्युक्त समाज में जिकसित होते हुए शक्तिशाली अस्पसक्यक के हित्हास की ओर, जैंसा कि प्रभावशाली अस्पसक्यक सामान्यत: विकसित होता है, दृष्टि शास्त्र है तब सैनिक तत्य को छोड़ नहीं सकते । किन्तु, हम देखें के किस समाजम के प्रमा पर आपाती का सामाज के सामा पर के प्रमा पर आपाती है। प्राचीन अनतानी ने कहा है कि सामप्रतानी एपेन्स में गांवियों के निमन्तर्ग के नामितिक तथा विदेशी शासी में कोई अन्तर नहीं जान पड़ता था। रोम गणराज्य के साद के दिनों में रोमन अभिजात परिवार हो आपाती के स्वतन्त्र किसे हुए हास अतिविद्या अप के क्या में कर में कर ऐसे में रोम अप अने के सोध्यतम स्वामियों के स्वतन्त्र किसे हुए हास अतिविद्या अप के व्यवस्था करने के सम कर ऐसे में रोस अप की व्यवस्था करने सात्र हो लोगों के साथ हो गया, तब सीजर के पूजन सात्र के सित्त हो हुए हास अविविद्या अप के व्यवस्था करने सात्र एसे में कर एसे सात्र हो सात्र हो गया, तब सीजर के मुक्त रास के किये हैं भाग हो गये। आर्रिमक रोमन सामाज्य के मूक्त रास उपमानिया सामाज्य के परेस हमात्र हो भी सामा हो में तुरू हमूत हमति मिल गयी थी और जो प्रधान समाने के का सित्ताली तथा खात्र त्या कर प्रधान हम से स्वत हमति सीत्र जो प्रधान समाने के का सित्ताली तथा खात्र तथा कर पर सह करने हमते पर पर सात्र कर से सामा हो भी तुत हमति हमति सित्त गयी थी और जो प्रधान समाने के का सित्ताली तथा खात्र तथा कर पर सह करने कर से से पर सात्र करने सात्र हो से सामा हो भी तथा सात्र सात्र हमते हमति सित्त गयी थी और जो प्रधान समाने के का सित्ताली तथा खात्र सात्र कर सह कर स्वत्त पर से से पर सात्र सात्र सात्र सात्र हमते स्वताली सात्र सात्

अन्तिम के विषय में हम गियन के इतिहास में पढ़ते हैं: "कैराकैश का व्यवहार उद्धत एवं अहकारपूर्ण या, किन्तु अपनी सेना के साथ तो उसे अपने पद तथा श्रेणी तक का ध्यान नहीं रहता या तथा बदतमीजी से मरी हुई मित्रता को प्रोत्साहित करता था। जनरल के आवश्यक कर्तव्यों की उपेक्षा करता तथा साधारण सैनिक के शिष्टाचार तथा बेश की नकल करता था।"

सर्वेहारा बनने का कैराकैला का इग जतना न भावनात्मक बान इतना रोगमूलक, जितना सगीत कलाकार नीरों का या तलवार के धनी कोमीड़ करा। किन्तु हनका महस्व सामाधिक निदान के रूप में है। हेलेनी शास्त्रिवाली अल्पास्थक के, जिसने अपने सामाधिक विरासत को अल्वोकार कर दिया था, प्रतिनिधि का चित्रम एक सम्राह के रूप में किया गया है जो एकैडेमी और स्टीआ की स्वतन्त्रता से अलग हुटकर सर्वेहारा के बैरको के कमरों की स्वतन्त्रता में आया। इम एकैडेमी तथा स्टीआ की स्वतन्त्रता के अलग के उसने बरावस्त्र नहीं किया, क्योंकि बहु जानता था कि बहु उसका अलग्दिक अधिकार है। बरावज में इस समय तक आपस्त्र मास्टित स्वाप्त के बाद हेलेनी समाज के पुन-स्वालन के पहले दो बिरोधी धाराऐं वेग गति तथा परिणाम के साथ शक्ति शाली अल्यस्था और आन्तरिक सर्वेहारा के चलकर सर्वहारा की धारा में बदल गयी। और वह भी यहां तक कि आज को देखने वाला यह समझ सकता है कि मैं एक ही बारा की गति देख रहा है और जो अब इसरी दिशा में बदल गयी है।

यदि हम अपनी दृष्टि शुद्र रृष्टी संसार को ओर डाले, तो रोमन शासक वर्ग के सर्वहाराकरण की कहानी के प्रथम अध्याय में हम रेखेंगे कि वर्तमान समय वह फिर जन्म ले रहा है। एक जीवित परिचर्मी विद्वान ने निम्मलिखित लेख ने बताया है कि एक ही पीढ़ी में मताधिकार के स्थान पर सर्वहाराकरण हो रहा है। मंचू बना चीनी पिता अपने सर्वहारा हुए बच्चे से अलग है।

'मंजूरिया में यह सम्भव था। कि मुख्य बीन का कोई बीनी अपने जीवन काल में ही पूर्ण रूप से मंजू बन जाय। इसका एक उदाहरण मुझे उस समय मिला, जब एक बीनी सैनिक अधिकारी तथा उसके बुढ़े पिता से मेरी जान-यहबान हुई। बुढ़ा पिता, होनान में पैदा हुआ था और अपनी यौवनावस्था में अंबृरिया में गया । तीन प्रान्तों के सुदूर प्रदेशों की उसने यात्रा की तथा अन्त में सिसिइहार में बस गया । एक दिन मैंने उस जवान से पूछा— 'सिसिइहार में पैदा होकर भी तुन सामान्यत: मंबूरी चीनोंने नैसे क्यों बोलते हो ? जब कि नुस्हारे पिता जी हाना में पैदा हुए ये, केवल बोलते ही नहीं है बिक्त मंबूरिया के बूदों की मीति व्यवहार एवं हाल-माव भी है ।' वह हैं सा और बोला— 'जब मेरे पिता जवान से तब मिनकेन (राजवंदी नहीं वरन् मानूली चीनी, जन-साधारण नागरिक) के लिए उत्तरी केत्र में जीवन बिताना किन था । मांचू लोगों का प्रभाव सब पर या । किन्तु जब में तक्य हुआ तब राजवंदी होना किसी काम का नहीं था । अतएव में अपनी पीड़ों के अपना नोवानों के लिए उत्तरी लेत्र में प्रभाव सब पर या । किन्तु जब में तक्य हुआ तब राजवंदी होना किसी काम का नहीं था । अतएव में अपनी पीड़ों के अपना नावानों की भीति हो गया ।' वह एक कहानी है जो अतीत और वर्तमान की प्रभाव को वालतों है क्योंकि मचूरिया के युवक सचूरिया में पैदा हुए चीनियों के साथ एक समान हो गये हैं।'

किन्तु १९४६ ई॰ में किसी अंग्रेज को सर्वेहाराकरण की प्रणाली के अध्ययन के लिए न तो गिवन के इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है और न टान्ससाइबेरियन रेल में यात्रा करने की । बह अपने घर में यह कर सकता है। सिनेमा में वह देख सकता है कि सब लोग ऐसे फिल्म देखते हैं जो बहसस्यक सर्वहारा के मनोरजन के लिए बनी हैं। और कलबी में भी येलों प्रेस का बहिष्कार नहीं होता है । यदि हमारे आधनिक काल का 'जबेनाल' पारिवारिक मन्ष्य होता, घर के अन्दर रहता. फिर भी उसकी प्रतिमृति मिल जाती यदि वह अपने कान खोलता (जो बन्द करने से सरल होता)तो वह जान अथवा विविध कार्यक्रम रेडियो पर सुनता जिसे उसके लडके सुनते हैं। और छुट्टियों की समाप्ति पर जब वह अपने बच्चों को 'पब्लिक स्कूल' में जाते देखता जो सामाजिक अल-गाव के कारण लोकतन्त्रियों की घुणा का पात्र था, तब इन बच्चों से यह कहना न भलता कि उसके स्कल में कितने अभिजात कुल के हैं। और जब हमारे विचित्र कुल पिता युवक सजीव को मोडस को देखते तो उन्हें पता चलता कि हैट किस बांकपन से लगायी गयी है और गुड़ो के दग का रूमाल, जो देखने में मालूम पडता है यो ही गले में डाल लिया गया है, वास्तव में चतुराई से इस प्रकार रखा गया है कि आवश्यक सफेद कालर को छिपा ले। यह निश्चित प्रमाण है कि सर्वहारा का फैशन चल रहाया। जैसे तिनके से वास्तव में हवा का रख मालूम पड़ता है वैसे ही व्यय्यकार का साधारण मजाक इतिहासकारों की चक्की के लिए अनाज का काम देता है।

जब हम शक्तिवाली अल्पस्क्यक का सर्वहारा के साथ शान्तिपूर्ण समागम द्वारा उत्पन्न अस्ता को ओर देखते हैं और उसके बाद सीमा के परे बादुरी सर्वहारा के मुद्रवर्गान सम्पन्ने से बंदाजा उत्पन्न अस्ता को अपने कहा के स्वानक समान है। इसमें दूसरे का दूध और जात-कमा हुनिम दैनिक सीमा है—सार्वभीय राज्य की सीमा-जिसके यार शास्त्रवाली अल्पक्का उत्पान बाद से तीमक दिना है। सामने पत्ता उठते समय विवाह दे हैं और इस रूप में कि एक-इसरे से अन्य है और देशी है। जैस-जैसे नाटक आगे बहुत है, अल्पाब पिनक प्रति में सामने पत्ता उठते समय विवाह देते हैं और इस रूप में कि एक-इसरे से अन्य हैं और बीर श्री से स्वी-जैसे सद अपने हैं और से से स्वी-जैसे सद अपने हैं अपने हैं सीर की स्वी-जैसे सद अपने हैं अपने हैं सीर से स्वी-जैसे सद अपने हैं अपने हैं सीर से से स्वी-जैसे सद अपने हैं अपने हैं सीर से सी-जैसे सद अपने हैं अपने हैं सीर सी-जैसे सद अपने हैं अपने हैं सीर सी-जैस सद

बढ़ता है समय बर्बरता के अनुकूल रहता है। अन्त में सीमा टूट जाती है, तब तक उस राज्य पर विजय होती जिसकी शक्तिशाली अल्पसंख्या अबतक रक्षा कर रही थी।

पहुले जक में बर्बर शिन्तशाली अल्पसंच्या के देश में बन्यक और फिर वैतिनक सैनिक के क्य में आता है और दोनों स्थितियों में बहु स्थ्यं को वीकृत विनास आग लेता है। दूसरे कंप में बहु आक्रमणकारी, अनियनित तथा जवांछित हो जाता है, जो अन्त में उपनिवेश्याय विजयी के कर में बस जाता है। इस प्रकार प्रथम तथा दितीय अंकों के बीच सैनिक प्रमुता बर्बरों के हाथों में चली जाती है। इस प्रकार प्रथम तथा दितीय अंकों के बीच सैनिक प्रमुता बर्बरों के हाथों में चली जाती है। इस प्रकार धनित और ऐस्वर्य का शन्तिशाली अल्पसंख्यकों से बर्बर, कोगों के पास जाना धनितशाली अल्पसंख्यकों की आरणा को तियोव कर से प्रमावित करता है। बर्बरता की पुस्तक का एक के बाद इसरे पूछ से बहु अपनी थीय हासोम्मुख सैनिक तथा राजनीदिक दथा सुधारणा चाहता है। और अनुकृति तो चायलसी है ही।

इस प्रकार नाटक के कथानक का वर्णन करते हुए हम आरम्भ की ओर औट सकते हैं और मंत्र के रहुए हैं। दूप में बर्ग करों को प्रसिद्धाकांगे अरस्यक्ष्मक के शिष्म के रूप में देखते हैं। फिर हम प्रतिकाशों अरस्यक्ष्मक को निकने-जुलने की ओर अपसर होते हुए पाने हैं। और बोके समय में ही हम रोनो निरोधियों की ऐसी सकक पाते हैं कि एक-दूपरे के उध्यार लिये पत्तों को धारण करके वे अनाही लिये पत्तों को धारण करके वे अनाही की मीति विकृत बन जाते हैं। और नकक करते-करते काइमेरा (बीर के मृत्त, बकरे की घड़ और सीप की पूर्ण वाला विद्याल कार्स्पनिक जन्तु) के समान मिश्रित बस्तु बन जाते हैं। अन्ततो गत्वा पहले बाले धाक्तियां अरस्यक्रम का अपना अनिस्म पिन्न भी को देते हैं। और धाक्तियां श्री अरस्यक्रम का स्थारण धरातल पर आ जाता है।

बबंद युद्ध गिरोह को सूची में जो सम्ब शंक्तियों के हाथ में बन्धक होकर प्रसिद्ध हुए हैं जनमें कुछ में हैं : कार्स्टॉटनोयक के रोमका कोर्ट में विश्वोडोरिक के बन्धक के इस्त में हम में ही विश्वा सायी। एड्डिजायोज़ के उनमानिया दरबार में स्टेंडन्य के बी सुत्त प्रकार विश्वोत में ही। मैसे-डान के फिलिय ने युद्ध और शान्ति की कला इसेंमिनोनडात से बीबेस में बीबी थी। मोरक्को सरदार अब्दुक करीम ने जिसने अनवाल में स्पेन की अभियानी सेना का नाश सन् १९२१ में किया था तथा, बार बयाँ बार मोरक्कों में फासीसी शक्ति को जड़ से हिला दिया, स्पेन के मेलिला जैल में ११ महीने तक विश्वात पायी।

उन बबंदों को सूची लम्बी है वो विवयी के रूप के पहुले बेतनभोगी सैनिक थे। ईसवी पौर्ची और सातवी शती में रोमन प्रदेशों के टप्यूटोनी और अरब बबंद विजेता के उन अनेक पीड़ियों के बढ़ज थे, जिन्होंने रोमन सेना में क्षेत्र की थी। ईसा की नवी शतो में अव्याधी सकीफ़ा के तुर्की अंगरतक ने तुर्की उन समुद्री दस्युजों के लिए पार्च बनाया, जिन्होंने ११ वी शती में बलीफा के उत्तराधिकारी राज्यों के लिए जगह बनायी। और उदाहुरण भी दिये जा सकते हैं। और हमारी सूची और भी बड़ी होती यदि सम्बतायों के अन्तिम पीड़ाओं का ऐति-हामिक उन्लेख इतना कम न होता। किन्तु हम कम-से-कम अनुमान कर सकते हैं कि समुद्रों में विचरण करने वाले उन बबंदों ने—जो मिनोई समुद्री राज्य भी सीमाओं पर चक्कर काटा करते में बीर जिन्होंने सम्मबन्तः १४०० ई० पूज में नाशास को लूटा था—अनना प्रशिक्षण मिनोस के मार्ड के टटट के रूप में इड़ण किया था। ऐसा उन्होंने उनका विनाश करते के पहले किया था, और किंबदन्ती है कि केट के ब्रिटिश राजा बोर्राटगर्न ने सैक्सन वैतनिक सैनिकों को नौकरी में रखा था, उसके पहले जब वह हेगिस्ट तथा होरसा-जैसे असमर्थनीय लुटेरों द्वारा हराया गया।

इन उदाहरणो से हम समकालीन परिस्थित का सकेत करते हैं जिसके सम्बन्ध में हम ठीक नहीं कह सकते कि ये धनलोलुप लुटरे बन आयंगे और यदि बन गये तो उनका यह कार्य ओसकन और अलबेनियनों के समान आरम्भ में हो नष्ट हो जायगा कि द्युरनों और तुर्कों के मीति सफल होगा । आज के मारतीय देश के माय्य के प्रति उन बंदेरों की भविष्य की भूमिका के सम्बन्ध में सोच सकता है जो भारत सरकार की प्रशासन की सीमा से पर स्वतन्त्रता के गढ़ में रहते है और जिनमें से १९३० के युद्ध में भारतीय सेना में एक बंटे बात भाग थे । क्या उन विनों के घनलोलूप मोरखा तथा आक्रमणकारी पठान बंदेरों के विकयी पिता और पितासह के रूप में इतिहास में याद किये आयंगे जो ब्रिटिश राज के उत्तराधिकारी राज्यों के निर्माता किरक्शान में बनेगे ?

इस उदाहरण में हम नाटक के हुसरे अंक से अपरिचित हैं। इस अवस्था में नाटक की प्रगति देखने के लिए हमें हेजने सालंकोम राज्य तथा रोमन साम्राज्य की उत्तरीर परित्तीमा से पर्नात के स्वाप्त करें के बीच के सन्वत क की कहानी की और अवस्थ लीटना पढ़ेगा। इस ऐति-हासिक मच पर हम आरम्भ से अन्त तक समानान्यर क्रियाऐ देखते हैं जिनसे समितसालो अल्प-सक्यक वर्षरता में परिणत हो जाते हैं और बर्बर उनके बिलदान पर अपने झाम्य समझते हैं।

प्रबुद स्वार्थ के उदार वातावरण में नाटक आरम्म होता है।

'बर्बरों के लिए साम्राज्य घृणा का पात्र नहीं या । वास्तव में वे बहुधा उसकी सेवा करने के लिए लालायित रहते थे । उन्हें अलारिक या अतावुल्फ के समान ऊँचे सैनिक अधिकारी के रूप में भरती होने के अतिरिक्त और कोई आकाक्षा नहीं थी । दूसरी तरफ रोमन चाहते थे कि युद्ध में वर्वरों को सेना मे भर्ती किया जाय ।'<sup>र</sup>

ईसा की बीबी बाती के करीब-करीब मध्य में यह दिखाई देता है कि रोमन सेवा में नियुक्त अमंगी ने अपने निजी नामों को ही रखने का अध्यास आरध्य कर दिया था। शिष्टाचार का यह परिवर्तन जो अचानक हो गया, बर्बर अधिकारियों के मन में आत्मविश्वास का चोतक है, जो पहले बिना हिचकिचाहट के रोमन बनने में सन्तुष्ट थे। उनके सास्कृतिक व्यवित्त को सम नयें आग्रह के विपरीत रोमनो ने कोई अ-बर्बर कार्य नहीं किया। इसके विपरीत इसी समय बर्बर रोमनों के सिना में कींसल होने लगे। यह सबसे बड़ा पर वा जो समाट दे सकता था।

इस प्रकार जब बर्बर अपना पाँव रोम की सामाजिक सीढी पर सबसे ऊपर रख रहे थे. तब रोमन स्वयं इसकी विपरीत दिशा की ओर चल रहे थे। उदाहरणार्थ, सम्राट् ग्रैशियन (३७५-३८३ ई०) को रईमी के विपरीत सनक सूझी । यह अभवता नहीं, बबरता थी कि उसने वर्षर ढग के वस्त्रों को घारण किया और बर्बर खेल-कृद में सम्मिलित होने लगा। एक शती के बाद हम रोमतो को वास्तविक रूप से स्वतन्त्र युद्ध के बर्बर सरदारों के दलों में सम्मिलित होते देखते हैं। उदाहरणार्थ, सन् ५०७ ई० में गआल को प्राप्त करने के लिए बोयले में बिसीगोथी तथा फिरंगियों में जब लड़ाई हो रही थी, विसीगोयों की ओर सिडोनियस एपोलिनारीस के उस पौत्र की हत्या हो गयी, जो अपनी पीढ़ी में भी सास्कृतिक क्लासिकी साहित्यिक के रूप मे जीवन-यापन कर रहा था। इसका प्रमाण नहीं है कि ईसबी छठी शती के आरम्भ में प्रान्तीय रोमनो के वशजो ने युद्ध की ओर अधिनायक के अनुसरण करने में कम उत्सुकता दिखायी, जितनी समकालीन बर्बरों के वशजों ने दिखायी थी। जिनके लिए शतियों पहले से ही युद्ध का खेल प्राणस्वरूप हो गया था। इस समय तक दोनो दल वर्बरता में सास्कृतिक समानता प्राप्त कर चके थे। हम पहले ही देख चुके है कि चौथी शती में रोम की सेवा में लगे बर्बर अधिकारी अपने बर्बरी नाम का प्रयोग करने लगे थे । बाद की शती में इसके विपरीत प्रयास हथा और असली रोमन गआल में जर्मन नाम रखने रूगे और आठवी शती के अन्त के पहले यह प्रयोग ब्यापक हो गया । शार्रुमान के समय तक गुआल का प्रत्येक निवासी जर्मन नाम रख रहा था चाहे उसके पूर्वज जो भी रहे हों।

यदि हम रोमन साम्राज्य की अवनति और विनाश के साम-ही-साथ चीनी संसार की बर्ब-रताकरण की कहानी प्रस्तुत करें, जिसका मुख्य समय दो तो साल यहले यहता है, तो अनितम विषय में विशेष अन्तर हमें देख पड़ेगा। चीनी सार्वभीम राज्य के उत्तराधिकारी बर्धने रोम के संस्थापक चीनी नाम का युद्ध रूप बहुत करके अपनी बर्बरता की नमता को छिपाने में बहुत सतर्क थे। और यह केवल रूपना नहीं हैं कि इस साधारण प्रयोग तथा चीनी सार्वभीम राज्य के पुनर्जीवन के अन्तर में कुछ यहरा यहम्बद्ध है जो उस समानता में नहीं है जो शार्जमान द्वारा स्थापित छानास्वरूप रोमन साम्राज्य में पायी आती है।

शक्तिशाली अल्पसंख्यक के बर्बरताकरण की जाँच समाप्त करने के पहले हम थोडे समय के

लिए यह प्रस्त करने के लिए एक सकते हैं कि क्या इस सामाजिक स्थिति का कोई लक्षण हमारे अपने परिचमी संतार में दिवाई देता है ? प्रचम बार विचार करने पर कराचित् हम मह सोचेंगे कि हमारे प्रवत्त को निरुच्य कर से तर सिमा कर से पर कराचित हम मह सोचेंगे कि हमारे प्रवत्त को महारा सामा स्थापण संदार को अपने में समेट चुका है और बाहरी सर्वहारा अधिक परिमाण में हमें बर्चर बनाने के लिए नहीं छोड़ा गया है। किन्तु हमें विकल करने वाले इस तरण को याद रखना चाहिए कि हमारे परिचमी समाज की नयी दुनिया, उत्तरी अमेरिका, के बीच आज भी बहुत-से इंग्लंड तथा मेंदानी स्काटलैंड के चयान रहते हैं जो ओटेस्टेंट परिचमी ईमार्स सामाजिक पीड़ी के हैं जो प्रोटेस्टेंट परिचमी ईमाई सामाजिक पीड़ी के हैं जो प्रोटेस्टेंट परिचमी ईमाई सामाजिक पीड़ी के हैं जो होते स्टेंट स्विचमी ईमाई सामाजिक पीड़ी के हैं जो होते स्वार होते हमें कि स्वार होते हमें हमारे सामाजिक सीचा पर कुछ दिनों तक निर्वासित रहकर अपालेश्वियन अंगलों में आवारा होतार बने हमें पर हैं।

इस विषय के प्रमुख विद्वान्, अमरीकी इतिहासकार ने अमरीकी सीमा पर वर्वरताकरण के प्रभाव का यो वर्णन किया है—

अपरिका की बस्ती में हमें देखना है कि यूरोप का जीवन कैसे महाद्वीप में आया। और किस प्रकार अमरीका ने उस जीवन को परिवर्तित और विकसित किया और यूरोप पर उसकी क्या अंतिक्या हुई। हमारा आरोमक दिवहास पूरोपीय कीटायुकों का अमरीकी वातावरण में विकास का दिवहास है। सी मावती विकास के सिकास का दिवहास है। हमावाती अमरीकी करण हुआ है। अंगल उपनिवक्षकों पर प्रमुख बना जेता है। वह यूरोपीय वेश, उद्योग, यन्न, यात्रा के सावत तथा यूरोपीय विचार के सामने बाता है। वह यूरोपीय वेश, उद्योग, यन्न, यात्रा के सावत तथा यूरोपीय विचार के सामने बाता है। वह यूरोपीय वेश, उद्योग, यन्न, यात्रा के सावत को होगी (केन्द्र) में लाता है। स्थाता के बरुवों को उत्रत्वा देता है तथा शिकारी (बर्च) को होगी हैं हमा विकास के अने प्रमुख में उन्हें रखता है तथा दिवार के उत्रत्वा देता है तथा शिकारी किसी को स्थाप विचार के उत्रत्वा देता है तथा शिकारों के उत्रत्वा है। सी प्रदेश में उन्हें रखता है तथा है। सी प्रदेश है स्थाप करता है सच्चे रेक देव स्विचारों की भारत विचार प्रमुख के विचार तथा है। सी प्रदेश के स्वत्व प्रस्तिक स्वत्व है की स्वत्व विचार स्वत्व है कि नया परिचार होता है जो अमरीकी है। यूरोपीय वह कि साथ परिचार मुद्रा वुरोगी यूरोपीय वही होता। तथ्य यह है कि नया परिचार होता हैता अमरीकी है।

यदि यह वक्तव्य ठीक है, तो हम यह कहने के लिए विवश है कि कम-से-कम उत्तरी अमरीका में अपरिमित सामाजिक धिका बाहरी सर्वहारा के एक भाग द्वारा हमारे धिक्तशाली अल्पसब्धक के एक भाग पर पड़ी है। अमरीकी उपकम के इस प्रकाश में यह लीच लेना गलत होगा कि वर्बरता की यह आव्यापिक व्याधि एक उपकम है जिसका हमारी आधुनिक परिवमी अल्पसंख्या पूर्ण उपेक्षा कर सकती है। यह दिखाई देता है कि विजित एवं विनष्ट बाहरी सर्वहारा अपना बरका ले सकते हैं।

## (ब) कला में अभद्रता तथा वर्बरता

यदि हम व्यवहार और रीति-रिवाज के सामान्य क्षेत्र से कला के विशेष क्षेत्र की ओर चले तो हम यहाँ फिर असामंजस्य की भावना पार्वेगे चाहे वह अभवता हो या वर्बरता। उस एक या दूसरे रूप में विषटनोत्मुख सम्यता की कला अपनी शैली की विशिष्टता को, जो अच्छे गुणों का लक्षण है, छोड़कर विस्तृत और असामान्य रूप से व्यापक हो जाती है ।

अभद्रता के दो क्लासिकी उदाहरण है वे फैशन किन्हें विषटनोन्मुक मिनोई तथा विषटनोन्मुक सीरियाई सम्सता ने बारी-बारी से अपनी कला के क्या में मुश्यसामार के तटों के चारों और फैलाया। अन्तःकाल (सम्भवत: ई० पू० १४२५-११५) जो मिनोई सागर तन्त्र के बाद आया उसे बाद का तीसरा मिनोई के अभद्र फैशन के नाम से कुकार है, जो सब पुरानी मिनोई सीली का सत्यानाश कर बालती है। इसी प्रकार संकटकाल (क्यमप ई० पू० ९२५-५२५) जो सीरियाई सम्भता के विकटन के बाद आयी कीनियायी कला उतनी ही अगद्र है और उसका सामिप्राय भी यानिक मिलावट से मुक्त है। होनेनी कला के इतिहास में वो कीन है और उसका सामिप्राय भी यानिक मिलावट से मुक्त है। होनेनी कला के इतिहास में वो करियन वास्तुक्त को से साम राज्य में आया, यह वितयस्वता के नियरित है। और जब हम इस फैशन का वियोच उदाहरण खोजते हैं जो रोमन साम्राज्य के काल में उच्च शिखर तर या, तब हम उसे हेंत्रनी समार के हृदय में नहीं, बर्ज शावक के अन्हेंनी देवताओं के नियरित के खंडहरों में या कलात्यक कहाँ में पाते हैं जो सुदूर पूर्वी ईरानी पठारों के किना में

यदि हम हेलेनी समाज के विषयत के समय के पुरातत्त्व को छोड़कर साहित्यक प्रमाणों की और मुद्दें तो हम देखेंगे कि है॰ पूक 'दे १ के पतन के बाद प्रचम कुछ पीडियो के विचारकों ने हेलेनी सगीत की अमदता के लिए बिलाप किया था। हम एक अन्य सन्दर्भ में 'पूनाइटेड आर्टिस्ट लिमिटेड' के हाथों में 'प्टिक नाटक' की अमदता देख चुके है। आधुनिक पंचनी ससार में हम देख सकते हैं कि यह केवण महत्वा हाथा चा, निक विद्युद्ध होनी कला को काशिसकी एंली, जिसने हमारे परिचमी हेलेंगी बैरोक (१७ वी तथा १८ वी शती को कला की विशेष यौकी) और रोकोको (कला को अलकुत यौकी) को प्रणाप्तदान की और हमारी विकटीरियन व्यापारिक आर्ट की तथाकरियत 'चोकोलेट वाक्स' रीली में हम 'वाद के तीसर मिनोई' के समान कला देख सकते हैं यह परिचमी यौकी अपनी विशिष्ट तकनीक द्वारा अपने व्यापारिक सामानों से सम्पूर्ण संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता है—

'बोकोलेट बाक्स' चीली की मूबता उतनी उदासीयूमं है कि यह हमारी पीढ़ी को निरुत्साही बनने के लिए प्रेरित करती है। बाइवैतीबाद से पूर्व-रेफेल तक की प्राचीन प्रयोगवादी उड़ान पर विचार अगले अध्यादों में किया बासमा। किन्तु वहीं हम कबदता से बबेरता की ओर सम-कालोन उड़ान उत्तके स्थान पर रखेते हैं। आज के आत्य-सम्मानी पिरुप्ती मृतिकलादियों ने अपनी निगाहें बेनिन की और मोड़ी है जिन्होंने बाइबैती कला में मुख्यप चारण नहीं पायी। कैवल नक्कासी की कला में ही परिप्ती सिंग की भीतिकता का स्रोत सूख गया और वह सम्मीका के बबेरों से नपित्र प्राच ने रहा है। परिच्यी संस्थान का सीत तथा नृत्य और वास्तुकला भी अपनीक की राह से यूरोप के हृदय में प्रवेश कर रहा है।

साधारण मनुष्य की दृष्टि में बेनिन तथा बाहबैटियम की बोर की उड़ान से परिचमी कलाकारों को उनकी खोई बात्या प्राप्त नहीं हो सकती । इतपर भी, यदि वह अपने को नहीं बचा सकता तो दूसरों की मुक्ति का साधन हो सकता है। बगेंसों कहता है—कि साधारण बुद्धि का अध्यापक जो उस विज्ञान की जिसे प्रतिकाशाली व्यक्तियों ने रचा है, यन्त्रवत् शिक्षा देता है अपने शिक्षों को इतना जाग्रत कर सकता है कि वे ऐसा कार्य करें जिसका उसने कभी अनुषव नहीं किया या। और यदि विश्वनोत्मुख हेलेंगी संवार की 'व्यावसायिक कथा महासा महासानी बीद धर्म ने भारतीय घरतीपर दूसरे विश्वनोत्मुख संवार के भिक्तने के फलस्वरूप बहुत ही मीनिक कला उत्पन्न को तो इसी तर्क पर हम ग्रह नहीं कह सकते कि आधुनिक परिवर्गों जात की 'वोकोलेट बास्त' की रीजी बैसा ही चमत्कार दिखाने में अकाय है जब कि वह संसार पर में बडे तड़क-मड़क के साथ विज्ञापन बाजों के तकतों पर तथा ऊँच-ऊँचे स्थानों पर वह दिखाई पड़ रही है।

(स )सामान्य भाषा (लिगुआ फांका)

भाषा के क्षेत्र में असामजस्य की भावता स्थानीय विशेषता को छोडकर बोलियों के मिश्रण के फलस्वरूप अस्तव्यस्तता प्रकट करती है।

यद्यपि भ्रापा की स्थापना मानव के बीच विचारों के आदान-प्रदान के उद्देश से की गयी है किन्तु मानव के इतिहास में इसका सामाजिक प्रमाल अब तक बास्तविक रूप से सम्पूर्ण मानव को विमाजित करने तथा निमन्त्रे देने के लिए रहा है, क्योंकि भाषाओं के उत्तरे विभिन्न रूप हो गये कि ऐसी भी भाषा जो बहुत चरती है मानव समाज के छोटने के स्विक्त में समान रूप से नहीं रहीं। भाषा का न समसना विदेशी होने का प्रमुख रुक्षण है।

विषटनोत्मुख सम्पताओं के विनाध की ओर बढ़ी जबस्या में भाषाओं को भी उन्हीं लोगों की पति आपस में विनाधकारी सध्यं करते हुए तथा एक-दूसरे पर विजय प्राप्त करते हुए देख हैं, जिनकों में भाषाएँ हैं, और इसका विजंता भी अपनी भाषा का विस्तार करता जाता है। यदि बोछियों के मिल्रण की उस कथा में हुछ भी तथा है जो खितार में अपूर्ण मंदिर के नीचे हुई थी तो यह कहानी सम्भवत. हमें बैबिजोन के उस युग में छे जाती है जिसमें पुनेरी सावंभीन राज्य का पवत हो रहा था। वशीक सुनेरी इतिहास के संकट-कांजिक अतिम अध्याय में मुमेरी संस्कृति को बहुन करने बालों मृत्र भाषा के रूप में अपनी ऐतिहासिक भूषिका पूरी करने के बाद मुमेरी भाषा मर गयी थी और जक्कारी भाषा को जो अभी उन्नति करके सुमेरी भाषा के समत हुई थी, बाहरी सर्वहारा के राज्य में बतार प्राप्त के स्वाप्त में सर्वार हुई थी, बाहरी सर्वहारा के राज्य में सर्वार हुई थी, बाहरी सर्वहारा के राज्य में सर्वार हुई थी, बाहरी सर्वहारा के राज्य में सर्वार पुरोस के साम मिल्री का नीम भार मान हुई थी, बाहरी सर्वहारा के राज्य में सर्वार पुरोस का साम कि साम मिल्री का नीम भार मान के सहानी जीवन में सर्वार है स्वीर नावीन और अपूरपूर्व सामाजिक संकरकाल में यह अबोध गम्पता सामाजिक एकता के करों में बाधक होती है। भाषा की विभिन्नता तथा सामाजिक जड़ता साम-साम होती है, सके उदाहरण विद्यार कर में इतिहास में दिखाई हैते हैं।

हमारी अपनी पीड़ी के परिचमी संसार में यह कमजोरी बैन्पूनी हैसावृगें के राजाओं की जिनकी समाप्ति पहले विश्वपुद (१९१४—१८) में हो गयी, चातक दुवंलताओं में से एक दी। यह जीतिया की कमजोरी १६५६ ६० में अपनी प्रीड़ाक्स्या में उत्तमानिया बारआहों के जमानवीय क्रम के तमने दास के सम्माप्तिय का अपनी हों हो हो हो जोते के अपने वीध कर देखने हैं जब वे राजिबात के प्रांगम में दरवारी कान्ति के संकट के क्षणों में महाच्य हो जाते हैं। घरराहट में क्षण के हिम्म क्य से शोध उत्तमानियां में महावर पूछ जाते हैं। धरीकों के अपनयं विहात का निर्माण करिया हो। वीध के स्वाप्तिय के स्वर्ण के इस विश्वपत्त हो। विश्वपत्त के साथ के स्वर्ण के प्रांग में महावर्ण मुख्य जाते हैं। कोई जाती

कोई अन्वेनी, कोई बोसिनयाई, कोई मिश्रेली, कोई तुर्की, कोई इटालबी बोलता है। ' उसमानिया इतिहास की इस साधारण घटना की रिचति 'पिवत बात्मा' के बबतरण की महान् घटना के बिनकुल विपरीत है जैता 'एक्टस बाव वणाविल' में लिखा है। उस दूष्य में जो बोलिया बोली जाती हैं उन्हें बोलने वाले बुद नही समझते। वपड़ पैलीलियन जिल्होंने अपनी स्थानीय एरामी माथा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा न सुनी है, न उसे बोला है। दूसरी बोलियो में बचानक उनका बोलना ईश्वर के चमत्कार का बरदान समझा वाता है।

इस रहस्यपूर्ण जंश की व्याच्या विभिन्न रूप से की गयी है, किन्तु जिससे हम सम्बन्धित हैं उसमें कोई विवाद नहीं है । यह स्पष्ट है कि एक्टम के जिबने वालों की दृष्टि में भाषा का वरदान उनकी प्राकृतिक नाराशिक्तों को पहली वृद्धि वी जिसकी हमा के शिय्यों को के आवश्यकता वी क्योंकि इनके सामने नने क्रकाशित 'उच्चतर धर्म' को कैलाकर सम्पूर्ण मानव-समान को बरक देने का महान् कार्य था । किन्तु जिस समान में ये ईसा के शिव्य पैदा हुए थे, वह समाज सामान्य भाषा की दृष्टि से आज के संसार की जेपेक्षा दरिष्ट था । वैजीजियनों की एरामी मातृभाषा उत्तर में एकानस तक, पूर्व में जायोस तक तथा पश्चिम में नील तक ही जा सकती थी, किन्तु यूनागी भाषा जिसमें एक्ट्स लिखे गये में वह रोम और रोम से समुद्र थार ईसाई मिशनरियों डारा जा सकती थी।

यदि हम स्थानीय मानुभाषा के सम्प्रण ईसाई जगत् की सामान्य भाषा मे परिवर्तन के कारणो एव परिणामों की परीक्षा आरम्भ करे तो हम देखेंगे कि जिस भाषा को इस प्रकार की विजय अपनी बिरोधियों पर प्रान्त होती है उसका कारणा वह है कि उस भाषा ने सामाजिक विजयन के मेम किसी समुदाय की देखा की है और वह युद्ध अपवा ज्यापार में शतिकाशों रही है। हम यह भी देखेंगे कि मानव की भौति भाषा भी बिना कीमत चुकाये विजय प्राप्त करने में समर्थ नहीं होती। सामान्य भाषा बनने के लिए भाषा को अपनी निजी विश्वेषताओं का बलिदान करने मूल चुकाना पडता है। बस्थिक वहीं लोग पूर्ण सुदाता से कोई माथा बौल सकते हैं, जिल्हें उन्होंने बचायन से सीखा है। यह युद्धता प्रकृति की देन हैं, कला इसे नहीं सिखा मकती। इस निकर्ष की साचाई प्रमाणों से विद्य की जा सकती है।

हेलेगी समाज के विषटन के इतिहास में हम दो भाषाएँ एक-दूसरे के बाद देखते है—गहली 'एंटिक बीक' और बाद में लेटिन । ये भाषाएँ एटिका और लेटिज दो छोटे प्रिला की मान्य प्राथाओं के कर जारण्य हुई सी । बाद में ने बाद्दी हिमा में फैल्टी रही यही तक कि सिद्धा युग के आरम्भ में हम एटिक घीक को होलम के तट पर दरबार में और लेटिन को राइन के किमारे खेगी में प्रयोग होते देखते हैं। एटिक घीक का पाषा का विस्तार ई० पू० पोषची वाली में एचेनी सागरतन्त्र की संस्थापना के साथ जारण्य हुआ था। बाद में मेसेडोनी फिल्पिय ने एटिक भाषा को अपने क्षेत्र की संस्थापना के साथ जारण्य हुआ था। बाद में मेसेडोनी फिल्पिय ने एटिक भाषा को अपने क्षेत्र की सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार किया। इससे इसका विस्तार वह गया। जहां तक लेटिन का प्रयत्न है यह विजयी रोमन सेनाओ की ब्यवा के साथ चलती गयी। इन मायाओं के विस्तार की सरहार पराहता करने के बाद यदि हम मान्य-बैक्तानिक तथा साहित्य पराखी में इंटिक देनके समकालिक विवस्ता का का बाद यह हम साल-बैक्तानिक तथा साहित्य पराखी में इंटिक देनके समकालिक विवस्ता का का अध्यन करे तो हम उनकी विवत्ता के भी उसी प्रकार

प्रमावित होंगे । अफलातून वमा सोफोक्सीस मुन्दर स्थानीय एटिक धीक सेण्टु आविन्ट और पीलीवियस तथा नारी बाइबिल में बदल कर विकृत हो करके 'कोइन्हें हो गयी। और सिसरो और बिल्ड का साहित्यक माध्यम अन्त में प्रस्ट लैटिन हो गया। १८ वी खती के बारम्म तक यही 'प्रस्ट लैटिन' अपने समन्त्री पविषयी ईसाई समाज में अन्तरीष्ट्रीय सम्मक के गम्भीर कार्यों में व्यवहार की जाती थी। उदाहरणार्थं, मिल्टन कामवेल शासन का लैटिन सचिव था। १८४० तक होगरी संसद में 'फ्रस्ट लैटिन' लेन नेत के माध्यम के रूप में चलती रही। इस खाग का एक कारण या तिसके परिणामस्वरूप सन् १८४८ की मिश्रित राष्ट्रों की प्रातृहत्ता लड़ाई आरम्भ इई।

सीरियाई तथा वैबिलांनी सम्प्रताओं के विषटन के साथ-ही-साथ दो मरणासफ समाओं का विनाश भी मिल गया जिनका अन्तर नहीं आज पढ़ता था, जितना ही अधिक उनका विस्तार सामान्य भाषा पर होता था। इस अत्रत्य सकते के टूटे धरातल पर एगोना माश संबाइ की भाँति तीली। अधि के विश्व और से के समान इसे अपने सफल विजेताओं का संस्वण प्राप्त नहीं हुआ। यह एरामी माथा अपने समय में यधींप अच्छी तरह प्रचिल्त थी, किन्तु वर्णमाला तथा लिपि की अपेक्षा कम चली और क्षेत्रों में चली। इसका एक रूप भारत तक पहुँचा। बोढ समाह अपोक द्वारा एक इसका प्रयोग अपने प्राप्त वोदह अभिलेखी के प्रचार में दो में इस लिपि का प्रयोग किया गया था। उस लिपि का दूसरा पर सोगविष्य का जाता है। यह होरी-सीर्र उत्तर-पूजा की ओर वैक्षान पर सोगविष्य का जाता है। यह होरी-सीर्र उत्तर-पूज की ओर वैक्षान कर समाह पर सोगविष्य हो जाता है। यह होरी-सीर्र उत्तर-पूज की ओर वैक्षान कर समाह को लिपि का प्रयोग किया गया था। उस लिपि का दूसरा पर सोगविष्य का जाता है।

परिचर्नी ईसाई साम्राज्य के तथाकथित 'मध्यपुत' में विकसित उत्तरी इटली पर विशेष ग्राता देते हुए यदि हम नतर-राज्यों की अपरिष्यक व्यवस्था की और पुत: मुढें तो हम इटली की टसकन बीली को अपनी प्रतिबद्धी बीलियों पर वैसे ही छोप लेते देखेंगे जैसे एटिक बीली ने अपनी प्राचीन मोक की प्रतिबद्धी को किया को अच्छादित कर विध्या था। उत्ती समय यह बीली मुम्मस्यसापर के सभी तटी पर वीनंत तथा जेनेवा के व्यापारियों तथा साम्राज्य निर्माताओं हार प्रचलित हुई। इटली की टसकन बीली के मारे भूमस्य सापर के प्रदेशों में चलने के कारण यह इटली के नगर-राज्यों की स्वतन्त्रता के बाद तक भी जीवित रही। सीलहुबी शती में इटालियाई भाषा उत्तमानिया नौ-सेना की भाषा रही, जो इटालियाई मोक प्रमुख भूमध्यसापर से भाग रही थी। पुत: १९ वी शती में यही टटालियाई भाषा है, जो इटालियाई क्या हो की भाषा रही, जो इटालियाई का मार्य की भाषा हुई, जिसके राज्य तन् १८१४ से १८५९ तक इटली की राष्ट्रीय आजावों को निष्कल करने में सफल रहे। छेबाट की (मुम्मस्यसापर का पूर्वी भाग) यह सामाय बाबा जिसका इटालियाई आधार विभिन्न विदेशी के भार से करीब-करीब दया था। साम्रा के वृद्धि में के भार से करीब-करीब दया था। साम्रा के वृद्धि में के भार से करीब-करीब दया था। साम्रा के वृद्धि में के भार से करीब-करीब दया था। साम्रा के वृद्धि में तम से करीब-करीब दया था। साम्रा के वृद्धि से सार से करीब-करीब दया था। साम्रा के वृद्धि से सार से करीब-करीब दया था। साम्रा के वृद्धि से भार से करीब-करीब दया था। साम्रा के वृद्धि से कार से करीब-करीब दया था। साम्रा के वृद्धि से सार से करीब-करीब दया था। साम्रा के वृद्धि से सार से करीब-करीब दया था। साम्रा के वृद्धि से साम्रा के साम्रा करा करा करा करा साम्रा करी साम्रा के साम्रा करा साम्रा करी साम्रा करा साम्रा करा साम्रा कर साम्रा करा साम्रा साम्रा करा साम्रा करा साम्रा करा साम्रा साम्रा

बाद में, किसी प्रकार यह विकृत ट्राकन भाषा लेकांट के अनुकृत कीय से भी विकृत कांसीसी भाषा द्वारा हटामी गयी। कांसीसी भाषा का भाग्य इस कारण उदय हुआ कि इटालियाई, जर्मन और फ्लेमिश नगर-राज्यों की स्थारमा के पतन के संकटकाल में कांस ने इन महाशितसों पर विजय प्राप्त की जो विज्ञालोन्सुन केन्द्र पर शासन करने के लिए परिश्चि पर क्षमा विस्तार कर रहे ये। इन नगर-राज्यों की व्यवस्था उस समाजों के उस विषटन के इतिहास की एक शहरता थी, जो १४ मीं शती के अन्त से आरम्भ हुई भी और १८ मीं शती के अन्त तक चलती रही। १४ में लुई के दूग के बाद से फांतीसी संस्कृति ने आकर्षम उत्पन्न किया जिसके साथ ही फ़ासीसी सेना का भी विकास हुआ। और जब नैपीनियन ने बूकोंन पूर्वजों की आकाशा को सभी नगर-राज्यों के दुकड़ों को फ़ांसीसी किया के बता ने पान ने मान निर्माण के उत्तरी पान के अपने की स्वाप्त के प्रति हो है। यह साम ने मीं हिम्म का साम उत्तरी मान से लेकर वाल्टिक सामर जक यूपीप में विकाद हुए थे, जा गये। उस समय नैपीस्थिय का सामाज्य सैनिक प्रणाली के साथ-साथ सास्कृतिक शनिव भी बन गया।

यह वास्तव में फांस का सांस्कृतिक मिशन बा. जिसने नैपोलियन के साम्राज्य का विनाझ किया था। क्योंकि जिन विचारों का उसने प्रसार किया (रोग के अर्थ में) वह आधुनिक पश्चिमी संस्कृति की अभिव्यक्ति थी, जिसका अभी विकास हो रहा था । नैपोलियन का उद्देश्य पश्चिमी ईसाई राज्य के बीच नगर-राज्यों की व्यवस्था के समान उप-समाज के लिए उप-सावंभीम राज्य बनाना था, किन्तु संकटकाल से बहुत दिनों तक पीडित समाज के लिए शान्ति प्रदान करना सार्वभौम राज्य का कार्य है। सार्वभौम राज गत्यात्मक तथा कान्तिकारी विचारो से प्रेरित हो बिरोध मलक बाते हैं, जैसे तरही पर लोरी गाना । 'कासीसी कान्ति के विचार' इटालियनो, फ्लेमिंग, राइन प्रदेश निवासी, जर्मन, और हैसिआटको को शान्त करने या इसलिए कि फासीसी साम्राज्य-निर्माताओं के बोझ को बरदास्त कर ले. जिन्होंने इन विचारों को प्रवाहित किया था नहीं चलाया गया था । इसके विपरीत नैपोलियन के फास की कान्ति ने इन देशों की गतिरुद्ध जनता को एक उत्तेजक धक्का दिया, जिससे उनकी जडता भागी तथा जाग्रत होने और कासीसी साम्राज्य मध्य करने की उन्हें प्रेरणा दी। आधनिक पश्चिमी ससार में नव-निर्मित राष्ट्रों को उचित स्थान दिलाने का यह पहला कदम था। इस प्रकार नैपोलियन के साम्राज्य के अन्दर अपनी निश्चित विफलता के प्रोमीयियन बीज मौजूद थे, क्योंकि वह ऐसे पतनोन्म्खी ससार में सार्वभौम राज्य की सेवा करना चाहता था। जब कि उसका मध्याह्नकाल फ्लोरेन्स और बेनिस तथा बुजेज और स्युवेक के वैभव के साथ बीत चुका था।

अज्ञात रूप से नैपीलियनी साम्राज्य ने यह किया कि माध्यमिक नौ-सेना के टूटे-फूटे विश्वरे जहाजों को परिचर्मी जीवन की धारा में श्वीच लाया और साथ उसके बेचेन नाविकों को उनके जहाजों को समूद्र में चलने मोग्य बनाने की प्रेरणा दी। फासीसियों का यह वास्तविक कार्य स्व विश्वय में अल्पकालीन और ज्याचें हो जाता यदि नैपीलियन दूसरे राष्ट्र राज्यों के की दिटन, कस, स्पेन—जो नगर-राज्यों की व्यवस्था से दूर वे, और जो सचप्च उतका कार्यक्षेत्र पा, वैरी न भी बनाता। फिर भी आज के इस महान् समाज ने दो सी वर्ष पुराने उम की एक विरासत

बह संघ जिसमें उत्तरी यूरोप के कई नगर शामिल वे । यह संघ व्यापार के लिए बना
 मा । —अनुवादक

२. प्रोमीच्युत का विशेषण । यूनानी द्वाल में कथा है कि प्रोमीच्युत स्वर्ग में बक्ता गया और बही से सूर्य से स्विल क्या लिया कि मनुष्यों को कीवन-सान दे । उसे यह स्वर्थ दिया गया कि काकेसात यहान पर बांध दिया गया । एक गिद्ध आकर रोज उसके करेले को खाता था । —मनुवादक

नैपोलियन के संक्षिप्त उत्कर्ष के साथ मिली है जिसे कांस ने नयर-राज्यों की व्यवस्था को अनियम स्था में कायम रखा । कारिसी भाषा ने परिचनी संसार के क्यू में सामान्य साथा के कर्य में स्थापित होने में सफलता थायी और सुदूर स्थेनी और उसमानिया सामान्यों की सीमा तक अपना विस्ताद किया । फांसीसी माथा का ज्ञान वस की किसी याथी को बेन्द्रीयम, सिस्टबर्सलंड, बाइबीरियन प्रायद्वीप, लैटिन अमेरिका, रूमानिया, श्रीक, सीरिया, तुर्की और मिल में ले वा सकता है । मिल के सम्पूर्ण किटिय लाकाहकारों के बीच केम भाषा व्यवहार से माशा रही । और जब बिटिया हाई किम्पनर काई एतेनती ने २२ नवम्बर १९२४ को मिली प्रधानमन्त्री को अयेथी में पड़कर दो सुननार्षे मुनायी थी जो सरदार को हत्या के परिणामस्वरूप अन्तिय सेवायों में पड़कर दो सुननार्षे मुनायी माथा में भी उसी समय का बात के स्थाप के स्थाप के सेवायों के परकार यो सुननार्थ को स्थाप के स्थाप के सेवायों के सेवायों के परकार यो सुननार्थ को स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के सेवायों के स्थाप के सेवायों के सेवायों के स्थाप के सेवायों के स्थाप के सेवायों के सेवायों के स्थाप को स्थाप के सेवायों के स्थाप के सेवायों के सेवायों के सेवायों के सेवायों के सेवायों के स्थाप करने के सिक्य पर बढ़ाई करना, जो साधारणाः बेवाया समझी जाती है कि कासीसी संस्कृति का बीच मुद्दर किन्तु पहण करने वालों भूमि पर उसने काराया।

यदि पश्चिमी सामाजिक जीवन में कांस किया नामाज्य भाषा मध्ययुगीन उप-माज के पतन और विमाश का चित्र है हो हम अयेजी साम्य काषा को संकटता की उद्य सहन्त माण की करक के रूप में देख सकते हैं, जिसने हमारे आंड़िनक परिवची सहार को सहन्त महाय में सिद्धत किया और सरक करके कैं लगा है। अयेजी भाषा की यह विजय स्वय घेट-किटन के सैनिक, राजनीतिक और क्यापारिक विजयों का स्वाभाविक परिणाम थी। किटन ने यह विजय समुद्र पार नथी सुनिया में पूर्व और परिचम दोनों जोर स्वाभित्व स्थापित करके की है। अयेजी उत्तरी अमेरिका की निजी भाषा और भारत उप-सहाडीच की शिक्षाकी सामान्य भाषा हो गयी। इसका चीन और जापान में विस्तृत चलन है। इटली के विरोधी देशों की नी-सेना की कामकाज की भाषा के रूप में हमा पीन ने सेना की कामकाज की भाषा के रूप में हमा पीन ने सेना की कामकाज की भाषा के रूप में हमा पीन ने सेना की कामकाज की भाषा के क्या में इटालिया भाषा का प्रयोग हम पहले ही देख चुके हैं। उसी प्रकार १९२३ के चीन में क्या के पार्ट पार्ट के स्वाभा के काम विचारों के चीन प्रतिनिधियों से साथ विचारों के माध्यम के लिए अयेजी भाषा का प्रयोग इसलिए किया था कि वह सन्धित-बन्दरपाहों (ट्रीटी पोर्ट) से उन्हें सपा दें। प्रदेशिक लोगों में बातचीत का माध्यम अयेजी भाषा है है, जहीं अनेक चीनी सीलियां बीजी जाती है। विदेशियों के मुख से कलाडिका और चीन में पिडिन स्वाध्य उत्तर साथिता विद्या से की स्वध्य सिल्य में पिडिन स्वध्य साथ होता है। विदेशियों के मुख से कलाडिका और चीन में पिडिन स्वध्य शिवा विद्या साथिता है। किया की स्वध्य सिल्य की की सीलियां वीजी जाती है। विद्या साथ मुख इंग्लिख की सीलियां बीजी जाती है। विद्या साथ सुख इंग्लिख की सीलियां की की साथ में पिडिन इंग्लिख साथ होती है। विद्या साथ सुख इंग्लिख की सीलियां की सीलियां की साथ विद्या के सुख इंग्लिख की सीलियां की सीलियां की साथ सीलियां की की सीलियां की सीलियां की सीलियां की साथ सीलियां की सीलियां की

अफिका में बरबों के सर्वजन भाषा होने की प्रगति हम यों देख सकते हैं कि वह हिन्द महा-सागर के परिचमी तट से होते हुए एविषम में झीलों को ओर गयी और दक्षिण को बोर सहारा के दक्षिणी तट से मुझान में गयी। यह अर्थवरां होर पानने वाले और दासों का व्यापार करते वालों द्वारा होते हो। इस किया का जाणा सम्बन्धी परिणाम आज भी नहीं के जीवन में देखा जा सकता है। वहीं अरब आक्रमकों का भीतिक संवाद यूरोपीय लोगों के प्रदेश से समाप्त हो गया, अरबी भाषा का समत वहीं की स्थानिय निर्माण अफिका के बुल जाने पर पड़ा, तसी अफिका में वो बरबों के हाणों देखे लिखा गया। यूरोपीय झच्चे के नीने, जिसका वर्ष है परिचमी शासन, पहले की वरेसा अरबी माथा की प्रगति के लिए बांधक मुनिधाएँ है। यूरोपीय उपनि-वेशी शासन से जरबी का सबसे वड़ा लाभ यह हुआ कि मिली-चुली भाषा को सरकारी प्रोत्साहन मिला, व्योंकि उन्हों शासन के लिए इसकी बावस्थकता थी। ये सकर भाषाएँ वस्त्री के साम-साथ विभिन्न प्रदेशों में धीरे-थीरे प्रवेश कर रही थी। ऊपरी नाइपर में, फॅन साम्राज्य में, निवजी नाइपर में, बिटिश साम्राज्य में और जानिवार की पूर्वी अफीकी पृष्कृमि में, क्रमशः कुगतो, हाउसा तथा सहिली का विकास होता रहा है। ये भाषाएँ मिलिक है जिनका मूक अभीकी है और अरबी मिलावट है, तथा इन्हे अरबी लिए में लिएबढ़ किया गया है।

## (द) धर्म में संहतिवाद

समें में सहीतवाद या मार्मिक इत्यों, ज्यासना पद्धतियों और विश्वाचों का मिलन आनतिरक अन्तामंत्रद की बाहरी अभिव्यक्ति है। और यह सामाजिक विषटन के काल में आतर-मेंद से जरपत्र होती है। यह पिरिस्पित सामाजिक विषटन का लक्षण कुछ विद्वास के साथ समझी जा सकती है, क्योंकि तामाजिक विकास के समय सम्प्रताओं के हित्तास में प्रािमक कहति के उदाहरणों के जो आभात मिलते हैं वे आमक सिद्ध होते हैं। क्योंकि जब हम अनेक नगर-राज्यों की श्वातीय पीर्णिक कपाओं को एक सक्रेहलेंनी व्यवस्था में हेसियोद तथा और आचीन किवयों हार, एक साथ सिम्मिलत करते और एकक्ष्यता देते देखते हैं तब केवल में नामों का इन्द्रजाल निकता है। विजयन वतनुसार नहीं मिलता है विवास कार्यों का सिक्स कुछों का विजयन वतनुसार नहीं मिलता । और जब हम लैटिन देवताओं को बोलियमाई देवताओं के साथ समता करते देखते हैं के प्रािप्टर की वोम्प्रत के साथ, और जूनों का हीरा के बाद वह इस यह देखते हैं कि वास्तव में आदिस लैटिन वीववाद को हटा कर उनके स्थान पर यूनाती, मानब देव हुल को स्थापित किया जा रहा है।

देवताओं के नाम में एक दूतरे डग की समता भी है, जिसमें विषटन के काल की शाधिक समता है जिससे सामजद्म की भावना भी प्रकट होती है, किन्तु परीक्षा करने पर वे बास्तरिक शामिक परिस्थितियों नहीं है, केवल रावनीतिक आवरण में शामिक है। विभिन्न स्थानिय देवताओं के नामों में हव प्रकार की समता उस समय लायों जाती है, जब विषटनोम्मूख समाज में स्थानीय राज्यों को, मुद्ध में पराजित कर राजनीतिक धारतल पर वबरदस्ती मिलाया जाता है, जो विकास-काल में पहले समाज से विधाजित हो गये थे। उत्पादरण के लिए जब घुनेपी दिव्हास के अनितम अपाजों में निषप के द्वामी (बैक) एनलील को बैक्तिनेत के मारकुक से मिला दिया गया था और जब बैक्तिनेत के मारकुक में लिए कि स्वामी हो गये, इस प्रकार देवताओं का एकीक्सण विषद्ध राजनीतिक था। पहला परिवर्तन उस समय हुंगा, जब बैक्तिनोन वंग द्वारा युगेरी सार्वजीम राज्य बना, और दूसप्रकार वे सार्वज देवता अस समय हुंगा, जब बैक्तिनोन वंग द्वारा युगेरी सार्वजीम राज्य बना, और दूसरा जब कस्साइट सेना-नावकों में सार्वजीम राज्य पर विवर्त यायी।

विभिन्न स्थानीय राज्यों के सम्मिलत हो जाने के कारण अथवा ऐसे साम्राज्य मे राजनीतिक अधिकार एक सेना-सरदार से हुन्नरे सेना-सरदार के पास चलें जाने के कारण, समाज का विश्वदन हुआ और इस विश्वदन के परिणामस्वरूप स्थानीय देवताओं की तदुपदा स्थापित हुई। । बात यह थी कि एक ही शक्तिशाली अल्स्बंब्या के क्यों के ये प्राचीन देवता थे और इस कारण इनने सादुष्य हेलेनी समाज के विषयन में पोसिशीनियस की पीड़ी (लगभग १३५-५१ ई० पू०) से एक युग का आरम्ब होता है, विसमें दर्शनों की अर्कत विचारधाराएं जो अभी तक आपस में ठीजता से लड़ रही थीं, यह, एरिस्स्ट्रियनों को छोड़कर उन बातो पर जोर देने लगी, जिनकों उनमें समला थीं और उन्हें लोड़ दिया जिनमें मेद या। और रोमन साम्राज्य की पहली तथा दूसरी शती में एक ऐसा समय आया, जब एरिस्स्ट्रियनों को छोड़कर हैलेनी ससार के सभी दार्शनिक, अपने को चाहे जिस नाम से पुकारते हो, एक सर्व-मत-दर्शन के सिद्धान्तों को मानने लगे। इसी युग में चीनी समाज के विधटन के इतिहास में ऐसे ही दार्शनिक असाम्बन्धय की ओर सुकाब को प्रवृत्ति दिखाई देती है। ईसा के पूर्व दुवारी शती में जो हैन के साम्राज्य की पहली शती भी, टाकोवाद में मों संवनतवाद पाया जाता है। समार का राजधर्म हुआ। विस्ता से से मानता था और कन्यू विधयस-वाद भी, जो बाद को चीन का राजधर्म हुआ।

प्रतिद्वन्द्वी रचेनो का यह सहितवाद प्रतिद्वन्द्वी उच्च घर्मों में भी पाया जाता है । उदाहरण के लिए सीरियाई ससार में सोलोमन की पांड़ों से आपे इसरायली पहोसा की पूजा में पड़ांसी सिरियाई समुरायों के स्थानीय कर्मात्रकारण की मृत्यु से सामंत्रकर की प्रवृत्ति हमें मिलती है। यह समय महत्त्व का है, क्योंकि डोलोमन की मृत्यु से सीपंडिस का का पतन आरम्भ होता है। नित्वव हो इसरायली धार्मिक इतिहास में विशेष महत्त्व की साम को मृत्यु हो और उन्होंने इसरायली धार्मिक की आसामंत्रस्य को मावनाओं से लड़ने में विशेष सफलता मात्रस्य हो को मोत्र मोद्र मो है इसराय-लियों की दिसेयता थी। किर भी वब हम भीरियाई आपनी धार्मिक प्रमाव के हिसाय में खर्च की और ने देव को हम इसराय की हम स्वाप्ति की से से साम की हमाय में स्वर्त्य की साम की में स्वर्त्य को साम की स्वर्त्य की साम की स्वर्त्य की साम की साम की हमाय में साम की स्वर्त्य की सो साम की साम क

र्| तिहासकारों के लिए इन दोनों सरिताओं से मिलकर जो नदी प्रवाहित हुई उसमें से यह निकालना बहुत कठिन हो गया कि किसकी कितनी देन है।

यही भारतीय संसार के आन्तरिक सर्वहारा के उत्कृष्ट धर्मों के विकास का भी हाल है। ऐसा मिलन हो गया है कि केवल नाम का ही समीकरण नही है, जैसे कृष्ण की उपासना में और विष्णु की उपासना में।

विषयन के समस धर्म-धर्म में और वर्षोन-धर्मन की शीवार में इस प्रकार के विण्डेद के कारण दर्मानों और धर्मों में एक-इसरे से मिलने की राह बन जाती हैं और इस धर्म-धर्मन की सहित हैं। इस देखेंने कि आकर्षण दोनों ओर से होता है और दोनों और से मिलने की गित्त होती हैं। विस्त प्रकार हमने देखां कि सार्वमीम राज्य की सैनिक सीमा पर सम्राह के गैरियन के सैनिक तथा वर्ष र सेना-सरदारों के सिपाही अपने सामाजिक जीवन के बंग में एक-दूसरे के निकट आंते हैं और अन्त में अन्तर मिट जाता है, उसी प्रकार हम येखते हैं कि सार्वभीण राज्य के अन्दर दार्शनिक विचारधारा के अनुगामी और लोक्समें के ज्यापी आकर एक-दूसरे से फिलते हैं। यह समानता जुत ठीक है, क्योंकि कैसे उसमे, उसी प्रकार इसमें भी, यद्याप सर्वहारा के प्रतिनिध्य सात्रसाली अन्तरक्या से मिलने के लिए बोड़ी दूर बढ़ते हैं, अस्तिश्वाली अल्पस्तक्या अपने बग के सर्वहारा करण की राह में इतना आंगे बढ़ जाती है कि अन्त में सर्वहारा के रूप में ही मिलन होता है। दोनों और की मिलन की हम बेट्टा का अध्ययन करने के लिए पहले सर्वहारा की छोटी आध्या-स्मिक यात्रा का सर्वक्षण करना मुरिधाजनक होगा और उसके बाद धिनदाशों अल्पसक्या की ज्यारी यात्रा का अध्ययन हम करेंगे।

जब अन्तर्रात्क सर्वहारा के उत्कृष्ट धर्म शक्तिशाली अल्प्संक्या के आपने-सामने आ जाते हैं, तब कभी-नभी वे पहले ही कदम पर ठहर जाते हैं और सिक्साली अल्पसंक्या की कला की नकल करते हैं जिससे इस अल्पसंक्या का ध्यान उधर आकृष्ट होता है। जब हेलेंनी संसार का निकटन होने लगा देसाई धर्म के सब अल्पक प्रतिद्वादियों ने अपने सिश्यत्ये परिध्यम को सफल बनाने के लिए सारे चाल्यूप देस्त्रीय उत्तर्यों को हेलेनी आंखों को प्रसम्प करने के लिए, हेलेंगी क्या में बनाने लगे। किन्तु इतके आगे वे नहीं बड़े कि अल्पर और बाहर से समाय का हेलेंनीकरण करें। ईसाई धर्म ही या जिसने अपने को हेलेंनी दर्शन के माध्यम से अधि-

ईसाई धर्म का, जिसका मूळ सीरियाई या, बौद्धिक हेलेनीकरण होने का आधास पहले ही मिल गया या, क्योंकि नयी बाइबिल की भाषा एटिक बनायी गयी, आरामेइक नहीं, क्योंकि इस भाषा की शब्दावली में ही अनेक दार्शनिक तास्पर्य निहित थे।

'सिनाप्टिक सुवमाचारों में' (मैथ्यू, मार्क तथा त्यूक के सुतमाचार, गोसपेक) ईस् को देशवर का पुत्र बताया गया है और यह विश्वास चीचे सुतमाचार से की किया गया है और अधिक दृढ़ किया गया है। किन्तु चीचे सुप्तमाचार के आमुख में यह विचार की व्यव्स किया गया है कि स्में से ज जाता ईश्वर का सर्जनात्मक तथाय (अंगोश) भी है। स्पष्ट नहीं कर भी सेवेंत रूप से ना दिया गया है कि ईश्वर का पुत्र बीर ईश्वर का वाक्य एक ही है, पुत्र को ईश्वर का वाक्य कड़कर ईस्तर के सर्जनात्मक उद्देश को एक ही बनाया गया है और बाक्य का ईश्वर के दुत्र से पुत्र के दुत्र से कु साम्य करके पिता के व्यक्तित्व के साथ एक और व्यक्तित्व का देवतनु स्थापित किया गया । और एक छलौग में 'वाक्य' का दर्शन धर्म हो गया ।''

धर्म का दार्धीनेक भाषा में प्रचार करना ईसाई धर्म को यहूदियों की विरासत थी। अलेकवें-श्रिया के सहूदी दार्धनिक किको (लगभग २० ई॰ पू०----४५ ई॰ पू० तक) ने हसका बीजारीयण किया जिससे उसके ईसाई सह-नागरिक किलो और श्रीरियेन ने दो सी साल स्व अच्छी उसक कादी। और सम्भवत: वीचे सुसमाचार के लेखक ने उसी और से ईस्वरिय वामय की भावना की विसकी ईस्वर के अवतार के साथ वह एकता स्थापित करता है। सिकन्दर के यूग के इन ईसाई पिताओं का यह यहूदी अध्यापाने मुनानी भाषा के माध्यम से हेलेनी दर्धन तक पहुँचा। यह सर्थीय की बात नहीं की कि फिलो ट्रेसे नगर में रहता था और अपनी दार्धनिकता का प्रचार करता पा जहूदी स्थानीय यहूदी समुदाय को बोल-नाल की भाषा एटिक थी, वह हिडू की र करानी भाषा भूल गया था, यहाँ तक कि उतने धर्मक्यों का अनुवाद भी अ-यहूदी भाषा में किया। किन्तु यहूदी धर्म के सितहास में भी ईसाई दर्शन का यह यहूदी पिता अकेला व्यक्ति है और उसकी चतुर बेस्टा कि अकलातून का दर्शन मुसा के कानूनो पर आधारित है, बिना किसी परिणाम के, यहूदी धर्म की विशेष शांक्त रही है।

ईसाई धमं के आये जब हम ईरानी धमं—सूर्य की उपालना (मिधाइज्य) की ओर चलते हैं जो हेलेंगी ससार के आध्यात्मिक विजय में ईसाई धमं का प्रतिबद्धी था, हम देखते हैं कि अपने ईरानी घर की ओर लिटलें समय मिया में अपनी जहांज पर वैविकानी नाजनीय दर्शन का पारी सामान लाद रखा था। इसी प्रताम कारत के उच्च हिन्दू धमं ने अवंर बौद धमं को उसके घर सामान लाद रखा था। इसी प्रताम कारत के उच्च हिन्दू धमं ने अवंर बौद धमं को उसके घर से निकाल बाहर किया। और कम-से-कम एक आधुनिक सिक्षदेशा (एजिप्टालोजिस्ट) का का क्यन है कि शोसाईरिक की सर्वहारा द्वारा उपासना ने मिक्र की शतिकाली अस्पसच्या के किले में रे को नैतिक भूमिका को प्रहण करके प्रवेश किया। पहले यह ओसीरियाई धमं में नहीं परन्तु 'मिक्र के अपहरण' का मून्य सर्वहारा द्वारा उपासना है और उसका पीयण करता है। परन्तु 'मिक्र के अपहरण' का मून्य सर्वहारा के धमं के लिए मैहगा पढ़ा क्योंकि ओसीरियन धमं बालो को अपने की जन लोगों के हाथ में स्वना पड़ा, बो उन्हें रे धमं में नहीं लेना चाहते थे। मिक्री पुरोहिलों की बढ़ी बाल थी कि अपने को उस उमरते हुए धार्मिक आसीरिक के दुर्ष कर दे जिसे न दबाया जा सकता था, न रोका बा सकता था। इस प्रकार वे उसके नेता भी वन गर्ये और शिक्त के ऐसे के वे शिवर पर उसे पहुँचामा बही वह कभी नहीं पहुँचा था।

जिस प्रकार पुराने मिल्ली देवकुल के पुरोहितों ने बोसीरियाई धर्म का जपहरण किया, उसी के समान बाह्यणों ने हिन्दू धर्म का और माणी ने जरपुष्ट्र धर्म का अपहरण किया। किन्तु एक जीर तथा कपटपूर्ण वंग है निवसे सर्वेहारा का धर्म यानिवासी अवसंक्या के हाथों में काला तता है। स्पोकि जो पुरोहित समुदाय सर्वेहारा-धर्म पर अपना अधिकार कर लेले हैं जीर तब

पी० ई० मोर: काइस्टव वर्ड: व ग्रीक ट्रेडियन कान व डेच आव सोकिटीख दुव कॉसिल आव कालसिडोन, खण्ड ४, पु० २६८ ।

धन्तिशाली अल्पसंस्था की भावनाओं तथा शिव के अनुसार उस पर शासन करने लगते हैं, उनके लिए आवश्यक नहीं है कि पुराने पुरोहित हो जो शन्तिशाली अल्पसंस्था के उत्तराधिकारी हों। ऐसा भी सम्भव है कि वे सर्वहारा धर्मतन्त्र के ही प्रमक्ष नेता हो।

रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के प्रारम्भिक अध्याय में अभिजात तथा अकलीन वर्गों के बीच का अवरोध इस प्रकार समाप्त किया गया कि अभिजात वर्ग ने अकलीन वर्ग के नैताओं को इस स्पष्ट समझौते पर अपने साथ लिया कि अधिकारविद्वीन वर्गों के नेता अपने साथियों को छोड़ देंगे और उनके प्रति विश्वासघात करेंगे। उसी प्रकार धार्मिक घरातल पर यहदियों के जनसाधारण को घोखा दिया गया और उनका साथ ईसा के आने के पहले. उनके .. नेताओं—लिपिको और फरीसियो ने—छोड दिया था । ये यहदी 'अलग होने वाले'. इसी नाम से जीते रहे, यही नाम उनके अनकल भी या. यद्यपि जिस-भावना से उन्होने अपना यह नाम रखा था, वह इसके प्रतिकृत थी । आरम्भ में ये फरीसी यहदी विश्वद्वादी थे, जिन्होंने अपने को उन यहदियों से अलग कर लिया था जो अपना हेलेनीकरण कर रहे वे और जब में धर्म-स्मागी विदेशी शक्तिशाली अल्पसंख्या में सम्मिलित हो रहे थे। ईसा के समय फरीसियों की विशेषता यह थी कि वे यहदी समदाय की भक्त और धर्मात्मा जनता से अलग हए थे यद्यपि पाखण्ड से अब भी वे यही कह रहे थे कि हम अच्छा उदाहरण रख रहे हैं। यह उस घोर भत्सेना की ऐतिहासिक प्रवं-पीठिका है, जिसकी प्रतिध्वनि ससमाचारों में मिलती है। फरीसी यहदियों के वही धार्मिक रूप है जो रोमन राजनीतिक स्वामियो के यहदी थे। 'पैशन आब काइस्ट' के ट्रेजेडी नाटक में हम देखते हैं कि वे (फरीसी) रोमन अधिकारियों के बगल में खड़े होते हैं और अपनी ही जाति के उस ईशदत की मत्य में सहायक होते हैं, जो उन्हें लज्जित करता रहा।

यदि अब हम साथ के उस आन्दोल का परीक्षण करें जिसमें शक्तिशाली अल्पसच्या का दर्गन जात्मरिक क्वेंद्रारा के धर्म की ओर बड़ता है तो हम देखेंगे कि इस ओर जिल्मा आगे बड़ने के साथ ही पहले भी आरम्ब होती है। पतन के बाद पहली पीड़ी में यह प्रक्रिया आरम्ब होती है, कीतूल के धर्मनेन्छ। में परिवर्तित होती है, फिर अन्धविद्यास में बदल जाती है।

 हैं कि जिन क्याओं को बफलातून ने पुरानी देवताओं की कहानी के स्थान पर रखने की चेच्या की वे हैं कि साई खर्म की विरोधी नहीं, अपूर्ण थीं। इसर-उसर के संकेतों से पता चलता है कि जमलातून को स्वयं होने वाले देस्वरीय जबतार का धुँखला मान या और उसके दृष्टान्त महिष्य-बाणियां थीं। सुकरतात ने 'अपालोखी' में एचीनियानों को चेतावनी दी थीं कि आरमा के हुनरे साजी उसकी मृत्यु के बाद जा सकते हैं जो उसकी मृत्यु का बदला ले सकते हैं। दूसरे स्थल पर उसने स्वीकार किया है कि मैंने बहुत तर्क किये हैं और अनेक दार्चनिकता की बात कहीं हैं, परन्तु पूरा सत्य तब तक नहीं जाना जा सकता, जब तक मनुष्य के लिए उसकी अभिव्यक्ति देश्वर की कपा से न हो।"

दर्शन के धार्मिक रूप में परिवर्तन होने का ऐतिहासिक वर्णन हेलेनी संसार में इतना अधिक मिलता है कि उसके बाद की परिस्थितियों की प्रक्रिया को हम मलीमीति परख सकते हैं।

जिस प्रकार अफलातून के मुकरात ने प्रेस के बंडीस के धर्म के प्रीत अपना धानत, बौद्धिक कौतूहल दिखाया है, उसी प्रकार ऐतिहासिक सुकरात के समस्राकीन हैरोबीटस ने धर्म के तुरुनात्मक अध्ययन मे प्रासिक लेखों में बताया है। उसने इन बातों को बैझानिक इंग से देखा
है। जो भी हो, जब अक्मेगीनयाद साम्राज्य को तिकन्दर ने पराजित किया और उत्तराधिकारी 
राज्यों के हेलेनी शासकों को मिली-जुली प्रजा की धार्मिक आवश्यकताओं के लिए कुछ उपासना की विश्व बोजनी पड़ी, तब धार्मिक समस्याकों की व्यावहारिक आवश्यकता धर्मितवाली अलसंख्या के सामने नायीं। उसी समय स्टोहक तथा एपिक्यूरियन दर्शनों के सम्यानक और 
प्रमारक व्यक्तिगत क्य से उन लोगों की आध्यात्मिक मुख के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे 
ये जो आध्यात्मिक वनाल से खोमें भटक रहे थे। किन्तु यदि हम इस सुग को हेलेंगी शांधीनिक 
प्रमृति का माप्य अफलातून की शांधीनिक विचारधारा को यांचे तो हम देखें कि इसके शिव्य 
पिकन्दर की मृत्य के बाद शो सी सालों में संख्यवाद की और आगे बढ़ेवे कि इसके शिव्य 
पिकन्दर की मृत्य के बाद शो सी सालों में संख्यवाद की और आगे बढ़वे के ले जा रहे थे।

धारा का प्रवाह निरुव्यात्मक ढंग से उस समय मुझ, जब सीरियाई यूनानी वार्धानिक जयामिया के नीरियाईया (लगभग १३५-५१ ई ॰ यू॰) में लोकप्रिय धार्मिक विश्वासी से स्टोहकवाद का द्वार बोल दिया । दो सी वर्षों के कुछ पहले ही स्टोहक विचारधारा का नेतृत्व स्टोहकवाद का द्वार बोल दिया । दो सी वर्षों के कुछ पहले ही स्टोहक विचारधारा का नेतृत्व किया माई तेनेका के हार्यों में चला गया, जो सन्त पाल का समझलीन था । सेनेका की वार्धानिक पुस्तकों में ऐसे स्थल है जो ऐसे विचार ढंग से सन्त पाल के पत्रों का गाथ प्रकट करते हैं कि कुछ छोटे बग के आलोचक यह कस्त्यना करते हैं कि रोमन दार्धनिक और ईसाई मिशनरी के बीच पत्राचार होता रहा । ऐसी कस्त्यनाएँ बेकार है और असस्यव भी, स्थोकि यह कोई आल्ड्यमें की वात नहीं है कि एक ही युग में जब एक ही सामाजिक युग की अध्ययनित हो तब यदि दो आख्यात्मक सगीत हो तो समान स्वर निकले ।

जब पहले अध्याय में पतनोत्मुख सम्यता की सीमा के संरक्षकों और उसके आगे की बबंद सेनाओं के सम्बन्ध में हमने अध्ययन किया था, तब हमने देखा था कि वे इतने निकट पहुँच गये कि पहचानना कठिन था और इसरे अध्याय में वे मिल जाते हैं तथा वर्षरता के स्तर पर आ बाते हैं। इसी के समान बह घटना घी है जब शक्तिशाठी अत्मधंक्या के दार्शनिकों और सर्वहारा धर्म के उपासकों का समागम होता है, उन्हें घटातल पर सेनेका और सन्त पान एक-दूसरे के निकट पहुँचरी हैं। यहाँ पहना अध्याय समान होता है। दूसरे कध्याय में दर्शन कम झानवर्धक धामिक प्रमानों में जा जाता है, और धामिक पॉक्त उन्ध्रयिक्शास में बरल जाती है।

यास्तिशाली अल्यसंख्या के दर्यन का यह दुखदायी अन्त होता है। यह उस समय भी होता है जब दर्यन अपनी सारी पास्ति क्याकर सर्वहार की उदिर आस्थारिक सूमि पर दुविन की भी जान से नेयदा करते हैं, वहाँ उच्च समें का बीजारोज्य हो सकता है। इत दर्यन से को सके तो है। का से ने को इसके नोई लाभ नहीं होता कि अन्त में यह भी सुमनों की भीति बिक गये क्योंकि विकल्प से और अनिक्छा से खिल ये सुमन अपने से ही प्रतिशोध छेते हैं और बढ़कर पतित और अनुपयोगी झाइ-संखाइ बन जाते हैं। इसस्ता के विकटन के अन्तिम कंक (पैकट) में दर्यनों की मृत्यू हो जाती है और उच्च अपनी के समें जीवित रहते हैं और पविषय के वावेदार होते हैं। ईसाई धर्म का अस्तित्व बना रहा और नव-अफकालूनी (निज्यो-क्योंनिक) दर्यन के उच्च निक्कासित कर दिया, स्वीक दुखिता होता है जो र प्रतिय होता है हो इसाई धर्म का अस्तित्व बना रहा और नव-अफकालूनी (निज्यो-क्योंनिक) दर्यन को उच्च निक्कासित कर दिया, स्वीक दुखिताद को हटाकर इसमें जीवन के लिए कोई सजीवनी नहीं रह गयी। वास्तिकता यह है कि जब दर्शन और प्रयं का सामन्त्रन होता है, प्रसं का सामन्त्रन । हम इस अध्ययन से, इस प्रसन पर विचार कि बिना नहीं हट सकति कि जब ये दोनों मिलते हैं तम वस्त्र कर्या काएण है कि इसम उच्चे हैं हो समस लेते हैं कि इसका परिलाम दर्शन की पराजय होती।

तब वे कीन-सी दुबंलताएँ हैं वो दर्शन की पराजय करा देती है जब वह धर्म का प्रतियोगी बनकर अबाहे में प्रवेश करता है ? सबसे धातक और मुंल दुबंलता है, जिसके कारण जन्म दुलंजताएँ मी बाता है, आधार्मिक शक्ति का जमान । हस क्षत्रीवा के अमान के कारण पर्यान दो बग से लेंगझाहो जाता है। इनके कारण जनता का आकर्षण कम हो जाता है और जिसे उसका आकर्षण भी होता है उसे यह उत्साह नहीं होता कि उसके प्रति मियानरी कार्य करें। स क्षत्र बात यह है कि दर्शन कुछ बौदिक केंग्रट लोगों के प्रति जो 'बोम्स किन्तु अल्प' होते हैं अनुराग दिखाता है, उस बौदिक किया के समान जिसके पाठक कम होते हैं बौर हस कारण को वह अपनी रचना की बोच्छत का प्रमाण समझता है। सेनेका की पहली पीड़ी में होरेस ने अपने 'रोमन गान' के हार्योनक देशभिकानुष्टी अम्पर्यना को इस प्रकार आरम्भ करने में कोई असपति

लग्रगामियों, कल्लित समूहो !

बुप रहो ! कोई अपवित्र मुख
गीत के पवित्र संस्कार को अवान्त मत करो,
जब मैं, नवों देवियों को अरेप्प दुरोहित,
केवल मुंबक और युवतियों के लिए
नचीन और उच्चे गीत लिख खड़ा हैं।

ईस के दृष्टान्त से यह बहुत दूर की आबाज है जिसने कहा था-

१. होरेस : चच्छ, ३, गीत १,२, १-४-सर स्टेफेन डि वियर का अनुवाद ।

'सड़कों पर और झाड़ियों में जाओ और उनको यहाँ आने के लिए विवश करो, जिससे मेरा घर घर जाये।'

इस प्रकार ऊँची-से-ऊँची अवस्था में दर्शन धर्म की शक्ति पाने की कभी आकांक्षा नहीं कर सकता । जिस धर्म की प्रेरणा ने सेनेका और एपिक्टिस की पीढी में हेलेनी बौद्धिक मीतयों में कुछ समय के लिए सजीवता का संचार किया था. वह मारकस आरीलियस की पीढ़ी में मिथ्या धार्मिक आडम्बर में परिवर्तित हो गया और दार्शनिक परम्परा के उत्तराधिकारी दो कृसियों के बीच गिर पड़े । उन्होने बौद्धिक आह्वान का तिरस्कार कर दिया हृदय तक पहुँचने की राह नहीं निकाली । वे ज्ञानी न होकर साधु नहीं हुए, सनकी हो गये । सम्राट् जुलियन अपने दार्शनिक आदर्श के लिए सकरात को छोडकर डायोजिनीज की ओर महा । वही पौराणिक डायोजिनीज जिससे-ईसा मसीह से नहीं-सन्त सीमिओन एटालाइटस तथा उसके सह-तपस्वियो की 'ईसाई तपस्या' का आविर्भाव हुआ है । वास्तव में इस दुख-सुख पूर्ण अन्तिम अंक में, अफलातुन और जीनो के शिष्यों ने अपने स्वामियों की अपर्णता को स्वीकार किया और उसका उदाहरण स्वयं आन्तरिक सर्वहारा का अनकरण करके उपस्थित किया । यह और कुछ नहीं था. बास्तव में उस जनसाधारण की सच्ची चाटकारिता थी, जिस जनता की होरेस ने अपने श्रोताओं से अलग कर दिया था । अन्तिम नव-अफलातुनबादी, आयमब्लिक्स और प्रोक्लस उतने दार्शनिक नहीं है जितने एक काल्पनिक अस्तित्वविहीन धर्म के परोहित । जलियन जिसका संस्कार और उपासना के प्रति बहुत उत्साह था, इनकी योजना का कार्यवाहक था। उसकी मध्य के समाचार के बाद उसके राज्य-सहायता-प्राप्त धार्मिक संस्थान का तुरन्त समाप्त हो जाना उस विवेचन की सत्यता को प्रमाणित करता है जो आधनिक मनोविज्ञान के प्रतिष्ठापक ने व्यक्त किया है:

'बडे-बड़े प्रवर्तन ऊपर से नहीं आते, वे सवा निचले वर्ग से आते हैं (उनसे) जो देश के सान्त और तिरस्कृत लोग है—जिन पर शास्त्रीय पक्षपात का प्रभाव नहीं पढ़ा है, जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर पड़ा करता है।

# (च) शासक धर्म का निर्णय करता है

ठगर के अध्याय के अन्त में हमने देखा कि सम्राट् जुलियन अपनी प्रवा को उस मिध्या-धर्म को मानने के लिए विवधा न कर सका, जिसका बहु दार्थितिक होने के कारण अनुगामी था। इससे यह साधारण प्रदन उठता है कि क्या अधिक जुक्क परिस्थिति में शक्तिवाली अल्पस्का अपनी आध्यातिक हुकेंत्रता की कमी को पूरा करने के लिए सीतिक शक्ति का प्रयोग कर सकती है और राजनीतिक दवाब से किसी दर्जन या धर्म को अपनी प्रवा पर छाद सकती है और वो

# सी० बी० जुंग—माडर्न मेन इन सर्च बाव ए सोस—पृ० २४३–४४।

२. यह बाक्य सत् १४४५ की जाम्मकूर्य की तिन्य का संक्षेप हैं। उसमें निर्मय हुआ था कि प्रत्येक स्वानीय जर्मन राज्य के सासकों को अधिकार या कि यह बाहे रोमन कैपोलिक धर्म या जुबरो धर्म स्वीकार करें। और वह बाहे (तासक के) धर्म यर बसले की प्रवा को विवस कर सकता था। यह सम्मि पहली अभियोत कर्मन धर्मिक समृत्य के बाद हुई।

अवैधानिक होने पर भी प्रभावकारी हो सकती है। यद्यपि यह प्रश्न हमारे अध्ययन के मूल विषय के बाहर है, फिर भी आगे बढ़ने के पहले इसका उत्तर दूँढ़ने की हम चेध्टा करेंगे।

स्त विषय का ऐतिहासिक प्रमाण यदि हम कोजेंगे तो हमें पता चलेगा कि साधारणत: ऐते प्रयत्न असफल हुए हैं, समय पाकर। यह निकार्य अबुद्धता के सामाजिक सिद्धानों के विषय हैं, यो हेलेगी संकटकाल में प्रतिपादित हुई थी, क्योंकि स्त सिद्धान्त के अनुसार प्राप्त आवार जान-वृक्तकर उत्तर ते नीचे की बोर लादे गये हैं। ये न तो असाधारण वार्त थी, न असमभय। समायों की सम्यता की प्रतिक्या में शायिक संस्थाओं के आरम्प का वही बग था। रोम के धार्मिक जीवन के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त लागू कर दिया गया है और पोलीवियस ने (लगमय २०६-१३१ हैं कु पूर्ण) उसका इस प्रकार वर्गन किया है:

मिर्दा राग में रोमन संविधान जिन वालों में दूसरे सविधानों से उल्लग्ट है वह इसका धर्म के
प्रति निनंदा है। मेरी राग में रोमनों ने अपनी सामाजिक व्यवस्था को उन बीजों से बौधा
है जिससे सारा संसार पूणा करता है, मेरा अभिप्राय है अन्धविक्यास से। उन्होंने अपने अध्यक्ष स्वत्यस को गानक का रूप दिया है और उन्ने निर्वा तथा सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर दिया है, और इस कार्य में रोमन कोग उतनी दूर तक चके गये हैं जहां तक बुद्धि जा सकती है, यह बात बहुत लोगों को विधित्र कार्यो। मेरी राज में रोमनों ने जनता को ब्यान में रखकर ऐसा किया है। मिर ऐसा सम्बन्ध होता कि स्वा निर्वाचक विद्वान् होते तो यह प्रवचना आवश्यक ने सार्वाक्ति कि सारत्व में जनता सदा अविध्यक ने सिक्त कि लिए 'अज्ञात के मर्ग 'का अवस्था ऐसे ही नाटक की स्थापना आवश्यक है। से समझता है कि इसी कारण हमा पूर्वजों ने जन साधारण के बीच जन धार्मक विश्वासों तथा तर्क की कल्पना को प्रस्तुत किया है जो अब परस्परा बन गये हैं, और मेरी यह भी धारणा है कि ऐसा करने में हमारे पूर्वज अटकल-पच्चू कार्य नहीं कर रहे थे, किन्तु सब समझ-बुक्तर कर रहे थे। अधिक उचित होगा यदि हम कार्य नहीं कर रहे थे, किन्तु सब समझ-बुक्तर कर रहे थे। अधिक उचित होगा यदि हम अपने सहसकालीन लोगो पर यह आरोण लगाये कि विस कार्य को कर रहे हुए हम उन्हें देख रहे हैं धर्म को मिराने में वे अनुसरदात्रिक्त तथा बृद्धिहीतता वे कार्य कर रहे हैं।"

धर्म की उत्पत्ति के सिद्धान्त सत्य से उतनी ही दूर है जितना राज्यों की उत्पत्ति से सामाजिक अनुकत्व । यदि हम प्रमाणों की परीका करें तो हमें पता चलेगा कि राजनीतिक शक्ति आध्या-रियक जीवन को प्रभावित करने में विलक्तिण असमयें तो नहीं है, किन्तु इस क्षेत्र में उसके कार्य करने की समाज विश्वेष परित्यावितमों के मिल जाने के कारण सम्भव होती है, और तव उसका क्षेत्र सीमित होता है। सफलता अपनाद के रूप में होती है, असफलता ही अधिक होती है।

पहले हम अपनादों को ले। राजनीतिक अधिपति किसी पंच को सस्यापित करने में कसी-कमी सफल हो जाते हैं, जब नह पंच वास्तव में किसी झामिक मावना की ऑमस्प्रस्ति नहीं होता बल्कि धर्म की आड़ में राजनीतिक मनोभाव होता है। उदाहरण केए कोई ऐसा मिन्न्या झामिक कर्मकाण्ड जो उस समाज में राजनीतिक एकता की पिपासा को खाल करता है, बो (समाव) संकट-काल का कड़ूबा प्याला आकष्ठ पी चुका है। ऐसी परिस्थिति में जिस सासक ने अपनी प्रजा का हुदय उनका त्राता बनकर जीत लिया है पंच की संस्थापना करके अपने को तथा अपने बंश को पूजा का विषय बना सकता है।

इस प्रकार की महान् शक्ति का क्लासिकी उदाहरण रोमन सम्राटों को देवता की मीति
मानता है। सीजर की पूजा शान्ति के समय का धर्म या, किन्तु वास्तिवक धर्म का उकटा या,
जो 'सामयिक विपर्ति के समय सहायक' होता है। सीजर के दिवकता, दूसरी तथा तीसरी
साती हैं पूज के बाद जब रोमन साम्राज्य का पहली बार पतन हुआ, ठहर न सकी। और इस
बुटाव के सब योद्धा सरदार इधर-उधर विखरने लगे कि उनके अपयवा-प्रान्त साम्राज्यवादी
प्रतिमा के समर्थन में कोई अजीकिक समर्थन मिल जाता। जारीलियन और कांसटीटयस क्लोरियान एक अपूर्व और सार्वमीम नेता तील इनिवस्टस के झप्ये के नीचे आये और एक पीड़ी के
बाद कांसटेटाइन महान् (३०६-३७ ई०) ने अपनी पत्रिज उस आन्तरिक सर्वहारास्थी ईफ्वर
को अपित कर दी जो तील ज स्वीजर दोनों से सरिक्तान जा।

यदि हम हेलेंनी से सुनेरी संसार की ओर दृष्टि झालें तो सीच रपूजा के समान ही व्यक्तित्व पूजा इसने (दुनेरी राज्य में) देखेंगे। यह पूजा इस सार्वभीम राज्य के सस्यापक उर-एनगूर ने नहीं चलायी थी, उसके उत्तराधिकारी झाँ। (लगामग २२८०-२२३३ ई० पू०) ने चलायी। किन्तु यह भी शान्ति के समय की युक्ति मात्र थी। वो मी, अमोराइट हम्पनी, जिसका स्थान युनेरी इतिहास में वही है जो रोमन साम्राज्य में कांसटैटाइन का था, देवता बनकर राज्य नहीं करता था, अलीकिक देवता मारहक बेंन का दास बनकर राज्य करता था।

इसी प्रकार के सीवर-पूजा के जिल्ल इसरे सार्वभीन राज्य में भी पाये जाते हैं, जैसे एंडियाई, मिली या भीती में, जो हमारे इस विचार का समर्थन करते हैं कि राजनीतिक शासको द्वारा से बलाये पंच जन्मजात दुर्वल होते हैं। उस समय भी जब से पंच धर्म के आवरण में मूल रूप से राजनीतिक ही होते हैं, और जब से सार्वचिनक भावना के अनुकूल भी होते हैं तब भी इनमें एकानों से बचने की शक्ति नहीं होती।

एक और वर्ष होता है जिसमें राजनीतिक शासक कोई पंच चलाता है वो ग्रामिक लावरण में राजनीतिक संस्था नहीं होती, सचमुच धामिक एव होता है। इस क्षेत्र में भी हम दिखा सकते कि इस प्रयोग को कुछ सकलता मिली है उसमें धर्म को 'जलता हुआ' होना चाहिए, कम-देक्स राजनीतिक शासक की प्रया को अल्प्सब्यक आस्या में, और जब यह शते दूरी हो जाती है और सफलता मिलती है तब इसका जो मूल्य चुकाना पड़ता है वह बहुत आधिक होता है। वघीकि जो धर्म राजनीतिक अधिकार के तक पर शासक द्वारा अपनी प्रवा के शरीर और आस्मा पर सफलता-पूर्वक लादा जाता है वह इस चोड़े-से थाग पर तो चल जाता है, किन्तु इसका मूल्य यह चुकाना पड़ता है कि वह सार्वभीम धर्म नहीं हो सकता।

उदाहरण के लिए ई॰ पू॰ दूसरी शती में जब सक्काबी लोग बलपूर्वक हेलेनीकरण के विरोध में सबूदी धमें के सैन्यवादी समर्थक होने के स्थान पर सैन्युक्क के उत्तराधिकारी एक राज्य के संस्थापक और शासक हो गये तब ये उत्योवन का हिंशास्त्रक विरोध करने बाले, दखरें उत्योवक हो गये और अहिंसाबादी सबूदियों पर, जिन्हें उन्होंने जीता था, जबरदस्ती जुरुवाबाद लादने को। इस नीति ने विजय पायी और जुरुवाबाद का क्षेत्र इम्यूम्बिया, 'ज-सबूदियों के पैलिकी', अब हम यदि पूरोप के धार्मिक नकसे की और ध्यान दे तो स्वभावत: हम यह जानना चाहेंगे 
कि मध्यपुन के ईसाई अनतज्ञ के स्थानीय उत्तराधिकारियों में क्षेंचीलिक और प्रोटेश्टर राध्यों 
की सीमाओं में कितनी क्टनीति से बनी हैं और किसारियों में क्षेंचीलिक और प्रोटेश्टर राध्यों 
की सीमाओं में कितनी क्टनीति से बनी हैं और किसारी देशा के बल से ? इसमें संस्टेश नहीं कि 
सौलख़ बी और समझ्बी खातों के धार्मिक संवर्ध में समझ्बी रापनीतिक बातों १२ यहूर 
महत्त्व नहीं देशा चाहिए । क्यों कि दो चरण उदाहरणों पर विचार करने पर यह बात होता है कि 
कोई राजनीतिक शास्त्र वास्तिक सारित्क राज्यों को कैसीलिक धर्मतन में या चुमध्यसार के देशों को 
मोटेश्टर तन में महत्ती रख सकती थीं । उसी के साथ एक बीच का विवासार के विचा की 
मीटेश्टर तन में महत्ती रख सकती थीं । उसी के साथ एक बीच का विवासार के विचा विकास 
और हरत्व । जरमनी में विधेयत: इस सूच का आविकार को प्राप्ती, निचले देश (लो कट्टीज), कांस 
और इस्त वा जरमनी में विधेयत: इस सूच का आविकार को प्रयान हुंखा था कि 'शासक 
धर्म का निर्णय करता है।' हमें इस बात को मानना होगा कि कम-से-कम मध्य पूरोप में राजाओं 
में, अपनी शासित से सफलतापूर्णक अपनी प्रवासी पर ईसाई धर्म के बहु रूप, विद्या पर उत्तक्त 
पिखास था, अवरदस्ती लादा । हमें यह ची मानना रहेगा कि इस राजनीतिक सरकाण के कारण 
और इस राज्य की अधीनता से परिचर्मी ईसाई धर्म के दोनो क्यी—कीधीलिक तथा अंटेस्टर—की सात्रिक 
से आति इस्त हैं आ अधीनता से परिचर्मी ईसाई धर्म के दोनो क्यी—कीधीलिक तथा आंटेस्टर—की सात्रिक क्षा

पहुणां मून्य यह बुकाना पड़ा कि बापान से कैयोलिक धर्म के मिशान को हटाना पड़ा । कैयोलिक हैसाई धर्म के बील को जेवुद्द मिशानियों ने वो सोलड्डी शती में बोये थे उन्हें समझी साती के मध्य में नये जागानी शार्कभीम राज्य के सासको ने उखाड़ कैंका क्योंकि ये राज्यमंत्र इस परिलास पर पहुँचे से कि कैयोलिक धर्म के माध्यम ने स्पेन का समझाद साम्राज्य का विस्तार चाहता हैं। मिशानियों के इस क्षेत्र का बका बाना उस हानि के सामने कुछ भी नहीं या जो 'शासक धर्म का निजय स्तात है' की नीति से अपने देश में आध्यातिक दरिवता उपस्थित हुई सौर पिश्मी हैसाई धर्म को उससे हानि हुई। धर्म के युके मूग में पिश्मी इसी हार्स के सी प्रतिद्वारी इस बात पर तस्यर थे कि अपने विचार के अनुसार धर्म बलाने का कोई सरळ मार्ग निकळ आये और इसके लिए राज्यतिक शक्ति के प्रयोग पर बहु तह है काते से, और कभी उसकी मीग मैंतर ये । और इसके पिशान्यक्य आसाना में विचास की सारी अह उन्होंने खुता दो, की बाध्यासिक घरती से प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म को निष्कासित कर दिया और अनेक प्रकार के संग्रयबाद को जन्म दिया। नेन्टीज के एकिस्ट के निरस्त के नी साल के बाद बास्टेयर का जन्म हुआ। इसी प्रकार के संययबाद को भावना प्रपृटन काल्ति के क्षामिक सैन्यबाद के कारण इंग्लैंड में उत्पास हुई है। एक नयी प्रबुद्धता की भावना उत्पास हुई जो उसी के समान थी। इस अध्ययन के इस अध्यय के बारम्म में पीलीवियस के कचन में व्यवत की गयी है। उस प्रकार के विचार के लोग हो। यसे जो धर्म का मबाक उन्नाते थे। यहाँ तक कि सन् १७२६ में विचार बटलर को अपनी पुरतक—'एगलोजो आब रिलिजन, नेपूरल एक्ट रिवीस्ड, टूद कास्टिटयूवन एक्ट कोर्स आव नेपर, की भावका में किखना पश्च—

'मैं कह नहीं सकता कि यह कैसे हुआ, किन्तु ऐसा बहुत छोगों का निश्चित मत है कि ईसाई धर्म के सम्बन्ध में बहुत खोज करने को बावस्थकता नहीं है, यह पता चल गया है कि यह धर्म काल्पनिक हैं। और इसजिए वे मान लेते हैं कि सब समझने वाले छोग इस बात पर सहमत है कि इसमें कुछ तप्य नहीं है और यह केवल होंगी-रिस्लगों और परिहास का विषय है। ऐसा जान पत्रता है कि यह इसका बदला हैं जो इस धर्म ने बख तक शासारिक आनन्द को रोक रखा है।'

यदि हम परिचमी ईसाई धर्म के बर्तमान रूपो पर साधारण उप से विचार करे, और प्रत्येक की शांकित का तुल्जासक विजय नकरें तो हम देखने कि शिंक उसी के अनुसार परिनी-बढ़ती मिलंगी कि किस धर्म का कितना राजनीतिक नियन्त्रण रहा है। निस्सन्देह परिचमी ईसाई धर्म को किती कि कम अब बन्दे से तिन्त्राली दीखता है। इसके होने पर भी कि कुछ देशों में और कुछ काओं में अपने देशों के अन्दर कैपोलिक राजाओं ने अपनी प्रचा पर अपने विचार के अनुसार धर्म लादा कैपोलिक धर्मतत्र का सह गृत कहा जो नहीं हुआ कि चह एक महान धर्मिक अधिकारी के नियन्त्रण में रहा। कैपोलिक तम के बाद शर्मिक हि हिसा के हि प्रस्त के प्रार्टिक प्रार्टिक के मिलंक के नियन्त्रण में रहा। कैपोलिक तम्त्र के बाद शर्मिक हिसा है हम प्रोटेस्टेंट धारा के 'स्वतन्त्र धर्म तम्त्रों के राखेगे जिल्हा कर हम से अपने की निकाल रखा है। और अपने तोचे वे ग्रोटेस्टेंट मंत्रामित तम्त्र है। और सबसे तोचे वे ग्रोटेस्टेंट मंत्रमाणित हो। और अन्त में यदि हम विषय ग्राप्त विचार है। और अन्त में मिलं तम्त्र में कि स्वीत है। और अन्त में विद्या स्वीत स्वतन में विस्ता के स्वीत सुकता कर से चर्म के विस्त में की सुकता कर जो चर्च आव सुकत तम्ब में विस्ता है के हुए हैं तो अंग्रेजी धर्मतम में सबसे सुकता करने विस्ता है के हुए हों वे अंग्रेजी धर्मत में सबसे सुकता में सिंत सुकता करने विस्ता है के सुकता कर जो चर्च साथ सुकता कर में विस्ता है के हुए हों वे अंग्रेजी धर्मत में सुकता करने विस्ता है के हुए हों वे अंग्रेजी धर्मत में सिंत में की सुकता करने विस्त सुकता है के हुए हों वे अंग्रेजी धर्मत में सुकत सुकता है। और सुकत सुकता है के सुकता है हुए हों सुकता है के सुकता है हुत है के सुकता है हुत है के सुकता है हुत के सुकता है हुत है है के सुकता है हुत है है हुत है हुत है हुत है हुत है हुत हुत है हुत हुत है हुत है हुत हुत है हुत है हुत है हुत हुत है हुत हु

शक्तिसाली रूप, ऐंस्लो-कैयोलिक शाखा है, जो १८७४ ई० के कानून के बाद, 'जनता को बहलाने के' लिए बनाया गया था, राजनीतिक विद्यान को तिरस्कारपूर्ण उदासीनता से देखता है।

इस कुस्तित तुलना की विक्षा स्पष्ट है। आधुनिक युग में परिचमी ईसाई धर्मतत्व की विभिन्न शाक्काओं की विभिन्न परिस्थितियों हे हमारे इस कथन का समर्थन होता है कि धर्म को कोई लाभ नहीं होता बस्कि हानि होती है, यदि वह राजवीतिक सहायता की याचना करता है में को कोई लाभ नहीं होता की याचना करता है या अपने को राजवीतिक धासिक को समर्पित कर देता है। इसका एक ही अपवाद है जिसका कारण हमें देखना पढ़ेगा, इसके पहले कि इस नियम को हम उचित और व्यापक मान है। वह है इस्लाम । क्योंकि सीरियाई समाज के विषयत को इसने सार्वमीम धर्मतत्व में परिवर्तित किया यापित उसके पहले ही वह राजवीति में सीम्मिलत हो गया था, और किसी दूसरे धर्म की अपेक्षा वह निरियत कर से राजवीति में सम्मिलत हो गया था और उसे राजवीति में उसके संस्थापक ने श्री प्रविद्व किया।

पैगम्बर मुहम्मद का सार्वजनिक जीवन नित्वय कर से दो मागो में विभाजित होता है और दोनों एक हमरे के विरोधी हैं। पहले माग में वह शांतियम देवहत के कप में इन्हामी घर्म का प्रवाद करते हैं, दूसरे अध्याय में राजनीतिक तथा सैनिक शिवत का निर्माण करते हैं और इन शांतियों का उसी प्रकार प्रयोग करते हैं, जो प्रयोग और लोगों के लिए विमाशकारी सिद्ध हुए। इस मदीना बाले अध्याय में महस्मद ने अपनी नवीन घीतिक शक्ति को इस कार्य के लिए प्रयोग किया कि, जिस धर्म की संस्थापना उन्होंने मक्का से मदीना आने के पहले की वी कि उसमें कम-से-सम बहारों उन से एकस्पता जा जा या । इस प्रकार तो हिन्द में इस्लाम का विनाश होना चाहिए और न कि इस धर्म की प्रतिष्टापना की तिथि। इसका क्या कारण हम बता सकते हैं कि जो धर्म सलार में बर्च पुत्रिय गिरोह हारा सैन्यवादी कप में संस्थापित हुआ था, यह सार्व-भीम धर्म-तण्व बनने मे सफल हुआ। यथिप जब वह स्थापित हुआ उससे आधारिमका की कमी थी, जिसके कारण और धर्मों के हलना करते हुए उसकी असफलता जान पक्षती थी।

जब हम इस प्रश्न को इन रूपो में रखते हैं तो हमें अनेक आशिक उत्तर मिलते हैं। सम्भव हैं सबको एकन कर लेने पर समाधान मिल जाय।

पहले तो हमें इस विचारधारा को, जो ईसाई संसार में प्रचलित है, अधिक बल गही देना चाहिए कि इस्लाम धर्म शांस्त के बल पर संलाधा न्या है। वैसम्बर के उत्तराधिकारियों में इस धर्म के किए बोड़ी ऐसी बाहरी विधियों को पालन करने पर अवस्य जोर दिया वा जो बहुत कठोर नहीं थी, और यह भी उन बहु-मृतियुक्क सम्यायों के सिमा के बाहर नहीं को अरक की उस अवान्तर कृषि में रहते थे, वहाँ इस्लाम का जन्म हुआ था। जिन रोमन तथा ससानियाई साम्राज्यों के प्रदेशों को इस्लोन जीता, वहाँ यह विकल्प इस्लोन नहीं रखा कि एसलाम मा मृत्युं, रहतेने यह कहा- "स्लाम या अविकार और इस नीति की प्रवृद्धता की प्रधान परम्परायत की गयी थी जब उसके बहुत दिनों बाद इस्लेड में निकस्ताही महारानी एखिजाबेंच ने उसे प्रचलित किया था। उदैवरी शासन में जरबी खलीकों के गैर-मृत्तिकम प्रचा पर यह विकल्प ईप्यामिय नहीं था स्थांकि उमैयदी शासन में जरबी खलीकों के गैर-मृत्तिकम प्रचा पर यह विकल्प ईप्यामिय नहीं था स्थांकि उमैयदी (वीड़ी के एक शासक को छोड़कर जिसने केवल तीन साल तक शासन किया) अब उससाहहीन थे। सच पुष्टिए तो उम्मीयी प्रचल्य बहुमहिन्युकक

से और इस्लाम झर्म के प्रचार के प्रति उदासीन या विरोधी भी से, जिसके नेतृत्व की पदवी उन्होंने धारण कर रखी थी।

स्त विचित्र परिस्थितियों में बिलाफत के गैर-जरबी प्रजालों में इसकी प्रगति लपने झाँमिक गुमों के कारण हुई । उसका विस्तार धीर-धीर किन्तु निश्चित्त वंग से हुना । मृतपूर्व ईसाइयों और मृतपूर्व पार्टिसयों ने अपने वाएक उमैयदी बलीकों के विरोध म सहते । उसकीमता के बाता बात में में स्वीकार किया और इन लोगों के हुदयों में स्स्लाम दास स्स्लाम से मिन्न बाता को अरब मोदालों ने प्रचलित किया वा और जो विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक प्रतिष्ठा का चिन्नु या। नये गैर-अरबो ने जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, लपनी बौद्धिक झारणा के अनुक्य इस धर्म को स्वीकार किया और पैपम्बर के अपरिष्कृत तथा अनियत कपनों को हैसाई धर्म और हेलेनी स्वीन के मुक्त और संगत रूप में परिवित्तत किया और इस वेश में इस्लाम उस सीरियाई संसार के एकोकरण करने में शक्तिशाली हुआ। जो जभी तक अरबो की सैनिक विजय शार केवल उपनी बंग से एकता के रूप में था।

मुआवियों को शक्ति प्राप्ति के सी साल के मीतर ही बिलाफ्त को गैर-अरब मुस्लिम प्रजा हतनी शक्तिशाली हो गयी थी कि उराशिन उमेयरी को उसने निकाल बाहर किया और ऐसे बंध को गही पर बैठाया जो धर्म में दृढ़ था और निन लोगों ने उसे यही पर आसीन किया उनका समर्पेक था। उन्त ७५० ६० में जब नैर-अरब मुल्लमानों ने उमेयरों को हराकर अव्यासियों को गही पर बैठाया, इस वर्ग की जनसंक्या निजने वह बिजय प्राप्त करायी, अरब साम्राज्य की पूरी आवारी के अनुगात में उतनी ही भी जितनी रोमन साम्राज्य में ईसाइयो की जनसंख्या का जनुगात उस समय पात्र कांस्टिश्त ने नैक्सिंटियस को हराया था। का एन० एव० बेस्स ने अनुमान लगाया है कि यह दस प्रतिचात थी। बिलाफ्त की प्रचा का सामृहिक धर्म-गरिवर्तन ईसा की नवी सती के पहले आरप्त नहीं हुआ और तिरुखी सती तक बन अव्यासी साम्राज्य का विनाश हुआ, समाप्त नहीं हुआ था। और यह निकास के साथ कहा जा सकता है कि इस्लामी मिताब है जेन में विलम्ब से यह परिणाग राजनीतिक बवाब के काण्य नहीं था, लोकियिय और स्वत: प्रिय आन्योलन था क्योंकि थियोशीयियस और अस्टीनियन का, जिन्होंने अपनी राजनीतिक शतिक जा अपने तथाकशिय धार्मिक उत्साह में कु-प्रयोग किया था, पौद शती के अव्यासी बालीकों

हमने जो नियम प्रस्तुत किया कि राजनीतिक शक्ति को जबरदस्ती धर्म के प्रसार में बोड़ी सफ़तता मिल जाना जहामब नहीं है, जाने चलकर इस राजनीतिक समर्थन का मूल इतना अधिक कुकाना पढ़ता है कि वह उसने अधिक हो जाता है जितना धामिक प्रसार होता है, उसका अपबाद इस्लाम क्यों हुआ, उसर के तथ्यों को पढ़ने से समझ में ठीक-ठीक जा जाता है।

अब राजनीतिक समर्पन से तुरत कोई लाम नहीं होता, तब उस राजनीतिक सक्ति को बहु रष्ट मुगतना पडता है। जो कुळ्यात उदाहरण ऐसे हैं जहां धर्म को राजनीतिक बल से सहायता मिला है और धर्म की निश्चित रूप से सर्ति हुई है उनमें ने कुछ ये हैं। जस्टीनियन टारस पुर्वत

१. एन० एव० बेम्स : कॉस्टेंटाइन व ग्रेट एक्ड व किश्वियन क्वर्ब, वृ० ४ ।

के पार अपने मोनोफाइसाइट प्रवा के उपर अपना कट्टर कैचोलिक वर्ष नहीं लाद सका, लिखो साइरस तथा कांस्टेटाइन पंचम यूनान बीर इटली में अपनी मूर्ति-प्रिय प्रवा में अपनी मूर्ति भंवकता का प्रचार नहीं कर सका, अवेंबी राजा अपनी आयरलैज्य की कैचोलिक प्रचा में प्रोटे-स्टेट धर्म नहीं फैला सके, और औरओवेंब अपनी हिन्दू प्रवा पर अपना इस्लाम नहीं लाद सका। अब उस धर्म का यह द्वाल है जो 'चलता सिक्का' है तब यह बीर भी कठिन है कि राजनीतिक शक्ति सिक्तिसाली अल्पसंख्या के दर्शन को लाद सकेंगी। इस सम्राट् अलियन के सम्बन्ध में कह चुके है, वास्तव में वहीं से हमने यह बीज आरम्म की। इसी प्रकार सम्राट् अलीक अपना हीनयानी बौद्ध में अपनी भारतीय प्रवा पर स्थापित नहीं कर सका, व्यपि उसके समय बीद दर्शन अपनी बौद्धिकता और नैतिकता के वीवनका में था। और उसकी तुलना हम मारका आरीजियन के स्टोस्कवाद से कर सकते हैं, न कि विश्वन के नव-स्टेटोबाद से।

अब हम उन उदाहरणों पर विचार करेंगे जहीं कि किसी शासक ने अववा शासक समूदाय ने किसी ऐसे धर्म की संस्थापना की चेया नहीं की जो 'चलता विकक्त' था, न शिविद्याली अल्य-संख्या के दर्धन को प्रसारित करने का प्रयत्न किया, विक्त नये सिरे से अपनी कल्यान के धर्म का प्रसार करना चाहा । उन असफलताओं को ब्यान में रखते हुए वहीं ऐसे धर्म का दर्शन के, जिनमें अन्यत्न कर्यान वाही । उन असफलताओं को ब्यान में रखते हुए वहीं ऐसे धर्म का दर्शन के, जिनमें अन्यता वाहित वीही के स्थान के कि इन निजी कल्यना वाले वाही के प्रसार में की असफलता ही मिलेगी, तो अनुचित न होगा । इसमें प्रमाण की भी आवस्यकता नहीं होगी । और सचमुच ऐसा ही हुआ भी हैं । 'परन्तु से कल्यना वाले धर्म' दितहास की विचित्रताएँ हैं। और किसी कारण से नहीं तो इस कारण सरसरी दृष्टि उन पर बाल देना ठीक होगा ।

सबसे चरमसीमा का उदाहरण निरोधी इस्मायकी शिवाई खकीका अकहकीम (९९६१०२० ई०) का है। जो कुछ जियार इन्होंने बाहर से लिया हो इनके 'हुम अमें की विशेषता
यह है कि अकहकीम को ही पूजा जाय और देश्वर के दस अवतारों में यही सबसे पूर्ण है। यह
ईस्वरीय अमर मसीहा है जो विजयी होकर उस संसार में फिर लोटेग जहाँ से वहकी बार अवतारित
होने के बाद रहस्यमय ढंग से वह लोग हो गये। इस नयं धमं के निश्चनरियों को केवल एक सफलता
निकी कि उन्होंने सन् १०९५ में हरफोन पहाइक की उलेटी में बादिक-तेम जिल्क के सीरियाई शिव्य
'दरजी' (नाम है) का परिवर्तन किया। पत्तह साल बाद इस नये धमं से सारी दुनिया को परिसंतित करने का विचार त्यान दिया गया और उस दिन से हुस समुदाय में न तो परिवर्तन कर नये
लोग मिलाये गये, न किसी को धमं छोड़ने की आजा दी गयी। वह सीमित वसानुगत धार्मिक
समुदाय बन गया है जिसके सदस्य उस देवता का नाम नही धारण करते जिसकी वे पूजा करते हैं,
विक्ल उस मिशनरी का जिवने पहले-पहल अलहकीम के विषयि धमं से उन्हों परिवर्त किया।
हराने और छोजाना के पहाड़ों में चसकर हुस धमंतनक 'किले में पदार्थ 'धमं का पूर्ण उदाहरण
है। और इसी चिक्ल से अलकहीम का करणता का धमं असकल हो गया।

अलहकीम का धर्म कम-से-कम जीवास्य के रूप में वर्तमान है किन्तु सीरिया के पणकास्य वेरियस एविटस बैसेनिम के प्रगल्भ प्रयत्न का कुछ भी परिणाम नहीं हुआ, जब उसने रोमन साम्राज्य के बहुसंख्यक देवताओं में 'अपने को नहीं', अपने स्थानीय देवता—एमेसन सूर्यदेवता— एकायेबाक्य को मूर्धन्य रूप में प्रतिचिक्त किया और उसका यह महत्त बन बैठा और वब भाग्यवज्ञ वह सन् २१८ ई० में रोजन साम्राज्य की गही पर बैठ गया, वही नाम उसने खारण स्थि। पर साक बाद उसकी हत्या कर दी गयी। और उसका धार्मिक प्रयोग एकाएक समाप्त हो गया

सम्प्रवतः इस बात पर आस्वयं न होगा कि किसी एकावेबाक्य या अकहकीम की राजनीतिक स्वित्त द्वारा अपने आर्थिक सनक के सवार में अवक्रकता मिली हो, किन्तु इस उन कोमों की किटनाइस्यों ने अच्छी तरह समझ सकते हैं जिन्होंने कामी राजनीतिक किमानों हारा उन कोमों की किटनाइस्यों ने अवकार करें हैं जिन्होंने कामी राजनीतिक किसानों हारा उन्हों के स्वारा की बैच्टा की और असंक हुए, यद्वारिष यह आर्थिक मानना उनकी केवल वैयन्तिक सनक नहीं थी, उचमें गम्भीर प्रेरणा थी। ऐसे शासक हुए हैं जिल्होंने राज्य को ट्वेट में रवकर किरना ना लेड वर्ष में अपना सी बैच्टा की जीर समक्क हुं। यह पावना आर्थिक एके ही रही हो उच्च राजनमंत्रका की ट्वेट के उन्हें हम अनुभित्त या निन्दा नहीं कह सकते। ऐसे भी शासक हुए हैं जिन्होंने करना बाठे झमें के प्रवारा में अवकल प्राप्त की प्रवित्त के उन्हें हम अनुभित्त या निन्दा नहीं कह सकते। ऐसे भी शासक हुए हैं जिन्होंने करना बाठे झमें के प्रवारा में अवकल प्राप्त की प्रवित्त उनके पाय थी उनका पूरा उपयोग अपनी प्रवार्ण उन्ह अपने करनी सी शास्त उन अपने सामित उनका प्रार्ण उन्ह अपने प्रवार्ण उन्ह अपने सी वित्त उनके प्रवार्ण वित्त उनके प्राप्त उनका प्रवारण वित्त वित्त जैता के स्वार्ण के समस्वर्ण वेशक कि जितनी भी शास्त उनका प्रवार्ण वेशका प्रवारण वित्त वित्त वित्त वालिक के पर पर वन सकते। वित्त वित्त वालिक में वित्त वालिक के पर पर वन सकते।

राजनीतिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए नये हमें की संस्थापना का क्लासिकी उदाहरण से रामिस की मूर्ति तथा उसका पन है जिसका आधिष्कार टोलंसी सोटर ने किया था। टोलंसी सोटर मिल के ककामीनियाई साम्राज्य के उत्तराधिकारी हेलेनी राज्य का संस्थापक था। उसका उद्देश्य यह था कि अपनी मिली तथा हेलेनी प्रज्ञा का मोद हसके द्वारा दूर हो। और उसने विशेषकों के जत्ये का जत्या हस योजना की पूर्ति के लिए नियुक्त किया। इस सक्ते-सारमक धर्म के बहुत-से अनुवायी दोनों बनों में हो गये, जिनके लिए यह चलाया गया था किन्तु मेंद दूर न हो सका। जैसे और बातों में उसी प्रकार देशमिस की पूर्वा में भी प्रत्येक अपने मन-माने ढंग से चला। उसने सी साम्राज्य में दोनों समुदायों के बीच का बाध्यात्मिक मेद अन्त में एक-दूसरे धर्म द्वारा मिटा। यह धर्म सर्वहरण के हृदय से अपने से टोलेमियाई प्रदेश कोएले-सीरिया में उत्पन्न हुवा जब टोलेमियाई साम्राज्य के पूर्ण विनाश के बाद एक पीड़ी बीत चुकी

टोजेमी सोटर के राज्य के एक हजार वर्ष पहुछे मिस्र के एक दूसरे शासक फेरो इब्बनाटन ने परम्परावादी मिस्री देवकुछ के स्थान पर काणीहक तथा एक ही ईस्वर की पूजा की संस्थापना की जिए एंटान जयवा सूर्व के करूप में की गयी। बहाँ तथा है इस देवता की स्थापना किसी राजनीतिक मावना से नहीं की गयी थी जैसे टोकेमी सोटर ने की थी, न यह किसी अर्थविधायता या सनक के फलस्वरूप थी जैसे वलकूकीम और एका-गेवालस ने की थी। वह उच्च धार्मिक भावनाओं से प्रेरित हुआ था, और अशोक की भांति उसने करने वार्षीतिक विश्वास की धार्मिक भावनाओं से प्रेरित हुआ था, और अशोक की भांति उसने करने वार्षीतिक विश्वास था किसी प्रेरित हुआ था, वसने प्रमान की प्रेरित हुआ था, वसने प्रमान की प्रेरित हुआ था, वसने प्रमान की प्रेरित हुआ था, वसने उसने की स्थान था। कहा जा सकता है कि उसे उसने उसने प्रमान की है स्थाप नहीं था, और यह उसका निजी विश्वास था। कहा जा सकता है कि उसे उसने उसने प्रमान की हमार की ब्राव्य की स्थान कर हमा वसने की स्थान कर से अस्प के समस्कर हमा। इस जयकरता का कारण यहीं था कि एक राजनीतिक धारक ने व्यवन कालप्रेसक धर्म की करर

से नीचे की और प्रसारित करना चाहा। वह सर्वहारा के हृदय को स्पर्ध न कर सका और पक्तिपाली अस्पसंख्या के कठोर विरोध का भाजन हुआ।

नोरिकिज्य की विकलता का कारण भी इसी प्रकार बताया जा सकता है। यदि यह सत्य है, जिस पर न विस्वास करने का कोई कारण नहीं है कि वहले-यहले ओरिकिज्य का प्रसार पाइसिसट्टेटर के घराने के एवंनी निर्कुष्ठवादियों दे आरम्ब हुआ था। जो कुछ सफलता और-फिज्य को निली वह हेलेनी सम्यता के पतन के बाद मिली, और हेलेनी आरमाओं की उस सब्य-वस्त्र को पिरिस्थित के कारण जो विदेशी स्थायों के मूत्य पर हेलेनी समाव में भीतिक विस्तार हैं। जाने के कारण हो गयी थी।

सह कहना किन है कि टोलेमी सोटर की राजनीतिक कूटनीति थी कि इसनाटन का आदर्श-वाद था जिसते तैमूरी मूणक सम्राट् को अपने साम्राज्य में अपने 'करपना के धर्म' दीन इकाही की प्रवारित करने को मेरित किया। मेरणात्रों का यह मिश्रण समझ में नहीं बाता। स्थोकि यह जसामाय्य अ्यक्ति महान् ज्यावहारिक राजमंत्र्य का और साध-ही-साथ अलीकिक रहस्य-वादी भीषा। बो भी ही उनका धर्म पनपा नहीं और उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। निरंकुतवारियों के इस प्रकार के बेकार सपनों के सम्बन्ध में अकबर के पहले एक शासक के मन्त्री ने बताया था और सम्भवत, अकबर को उसका पता भीषा। एक मन्त्रणा सभा में बब अलाउदीन खलती ने उसी मुखेतापूर्ण कार्य के लिए। अपना विचार प्रकट किया, विसे तीन सी साल बाद अक-बर ने किया तो एक मन्त्री ने बी कहा था वह इस विषय में अलिवय शब्द है—

'बादशाह के गन्ती ने इस अवसर पर कहा था— धर्म, विधान और पन्य के सम्बन्ध में बादशाह सलामत को विवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि ये विषय पैगम्बरों के हैं, बादशाहों के नहीं। धर्म और विदास का लोत ईश्वरीय अभिव्यक्ति है। इनकी स्थापना मनुष्य की योजना और मनसूबे से नहीं होती। आदम के काल से आज तक ये पैगम्बरों और उनके शिष्यों के मिधन रहे हैं, विस्त मकार शासन और राज्य राजके का का को यहां है। पैगम्बरों के माम से बादशाहों का सम्बन्ध नहीं होता और नब तक संसार है, रहेगा, यथिष कुछ पैगम्बरों ने बादशाह का काम किया है। मेरी सलाह यह है कि श्रीमान इन विषयों पर कभी बात न करें।"

हुमने आधुनिक परिचमी समाज के इतिहास से कोई उदाहरण नहीं िचया है जिसमें राज-गीतिक शासको ने अपनी करपना के धर्म को प्रचाप र लादने का प्रयत्न किया है और अवस्कल हुए हैं। किन्तु फांस की राजकानित में ऐसे अनेक उदाहरण मिचले हैं। अठारहवी साठी अन्त के उत्तेजनापूर्ण अन्तिम दवाक में फांस के अनेक ऋत्तिकारियों ने, बारी-बारी से, कैथीलिक धर्मतन्त्र को प्राचीन और वेकार मानकर, १७९१ के सिविल विधान के अनुसार जन-तानिक ईसाई बंगठन को अववा १७६४ में रोज्यियित के 'एवा गुप्रीमा' को अपना निद्यक्त कारेनीलियर लेपा के 'ईश्वर और मनुष्य के प्रेम को सन्वन्धित करने वार्थ धर्मा (धिप्रीफिक भीषी) को प्रचारित किया। किन्तु कोई सकल नहीं हुआ। कहा जाता है कि एक बार इस निदेशक ने अपने मन्त्रमण्डल में अपने धर्म को स्थावमा करते हुए निवन्ध पढ़ा। सभी मन्त्रियों ने बबाई दी । उसके बाद वैदेशिक मन्त्री टैजेरेड ने कहा— 'जहाँ तक मैं समझता हूँ मुझे एक हो बात कहनी है । जपने धर्म को संस्थापित करने के लिए ईस मसीह मूळी पर कड़े और फिर जी उठे । आपको भी कुछ इसी प्रकार करना चाहिए ।' टैजेरेड ने विध्योधिक ग्रीफियों को जो आंध्याप्तक शब्दों में उत्तर दिवा वह वही था जो अठाउदीन खिसवी के मन्त्री ने सीधे सब्दों में दिया था। यदि लारबीजियर लेवा को सफलतापूर्वक अपने धर्म को चलाना था, तो उसे निदेशकों का यद छोड़कर सब्हारा का पैगब्द बनना चाहिए था।

अन्त में पहले कौसल बोनापार ने देखा कि कांस कैपोलिक है और इसलिए उसने निश्चय किया कि यह सरल मी होगा, राजनीतिक भी होगा कि कोई नया धर्म कांस में न चलाया जाय, ज्यों का त्यों रहने दिया और नया सासक उसी धर्म को स्वीकार कर लें।

यह अन्तिम उदाहरण केवल यही नहीं बताता कि 'जो धर्म राजा का है वहीं प्रजा का होना चाहिए 'धोखा और फरेंब है', वह उसका इसरा रूप भी बताता है कि 'जो प्रजा का धर्म हो वही राजा का भी होना चाहिए' के सिद्धान्त में बहुत कुछ सचाई है । शासको ने उस धर्म को स्वीकार कर लिया है जो उनकी प्रजा की अधिक सख्या का रहा है या जो अधिक शक्तिशाली रहा है और इसमें उन्हें सफलता मिली है। चाहे यह धार्मिक सचाई के कारण किया गया हो या राजनीतिक कारणों से, जैसे हेनरी क्वाटरा ने कहा था- पेरिस का मल्य एक प्रार्थना है।' ऐसे शासको की सुवी जिन्होंने जनता का धर्म अपनाया, काफी है । उनमें है---रोमन सम्राट कास्टैटाइन जिसने ईसाई धर्म स्वीकार किया, चीनी सम्राट हैनवती जिसने कनफशियस धर्म स्वीकार किया । इसी सची में क्लोविस, क्वाटरा, नैपोलियन भी है किन्त इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण ब्रिटिश शासन का विचित्र विधान है जिसके अनसार वहाँ का शासक इस्लैंड में बिशप धर्म संघ (एपिस कोपेलियन) का अनुवासी है और सीमा पार स्काटलैंड में पादरी संघ वासित (प्रेसिबिटीरियन) है। सन् १६८९ और १७०७ के बीच राजनीति और खर्म के सम्बन्ध में जो समझौते हुए है और उनके परिणामस्वरूप ब्रिटिश राजा को जो धार्मिक स्थान प्राप्त हुआ है वह उसके बाद ब्रिटिश विधान का संरक्षक रहा है। क्योंकि कानन की दृष्टि में दोनो देशों में धार्मिक सस्थानी की समानता का प्रतीक इस प्रकार स्थापित किया गया है जो दोनो देशों के लोग समझ सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष रूप यह है कि राजा उस धर्म को स्वीकार करता है जो सरकारी रूप में देश का धर्म है और इससे धार्मिक समता निश्चित रूप से हो गयी । इस भावना का उस शती में अभाव मा जो दोनों राज्यों के सम्मिलित होने और दोनों पालिमेंटों के सम्मिलित होने के बीच (१६०३-१७०७) बीती । इस धार्मिक समता के द्वारा दोनों राज्यों में स्वतन्त्रता और समान राजनीतिक सम्मिलन की मनोवैज्ञानिक नीव पढ़ी नहीं तो इन दोनो देशों में परम्परागत विरोध था और वैमनस्य के कारण ये अलग वे और जो सदा से सम्पत्ति तथा जनसंख्या में एक-दसरे से मिन्न चले आ रहे हैं।

#### (६) एकता की भावना

हमने व्यवहारों के विभिन्न वैकल्पिक बंगों के सम्बन्ध का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया। यह व्यवहार हमने ऐसा पाया कि सामाजिक विषटन की कठिन परीक्षा में भावना और जीवन पर मानव की आत्मा की प्रतिक्रिया होती है। हमने इसमें असामंजस्य भी देखा जिसकी अधिकानित्यों के अनेक क्यों का हमने अध्ययन किया। यह असामंजस्य व्यक्ति की स्पष्ट रेखावों के अस्पष्ट हो जाने और सिन जाने का मनोवंशानिक उत्तर है। अब सम्प्रताएँ विकास के पत्र पत्र हो रहती हैं, वे व्यक्तिगत रेखाएँ मक्ट होती हैं। हमने यह भी देखा कि उसी अनु-मूर्ति का दुक्त र उत्तर भी हो सकता है जो ऐसी एक्ला की भावना उत्तरक करे को अन्यसानंक्य से भिन्न ही नहीं, उसके विक्कृत विपरीत हो सकती है। परिचित क्या जब नष्ट होने लगते हैं तब हम उद्विग्न और दुखी हो जाते हैं। दुबंज आत्माएँ इससे यह समझती है कि अन्तिम सत्ता केवल दुस्तस्या के अतिरिक्त कुछ नहीं है। किन्तु स्पिर वृद्धि वालों को और अधिक आरिक्त पूष्टि वालों को यह सचाई प्रकट होती है कि इस प्रपचपुक्त ससार का अधिस्य महत्त्व केवल छल्ता है जी उस सास्तर एकता को उन नहीं सकता जो उसके पीछे हैं।

दूसरी सरवताओं की शाँति जास्मिक सरवता थी किसी बाहरी और प्रत्यक्ष बर्जु की सामान्यता से सरकता से पहले मनती जा सकती है। इस एकता की, यो आसिक और अस्तिम है, सकक हमें समाज के सार्वभीम राज्य में परिवर्तित हो जाने में मिक्सी है। सब बात यह है कि बाहे रोमन साम्राज्य हो ग कोई दूसरा साम्राज्य हो, कभी सार्वभीम राज्य न बनता, न बना रहता यदि उससे राजनीतिक एकता की भावना उस समय न हुई होतो जब संकट चरम सीमा को पहुँच गया। हेलेनी इतिहास में यह भावना—अथवा सम्भवत: विरुध्ध से आया हुआ सार्वा—अपास्त को हम सत्तान आज की परिस्थित में अपने ही अनुभव से इस बात से फितने अथवात है कि हमारी कितनी प्रमण्ड स्था है से साराय की एकता के लिए विरुध से संसार में सुव्यवस्था स्थापित हो। जब हम देख रहे है कि मानव की एकता के लिए विरुध को से सी सी में सुव्यवस्था स्थापित हो। जब हम देख रहे है कि मानव की एकता के लिए विरुध को नेटा हो रही है।

चीनी संकटकाल के समय एकता की भावना केवल सांसारिक स्तर पर नहीं प्रकट

'बीतियों के लिए इस काल में 'एक' सब्द (एकता, एकत्व) का अभिग्राय गम्भीर भावनात्मक था। इसका प्रतिविद्य राजनीति पर भी पढ़ा बा और टाजो की तत्त्वभीमाता पर भी। और बास्तव में जो अभिनाया थी, या और सम् पूछिए तो जो मन बैजानिक आवश्यकता थी, बहु राजनीतिक एकता को अपेक्षा विश्वास की एकक्यता थी जो अधिक गम्भीर तथा आवश्यक थी। सब मिलाकर मनुष्य, विना धर्मपरायणता और विना ईश्वरीय विश्वास के निश्चित आवरी के जी नहीं सकता।'

यदि वीनियों का एकता की बीज का यह व्यापक डंग मानक के रूप में मान लिया जाय और मनमाने जंग से अकत की हुई मानवता का हमारा परिश्वी सम्प्रयाध अपवाद स्वरूप मा, प्राप्ति का रूप समझ कर हटा चा जार, तो हम देखें कि मानवी एकता और विश्व की एकता का मान्याय आरिक प्रयत्त हुआ है। यह आरिक प्रयत्त नेकर हसलिए कि एक समय विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, इसलिए विभिन्न नहीं माना जा सकता। वास्त्रव में हम देख चुके हैं कि जब स्थानीय समुदाय सार्वकों में रूप में मान जाते हैं तब साथ-साथ स्थानीय देवता भी मिलकर एक कुल-देवता हो जाते हैं, जिसमें से एक देवता का प्राप्तुक्षित्र होता है जीते सीवीज का एमान-रे, अथवा बीत माना मारहुक-बेल। यह ससार के राजाओं के आरिक समानार्थी राजाओं के राजा और महाराजाओं के महाराज हैं।

परन्तु यह मालम होगा कि मानवी कार्यों की जिन परिस्थितियों के जिन कारणो से अति-मानव प्रतिविम्ब के स्वरूप में इस प्रकार के देवताओं का उदय होता है वे तभी उपस्थित होती हैं जब सार्वभीम राज्य का जन्म होता है । उस सगठन के कारण नहीं, जो इस प्रकार के राजतन्त्र का परिणाम है, क्योंकि सार्वभौम राज्य का अन्तिम सगठन वह शासन नहीं होता जिसमें केवल विभिन्न अगो को सुरक्षित रखा जाय और विभिन्न सत्ताओं को सम्मिल्ति करके उनमें से एक सबसे ऊपर शासन करे। समय के साथ-साथ वह ठोस एकात्मक साम्राज्य (युनिटरी एम्पायर) बन जाता है। बास्तव मे परिपक्त सार्वभीम साम्राज्य मे दो प्रमुख विशेषताएँ होती है, जो सारे सामाजिक भृदृश्य पर अपना प्रभुत्व बनाये रखती है, वे दो है-सबॉच्च व्यक्ति राजा के रूप में और सर्वोच्च अवैयक्तिक कानुन । जिस संसार का शासन इस योजना के अनुसार होता है, उसी ढाँचे के अनुसार विश्व के शासन की भी कल्पना होती है। यदि सार्व-भीम का मानवी शासक इतना शक्तिशाली और साथ-ही-साथ इतना परोपकारी है कि उसकी प्रजा उसे ईश्वर का अवतार समझकर उसकी पूजा करे तो प्रवल यक्ति से वह उस शासक को धरती पर स्वर्ग के ईश्वर का प्रतिरूप समझेंगे जो वैसा ही श्वनितशाली और दयाल है। यह ईश्वर अमान-रे या भारदुक-बेल के समान केवल ईश्वरों-का-ईश्वर नही है। यह वह है जो अकेले सच्चे ईश्वर के समान शासन करता है। दूसरे, जिस कानून में सम्राट की इच्छा कार्यान्वित हो जाती है, वह कानून सार्वभौम और अनिवार्य शक्ति है। तुलनात्मक दृष्टि से इसके द्वारा प्रकृति के अवैयक्तिक कानून का भी संकेत होता है। जिस कानून द्वारा भौतिक विश्व का ही शासन नहीं होता, अपितु मानव जीवन के गहरे तल में सुख और दुख, भलाई और बराई, पुरस्कार

और दण्ड का भी रहस्यमय रूप से वितरण होता है। जिसे कोई समझ नहीं सकता और जहाँ 'सीचर की बाजा नहीं चलती।'

ये दो संकरनाएँ—सार्वभीम तथा शक्तिशाली कानून और अद्वितीय तथा सर्वशक्तिमान् देवता—विदर के उन सभी प्रतिकरों में पायी बाती हैं जिनको मनुष्य की बुद्धि ने कभी करूपना की है है जित के एक संप्रतिकरों में पायी बाती हैं जिनको मनुष्य की बुद्धि ने कभी करूपना की है है जित को किए से स्वाद्धित की है की स्वाद्धित की है है कि ये दो विशिक्ष स्वक्यों (टाइप) में से किसी एक या दूसरे के तिकट पहुँचते हैं। एक स्वस्थ यह है जिसमें ईस्वर की उपेशा करके कानून की प्रतिक्या होती है, दूसरा वह विवर्ष कानून की उपेशा करके दिवस को प्रतिक्यापित किया जाता है। और हम देखें के शक्तिशाली अरस्पर्यक्षकों का खर्यन है कानून की प्रतिक्या और प्रतिक्यापित किया जाता है। और हम देखें के शक्तिशाली अरस्पर्यक्षकों का खर्यन है कानून की प्रतिक्या और प्रतिक्या और स्वाद्धित सर्वहारा कानून को ईस्वर को ला के सम्मुख गीम मानते हैं। किन्तु यह अतरह स्वता हो है कि किस पर अधिक कर दिया जाय। सभी सहित निकानों में दोनों सक्तवनाएँ पायी जाती है। दोनों एक साम रहती हैं और मिली-यूली रहती है, उनका जनूपात जो भी हो।

जो अन्तर हुम स्थापित करने जा रहे हैं, उनके सम्बन्ध में इतना प्रतिबन्ध कगाकर अब हम क्रम से पहले विषव की एकता के उन प्रतिक्यों का सबेक्षण करें, जिनमें ईस्वर की उपेक्षा करके कानुन को ऊँचा किया गई और तब उन प्रतिक्यों का जिनमें ईस्वर की प्रतिष्ठा है और उसके बनाये काननों की उपेक्षा।

उन प्रणालियों मे जिनमे 'कानून ही सबका राजा है" हम देखेंगे कि ईश्वर का व्यक्तित्व धुँघला होता जाता है और विश्व पर शासन करने वाला कानून स्पष्ट होता जाता है। उदाहरण के लिए हमारे पश्चिमी ससार में एयेनेशियन मत के अनसार जयातम ईश्वर का रूप धीरे-धीरे पश्चिमी नन से अधिकाधिक मन्द पड़ता गया है । ज्यों-ज्यो भौतिक विज्ञान ने अपने बौद्धिक साम्राज्य की सीमा जीवन के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बढ़ायी है, और जब हमारे यग में विकास आध्यारिमक तथा भौतिक संसार पर अपना अधिकार स्थापित कर रहा है. वह ईश्वर जो गणित था, शुन्यक ईश्वर को हटाकर उसके स्थान पर कानून के लिए स्थान बनाने की प्रक्रिया को आठवी शती ई० प० में बैबिलोनी ससार ने पहले ही सोच लिया था. जब नक्षत्रों की गति के कम का आविष्कार उन्होंने किया । और उससे मुख होकर कालडिया के गणितक्कों ने ज्योतिष के नये विज्ञान के ज्ञान के उत्साह में मारद्रक-बेल के स्थान पर सात ग्रहों को प्रतिष्ठापित किया। भारतीय ससार में भी जब बौद दर्शन कर्म के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के तर्क-सगत परिणाम के गम्भीर निश्चयों पर पहुँचा,तब इस आत्मिक नियतिवाद के आक्रमणकारी सर्वसत्ताबादी प्रणाली के शिकार वैदिक देवता हए । बर्बर योद्धा दल के इन वर्बर देवताओं को अपनी अ-रोमान्टिक अघेड अवस्या में आकुल यौवन की मानवी चंचलता के लिए कष्टकारी परिणाम भोगना पड़ा । बौद संसार में जहाँ सारी चेतना, इच्छा और उद्देश्य सुक्ष्म मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाते ये और जो अपनी परिभाषा के अनुसार स्थायी या अबाध्य व्यक्तित्व में सम्मिलित नही हो सकते ये, देवता मनुष्य के आरिमक आकार में संकृचित कर दिये गये और उनका मत्य कुछ मही रह गया। सच पुछिए तो ईश्वर के और बौद्ध दर्शन की प्रणाली के मनध्यों की मर्यादा में

१. हिरोडोटस: पुस्तक ३, अध्याय ३८, पिंडार को उद्भृत करते हुए।

बो कुछ भेद रहा वह इन्हीं मानवों के हित में रहा, क्योंकि यदि तम की कठिन परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया तो यह साधारण मनुष्य बौद्ध मिक्षु तो वन ही सकता था और भौतिक सुखों को स्थाग कर वह जीवन-कक से मकत होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता था।

बौदों ने वो दण्ड अपने देदिक भाइमों के देवताओं को दिया उससे हेलेंगी संसार के जीलियस के देवता अच्छे रहे । क्यों कि हेलेंगी दार्शितकों ने विवक की परा-मीमिक (सुना-टेरिस्ट्रक) आयामों के 'महान्-समाव' के रूप में करपा की । इसमें एक दूसरे सदस्य का सम्बन्ध 'होमीनिया' या सुसंतत के अनुपाणित कानृन् के आधार पर था। इस विषक में खीयुस को, जिसने अपना ओवन ओलिएयाई योद्धा-एक के कुख्यात सरदार के रूप में आरम्भ किया था, लोगों ने फिर से प्रतिच्तित करके सार्वभोम नगर (कास्मोपोलिय) को अध्यक्ष बनाकर अच्छी-सी रोक्कन दे दी और उक्की स्थित कुछ वैसी ही बना दी जैसी आज के पुग के वैधानिक राजा की होती है जो 'प्रभु तो है, किन्तु सासन नहीं करता।' ऐसा राजा जो भाष्य की आजाओं पर नुपन्पए हस्ताक्षर कर रेता है और प्रकृति की कियाओं पर अपना नाम दे देता है।'

हुमारे सर्वेक्षण से पता बला है कि जो कानून ईस्वर का स्वान ले लेता है उसके अनेक रूप हो सकते हैं । योगत के नियमों के रूप में उसने बींडलोनी ज्योतियां) और आधुनिक वैज्ञानिकों को दास बना लिया है, ननोवेंडानिक विद्यान के रूप में उसने बौंड तपरिवर्षों को दास बनाया है और सामाजिक कानून के रूप में हेलेनी दाखेंनिक को दास बनाया । बीनी संसार में जहाँ कानून की सकरूपना को लोगों ने नहीं ग्रहण किया, वहीं भी हम देखते हैं कि ईस्वरस्त को एक व्यवस्था ने उक लिया है । यह व्यवस्था बीनियों के मन में मनुष्य के आवरण और उसके बातावरण की इन्जवाली अनुक्यता है अथवा इनके बींच की सहानुष्यृति है । बातावरण का प्रमान मनुष्य के उन्दर, मृ-युकुन की बीनी विद्या डारा प्रकट होती है किन्तु इसका उल्टा अर्थात् मनुष्य का प्रमान बातावरण के उत्तर कुछ सकार तथा उपचारों डारा नियनित्व किया जाता है । और

9. किन्तु वहाँ बीयुन वा भी? क्या यह सत्य नहीं होगा कि जिन वार्तानकों ने विवालिये गोंनिपियाई संस्थान के लिए अर्वधालिक आवाताओं को नियुक्त किया, उन्होंने एक फालतू ज्यंच्य सार्वावार का कारोबार के निए अर्वधालिक आवाताओं को नियुक्त किया, उन्होंने एक फालतू ज्यंच्य सार्वावार के निर्मेश किया भी हैं। 'सार्व-पानी पुरत्त के स्वाद के स्वाद अर्थनी पुरत्त हैं हैं 'सार्व-पानी पुरत्त के एक प्रस्त नार्वालक को हवादां पुरुत्त में हम सुमते हैं कि बीयुन सम्प्रात का पर छोड़कर भाग गया । किन्तु मारकत के ईताई पाठकों को उसके प्रति कठोर विचार नहीं जाना वाहिए । क्योंकि बोयुन ने कथी नहीं कहा कि हम सार्वालिय जनतम्ब का समार्यात कृतो । उसने बंदी योद्धा वन के सरदार के क्यों बीवक आरंक किया और जहांतक हम सम्पत्त ते हम स्वाद के सरदार के क्यों को वार्तानिकों ने विकास से पकड़कर बन्द कर विया, और उसे स्टीइक सुआर-गृह में अर्थेच्य सार्वावार वनाकर जबरवस्ती सम्मान प्रवान किया तो यिव उसे यह सारवत वन्ती-सूह अच्छा नहीं लगा तो उस बेबारे का बचा दोध ? परचा राह्म के सार्वावार मारक के सार्वावार के सार्वावार के सार्वावार मारक के सार्वावार का का भागी है, न प्रशंसा का, वर्षोक्त के सह सार पूका है ।'—कर्वावाक का भागी है, न प्रशंसा का, वर्षोक्त के सुत पहले के सार्वावार नारक के सार्वावार के सार्वावार का का भागी है, न प्रशंसा का, वर्षोक्त का सुत पहले के सार्वावार नारक के सार्वावार के सार्वावार का का भागी है, न प्रशंसा का, वर्षोक्त का सुत पहले कह मर पूका है ।'—कर्ववाद का का भागी है, न प्रशंसा कर्ता वर्षोक्त के सार्वावार का के सार्वावार का स्वित के स्वता वर्षोक्त के सार्वावार नारक के सार्वावार का का भागी है, न प्रशंसा का, वर्षोक्त के सार्वावार का स्वता के सार्वावार का स्वता के स्वता का स्वता के सार्वावार कर सार्वावार का स्वता के सार्वावार का स्वता के सार्वावार का स्वता का स

ये उतने ही विस्तृत और महत्त्वपूर्ण होते हैं जितनी विश्व की संरचना—को इन उपचारों में प्रतिबिन्धित रहती है और जिनका कभी-कभी रूप भी बदक देते हैं। संस्कारों का पुरोहित, जो संसार को धुमाता है, वह बीनी सार्वभीम राज्य का राजा है। और उसका कार्य अतिमानव का है हसलिए सम्राट् को विद्यानतः ईक्य का पुत्र के हिन् तु हे दिवन, जो जीनी ज्यस्था में मुक्क पुरोहित का गोद लिया हुआ पिता है, उतना ही दुबंज और अवैध्यितक है जितना जाड़े के पाले में उसरी चीन। चौनी मन में ईश्वरीय व्यक्तित्व की संकल्पना का इराना अभाव है कि जेजूदर मिधानीरियों को 'दीउस' सब्ब का चीनी भाषा में अनुवाद करने में बड़ी कठिनाई हुई।

अब हम विश्व की दूसरी प्रतिमृतियों पर विचार करेंगे जिनमें एकता सर्वशक्तिमान् ईश्वर की दी हुई है। जहाँ कानून ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति है, न कि ऐसी सत्तात्मक शक्ति जो मनुष्य और देवताओं के कार्यों को व्यवस्थित करती है।

हुत देख चुके हैं कि यह सकल्पना कि सब प्रकार की एकता देश्वर द्वारा प्राप्त होती है और दसकों वैकल्पिक संकल्पना कि सब प्रकार की एकता कानून द्वारा स्थापित होती है, ममुष्य की बुद्धि में संक्षाना के समानता करने के कारण उत्तरक होती है। इस प्रकार का सरिवान उस समय बनता है, जब साबंभीम राज्य अपने अनित्त रूप में स्थिर हो जाता है। इस प्रक्रिया में बहु मानव धासक जो वहले राजाओं का राजा था, और राजाओं को जो उसके हाथी और सहकर्मी में, निकाल बाहर करता है और, ठीक अर्थ में 'राजा' वन जाता है। इसी के साथ अब पिट हर्क जन लोगों और देशों को ओर देखें, जिन देशों को और लोगों को सावंभीम राज्य ने आस्मतात कर जिया है तो इन देवताओं का भी वहीं हाल है। उस देव-तन्त्र में जिसमें एक उच्च देवता, उन देवताओं के समुदाय पर चत्ता स्थापित कर रखा है, जो देवता एक समय उसको बरावरी के बे सिन्तु उन्होंने स्वतन्त्रता बोकर भी अपना देवत्व नहीं बोया था। अब बही देवता एक ईस्वर के स्थ में अकर होता है और उसका मुल गुण यह है कि वह आंद्वीरी है।

यह धामिक कान्ति उस समय साधारणतः आरम्य होती है, जब देवता और उनके उपासकों के सम्बन्ध में परिवर्तन होने रूपता है । सार्वभीम राज्य के होचे के अन्दर देवतायण उन बन्धनों को त्यागं रूपते हैं, जिनसे उनमें प्रत्येक किसी स्थानीय समुदाय से बँधा था । यह देवता जो जारम में किसी विशेष कुल, नगर, पहाड़ या नदी का सरक्ष था, जब दिस्तृत कार्यक्षेत्र में प्रवेश करता है और एक ओर व्यक्तियों की आराम को आह्नण्ट करने रूपते हों होरी बार सारी मानवता को। इस दूसरी स्थित में बहु देवता जो एक समय स्थानीय था, स्थानीय नेता का दिष्य प्रतिकथ था, उस सार्वभीम राज्य के शासकों के गूणों को प्रहण कर लेता है, जिसमें समुदाय मम्म हो गये हैं। उदाहरण के लिए हम अकेमीनियाई राज्य को देख सकते हैं, जिसमें समुदाय मम्म हो गये हैं। उदाहरण के लिए हम अकेमीनियाई राज्य को देख सकते हैं, जिसमें समुदाय समर पूरिय से पूर्ण हम को को अप तथा और उसका प्रभाव यहादियों के इसरायक के इंदबर की सकत्यना पर पड़ा। यहात्र मों के हम राज्य के इंदबर की सकत्यना पर पड़ा। यहात्र मों के हम तथा के देख राज्य ने सकत्यना स्वा यहात्र से हम स्व के देखर की सकत्यना स्व स्व समय है। उद्योग की यह तथी संकर्यन सार्व हो समय है, जब वेनियक की पूरतक का इकहामी कहा किया वाषा था।

'मैं देखता रहा कि सिहासन फेंक दिये गये, और ईश्वर बैठा था । उसका नश्त्र वर्फ के समान उण्ज्वल था, उसके सिर का बाल विशुद्ध ऊन-सा था । उसका सिहासन अग्नि-शिखा के समान था, जिसका पहिया भी प्रज्वलिख अग्नि-सा था। आग की नदी निकली और उसके सामने आयी । हजारों उसकी सेवा कर रहे वे और लाखों उसके सामने खड़े वे, न्याय आरम्भ हुआ और पुस्तकें खोली गयीं।'<sup>र</sup>

इस प्रकार अनेक पुराने स्थानीय देवता नये प्रतिष्ठापित सासारिक राजा का अधिकार चिद्ध स्वारण करते हैं और तब एकाधियत्य के लिए, जो इन अधिकारों का अर्थ होता है, एक-इसरे से प्रतियोगिता करते हैं। और अन्त में एक प्रतियोगी इसरे प्रतियोगियों का बिनाश कर देता है और एक सच्चे इंस्वर होने के अधिकार को स्थापित करता है। किन्तु एक विशेष बात है, जिसमें इन दिवताओं के युद्धे और इस ससार के राजाओं के युद्ध की प्रतियोगिता में अन्तर है। और सब समानता है।

सार्वभीम राज्य के वैद्यानिक विकास में जिस राजा के बारे में हमने कहा है कि अन्त में वह सब पर राज्य करने लगता है, वह वैधानिक कम में सीधा—विना श्रुखला टुटे हुए बादशाह का उत्तराधिकारी होता है। वह सारे राजाओ का अधिराज होता है। जैसे जब आगस्टस, जो स्थानीय राजाओं या राज्यपालों (जैसे अग्रेजी राज में भारतीय राजा) पर निरीक्षण करते हुए कैपाडोशिया या फिलस्तीन पर अपना अधिकार अनुभव करा देने से सन्तुष्ट था, उसका उत्तराधिकारी हैड्रियन हुआ जो पहले प्रदेशो पर स्वयं शासन करता था। इस प्रकार प्रमख शासन की श्रुखला टटी नहीं । किन्त इसी प्रकार धार्मिक परिवर्तन में कमबद्धता नियम नहीं. अपवाद ही है। और कोई एक ऐतिहासिक उदाहरण देना सम्भव नही। इस अध्ययन के लेखक को एक भी ऐसा उदाहरण याद नही है, जिसमें देवता-मण्डल का कोई भी बड़ा देवता उस ईव्वर का अवतार बन गया हो जो सर्वशक्तिमान प्रभ और सबका सर्जनकर्ता है। न तो थोबीज का अमोन-रे, न बैबिलोनी का मारदक-बेल, न ओलिम्पस का जीयुस अपने परिवर्तन-शील परदे के भीतर उस एक सच्चे ईश्वर का रूप दिखला सका । सीरियाई सार्वभौम राज्य में भी, जहाँ साम्राज्य के वश के लोग जिस ईश्वर की उपासना करते थे, वह ऐसा नहीं था जो अनेक देवताओं को मिलाकर बना हो, या जो राजनीति के अभिप्राय से गढ लिया गया हो । जिस देवता में एक सच्चे ईश्वर के लक्षण हो वह जरबष्टो का अहरमजदा नही था. जो अकेमिनीदियो का देवता था । वह या येहोवा जो अकेमिनीदियो की साधारण प्रजा का देवता था ।

दोनो प्रतियोगी देवताओं का यह अन्तर और उनके अनुगामियों का क्षणिक अच्छा या बुरा भाग्य, स्पष्टत बताता है कि सार्वभौम राज्य की राजनीतिक परिस्थिति में जो लोग उत्पन्न हुए उनकी अनेक पीढ़ियों का शामिक जीवन ऐतिहासिक अध्ययन का विषय है। दे हस बात के भी उदाहरण है कि भाग्यों में कितनी अत्यों परिवर्तन होता है। इस विषय पर सिन्द्रेला की भीति अनेक लोक-कथाएं बनी है, साय-ही-साथ निम्मता या अस्पष्टताएँ ही ऐसी विशेषताएँ नहीं है जिनके कारण देवता, विदक्ष्यापकता तक उठे हो।

जब हम मेहोवा के चरित्र को देखते हैं, जैसा उसका चित्रण पुराने बाइबिल में हुआ है, तो

१. डेनियल, ७, ६-१० ।

दो और बातें हमें दिखाई देती हैं। एक तो यह कि येहोवा स्थानीय देवता के रूप में उत्पन्न हुआ, शाब्दिक अर्थ में सेवक । यदि हम इस पर विश्वास करें कि पहले-पहल वह इसरायलियों में एक 'जिन' के रूप में आया जो उत्तर-पश्चिम अरब में एक ज्वालामुखी पर्वत में रहता था और उसे जगाये रहता था। कम-से-कम वह ऐसा देवता था जिसका एक विशेष जनपद की धरती से सम्बन्ध था और एक स्थानीय समुदाय के लोग उसके भक्त थे। और जब वह एफेम और जदा के पहाडी प्रदेश में गया जहाँ वह बर्बरों के योद्धा-समह का संरक्षक था. जिसने चौथी हाती ई॰ पू॰ में मिस्र के 'नये साम्राज्य' फिलस्तीनी राज्य पर आक्रमण किया। दूसरी ओर यहोवा ईर्ष्याल देवता है। अपने उपासको को उसकी पहली आजा है 'सिवाय मेरे किसी इसरे देवता की पूजा मत करो ।' इसमें आश्चर्य नहीं होता कि एक साथ दोनो विशेषताएँ प्रान्तीयता और बहिष्कार वित्त येहोवा में पायी जाती है। वह देवता जो अपने ही राज्य में रहता है. दूसरो को चेतावनी दे सकता है कि इधर मत आओ। आक्चर्य इसमें है-और घृणास्पद भी है, कम-से-कम पहली दृष्टि में--कि अपने प्रतियोगियों के प्रति बहुत अनदारता का भाव उसमें है जिससे वह उस समय लड़ने के लिए भी तैयार होता है जब इसरायल और जदा के राज्य पराजित हो जाते है और सीरियाई सार्वभौम राज्य स्थापित होता है । यह पहले वाला दो उच्च भूमियो (हाइलैंड) का देवता विस्तृत संसार में प्रवेश करता है और अपने पडोसियों के समान यह चाहता है कि सारा मानव हमारी पूजा करे। सीरियाई इतिहास की इस विश्वव्यापक स्थिति में येहोवा की इस प्रकार की अनदार भावना, जो उसे प्राचीन संकीर्णता से उत्तराधिकार में मिली थी, समय के विपरीत थी। यह उस यग की प्रचलित भावना के प्रतिकृत थी, जो यहोवा के समान और पहले के देवताओं में व्याप्त थी। यह अप्रिय असामयिकता उसकी विशेषता थी जिसके कारण उसे आश्चर्यजनक विजय प्राप्त हुई।

इस प्रान्तीयता और बहिष्कार वृत्ति के गुणों को अधिक ब्यान से देखना श्रेयस्कर होगा । पहले हम प्रान्तीयता पर विचार करें।

 या साम्राज्यवादी अमोन-रे को नहीं दी गयी, बल्कि बर्बर और प्रान्तीय देवता येहीवा को जिसकी धोग्यता, ऊपर के वर्णन के अनुसार, अपने असफल प्रतियोगियों से स्पष्टतः कम जान पडती हैं।

इसका उत्तर यहदी-ईसाई-इम्लामी संकल्पना के एक तथ्य की बाद करने पर मिलेगा, जिसका वर्णन हमने अभी नहीं किया । हमने सर्वव्यापकता और एक अद्वितीयता के गणों पर विचार किया है। किन्तू इनकी अलौकिकता के बावजूद ईश्वरीय प्रकृति के ये गुण मानव की बुद्धि के ही परिणाम है, ये मानव हृदय की अनुभूतियाँ नहीं है। क्योंकि जन-समुदाय के लिए ईश्वर का मल तत्त्व यह है कि वह सजीव ईश्वर है, जिससे जीवित मनुष्य अपना सम्बन्ध जोड़ सकता है और वह ऐसा है जिससे मनुष्य वही आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित कर सकता है जो वह अपने साथी मनव्यों के साथ स्वापित कर सकता है। जो ईश्वर के साथ सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है, उसके लिए ईश्वर का जीवित रूप में होना आवश्यक है। आज जिस प्रकार यहदी, ईसाई और मुसलिम ईश्वर की उपासना करते हैं उसका मूल ईश्वर को व्यक्ति के रूप में मान कर है। यह यहाँवा का भी मल है जैसा पुरानी बाइबिल में लिखा है। यहाँवा के विशिष्ट लोगों की गर्वोक्ति है- कीन माँस का शरीर वाला है जिसने आग में से सजीव ईश्वर की वाणी सनी है, जैसी हमलोगों ने, और जीवित है।" जब इसरायल के इस सजीव ईश्वर की अनेक दार्शनिको के विचारों से भेंट होती है, तब स्पष्ट है कि ओडेसी के शब्दों में 'वही जीवित है और सब छाया है। यहोवा के इस प्रारम्भिक व्यक्तित्व ने दार्शनिकों के बौद्धिक गुण बिना उनका ऋण स्वीकार किये ले लिया और उनका नाम लेने की भी ईमानदारी नही दिखायी और वह ईसाइयों की संकल्पना का ईश्वर बन गया।

जीवित रहने वाला गुण यदि येहोवा की आदिम प्रान्तीयता का प्रतिवर्तन (आववसें) है तो हमें यह भी पता चलेगा कि वहिष्कारिता भी, येहोबा के चरित्र का स्वायी और आदिम गुण है और यह गुण उस ऐतिहासिक भृमिका में महत्व का है जो इसरायल के ईश्वर में मनुष्य को अपनी ईस्वरीय प्रकृति के अभिय्यक्त करने से अदा की है।

यह गुण तस और भी स्पष्ट हो जाता है जब हुम 'ईप्यांकु देवता' की अन्तिम विजय की जुलना दो एकोस के महान देवताओं की पूर्ण पराजय से करते हैं, जिल्होंने जायल के संघर्ष से सीरियाई संसार को टुकरे-टुकड़े कर बाला। तब हमें उसकी विधिष्टता मालूम होती है। 'इंकि ये अरती से बैंड हुए ये और जीवन के रस से परिपूर्ण थे। अयोन-रे और मारदुक-के दोनों यहोवा से लड़ाई में बरावर होते। उन्हें यह भी लाभ वा कि बीबीख और वैविकोन पर सांसारिक सफलता के कारण उन्होंने अपने उपासकों के हुटय में घर कर किया था। और येहोवा उनका जपमानजनक बन्दी वनकर पड़ा रहा और जहीं तक बन पड़ा, उस कवीको देवता के गुणों के प्रतिकास करता रहा जिससे, ऐसा जान पढ़ता था, आवस्यकता के समय अपने कबीले के लोगों को छोड़ दिया था। उनके पक्ष में इस बात के होते हुए यदि देवताओं के युद्ध में अमोन-रे और मारदुक-बेल अन्त में वेतरह हार गये तो उनकी पराजय का कारण हम यही कह सकते हैं कि वह यहांचा की ईपांकु प्रवृत्ति की निर्दोधता ही थी। भका हो या बुरा इन मार्सों के बीक के बैंड में, जो दो सहिल्य देवताओं को ज़ता हो या बुरा इन मार्सों के

भावना सिमिहित है। इसमें बास्वर्य नहीं कि बमोन-रे तथा मारदुक-बेल उसी प्रकार अपने बीलें बन्धन की सीमा के बाहर बहु देवतावाद (पोलीपीइन्म) के प्रति उदार थे, जिल प्रकार अपनी परिवर्तनथील अनेकता से। दोनों का जन्म इस प्रकार हुआ थाना आधिक ठीक हुत होगा कि एक साथ लाये गये थे—कि वे अनेक जीवो पर, जो उनसे छितिशाली मले हो न रहे हों किन्तु जिनमें देवत्व तो उतना था ही, आदिम इंग के बाधन से सन्तुष्ट रहें। इस आवां सा के सम्मानत अमाद के कारण उन्हें ईस्वरत्व के एकधिकार की प्रतियोगता से हट जाना पड़ा। येहोबा की पोर ईप्यों ने उसे उस दौड़ में सबसे आपे बड़ आने को प्रेरित किया जिसमें सभी सम्मिन

प्रतियोगियों के प्रति यही निर्देय अनुदारता उस समय भी प्रकट हुई जब इसरायक का ईवर ईसाई धर्मतत्त्र का भी ईस्वर हुआ और उसने बाद के देवताओं के यून में जो रोमन साम्राज्य के भीतर हुआ था, तब प्रतियोगियों को मार भगाया। उसके प्रतिदृत्वी—सीरियाई मिपा, मिखी आदिसस और हसी साइबोल—एक-इसरे है, तथाऔर जो सत उनके सम्मूख आये उनसे, समझौता करने के लिए तैयार थे। यही आलस्यपूर्ण समझौते वाली भावना 'टरटू-लियन के ईस्वर' के प्रतियोगियों के लिए बातक थी, जब उन्हें ऐसे बैरियों का सामना करना एसा जो 'यूर्ण' विजय से कुछ भी कम से सन्तुष्ट नहीं थे। क्योंकि यदि कम होता तो ईस्वर के लिए उसके मल को ही अस्वीकार करना होता

येहोवा की इस ईप्यांज प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण भारतीय ससार से नकारात्मक ढंग से मिलता है। और देवो की भाँति यहीं भी सामाजिक विघटन के साम-साथ धार्मिक धरातक पर एकता को भावना का विकास हुआ। भारतीय आरमाओं में ईरवर के एकव को अनुभव करने की मावना वींक थी, और जान्तिरक सर्वहारा के करोबो देवता धीरे धीरे यिव या विच्यु में सम्मिलित हो गये। ईरवर की एकता के बोध की राह की यह उपालिम मजिक पर कम-से-कम डेड हजार वर्ष पहले हिन्दू पहुँच गये थे। परन्तु इतना समय बीतने पर भी हिन्दू धर्म ने बहु अनितम करम नहीं उठाया को सीरियाई धर्म ने उठाया चा कि एक भी प्रतिद्वादी को येहोवा ने सहन नहीं किया और अहुरमजदा को सम्पूर्ण कप से निगक गया। हिन्दु धर्म में संबंगितनान् ईरवर को तंकल्या में देवता एक नहीं किये गये। दो बरावर शिनदावाले विरोधों, किन्दू पुरक देवताओं को हिन्दू धर्म ने एक-हमरे के प्रति सहनवील बना दिया है।

# (७) पुरातनवाद (आरकेइज्म)

हमने इस बात पर विचार कर िव्या कि सामाजिक विषटनोन्मूण संसार में जो आस्माएँ जन्म लेती है उनकी भावनाएं और व्यवहार क्या होते हैं और उनका विकल्प क्या होता है। अब हम जीवन के उन वैकल्पिक हमाँ पर विचार करेंगे जो वैसी ही चुनौदी वाली परिवर्त में उत्तरिक्त होते हैं। हम उन विकल्प से आरम्भ करेंगे जिसे प्रारम्भिक सर्वेषण में हमने 'पुरातन' कहा था और इसकी परिचाण की थी। यह वह अवस्था है कि जोग पुराने आनन्य के युग में और जाना चाहते हैं। संकटकाल में उस पुग के लिए चोर तन्ताप होता है और जितने ही पीछे होते उन है उतना हो अर्थितहासिक इंग से उन पर भत्तिक बढ़ती जाती है।

> ओह ! फितनी इच्छा होती है कि पीछे और चर्लू और फिर पुरानी राह को स्पर्ध करूँ । कि फिर एक बार उस मैंदान में पहुँचूँ कहाँ मैंने अपने महान् साथियों को छोड़ा या जहाँ से पहुंच लामाएँ देख रही है पाम के पेड़ी की छाया बाला नगर

कुछ लोग आगे बढना चाहते हैं

किन्तु मैं पीछे मुडकर पीछे चलना पसन्द करता हूँ

इन पंक्तियों से सबहुवी शती के किंव हेनरी बान ने प्रोढ व्यक्ति की अपनी बार्त्यावस्था की स्मृति को व्यक्त किया है। यही भाव बस्टिट्यूड भी व्यक्त करते हैं जो नयी पीड़ी से कहा करते हैं 'तुन्हारे स्कूल के दिन जीवन के सबसे सुखमय दिन हैं 'अपर की पंक्तियाँ पुरातन पांचयों के मानोपादों को सबस्त करने के लिए भी उपयुक्त हैं जो समाज की प्राचीन अवस्था किर से लाना चाहते हैं।

पुरातनबाद के उदाहरणों का सर्वेक्षण करने के लिए इस क्षेत्र को भी चार भागों में बर्टिंग, कैसे संक्षिता को प्रावना पर दिकार करते समय हमने किया था। अर्चात आचार, कला, माथा और धमं। संक्षीयांत की भावना स्वराज्य की स्वराज्य करना भावना से उत्पन्न होती है। और पुरातनबाद जीवन को धारा के विरुद्ध तैरने के प्रयत्न के लिए आयोजित और जागी-सुधी गीति होती है। बास्तव में वह एक अमाधारण शक्ति होती है। इस कारण हम देखेंगे कि आचार के खेत्र में पुरातनबाद स्वामाधिक आचार-अबहार न होकर औरचारिक संस्थाओं और करिवादी विचारों में अभिअस्त होता है और पाया के लेत्र में बीली और विचयवस्तु के रूप में प्रकट होता है।

यदि हम संस्थाओं और विचारों का सर्वेक्षण करें तो सबसे जच्छी थोजना यह होगी कि संस्थाओं के पुरतनशब्द के उदाहरणों को आरोशबार देखें और तब पुरतनशबदी मानसिक स्थिति का विस्तृत कीत्र में विस्तार करे और बास्त्रजंबारी पुरातनशब्द तक पहुँचे वो बहुत व्यापक होता है नगीक यह जादशें सिद्धान्त पर बना होता है।

उदाहरण के लिए प्लूटार्क के समय, जो हेलेनी सार्वजीम का उत्कर्ष काल था, आर्टीमस ओरपिया के सामने स्पार्टी बालकों को कोड़ा लगाया जाता था । स्पार्टी के यौवन काल में यह दण्ड एक आदिम प्रसवन-उपासना-यद्धित से लिया गया था और लाइकरिजयन खेल-कूद में सिम्मिल्त कर लिया गया था। उसे पुत्र: विकृत अल्युक्ति के साथ आरम्प किया गया। इस प्रकार की अल्युक्ति पुरातनवाद का लल्या है। इसी प्रकार २४८ ई० में जब एक अराककता के बाद, जिससे उसका सथ हो रहा था, कुछ सण के लिए रोमन साम्राज्य को सीस लेने का अवसर मिला सम्राट् फिलिय ने धर्म निरपेश खेलों का उत्सव मनाया जिसे जानस्टस ने स्थापित किया था। दो साल बाद सेंबर की प्रवा किर स्थापित की गयी। जपने ही समय में इटाविजन का सिस्टों ने 'समयेत राज्य' (कारपोरेट स्टेट) की स्थापना की और बताया गया, यह इटली के मध्ययुवीन नगर-राज्यों का ही प्रत्यावर्तन है। उत्तरी देश में ई० पू॰ दूसरी सती में भाषी जनता का रक्षक बन बैठा। यह पद दो सी साल पूर्व आरम्प हुआ था। वैधानिक पुरातनवाद का एक सफल उदाहरण और है। रोमन ताम्राज्य के संस्थापक जामस्टस ने अपने साझीबार सिनेट के प्रति सम्मान की भावना प्रद्यात की। यह साझीदारी नाम की थी, सिनेट रोमन सासन में सम्बाट के पहले की संस्था थी। इसकी उदाहरण में अल्यानक थी। इसकी उदाहरण में अल्यानक थी। दोना उदाहरण में अल्यानक थी। सिनेट रोमन स्वात स्वी स्वाद के पहले की संस्था थी। इसकी उदाहरण में अल्यानक थी। दोना उदाहरण में अल्यानक थी। होना उदाहरण में अल्यानक थी। दोना उदाहरणों में अतित का हस्तातरण था। रोगन उदाहरण में अल्यानक थी। दोना उदाहरणों में अल्यानक थी। दोनी उदाहरणों में विद्यान अल्यान उपलारों के आवरण दे कहा था।

यदि हुम विषटनोः मुख जीनी ससार में देखें तो वहाँ व्यापक उद्देश्य का वैधानिक पुरातनवाद प्रकट होता दिवाई देगा, जो सार्वजनिक से निजी जीवन तक फैला हुआ था। जीनी सकटकाल की जुनीतों के समय जीनियों के मन में आरिमक विकोण जटपत हुआ जो पाँचकी शारी है० हुए कम्पपूर्णिया के मानवतावाद में भी प्रकट हुआ जोर वाद के और कान्तिकारी 'राजनीतिकारें, 'प्लीफिटों और 'वकालों में मक्ट हुआ हो कि उद्देश अस्थायी था। इसके बाद पुरावन के प्रति जुगुच्या हो गयी। इसे हम स्पष्ट क्या से किन्तु यह उद्देश अस्थायी था। इसके बाद पुरावन के प्रति जुगुच्या हो गयी। इसे हम स्पष्ट क्या से उपलित में देख सकते हैं, जिसने कनप्युश्चियस के मानवतावाद पर जिससे पान पान कि की में परम्परा यह हो गयी कि प्रत्येक शासन के कोच में परम्परा यह हो गयी कि प्रत्येक शासन के कोच में परम्परा यह हो गयी कि प्रत्येक शासन के कार्य के हिए ऐतिहासिक नजीर आवश्यक हो गयी।

सैद्धान्तिक पुरातनवाद का एक उदाहरण और दूसरे क्षेत्र में मिछता है। यह अधिकार कारण्यिक पुरनवाद का सम्प्रदाय है। यह आधुनिक परिचमी समाज के साधारण पुरातन रोमाटिकवाद के आन्दोछन का प्रदेशीय कर है। उन्नीसावी सती के कुछ अपने इतिहासकारों को सतीय प्रदान कर और कुछ अमरीकी मानव-जाति-विक्रानियों को जातीय आस्माभिमान प्रदान कर, बादिम पुरन के कारणीनक गूणों की पूजा जरमन देश के राष्ट्रीय समाजवादी आन्दोछन का धर्म बन गयी। हमें यही ऐसा पुरातनवाद मिछता है जो बड़ा दुखरायी होता, यदि वह इतना कुटिछ न होता। एक महान परिचमी राष्ट्र, आधुनिक युग के आत्मिक रोग के कारण, प्रायः असाध्य राष्ट्रीय मृत्यु के समीप आ गया और वर्तमान इतिहास की गति ने बहुका कर उदी जिस जाल देशा का उदिशा वा उद्योग का उत्तरी कर वह उस काल्पनिक ऐतिहासिक जतीत के वैमवपूर्ण बर्चरता की और लौट गया।

बर्बरता की ओर लौटने के बौर पहले का एक रूप है। कसो का 'प्रकृति की ओर लौटने' का और 'भट्ट बर्बर' का प्रतिष्ठापन । अठारहवीं सती के पूरातनवादी उस रक्त-प्रियता के उद्देश से अनिभन्न थे जो 'माइन कैन्क' में निकंग्जता से बणित है। जहाँ तक रूसो फांस की कान्ति का 'कारण' था, और उन युद्धों का कारण जो इस कान्ति से हुए, इस सन्दर्भ, इन पुरातन-बादियों की अनिभन्नता के कारण से अजिसक नहीं बने।

परिचम के आधानिक लोग कला में परातनवाद से इतने परिचित हैं कि उसकी अनिवार्यता वे स्वीकार कर लेते हैं। कलाओ में सबसे प्रत्यक्ष वास्तुकला है और हमारी उन्नीसवीं शती की वास्तकला को 'गोथिक पुनकद्वार' ने नष्ट कर दिया । यह आन्दोलन अमीदारों की सनक से आरम्भ हुआ, जिन्होंने अपने बागो में बनावटी 'खंडहर' बनवाये और बड़े-बड़े घर ऐसी शैली में बनदाये, जिससे मध्ययगीन गिरजाघरों का प्रभाव दिखाई पढें। यह आन्दोलन गिरजाघरों तक पहुँचा और धार्मिक पुनःस्थापन आरम्भ हवा । वहाँ उसे पुरातनवादी 'आक्सफोई आन्दोलन' से बल प्राप्त हुआ और अन्त में होटलों, कारखानों, अस्पतालो और स्कूलों में भी इसी वास्तुकला का प्रचलन होने लगा । किन्तु वास्तुकला में पुरातनवाद पश्चिम के आधानिक मानव की खोज नहीं है । यदि कोई लन्दन बाला कुसतुनत्तिया की यात्रा करे और इस्तम्बल की पहाडियो पर सर्यास्त की शोभा देखने लगेतो उसे मसजिदों के गंबदके बाद गंबद दिखाई पहेंगे जो उसमानिया शासन में बने है और जो बड़ी तथा छोटी हैगिया सोफिया के नमने के अन्धानकरण हैं। ये दो बैजन्तीनी गिरजाघर है जिनमें क्लासिकी हेलेनी वास्तुकला के सिद्धान्तों की साहस के साथ अवहेलना की गयी है और जिनके निर्माण ने पत्यरों द्वारा घोषणा की बी कि मृत हेलेनी संसार के ध्वसावशेष से परम्परावादी ईसाई सभ्यता के शिश का आगमन हो रहा है। और अन्त में यदि हम हेलेनी समाज के 'भारतीय ग्रीष्म काल' की ओर देखें तो हमें पता चलेगा कि सम्राट हैड्रियन ने अपने गाँव के मकान में पूरातन काल की उत्कृष्ट हेलेनी मृतियों के प्रतिरूप गढ़वाकर सजाया था-यह बात सातबी तथा छठी ई० पू० की है। क्योंकि उस काल के पारखी 'पुर्व-रफाइली' के जो फीडियास और प्रैक्साइटिली की उच्च कलाओ का मत्याकन नहीं कर सकते थे।

नारबीजियन राष्ट्र भाषा-निर्माण करने की इसलिए आवश्यकता समझते हैं क्योंकि यह राजनीतिक घटना का परिणाम है। सन् १३९७ में नारवे के राजा सन्द पढ़ गये, क्योंकि उसी साल नारवे डेनमार्क में मिल गया और १९०५ ई० तक उनकी सत्ता क्षीण रही । इस साल वह स्वीडेन से अलग होकर स्वतन्त्र राज बना । नारवे का अपना राजा हुआ जिसने आधुनिक बपतिस्मा किया, नाम चार्ल्स त्याग दिया और प्राचीन नाम हुआकन रख लिया । जो नाम ईसा की दमवी से लेकर तेरहवीं शती तक अकालप्रसत नारवीजियन समाज के चार राजाओं ने रखा था । उन पाँच शतियों में जब नारवे का राज्य डेनमार्क से मिला था, नास साहित्य के स्थान पर परिचमी साहित्य का एक रूप चला, जो डैनिश में लिखा जाता था, हाँ, उसका उच्चारण नारवे की जनपदीय भाषा के अनकल कर दिया गया था। जब सन् १८१४ में नारवे स्वीडेन के पास आया, तब वह अपनी निजी संस्कृति के निर्माण में लगा, किन्तु उसकी अभिव्यक्ति के लिए एक विदेशी भाषा को छोडकर कोई माध्यम नही मिला । 'पेटोइस' के अतिरिक्त कोई मातुभाषा भी नहीं थी, और उसमें साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता था। राष्ट्रीय जागरण में भाषा का इस प्रकार का अभाव देखकर उन्होंने एक स्वानीय भाषा का निर्माण करने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया है जो ग्रामीण तथा नागरिक, देशी तथा संस्कृत सभी लोगों के व्यवहार में आ सकेगी । आयरिश राष्ट्वादियों के सामने समस्या और भी कठिन है। आयरलैंड में ब्रिटिश राज

ने वहीं किया जो डैनिश राज ने नारवे में किया । और भाषा सम्बन्धी परिणाम भी वैसा ही हुआ । आयरिश साहित्य की भाषा अंग्रेजी हो गयी । चूँकि अग्रेजी और आयरिश भाषा का अन्तर दूर नहीं हो सकता, नासं तथा देनिश भाषाओं का अन्तर उतना अधिक नहीं है। आयरिश माथा प्रायः समाप्त हो गयी है । आयरिश लोग 'पेटोइस' की भौति किसी चलती हई भाषा का संस्कार नहीं कर रहे थे, बल्कि एक समाप्त हुई भाषा को पुनर्जीवित कर रहे थे जो आयरलैंड के पश्चिम की ओर फैले हुए किसानों की समझ में नहीं आती, क्योंकि वे गैलिक भाषा ही माता की गोद से बोलते आये।

भाषा के जिस परातनवाद में, उसमानिया तुर्क राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क के शासन में पड़े हुए थे, वह दूसरे प्रकार का है। आधुनिक तुकों के पूर्वज, आधुनिक अग्रेजों के पूर्वजों की भौति बर्बर थे। जो विघटित सम्मता के त्यागे हुए ध्वंसावशेष में पहुँच कर जम गये। वर्बरों के ये दोनों वंशजों ने भाषा के निर्माण में वही किया जो सभ्यता बहुण करने में उन्होंने किया । जिस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी क्षीण ट्यूटनी भाषा को केच, लैटिन और ग्रीक शब्दों और शब्दावलियों से समृद्ध किया है, उसी प्रकार उसमानलियों ने अपनी साधारण तुर्की को फारसी और अरबी भाषा के रत्नों से साजा है । तुर्की राष्ट्रवादियों ने भाषा के प्ररातनवादी आन्दोलन को इस प्रकार चलाया है कि इन रत्नों को निकाल बाहर करें, किन्तु जब वे देखेंगे कि जो विदेशी शब्द उनकी भाषा में आये हैं, वे इतने अधिक है जितने हमारी भाषा में (अंग्रेजी में)। तब वे समझेंगे कि यह साधारण काम नही है। जो भी हो भाषा के सम्बन्ध में भी इस तुर्की बीर ने वहीं ढंग अपनाया, जो उसने पहले अपने देश के सम्बन्ध में अपनाया था । सभी विदेशी तत्त्वों को अपने देश से निकाल बाहर करना। इस विकट संकटपूर्ण अवस्था में कमाल ने तर्की से युनानी और आरमीनियाई उच्च मध्यम वर्ग के लोगों को निकाला, जो पूराने वे और स्पष्टतः देश के लिए आवस्यक वे । उसने यह सोचा कि इन छोगों के निकल जाने से समाज में जो रिक्तता उत्पन्न होगी उसे पूर्ण करने के लिए तुके विवस होंगे और स्वयं वे सब कार्य करने करने कार्यों पर खांद्र विवस्त होंगे हुए होंगे हिंदालय पर गांधी में बाद में कार्रसो-अरही सब्दों के उत्तमानिया तुकी सब्द में प्रार्थी में बाद में कार्रसो-अरही सब्दों के उत्तमानिया तुकी सब्द मण्डार से निकाला । इस उप कार्य ने प्रमाणित कर दिया कि मानांक्र के स्वाद के प्रमाणित कर दिया कि मानांक्र के स्वाद के प्रमाणित कर दिया कि मानांक्र के स्वाद निकाल स्वाद के स्वाद निकाल दिये गये हैं, उनका वास्तविक तकी पर्योग्न प्राप्त करें।

अंग्रेजी पर्यवेक्षक के लिए इस प्रकार का राज्यों के चूनने का पागल प्रयत्न बराबना मालूम होता है। बयोकि वे बरते हैं कि यदि इस प्रकार की चेस्टा कभी हुई और 'हमारे समाज के रक्षकों को' 'सुत्र अग्रेजी' बनाने की उनक हुई तो कैसा प्रयंकर भविष्य होगा। सच प्रक्रिए रक्षिण के प्रकार का प्रयत्न एक दूरवर्षी बौकीन ने किया भी है। तीस वर्ष के लगभग हुआ एक राज्यन ने जो अपने को सी० एक और कहते हैं, एक पुरत्यक प्रकाशित को जिकका नाम है बरहें कुक आव इग्राज्य होने'। यह उन लोगों के पय-प्रवर्शन के लिए है जो 'नारमन जूए को अपने कन्छे से हटाना चाहते हैं, 'क्योंकि कह बहुत भारी लग रहा है। उनका कहना है—'आज बहुत-से लेखक और वक्ता जिसे अंग्रेजी कहते हैं, यह विस्कृत अग्रेजी नहीं है, वह फेंच है। सील प्रकृत-से लेखक और वहा जिसे अंग्रेजी कहते हैं, वह विस्कृत अग्रेजी नहीं है, वह फेंच है। सील प्रकृत अगुप्यक्त जान पड़ता है। उनका प्रस्ताव है कि 'विस अपूर' के स्थान पर 'हिस्त', 'बू' या 'हृट' रखा जाय तो बहु ठीक तही जंबता और स्वीकार करने को मन नहीं करता। और 'लाजिक को जगह 'रीहो-करती है। 'देत नह 'वैकजा' और 'एमियाट' की जगह 'आउटनैपर' तो भट्टा और बेहूदा मालूम पड़ता है।'

यूनानियों की स्थिति उत्तमानिया तुर्की साम्राज्य के साथ वैसी ही थी जैसी नारवीजियनों की बेनों के शासन में और आयरिकों की बिटिश शासन में । जब यूनानियों में राष्ट्रीय चेतना आयी, तब नारवीजियनों के समान उनके पास भी धामीण जनबोजी के बोलिरत कुछ नहीं या और सी साल बाद वायरिकों के समान अपनी जन-बोली को बोलपी पुरानी भाषा के शब्दों को सिला-सिलाइर गड़ने लगे। किन्तु इस प्रयोग में उनको ऐसी कठिनाई का सामना करना पढ़ा जो आयरियों को नहीं मिली । पुराने गैलिक सब्दों का भावार कम या, और क्लासिकी यूनानी भाषा का माध्यार बहुत अधिक । सच पूछिए तो यूनानियों के सामने यह लालब था कि अधिक-स-अधिक शब्दों को वें लें और इसी लालब के जाल में वें केंस गये । और उन्हों पुरानी भाषा का बहुत कर्युनानी भाषा 'युद्धताबादियों की माथा' और 'लोक भाषा' का युद्ध हैं। आयुनिक यूनानी भाषा 'युद्धताबादियों की माथा' और 'लोक भाषा' का युद्ध हैं।

बे० पी० स्क्वायर : बुक्स इन जेनरल में सी० एल० डी० की पुस्तक की पृ० २४६ में आलोचना है!

हमारा पाँचवाँ उदाहरण हिब्रू भाषा का नित्य की बोलवाल की भाषा में प्रयोग का है। यह उन बायिनस्ट मृहित्यों की भाषा हैं जो फिलस्तीन में बस गये हैं। हमसे सबसे अधिक निवासता है। क्यों कि नारवीवियनों तथा आयरिकों में उनकी बनवोली मृत नहीं हुई थी, बोली जाती थी। फिलस्तीन में बिब्रू तुईस धारियों से मृत भाषा थी। उस समय उपका स्वान नेहीं-निया के पहले अरामाई भाषा ने छे लिया था। इतने समय तक और आज तक हिब्रू केवल यहूदी धर्म में पूजा में प्रयोग होती रही है जीर वे विद्यान हरका प्रयोग करते रहे हैं, जिनका पर से निकल कर पविचाने संस्कृति के सवारण का माध्यम मन गयी। पहले हसका प्रयोग पर से निकल कर पविचाने संस्कृति के सवारण का माध्यम मन गयी। पहले इसका प्रयोग पूर्वी यूरोग में यहूदियों के जिनाध में समावार-नाओं में हुआ, फिर फिलस्तीन में बरो और स्कूलों में। यहां यूरोप के यिद्धिश बोलने वाले आगन्तुक, अपरीका के अध्येश बोलने वाले आगन्तुक, समर के अरवी बोलने वाले आगन्तुक, समराक अरवी बोलने वाले आगन्तुक, समराक अरवी बोलने वाले आगन्तुक, समराक कर स्तका एक साथ प्रयोग करते हैं। वह थाथा ईसा की पीड़ी के पौष सी साल पहले 'मर' चकी थी।

यदि हम हेलेनी ससार की ओर दृष्टि डाले तो हम देखेंगे कि यहाँ भाषा का पुरातनवाद केवल सकीर्ण राष्ट्रीयतावाद का सहायक नहीं था, बल्कि अधिक व्यापक था।

यदि इन पुस्तकों की ऐसी सन्दुरू देखें जिनमें सातवी ईसवी शाती तक की सारी पुस्तके पूनानी भावा में लिखी गयी रखी हो, और आज तक सुरक्षित हों, तो हमें दो बात देखने को मिलेंगी। पहली बात गे यह कि इस सबह में आधिका पुस्तके एटिक (एकीनियनी द्वारा सोली जाने वाली) भावा में लिखी है, कि यदि तिषिवार इन पुस्तकों का वर्षोक्तरण किया जाय तो ये दो विभिन्न कमों में विभाजित की जा सकती हैं। पहला बह जिसमें भौलिक एटिक साहित्य है जो पांचवी और चौथी शाती ई॰ पू॰ में एयेन्स में अवीनियनो द्वारा रचा गया, जो अपनी स्वाभाविक भावा में लिख रहे थे। दूसरा वर्षों उन पुस्तकों का होगा पुराने ऐटिक साहित्य का, विचक्त भावा में लिख रहे थे। दूसरा वर्षों उन पुस्तकों का होगा पुराने ऐटिक साहित्य का, विचक्त भावा एटिक थी। इन तब-लेखकों का विस्तार उतना ही वें लेकर ईसा की छंठी खाती तक—छ या सात सी वर्षों हुई। ये उन लेखकों की रचनारों हैं जो न एचेन्स में रहते हैं, न जिनकी भावा एटिक थी। इन नव-लेखकों का विस्तार उतना ही बढा है जितना हेलेंगी सार्वभौम राज्य। क्योंकि उनमें यस्थालमें के ओपेफल, प्रेनेटर के एलिजन, रोम के मारकस आरोकियन, सोमोसाटा के जूधियन और विजारियन के प्रोतियन हैं। किन्तु यदापि इन लेखकों का उद्यान भिन्न हैं, उनकी सन्दाली, उनकी प्रवास आरचिवनक रूप से एक वर्ष को है, क्योंकि से सब तिलंज्जता तथा दासतानुर्वक ऐटिक साहित्य के सर्वोच्चकाल के अनुगामी हैं।

उनके पुरातनबाद ने उनकी रक्षा निश्चित कर दी। क्योंकि हेलेनी समाज के विषटन के समय प्रत्येक यूनानी लेखक का अस्तित्व उस युग के साहित्य की रिच के अनुसार निर्णात हो रहा या। लिपिकों के सामने यह प्रश्न नहीं चा कि 'यह कहान साहित्य है।' वे यह देखते कि यह 'विशुद्ध एटिक है कि नहीं।' परिणामस्वरूप हमें बहुत नी दुस्तक वय-एटिक साहित्य की मिलती है, जिन्हें हम बड़ी प्रसम्रता से केवल कोड़े-से उन खोचे हुए अन-एटिक साहित्य से बदलने के किए तैयार है, जो तीसरी तथा इसरी साती है॰ पुर में रचे गये।

हेलेनी साहित्य के पुरातन काल में केवल एटिकवाद के साहित्य की ही विजय नहीं हुई।

एक प्रकार की नव-होमरी कविता भी कुछ पुरातत्त्ववादियों ने लिखी । दूसरी खाती ई० पू० में अपोजीनियस रीडियस से लेकर ईसवी सन् की पोत्तवीं-छठी खाती में नीक्षस वेतोशील्टिनस तक यह सिकतिस्ता चलता रहा । अलेक्जेन्द्राहर्त में मूनानी साहित्य के बाद की अनुरातमा एकनाएँकेक्ट वो प्रकार की हैं । तीसरी जीर दूसरी खाती ई० पू० के साम्मपीत, जो पुरानी मूलवान्

युनानी भाषा के लिए सुरक्षित है, और ईसाई तथा यहूदी धर्मग्रन्थ ।

यूनानी एटिक के पुनर्जीवित करने को पुरातनवाद के समान भारतीय इतिहास में संस्कृत के पुनर्जीवन का उदाहरण है। मूल सस्कृत उन यूरेशियाई खानाबदोश आर्यों के गिरोह की बोली थी जो स्टेप को छोड़कर उत्तरी भारत, दक्षिण-पश्चिम एशिया और उत्तरी मिल्ल में दो हजार साल ई० पू० फैल गये। भारत में यह भाषा वेदों में सुरक्षित है, जो भारतीय सस्कृति के मूलाधार है। किन्तु जब भारतीय सम्यता पतनोन्मुख होकर विघटित होने लगी, सस्कृत प्रचलित भाषा नही रह गयी और क्लासिकी भाषा हो गयी, जिसका अध्ययन इसलिए होता है कि उसमें शाश्वत साहित्य भरा है। इस समय सस्कृत का स्थान अनेक स्थानीय बोल-चाल की भाषाओं ने ले लिया । इन सबका स्रोत संस्कृत है, किन्तु उनमें प्रत्येक में इतना अन्तर है कि प्रत्यक स्वतन्त्र भाषा हो गयी है। इनमें से एक का प्राकृत लका की पाली—हीनयानी बौद्धर्म-ग्रन्थों में व्यवहार किया गया, कइयो का अशोक ने (२७२-२३२ ई० पू०) अपनी घोषणाओ में प्रयोग किया। अशोक की मृत्यु के पश्चात् या कुछ पहले संस्कृत के पुनरुद्वार का कृत्रिम प्रयत्न आरम्भ हुआ और उसका विस्तार होता रहा । ईसा की छठी शती तक नव-सस्कृत भाषा ने प्राकृतो पर विजय पायी और सारे देश में फैली । पाली केवल साहित्यिक कौतुकता के रूप में लका मे रह गयी। इस प्रकार हमारा प्रचलित सस्कृत वाडमय प्रचलित युनानी वाडमय के समान दो भागो में है। एक पुराना भाग जो मौलिक है, एक नवीन जो अनुकरण किया गया है और पुरातनबादी है।

भाषा और कला की भौति वर्ष के क्षेत्र में भी आधुनिक परिचमी सर्वेक्षक को पुरातनबाद मिलेंगा जो अपने सामाजिक बाताबरण में चल रहा है। उदाहरण के लिए बिटिश एक्को-कैयोलिक आन्दोलन इस विश्वास पर लाधारित है कि सीलह्बी धारी का मुखार (रिफार्मेशन) बदले हुए अवेजी रूप में भी, बहुत लिख था। और इस आन्दोलन का उद्देश्य यह है कि मध्य-युगीन विचार और धार्मिक रीतिया पुन: स्वापित की जायें, जो चार सी साल हुए, (इनके हिसाब से बिना विचार) समाज कर दी गयी थी।

हेलेनो इतिहास में आगस्टस की धार्मिक नीति में हमे एक उदाहरण मिलता है।

'राजधर्म का आगस्टस द्वारा पुनःस्थापित करना रोमन इतिहास में विशिष्ट घटना है, सन्मवतः सारे धार्मिक इतिहास में विधिष्ट है। विश्वक वर्ष में पुरानी पूजा की उपयोगिता पर विश्वास हट गया था ' ' ' संकर नागरिक पुराने देवताओं की खिल्ली उदाते थे ' 'और धर्म का बाहरी आचार नष्ट हो गया था। इसिल्ए हम कोगो को यह असम्भव जान पढ़ता था कि ऐसे आचार बोर किसी सीमा तक, ऐसे विचार, केवल एक व्यक्ति की इच्छा से पुजर्वीदित किये जायें। इस बात को अस्थोकार नहीं किया जा सकता कि यह पुनर्थीवन वास्तीक बा और देवता द्वारा चान्ति और ईस्वर की उपस्थिति एक बार फिर चनितवाली शब्द हो गये। पुराना बर्म कम-से-कम तीन सौ सालों तक चलता रहा और कुछ सीमा तक उस पर छोगों का विश्वास भी या।<sup>1</sup>

यदि हम हेलेनी संसार के सुदूर पूर्वी समाज की जापानी शाखा की जोर ध्यान दें तो हम देखेंने कि वर्तमान काल में जापानियों ने आदिम मृति-पूजा के एक स्थानीय स्वरूप को पुनर्वाम्रत करने का प्रयत्न किया है जिसे शिलाने कहते हैं। यह शामिक दुगुतनवाद को चलाने का प्रयास है को आगस्तर की शामिक नीति से और जरमनो की दुगुतनो मृतिपूजा को फिर से स्थापित करने के प्रयत्नों से मिलता-चुलता है। यह कार्य रीमन वसाधारण शक्ति की लयेशा जरमन प्रयत्न के अधिक समान है। क्योंकि आगस्त में तीन जरमनी में पुराती मृतिपूजा का प्रयत्न के अधिक समान है। क्योंकि आगस्त में तथा जरमनी में पुराती मृतिपूजा का प्रयत्न साल पुर समान्त हो चुका था। जापान में तथा जरमनी में पुराती मृतिपूजा का प्रयत्न साल प्रयान हो चुका था। जापान में तथा जरमनी में पुराती मृतिपूजा का प्रयत्न साल प्रयुत्त मान हो चुका था। इस आन्दोलन का पहला रूप शास्त्रीय था। क्योंकि शिल्तों के पुनर्वीचन का प्रयत्न पहले-पहले एक बौढ मिशु केंद्रच (१६४०-१७०१) ने किया था। उसकी रिच केंबल शब्द-शास्त्र की दृन्दि से समने थी। किन्तु दूसरों ने उसके काम की उठा लिया। हिराता लास्तुतान (१७७६-१८४३) ने महायान तथा कन्यूत्रीयस के धर्मों का विरोध यह कह कर किया कि दे दोनों विरोध ने विरोध पर कह कर

सात रहे कि शिन्तों का पुनर्जीवन आगस्टी पुनर्जीवन के समान उसी समय आरम्भ हुआ, अब आपान में सकटकाल समाप्त हुआ और सहां सार्वभीम प्रचार वन गया। नविधानों आन्दोल संपर्वपाद कर पह पहुँ चुका था, जब जापानी सों में प्रचार के स्वतं के स्वतं कर पहुँ चुका था, जब जापानी सों सीं प्रचार के समय जब जापान ने नयी नीति अपनायों कि परिचर्चों राष्ट्रीय का पर अपने को आयुनिक बनाकर अर्धपरिचर्चोंहल महान् समाज में अपनी स्थिति वह बूंट पढ़ें, तब नव-शिक्षा आन्दोलन उपस्थित हुआ और अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाज में अपनी स्थिति वह बूंट पढ़ें, तब नव-शिक्षा आयुनिक बनाकर अर्धपरिचर्चोंहल महान् समाज में अपनी स्थिति वह बूंट पढ़ें, तब नव-शिक्षा आयुन्दिक का उपस्थित हुआ और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित में उसका निजल स्थापित करने की आयुव्यकता की इसने पूर्विक हो। नये सात्तम ने धर्म के सावत्व में पहला काज यह किया कि धर्म के राज्य-धर्म बनाया। और एक समय ऐसा आन पढ़ा कि बौद्ध धर्म अवस्थत सात्तम कर दिया आयया। किन्तु सदा की मौति इतिहास में जिंद भर्म के से स्थाप के प्रचार के स्थाप करने के सहन करना पढ़ा।

यदि पूर्ण असफलता नहीं तो असफलता का बातावरण या निरम्बेकता पुरातनबाद के चारों क्षोर व्याप्त रहती है। यह अगर के उदाहरणों में हमने देखा। इसका कारण ढूँकने के लिए दूर जाने की आवस्यकता नहीं है। पुरातनबादी के लब्ध का बंग ही ऐसा है कि उसे प्राचीन और नधीन के साथ सम्भव्य करने की बेच्टा करनी पढ़ती है। और दोनों के अपने वर्ग किस्कारी में संस्ताति होती है मही जीवन में पुरातनबाद की दुबंचता है। युरातनबादी दुविद्या के सीमों के बीच होता है, जिस और बह यूपा सीण उसमें चुता। यदि वह बतामा को व्याप में प्ले विना प्राचीन की स्थापना करना चाहता है तो जीवन की, जो सदा अक्षमामी है, शक्ति उसकी भंगुर संरक्षता को चकताचूर कर देगी। और यदि वह बर्तमान को कार्य रूप में लाना चाहता है और प्राचीन के पुनर्वीदन को बर्तमान के अधीनस्थ रखता है, तब उसका पुरातनवाद मूठा हो जाता है। दोनो परिस्मितियों में, अपने कार्य के अपने में पुरातनवादी को पता चलेगा कि में भविष्णवाद (श्युचरिज्म) का खेल खेल रहा हूँ। समय के विषरीत वस्तु को स्थायी बनाने की चेप्टा में बास्तव में वह किसी ऐसी कूर नवीनता के लिए दरवाना चोल रहा है, जो पुसने का अवसर पाने के लिए ताक में बैठी है।

### (८) भविष्यवाद

भविष्यवाद और पुरातनबाद दोनों हुब्बदायी वर्तमान से अलग होने की चेटगाएँ हैं। पृथ्वी पर के सांसारिक जीवन की छोड़ विना हमरी समय की सरिता में उछक कर कुरने की ये चेटगाएँ हैं। में दोनों प्रयत्न दर्तनात के बचने के हैं, किन्तु समय के आयाम से बच नहीं सकते। इतनोंनों की असाधारण शक्तियाँ समान है, किन्तु परीका के वच्चाद दोनों टूटी हुई आशाएँ ही हैं। इन दोनों की असाधारण शक्तियाँ समान हैं, किन्तु परीका के वच्चाद दोनों टूटी हुई आशाएँ ही हैं। इन दोनों का अन्तर केवल दिशाओं का है। नदी के बहाद की ओर या उसके विपरीत। ये वीनों वर्तमान कर से गीता लगाते हैं। साथ ही मित्रव्यवाद पुरातनबाद से अधिक मानव-प्रकृति के विक्ट हैं। यह तो मनुत्र का स्वभाव हैं के जब वह वर्तमान से केवें, तो प्राचीन की और जाय। इसलिए पुरातनबाद से अधिक मानव-प्रकृति के विक्ट हैं। यह तो मनुत्र अधिक समान केवें से प्राच्या की स्वप्त स्वप्त से अपने से अपने प्राचीन वह जात है इसके बजाय कि अज्ञात भविष्य की और जाय। इसलिए पुरातनबाद की अचेवा भविष्यवाद की मनोवैज्ञानिक शक्ति को स्वप्त को अपने की अपने इसरे प्रवक्त की अपने की आपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने होती है। भविष्यवाद के सुधी प्रवक्त तर्क के अनुसार निराशा भी उत्पन्न होती है। किया-बार की अपने की अपने की अपने होता है। भविष्यवाद के सुधी प्रवक्त तर्क के अनुसार निराशा भी उत्पन्न होती है। किया-बार का अपने की अपन

पुरातनबाद की दुर्षेटना की उपमा यदि हम उस मोटरकार से वें जो सड़क पर अपनी राह् पर फितक कर पीछे मुझ जाती है और विपरीत दिखा में जाकर टकरा जाती है तो भविष्णवाद के आनन्दवायी अनुभव की उपमा उच यात्री से दो जा सकती है जो मोटर से चाणित गाड़ी पर सवार है और वसमता है कि घरती पर गाड़ी चलों जा रही है, किन्तु यह देखकर समर्भीत हो जाता है कि विस्त घरती पर गाड़ी जा रही है वह अधिकाधिक उन्बह-खाबड़ होती जा रही है और जब वह समसता है कि अब दुर्षटमा जनसम्मानी है, गाड़ी एकाएक उपस उठ जाती है और खोड़-करराओं से उठकर अपने हुंडा में करनी जाती है।

पुरातनबाद की भीति भविष्यवाद भी बर्तमान से अलग होना चाहता है। इसका हम अनेक सामाजिक क्षेत्रों के कार्यों में अध्ययन कर सकते हैं। सामाजिक आचार के क्षेत्र में भविष्यव दी का बहुधा बेश के सम्बन्ध में 'पिरवर्तन होता हैं। परम्परागत पोशाक को छोड़कर विदेशी पहनावा धारण करते हैं और नद्यपि सतहीं उग से, फिर भी पिष्यमी समाज में ब्यापक रूप से हम देखते हैं कि बहुत-से अपिस्कारी समाजो ने अपनी युक्तीत और विशिष्ट पहनावें की छोडकर जनाकर्षक विदेशी परिचयी बेश-मुक्ता को अपना किया है। 'वो इस बात का बाहरी चिक्क है कि उन्होंने जान में या अनजान में पश्चिमी आन्तरिक सर्वहारा के साथ अपने को कर किया है।

जबरहस्तो बाहरी परिचमीकरण का तबसे विख्यात और सम्भवतः सबसे पुराना उदाहरण बहु है जब पीटर महानू की आका से स्मियों की दाड़ी मुड़ दी गयी और उन्हें करहान (आमा) पहनने को मना कर दिया गया। वेदा-भूषा की इस क्सी कान्ति का अनुगमन उम्रीसबी शती की जिसम जबूदीया में आत्मत ने किया और ऐसी ही अबस्था में इसी प्रकार की जबरदस्ती १९१४-१८ ई॰ पू॰ के युद्ध के बाद अनेक अपिचमी देशों ने की है। उदाहरण के लिए १९२५ का तुसीं का कानून है जिसमें यह आवस्यक कर दिया गया कि तुसीं का प्रदेश पुरुष्ट किनारे- सार (विमयाली) हैट पहने और इसी प्रकार को आका दिरान के रजाबाह यहलवी ने निकाली और सन १९२८ में अफागिस्तान के बाख्याह आमानुस्ता में ।

केवल बीसवी वाती के इस्लामी देश ही नहीं है किन्होंने किनारेदार हैट को संघर्षवादी में कहन कर कर कर कर कर स्वार स्वि हो किन्होंने कर कर कर कर कर कर स्वार पर हिंदी हो की हो की किनार में महिष्टी के हो की तर कर के नेता उच्च पुरोहिल के बुखा ने अपना मान बनक कर कर केनत उन्च दिया जो उत्तरे कार्यक्रम का वाध्वरक मकेत या। किन्तु हमी से उसे सत्तोष नहीं हुआ। जिस विशेष कार्य की मक्कावियों में मितिका हुई वह यह या कि युक्क पुरोहिलों ने चौड़े किनारे की फेल्ट हैट अपने पहनने के लिए चुना। अकायीनियाई साझाव्य के हेलेंगी उत्तराधिकारियों के मृतिकृत्वका वार्य। पहनने के लिए चुना। अकायीनियाई साझाव्य के हेलेंगी उत्तराधिकारियों के मृतिकृत्वका कार्यका कार्यका के सिर का विशेष पहनावा था। प्रविक्ववार के इस युक्की प्रयास का अन्तिम परिणाम पीटर महान की विजय के समान नहीं या, बल्कि अमानुक्का की मीति हास्यास्य विकलता हुई। क्योंकि मुद्दी धर्म पर विलिम्होंकि शक्तिकार एफिलेनीज और उनके जारण युक्कियों में हिस्तास्थक प्रतिकृत्वा हुई विजय सामाना एप्टिज्योंक एफिलेनीज और उनके उत्तराधिकारी नहीं कर सके । किन्हु प्रविव्यवार का यह विशेष प्रयास विकल रहुन, इसका अमं यह नहीं है कि यह उद्यादरण विजाय कर तहीं है। मिवय्यवार को विशेष प्रकृति अधिमायक वाद है। वो पृत्वी युनानी वीडी हैट पहनता है है। माव्यव्यवार को विशेष प्रकृति अधिमायक वाद है। वो पृत्वी युनानी क्यायमायका जो सीप्र ही आता। आरस्क करने के लियाने के नियमों के पीपाल्यों, पुरातन और मुर्बेलापुक्ष साक्षेता ।

राजनीतिक क्षेत्र में मिलप्पवार अपने को मौगोलिक क्षेत्र में इस प्रकार स्थक्त कर सकता है कि को सीमाएँ और पू-विज्ञ है जन्दे जान-बुककर समाप्त कर रे, सामाजिक क्षेत्र में वर्तमान निगमों, दको, धामिक सम्प्रदायों को विषयित कर देता है या सारे समाय का समाप्त कर विद्या है। मूर्पिञ्जों और सीमाणों को व्यवस्थित उप से मिटाने का क्लाविकी उदाहरण यूनान का है, जब जान-बुककर राजनीतिक अविच्छित्रता को समाप्त करने के लिए सफल कातिकारी करेड्सियिनीज ने ५०७ ई० पू० में बटिका का एक नया नक्सा बनाया। क्लेड्सियनीज का उद्देश्य या कि डीली-डाली राजनीतिक व्यवस्था को जियसे समुगय के स्वयंत्र के उत्तर देश का उद्देश्य या कि डीली-डाली राजनीतिक व्यवस्था को जियसे समुगय के स्वयंत्र के उत्तर देश का स्वत्य या क्रायान कर दे बोर एकारमक (यूनिटरी) राज्य स्थापित हो, जिससे सब प्रकार की भित्रदारी गीण हो, नागरिकता का दायित्व सबके उत्तर हो।

उसकी उद्ध नीति विशेष रूप से सफल हुई और इस हेलेनी वृष्टांन्त का अनुसरण पश्चिमी जगत् में क्षांस की क्रान्ति के नेताओं ने किया। चाहे जान-बूझकर इस हेलेनी पद्धति का अनुसरण किया अथवा स्वतन्त्र रूप से बैंसे ही माध्यम को उन्होंने अपनाया और परिणाम भी बैंसा ही हुआ। जिस प्रकार क्लेंद्रसचिनीब का उद्देश्य अंटिका को एक बनाने का बा, उसी प्रकार फेंच क्रान्तिकारियों ने पूराने सामती प्रदेशों को समाय्व कर दिया और चुनी की सीमाओं को हुटा दिया, जिससे देशकर एक अधिक क्षेत्र बन नाथ और उन्हें सासन की सुनिधा के छिए देश को दिया, किससे देशकर एक उंगे के पे और केन दिया। विकास के प्रतिकार के के के के के प्रकार के के उद्योग कर से अधीन बना दिये गये थे, निससे पुरानी स्थानीय विभिन्नताएँ और मस्तियों की स्थान कि स्थान के हिम्स के स्थान की स्थान

हमारे समय में यही अभिव्यक्ति बोलशेविक प्रवत्ति के भौगोलिक क्षेत्र में दिखाई देती है । इसमें सोवियत संघ के आन्तरिक भागों को फिर से नये रूप में परिवर्तित किया गया है। यदि हम नये शासकीय नकशे को पराने रूसी साम्राज्य के नकशे के ऊपर रखकर देखें तो इसका पता चल जायगा । एक ही प्रकार के उद्देश्य के अनुसार कार्य करने में स्टालिन ने जिस चालाकी से कार्य किया उसमें वह अग्रगामी है। उसके पहले के लोगों ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने यहाँ के लोगो की स्थानीय राजनिष्ठा को दुर्बल किया, स्टालिन ने इसके विपरीत नीति का प्रयोग किया कि स्थानीय निष्ठा को सन्तष्ट किया । उसने इस बात को पहले से सीच लिया था कि भख पेट भर जाने से मर जाती है, भुख रखने से नहीं मरती। इस सम्बन्ध में याद रखने की बात है कि स्टालिन स्वयं जाजियन है। जब १९१९ में मेनशेविक जाजियनो का एक शिष्ट मण्डल पेरिस के शान्ति कानफरेन्स में गया और उसने अपने को अरूसी जाति . बनाये जाने की माँग की. उन्होंने अपना दावा इस तर्कपर उपस्थित किया कि हमारी भाषा भिन्न है और साथ एक दमायिया लाये जिसका काम था कि इस विदेशी स्थानीय भाषा का फ्रेस में अनवाद करे। एक अग्रेजी पत्रकार जिसे जाजियन नहीं जानते थे, वहाँ उपस्थित था। उसने बताया कि एक अवसर पर जाजियन और उनका दशायिया रूसी में बात कर रहे थे। इससे परिणाम यह निकलता है कि आज का रूसी अपने से और अनजाने अपना राजनीतिक कामकाज रूसी में करेगा, जब तक रूसी जबरदस्ती उन पर लादी न जायगी।

धर्म के अविरिक्त और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भविष्णवाद की अधिष्णिक्त का प्रतीक पुस्तकों का जणाना है। ऐसा कहा जाता है चीनी सहार के समाद क्षानिकारी सिस्त को ह्वांगन्दी ने, जो चीनी सार्वमीम राज्य का संस्थापक पा, उन दार्धनिकों की पुस्तकें जन्त करने कलाश हाली, जो चीनी सकट काल में हुए ये। उसे पन चा कि उनके मयंकर विचारों से उसके नये समाज के निर्माण का कार्य कक जायगा। सीरियाई समाज में, ब्रालीका उमर ने, जिसने उस सीरियाई समाज का पुनिम्माण किया, जो हेलेंनी आक्रमण के बाद एक हजार साल तक सुपूज बा, एक वेसपादि के पत्र का, कहा बाता है, इस प्रकार का उत्तर दिया। सिकन्दिया का नगर जब पराजित हो गया, इस सेनापति ने लिखा कि पुस्तकालय का क्या किया जाय। ब्रालीका ने नतर दिया-

'यदि यूनानियों की पुस्तको के विचार ईश्वर की पुस्तक के विचारों से सहमत हैं तो उनकी रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि असहमत हैं तो चातक हैं और उन्हें नष्ट कर देना चाहिए।' कथा के बनुसार उस पुस्तकालय की पुस्तकें जो नौ सौ वर्षों से एकत्र हो रही बी सार्वजनिक स्नानावारों में पानी गर्म करने के लिए प्रयोग में लाबी गर्यों।

हमारे युग में पुस्तकें जलाने में हिटलर ने भी, जो वह कर सकता था, किया । यथिप मूज्य-कला के वाधिकार हो जाने से इस प्रकार के नृश्यंस कार्य पूर्ण क्या से सफल नहीं हो। याते । हिटलर के समकालीन मुस्तका कमाल अवातुक ने दूसरी सुक्रम पढ़ित से कार्य किया । युक्ती अधिमायक का उद्देख था कि हरानी सस्कृति, को उत्तराधिकार में मिली है, लोगों के मन से वदरस्ती हटा ले और पश्चिमी संस्कृति के सीचे में वह डाली लाय । उसने पुस्तकों जलाने के स्थान पर वर्षमाला बदल दी । सन् १९२९ से सारी पुस्तकों और समाजार-पत्नों को तथा कानूनी रस्ताववों को लैटिन लिपि में छापना आवश्यक हो गया । इस कानून के दास होने से तथा बलपूर्वक उसका प्रयोग होने के कारण तुर्खी गावी को चीनी समाद या अरब के बलीका का अनुकरण नहीं करना पड़ा । फारसी, अरबी तथा तुर्की के स्लासिक नयी पीड़ी की पहुँच के बाहर कर दिसे पथे । पुस्तकों के जलाने की समस्या नहीं रह पथी, जब उनकी लिपिबरल सी गयी जो उनकी कुली थी । वे पुस्तके अलमारियों में सड़ने के लिए रख दी गर्यी, इस विश्वास के साथ कि नटती पर परातत्ववालों को छोडकर उन्हों की स्वर्थी भी न करेगा ।

धमेंतर सस्कृति में साहित्य और विचार ही ऐसे क्षेत्र है जहीं वर्तमान में भविष्यत् ने प्राचीन की विरायत पर आक्रमण किया है । इंटिटयरक तथा अवण्यरक और भी कलाओं के तसार हैं जिन्हें भविष्यनाद पराजित करता चाहता है । बारतव में दूरिटयरक कलाकारों ने ही 'मिटयर वाद' शब्द पाड़ है जिससे ने करनी कान्तिकारी उच्च कलाओं को कुकारते हैं । किन्तु भविष्यन्य कार एक कुक्यात रूप है जो दूरिटयरक कलाओं के क्षेत्र में व्याप समें तथा धमेंतर सस्कृति में सामान रूप से पाया जाता है । वह है मूर्तिभवन (आहकोनोक्लाज्य) । मूर्तिभवन सस्कृति में सामान रूप से पाया जाता है । वह है मूर्तिभवन (आहकोनोक्लाज्य) । मूर्तिभवन सहित्र में सामान रूप से पाया जाता है । वह है मुर्तिभवन (आहकोनोक्लाज्य) । मूर्तिभवन तहीं है । उसमें यह विशिष्टता है कि कला के विरोध का सम्बन्ध, धमें से भी लगा देता है और उससे दिरोध को भावना कला विषयक नहीं है, धार्मिक है । हैंचर के दृष्टमान प्रतिनिधि मूर्ति नहीं बननी चाहिए वो मूर्तिमुंज को प्रोत्साहित कर सके, इस सिखान को लानू करने में केवल मात्रा का ही अत्तर रहा है । मूर्तिभवन का सबसे विकास समुदाय 'एकारमवार' का है जिसका प्रतिनिधि सुद्दी धमें है और उसके अनुकरण में इस्लाम । मूर्ता को दूसरी आज्ञा में सक कहा गया है :

'तू कोई ऐसी मूर्ति न बनायेगा या उसके समान कोई चीज न बनायेगा जो स्वर्ग में है या जो घरती के नीचे पाताल में है या जो घरती के अन्दर पानी में है।"

इसके विपरीत ईसाई धर्म में जो मृतिभञ्जक आन्दोलन चले वे अन्य इसी प्रकार के आन्दो-

 प्रकृति की वस्तुओं का अनुकरण करने के इस निवेध के कारण कलाकारों ने इस प्रकार की कला उपस्थित की जिसमें किसी का प्रतिनिधित्य नहीं है। इसी के लिए अरावेस्क शब्द का प्रयोग हुआ है।—अनुवादक लमों से फिल में और वे ईसाई धर्म के बनुकूल बन गये। स्विप जाठवी सती में परम्परावादी ईसाई धर्मतन्त्र में मूर्तिकांकर आन्दोलन बला और सोलहवी सती में पिषमी ईसाई समान में भी यह आन्दोलन बला, ऐसा जान पहता है कि जाठवी सती में इस्लाम के उदाहरण ने भागित किया और सोलहवी सती में यहाँचिंग के उदाहरण ने, फिर भी दुस्यपरक कलाजों को पूर्णत: रन्होंने नहीं त्याया। ईसाइयों ने यह आक्रमण धर्मतर खोत्रों पर नहीं किया। धार्मिक क्षेत्र में भी कहर मूर्तिकांकर विशेषण समझती पर राजी हो गये। तीन आयामों के प्रतिक्यों का

# (९) भविष्यवाद की निजी अनुभवातीतता (द सेल्फ ट्रान्सेन्डेन्स आव प्यूचरिज्म)

सम्भव है कि राजनीतिक क्षेत्र में भविष्यवाद को कभी सफलता मिल जाय, जो लोग इसे जीवन का मार्ग बनाना चाहते हैं उनके लिए यह ऐसा उत्तर है बढ़ों जीवन के उपयोगिता होंगी। नहीं हो सकती। वषणि खोज व्यर्ष और दुखदाई होगी फिर भी कुछ उसकी उपयोगिता होगी। स्थितिक वह खोज करने वालों के निरासापूर्ण वरणों को शालि की राहू पर ले जा सकता है। भविष्यवाद अपने स्वाभाविक रूप में निरासा की योजना है, इस पर भी कोई राह न मिलने पर यह एक राह है। स्थोंकि जब आत्मा बर्तमान से निरास हो चुकी है और सासारिक जीवन की उसकी पूज्य नहीं मिटी है, तब बहु पुरातन की समय-वारिता में गोता लगाती है। और जब पुरातन में पलायन की चेट्टा बेकार या असम्भव हो जाती है, तब आत्मा भविष्यत् के कम स्वाभाविक राह को चेट्टा बेकार या असम्भव हो जाती है, तब आत्मा भविष्यत् के कम

इस पवित्र—और उसी प्रतीक से पवित्र सांसारिक—मविष्यवाद को कुछ उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।

उत्ताहरण के लिए इसरी शाती ई० पू० के हेलेजी ससार में हजारों सीरियाइयों और सस्कृत पूर्वमियों की स्वाधीनता छोन की सथी, में देश से निकाल दिये गये, परिवार से अलग कर दिये गये और सिसली तथा इटलों में पास के कर में उन केती और चराहाई में के विदेश में वी हैनिवली युद्धों में उजाइ हो गये थे। इन निर्वासित दासों को, जिन्हें बर्तमान से पलायन की अतीब जावरणकरा थी, प्राचीन में जाने की कोई सम्भावना नहीं थी। इतना ही नहीं कि वे सारीर अपने देश को नहीं कीट सकते थे, जो कुछ उन्होंने अपने घरों को सुखी बनाने के लिए किया था, नष्ट हों गया। वह पीछे नहीं जा सकते थे, अगो नहीं जा सकते थे, इसलिए जब उन पर अल्यावार अनुस्कृ हो गया, वे दिवाह करने के लिए विवच हो गये। इन दासों के बढे-वह विद्रोह उत्तरा रोजन राष्ट्रमण्डल स्वापित करने के लिए विवच हो गये। इन दासों के बढे-वह विद्रोह अरारी स्वारी दास हो। या, विद्राह हो गया, विद्राह हो नाये।

सीरियाई इतिहास के बौर पहले के अध्याय में इसी प्रकार यहूदियों की प्रतिक्रिया हुई थी, जब जूडा का स्वतन्त्र राज्य नष्ट हो गया था। जब नव-बैबिकोनी बौर अकेमीनियाई साम्राज्यों ने उन्हें नितन लिया और अवस्थियों (अयहूदियों) में वे तितर-बितर हो गये, उन्हें यह आशा और विस्तान नहीं था कि हम किर उस पुरानी अवस्था में यहूँ वें। विस्त स्थानीय स्वाद्यानता में हम रहते थे। उन्हें ऐसी विस्वासन के आशा नहीं हो सकती थी कि जो अवस्था बोता या बह लीट अयिंग, और ऐसी पिरियारी की कि जो अवस्था निता में हम प्रति में।

सकते वे कि इस दुरबस्या से हम निकल जायेंगे । ये निर्वासित बहुदी यह करणना करने लगे कि मिलया में ऐसा दाकरी (यहूदी) राज्य स्वाधित होगा जैसा यहूदियों के राजनीतिक प्राचीन हित्तिस में ऐसा दाकरी (यहूदी) राज्य की क्षाचित होगा जैसा यहूदियों के युज में ही की सा सकती है। यदि नया दाकर अपने शासन में सब सहूदियों को संयोजित कर के—और इसके अतिरिक्त उसका क्या मिश्रन हो सकता है—जो सम्प्रति शासक से साम्राज्य की प्रमुता छीन कर वह कल वेक्सलेम को संसार का केन्द्र बनाये जैसे वैविलोन या मुसा उस समय या । वेदबन्यतेक को भी विषय पर शासन करने का वैसा ही अवसर क्यों न मिले जो शारा को था, या जूडास मक्काबियंस भी एटिओकस के समान और बार-कोकावा है द्वियन के समान क्यों न

इसी प्रकार का सपना किसी समय इस के 'प्राचीन पंचियों' ने देखा था। इन रासकील-निकियों की दृष्टि ने जार पीटर का परस्परावार है सा । तास-ही-साच यह करनाम की कारनव भी कि अर्थतर ध्वन्यका के सामने, जो इस तमस सर्वश्रक्तिशाली हो रही थी, और (युरातत पंचियों की दृष्टि में) सैतानी की, पुरानी सामिक ध्वन्यमा विजयों हो सके। इस कारण रासकोलिनिक्यों ने ऐसी बात पर बाशा लगायी को कभी हुई ही नहीं थी। वे सोचते थे कि किसी ऐसे जार-साहीश का अवतरण हो जो परम्परावादी धर्म को प्राचीन पंचित्रता के साध प्रतिकारिक को।

विशुद्ध भविष्णवाद के इन उदाहरणों में एक समान गुण यह है कि जिन आधालों का आप्रय दुनके आत्रोठनकारियों ने लिया है वे सब बास्तिवक तथा साधारण लीकिक क्य में हो सकते हैं। यह बात यहरियों के भविष्णवाद में स्थ्यट है जिसका पर्योग्त लिखित प्रमाण सित्तिहा में मिलता है। नेवृक्तरनजार के राज्य के विनाध के बार जब-जब उन्होंने देखा कि सार्वसीन राजनीतिक परिस्थित के कारण ऐसा अवसर है कि नया बहुदी राज्य स्थापित हो सके, बार-बार उन्होंने अपनी सम्पत्ति का उपयोग किया। कै म्बाइसिस की मृत्यु और दारा के आगमन के बीच अकामीनियाई साम्राज्य में योडे काल के लिए अराजकरा थी। उस बीच (सम्प्रवः २२२ ६०) में जेदब बबेलने यहूदी राज्य स्थापित करने की चेद्या की। इतिहास के बार के अध्याप में जब से सेव्युक्तिक डाक्तियों के हास और लेबाट में रीमन सेनाओं के आगमन के बीच का अन्त:काल था, यहूदियों ने समझा कि मेकाबियों की विजय है, फिलस्तीन के यहूदी इस लीकिक विजय की मृत्तुल्या से दुतने प्रमास के मेकाबियों की विजय है, फिलस्तीन के यहूदी इस लीकिक विजय की मृत्तुल्या से दुतने प्रमास के मेकाबियों की विजय है, फिलस्तीन के यहूदी इस लीकिक विजय की मृत्तुल्या से दुतने प्रमास के मेक है इस पवित्र परस्परा को त्यार देते के लिए तैयार हो गये वे कि तये राज्य का सस्थापक कोई दाकद का बचा ही होगा, जैसा [ब्यूटरो-साया ने वार सी साल पढ़ले सोचा था।

दुर्वेल सिल्युकियों के विरुद्ध को भी चाहे हो सकता था, किन्तु यहूदी रोम का सामना कैसे कर सकते जब वह अपनी चौक्याक्या में या। इसका उत्तर इस्यूमिया के अधिनायम हैरीर को दिल के समान स्प्यू का तु यह नहीं भूका या कि रोम की क्यां के किल्सतीन का शासक हूँ और बब तक वह राव करता था, उत्तरे अपनी अवावों को उत्तरी मुखेता के प्रतिघोध से रक्षा करने की तरकीय निकार का भी । परंतु इसके विषयीत कि प्रवा करवाया प्रायतिक कि स्वा नहीं तक कह राव करता हो। उत्तरी करवी कि समा नहीं किया और क्योंही उसका व्यवस्था विषय हो। उसका विरुद्ध के समा नहीं किया और क्योंही उसका व्यवस्था नहीं किया पह हो, वे अपनी विषयी की और दौड पढ़े। पिक भी रोम का केक्ट एक प्रदर्शन वर्षायत नहीं

हुआ । सन् ६६-६७ के भीषण अनुभव से फिर वियक्ति को बुलाने में ११५-१७ में वे नहीं चूके और फिर १३र-५ ई० में विनाश का आवाहन किया। छ सौ वर्षों में यहूदियों ने सीखा कि इस प्रकार का भविष्यवाद सफल नहीं हो सकता।

किसी देवता को अपनी सहायता के लिए युकाना कोई असाधारण बात नहीं है। यह धर्म के ही समान पुरानी प्रया है कि किसी ट्रेजय कार्य के आरम करने के पहले एसक देवता का आवाह कि किसा उना मोह 'समीहा' की परवाने अपने में जो व्यवस्त होता है नहीं पा, कि जनता के मानवी सहायक को देवता का बरु प्राप्त है। जो नयी बात थी और सहस्त की, वह संत्रक देवता के मानवी सहायक को देवता का बरु प्राप्त है। जो नयी बात थी और सहस्त की, वह संत्रक देवता के कार्य और सांचन की प्रकृति में थी। विजोध दृष्टि से येहोवा तो यहादियों का जनना देवता या ही, एक-दूबरे और सब्दिन रूप से बहु देवर का अधिकारी विजित किया था। उत्तर-करी पुन के यहादी भविषयाची साधारण राजनीतिक प्रयास में नहीं लो थे। उन्होंने ऐसा कार्य करना ठाना या जो मनुष्य के लिए सम्भव नहीं या, नयोंकि वे अपनी छोटी स्थानीय स्वतन्त्रता को भी अखुष्ण नहीं रख सके, वे विजय के स्वार्थी फेंसे हो सकते थे? इस समून कार्य में सफल होने के लिए कोई साधारण स्थानीय देवता उनका देवी रासक नहीं हो सकते थे? इस सुन्त कार्य में सफल होने के लिए कोई साधारण स्थानीय देवता उनका देवी रासक नहीं हो सकता था, ऐसा देवता चाहिए या कि जो उनकी आकाशाजों के अवुक्त हो र

एक बार इसकी अनुमूति हो गयी तो अभी तक जो नाटक घर्मों के इतिहास में 'साघारण इंग' का था, आरिमक आवाम में उसका उत्कर्ष हो जाता है। मानवी सहायक की भूमिका गोण हो जाती है और दूष्य में ईश्वर का प्रमुत्व हो जाता है। मानवी मसीहा पर्याप्त नहीं होता। ईर्वर को स्वयं रक्षक की भूमिका में उतरना होगा। उसके जन का महायक घरती पर स्वयं ईंग्वर का पुत्र होगा।

यदि कोई बाधुनिक परिचमी मनोविस्लेषक ऊपर की पंक्तियों को पढ़ता रहा होगा तो अपनी मींहों को सिकोडेगा और कहेगा—'आपने जिसे उदात्त बाध्यास्मिक अन्वेषण बताया है, वह और कुछ नहीं है, केवल शिशुओं की बास्तविकता से पलायन करने की इच्छा के प्रति समर्पण है, जो मनुष्य के मन का सदा से प्रजोधन रहा है। बापने यह बताया है कि क्लिप्त प्रकार कुछ दुवी कोग, जो मुबंताबच ऐसी बस्तुजों को पाने का कक्ष्य बनाते हैं जो उन्हें कभी मिल लही सकती, अपने असम्मद कार्य के वत्र ह्या बोझ को दुसरे स्थानापक लोगों के कन्ये पर रख देते हैं। यहले वे किसी मानवी सहायक को चुनते हैं जीर जब उससे काम नहीं चलता, तब ऐसा कोई सानवी सहायक, जिसे कास्पनिक देवी शक्ति का सहारा होता है और अन्य में ये मूर्च हताय होकर अपनी रसा के लिए किसी कास्पनिक देवता का बाबाहन करते हैं जो स्वयं इनका कार्य कर देगा। जो मनोविज्ञान से अधिज है उसके लिए ऐसी मूर्च की पलायनवादी कथा परिचित और इच्छायों है।

इस आलोचना के उत्तर में हम इस बात से सहमत है कि उन सांसारिक कार्यों को करने के लिए, जिनको हमने चना है और नहीं कर सके, देवी शक्ति का आवाहन करना बच्चों का-सा काम है। यह प्रार्थना कि मेरी इच्छा पूर्ण हो, स्वयं इसकी निरयंकता का प्रमाण है। इस विषय में यहदियों की जो बात है, ऐसे यहदी अविष्यवादियों का दल था, उन्हें यह विश्वास था कि येहोबा अपने उपासकों के स्वय निर्धारित सांसारिक कार्यों को अपने ऊपर ले लेगा, और जैसा हमने देखा इन यहदी अविष्यवादियों का दुखद अन्त हुआ । उन उत्साहियों की नाटकीय ढग से आत्म-हत्या हो गयी जिन्होंने अपार सेना का सामना इस भ्रम से किया कि यद्ध के दिन समह का स्थामी स्वयं समह के बराबर होगा। इसी के साथ विरागी दल था, जो इसी भ्रमपुर्ण आधार पर विरोध में तर्क कर रहा या। उनका कहना या कि हमें किसी भी ऐसी बात में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिसका वारा-त्यारा हमने ईश्वर के सपर्द कर दिया है कि यह उसका कार्य है। किन्तु इसरी दिशाओं से इसरे रूप में प्रतिक्रिया हुई। जोहन बेन एक्काई के दल की प्रतिकिया और ईसाई धर्म की प्रतिकिया । ये दोनों प्रतिकियाएँ नकारात्मक बात मे तो विरा-गियों के समान थी क्योंकि अहिसावादी थीं, किन्तु विरागियों और उत्साहबादियों---दोनों से इतमें भेद था। महत्त्वपूर्ण निश्चयात्मक रूप मे यह अन्तर था कि इन्होने भविष्यवाद के पुराने सासारिक स्वायों की ओर से मेंड मोड लिया था और अपनी सपदा को ऐसे ध्येय के लिए रखा को मनुष्य नहीं ईश्वर के लिए हैं। और उसके लिए आत्मिक क्षेत्र में ही कार्य किया जा सकता है जिसमें ईश्वर सहायक नहीं, कार्यों का निदेशक होता, है।

यह बात महरू की है। क्योंकि मनोविक्तपेष की उस आलोचना का उत्तर इसमें मिल जाता है जो उसने विराणियों और उत्ताहियों दोनों के विषक्ष की है। देश्वर के आवाहनकी, खेवब का प्रताम कर कहर भत्तेंना तहीं की वा सकती यदि मानवी अभिनेता अपनी शिवत को (लिबियो) सासारिक ध्येय से हटा लेता है। इसके विपरीत विद बात्या महान् और इतना सहान् आहे हता सहान् कोर इतना सहान् कोर इतना सहान् कोर इतना सहान् कोर इतना सहान् और इतना सहान् कोर का सामारिक परिणाम निकल्या है जेता कि वह आपा, जो आवाहन करती है, पाहती है, तो यह दस्यों कि हो बाता है कि विस्त स्वित की विश्वस करते हुए हुए ता जाता है वह विश्वसा के केल करोक-करूपता नहीं है। हम इस बात को मान लेगे कि यह आपपारिक पुर्नानर्कार एक सम्बन्ध की वो करना की भी उत्तर सामारिक पुर्नानर्कार एक सम्बन्ध की वो करना की भी उत्तर सामारिक पुर्नानर्कार एक सम्बन्ध की वो करना की भी उत्तर सामारिक स्वाय के सम्बन्ध की वो करना की भी उत्तर सामारिक सामारिक आया जब भगन हो गयी, तब हमें ऐसी वास्तविकता का ईस्वरीय सामार्गाय हुआ जो मनुष्य के बतारे पेंग्यों के इस्वर्थों के पीछे सवा से रहा । मन्दिर का पदी दो टुकड़ों में एट गया।

अब हम इस महान् बाध्यारिमक पुनिवर्धात्य की उपलक्षित्र में बो कम है उन पर कुछ विचार करना उनका मूल यह है कि जो सांसारिक दूध्य पहले मानवी अभिनेताओं का मंत्र समझा साता था, विसमें देखर सहायक मा नाहीं, वह अब ईस्वर के राज्य के कम्या: आस्त्राम का क्षेत्र हो गया। जैसा कि समझा जा सकता है, वहले यह नमा विचार पुरानी भविष्यवादी संकरनाना से मान्त आवरण से कका एठता है। इस पृष्प्रभूति के विचरीत 'द्युटेरो-इसामा' इंस्वर के राज्य का वित्र जाता है, जो स्विग्य तो है किन्तु उसके साथ लीकत राज्य की करना मी है, एक अकेसीनियाई सामान्य की करनान निवसे उसके राक्य-नाथक ने मूना को छोड़ कर जक्यालेम को अपनी राज्यानी बनाया है और जो परिचयन यहूदी का राज्युल है। बसीकि येहोंसा ने उसे यह आत्मकान दिया है कि (अहर-मजबा नहीं) नैने खुसरी (आइरस) को ससार के विवय करने में महाना दो है। इस दिवा-च्या में 'दुर्यटो-इसामा', मनीविक्तेषक की आलोचना के सम्मृत्र उम्र क्या मंत्र परिचयन होता है। इस पैमान्य की सकरना सासारिक मिंव-ध्यवादी के विवार करने में हम्मृत्र अक क्या में उपस्थित होता है। इस पैमान्य तमा प्रकृति दोनों चमरकारी राज्यान के सम्मृत्र उम्र कर रहें है। उसका इंक्य का ना और कुछ नहीं है लीकिक स्वर्ग है, एडने उद्यान को अवन ना दिया गया है।

दूसरा कम आता है जब यह लीकिक स्वर्ग केवल अस्थायी दशा समझी जाती है, जो शायद एक हुतार साल तक (मिलीनयम) रहे किन्तु निर्वाधित समय के बाद संसार के साय-साय उसका बीत जाता निश्चित है। किन्तु यिद यह संसार समान्द होने वाला है और उसके स्थान पर आपे का ससार आहे नो साल है की र उसके स्थान पर आपे का ससार आहे नो साल तक शायन करेगा, वह देवर नही होगा केवल उसका प्रतिनिधि या मसीहा होगा । यह भी स्पष्ट है कि दूसरे ससार के स्थान स्थान होगा । यह भी स्पष्ट है कि दूसरे सार मार से समस्ति पिर्के नियम की सकस्थान, उन विवादों में समझीता करने का असम्बद्ध स्थान है, जो एक दूसरे से पित्र की सहता है के पहले दस संसार में है को पहले हुत्तर से पित्र की स्वत्य प्रति है जो एक दूसरे से पित्र की स्वत्य स्थान है को कहता है कि स्विच्यवादी लीकिक राज्य में सरसारी मुखार होंगे। दूसरा विवाद यह है कि प्रविच्या हो लीकिक जीवन में प्रतेश करता है और उससे परिकर्तन कर सकता है। वह हमारे लीकिक जीवन में प्रतेश करता है और उससे परिकर्तन कर सकता है। व्यवस्था के मृत्तुल्ला से कर-परिकर्तन के दूसर को ओर कड़ोर आध्यारियक बढ़ाई करने के लिए पिलेनियम की शब्ध बाली स्थानना आव्ययक मानानिक सीडी हो सकती है, किन्तु जब ऊँचाई पर पहुँच गये तब सीडी गिरा री जा सकती है।

'फरीसी बमीराजानों ने हैसमीनियनों के शासन में इस संसार दे रक्षां की जोर और मिक्य की ओर देखना सीख किया था, और हैरोद के शासन में, बितत पीढ़ियों में औ छुठ राष्ट्रीय भावनाओं की शाराएँ थी वे बड़ी शसित से अमी दीशा से उकरा रही थीं और उन्हें जाने के लिए फरीसियों को दिखाते हुए मार्ग के अतिरिक्त कोई रास्ता न था। उसी जाति में जो कठोर

इसी कारण साधारणतः 'मिलेनियम' शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अभिप्राय है 'स्वर्ण व्या ।'

बावसकता के बीक से दवी हुई थी, यह अलीकिक विश्वास, मसीहाई जाशाएँ जिनका पोषण फरीसी लोगों में हुआ था, नवी शक्ति के ससारित और प्रवारित हुई। फरीसी धर्म की जो पुराकों उपनक्षम है—एकक, हा साम्य आव सालोगन, दि अवस्वत्रक आव मोजेज—हुई सताती है कि इनके लेखकों के मन में क्या विचार थे। किन्तु के उन बातों को नहीं बता सकती थी जो हम अपने धर्म-प्रयोग में पाते हैं। अर्चात् किस प्रकार ये विचार लोगों में अच्छी तरह बुक-मिक यथे। किस प्रकार वार्ग वार्ल सम्राट, 'अविविकत सम्राट, 'राक्रद के पुत्र' किस प्रकार पुत्रवींचन की संकरणता, दुसरा संसार, उन साधारण जातियों की साधारण मानितक फरीचवर के अंग ये जिन पर सम्राट के ध्वस्ट यें हुए ये "किन्तु" जिस ईसा को ईसाई पुत्रवें वे इनमें से किसी रूप का यन नहीं या जो इन भविष्यक् के विचारों में उदस हुआ था। उससे सारे पुराने आवर्ष, सारी पुरानी आधा मिक-अकर एक हो गयी थी!

# (१०) विराग और रूपान्तरण (डिटेचमेन्ट एष्ड ट्रान्सफिगरेशन)

प्रविष्यवाद और पुरातनवाद की समीका से हम इस परिणाम पर पहुँचे है कि दोनो असफल हो जाते हैं स्वाधिक में सासारिक सम्यन्धिता के ऊपर उठे किया बर्तमान से पलायन करने की नेष्टा करते हैं। हमने देखा है कि पविष्यवाद के दिवालियेनन से उस रहस्य का आभास मिल जाता है जिसे हम क्यान्तरण कहते हैं, एक बहान पुरिहासिक उदाहरण इस प्रकार का है भी। पुरातनवाद की विफलता हारा भी आध्यात्मिक आविष्यत नहीं है, ऐसी चुनीतों हो सकती है। सम्मद है कि इस बात की प्रकार का हात कि पुरातनवाद पर्याप्त नहीं है, ऐसी चुनीतों हो सकती है कि विफल पुरातनवादी विपरीत दिवा में भविष्यवाद की वाल पर फिसल जाय। इसके में किल्कर में ऐसा भी हो सकती है कि किसी नयी आध्यात्मिक दिवा में मुकलर वह इस चुनीती का सामना स्वीकार करे। और उसकी सबसे कम अमसाध्य केटा यह हो सकती है कि वह अपनी कुदान की, जो विनास की और ले जा गई। है, ऐसी दिवा में बहल दे कि ससी पर प्रवास की नाम सामना हो नाम हो है। यही विराप की समन्त हो नाम तही है एसी विद्या हो के उदाहरण में सलावा है।

परिचमी अनुसन्धानकर्ताओं के लिए इस दर्शन की सबसे परिचित व्याख्या जीव्य काम एस्टोइक फिलासोन्सर्स नोट कुकं से प्राप्त होती है जो एपिफिटटस तथा मारक्त आरीिरुस से हमें मिली है। किन्तु यदि हम बिराग के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करना जाहे तो हमें हैनेती को छोड़कर चारतीय मार्यदर्शन की ओर जब्दी मा देर में जाना पढ़ेगा। जीनोन्सर्क छिष्प्य बहुत हूर तक इस विषय में गये है किन्तु गीतम के खिष्पों को यह साहस हुआ कि विराण के अतिम तक्षेत्रमन्त परिणाम आरमोस्पर्ण तक में पहुंचे। बौदिक उपलब्धि को वृश्य है यह प्रभावशाकी है, नैतिक पपलब्ध की वृश्य हो पर हो पर हु पूर्व है। किन्तु हक्का नैतिक परिणाम विषक्त कर देने सालाई, वर्शोंक पूर्व विराण में म को मी, उसी निष्टुरता से जिल प्रकार वह सब अधिव आवार्त को से पर हो निष्टुरता से जिल प्रकार वह सब अधिव आवार्त को से पर है।

#### १. ई० विवान : बेरुसलेन अंडर हाई प्रीस्ट्स, यू० १५८ तथा १६२।

'उस मनुष्य को जिसकी गति भी प्रेम और इच्छा से रिस्त है, जिसके कर्म ज्ञान की लिम में भस्म हो गये हैं, उसी को बृद्धिमान् लोग विद्वान् कहते हैं। विद्वान् उनके छिए घोक नहीं करते जो मर गये हैं न उनके लिए जो जीवित है।'

भारतीय ऋषियों के मन में हुदय की यही विरक्ति दर्शन का कठोर समें हैं। हैलेगी दार्शिनक भी स्वतन्त्र रूप से इसी परिणाम पर पहुंचे थे। एपिसिटटस अपने शिष्यों को चेतनावनी देता है: 'यदि तुम अपने बच्चे को चूमते ही ''' तो इस कार्य में अपनी करपना को बिना प्रतिबन्ध के मत अ्यवहार में लाओ और अपने आयेग को निरंकुश मत छोड़ दो। सच तो यह है कि इसमें कोई हानि नहीं है यदि अब चूमते हो तो बच्चे के कान में कह दो फैल तुम मर आओगे " और सेनेका भी यह कहने में सकोच नहीं करता कि — 'दया मानसिक बीमारी है जो दूसरों के दुखों का दूपय देखकर उमहती है, दूसरे शब्दों में उसकी परिकाश यह कर सकते हैं कि यह निमन-कोटि की आरमाओं का तंक्षमक रोग है जो दूसरों को दुख में देखकर पक्क लेता है, जब रोगी यह समझता है कि यह दुख उसे नहीं होना चाहिए। बुद्धमान लोग इस प्रकार के मानसिक रोगों से प्रसित्त नहीं होते।'

तार्किक दृष्टि से यह परिणाम अनिवार्य है किन्तु साथ-ही-साथ नैतिक दृष्टि से अस्प्रस् है। विराग का दर्शन अपने ही कारण पराजित हो जाता है क्योंकि वह हममें जुगुसा उत्पन्न करता है। जिस समस्या का समाधान करने वह चल्ता है, उसका समाधान वह कर नहीं पाता क्योंकि वह केवल प्रतिस्क्र से परामर्थ करता है और हृदय का खाग कर देता है, इस प्रकार इन दोगों को अलग कर देता है जिन्हें ईस्वर ने साथ रखा है। विराग का यह दर्शन क्यान्तरण के रहस्य से बीकना होगा।

जब हम विषटन की उन्मुक्त राह के चीचे और अन्तिम मोड़ पर चलने को कमर कसते हैं, अस्वीकृति और उपहास की चिल्लाहट हमारे कानों में आती हैं। किन्तु हम प्रमाशित नहीं होना चाहिए। स्वोकि ये ऐसे दार्शनिको तथा प्रविध्यवादियों की ओर से आती हैं जो बिराम की 'विद्विक हीट' से विचार करने वाले हैं या राजनीतिक बीर आर्थिक भौतिकबार के उस्ताहीं लोग है, और हम पहले ही देख चके हैं कि जो कोई भी सत्य हो, में मिष्पा हैं।

'ईश्वर ने बृद्धिमानो को भ्रम में डालने के लिए मुर्खतापूर्ण वस्तुएँ संसार में बनायी हैं, और ईश्वर ने शक्तिशाली वस्तुओं को भ्रान्तिजनक बनाने के लिए दुर्बल वस्तुओं को बनाया है।"

जो सरवता हम व्यावहारिक ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं, उसे बन्तवान से भी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके प्रकास में तथा उसकी शक्ति हैं हम पविष्यवादियों तथा दार्शिनकों को अस्वी-कृति का, ऐसे पय-प्रदर्शकों के चरण चिल्लों से हटकर, बीरतापूर्वक सामना कर सकते हैं वो न बार कोलावा है न, गौतम हैं।

१. मगवद्गीता, ४,९६ तया २,९९---(वारनट का अनुवाद)

२. एपिक्टिटस : डिखरटेशन्स, पुस्तक ३, अध्याय २४, ८५-८ ।

३. सेनेका : डी० क्लेमेन्शिया, पुस्तक २. अध्याय ४. ४-४ ।

४. कोर--- १, २७।

'यहूदियों को एक चिह्न की जावस्थकता है और यूनानी बृद्धिवादी चाहते हैं, किन्तु हम शूली पर चढ़े ईसा का उपदेश करते हैं, जो वहूदियों के लिए रोड़ा है और यूनानियों के लिए मुर्खता।'

शूली परचड़े हुए ईसा मविष्यवादियों के लिए क्यों उलझत है, जो अपने लौकिक कार्यों के लिए ईस्वरीय सहायता का कोई भी चिल्ल प्राप्त करने में सफल नहीं हुए ? और क्यो वह उन दार्शनिकों के लिए मूर्खता है, जिन्होंने कभी वह बृद्धिमत्ता नहीं पायी जिसे वे खोजते हैं ?

मूली पर चड़े देंसा दायेंनिक को इसिलए मूर्च है क्योंकि दायेंनिक का उद्देश्य विराग है और वे इस बात की नहीं समझते कि कोई समझतार आदमी जब एक बार उस अवस्व लक्ष्य र पहुँच गया, तब इतना पतित कैसे हो सकता है कि उसे छोड़ दे विसे इतने कठोर परिश्रम से उसने प्राप्त किया था। इसने कीन बुढ़िमानी है कि पुनराममन के लिए जलग हो जाय। और प्रकलतर मुक्ति से—ऐसे इंस्वर को कल्पना छे प्रमित्त हो जायगा, जिसे इस अवन्तोधजनक संसार से अलग हो जाने किए एसवं कर प्रो मही करना पड़ा क्योंकि वह उसने है पहरत्य के गुण के कारण उसने पुर्णत: स्वतन है फिर भी बढ़ जन-प्रकृषकर संसार से आता है और उन लोगो के जिए, जो उसकी इंप्वरीय प्रकृति में बहुत निम्नकोटि के हैं, अधिक-से-अधिक उस यातना को सहता है, जो इंप्वर या मनुष्य भीग सकता है। 'ईचल स्वार को इतना प्यार करता है कि उसने अपने पैता किये एक ही लड़के को उसे दे दिया।' विराग ईंदने वाले के विचार से यह मूर्वता भी पराकाष्टा है।

'यदि पूर्ण अन्त में वात्ति है तो बुद्धिमान् मनुष्य का हूदय भय और इच्छाओं से स्वतन्त्र करने से स्था लाभ है, जिनके कारण वह बाहरी वालों पर निर्भर रहता है, यदि तैकड़ो रास्ते तुरत खोल दिये जाये जिनके द्वारा प्रेम और दया से उत्पन्न प्रीड़ा और अवान्ति उत्करे हुदय में प्रवाहित हो और इस प्रकार उत्तका हुदय में प्रवाहित हो और इस प्रकार उत्तका हुदय में प्रवाहित हो और इस प्रकार उत्तका हुदय को भर देने के लिए पर्यान्त है। किसी बहुत्व को भर देने के लिए पर्यान्त है। किसी बहुत्व को भर देने के लिए पर्यान्त है। किसी बहुत्व को ने पूरी सरस्ता का अनुभव किया या जब उन्होंने कहा कि यदि बोड़ा भी प्रेम और करणा को हुदय में जाने दिया तो ऐसी वस्तु का प्रवेश करते हो किसकी मात्रा पर नियन्त्रण नहीं हो सकता और बान्तिक शानित की आशा किर छोड़ देनी होगी. 'ईसाइसों के आदर्श व्यक्ति को स्टोइक कभी बुद्धिमान् मनुष्य का उदाहरण नहीं मानेंगे।'

भविष्यवाद की राह में गूली की घटना बड़ी अड़का है क्योंकि शूली पर की गृत्यु ईसा के इस कमन की पुष्टि करती है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। भविष्यवादी को जिस विद्ध की वावस्थकता है वह ऐसे राज्य की वोषणा है विसमें सात्रारिक सकलता होनी चाहिए, नहीं तो बह बेकार है। उसके हिलाब से मसीहा का कान वह होना चाहिए को इयुटेरो-इसाया ने खुसरों को सौंपा मा और बाद के यहूदी पविष्यवादियों ने उस समय जुड़ास या प्युवास को

q. कोर---q, २२-३ ।

२. ई० आर० बेवन : स्टोइक्स एव्ड स्केप्टिक्स, पु० ६६-७०।

सौंपा था, कोई जेरूब-बबेल या साइमन मनकावियस या साइमन बार-कोकावा को जी सौंपा गया था !

'ईश्वर बुमुरो से, वो उसका अभिविक्त सम्राट् है और जिसका दाहिना हाम उसने पकका है, कहता है, 'मैं तुम्हारे बासने बाजेंगा और टंडे स्थानों को शीक्षा करूँगा। मैं पीतल के फाटकों को तोड़ बालूँगा, और लोहे के छड़ों को काट बालूँगा, अन्यकार में नो बजाने रखें हैं तुम्हें मैं उनको हैंगा और छियो सन्पर्ति में तुम्हारे हवाले करूँगा।''

मसीहा की यह प्रामाणिक पविष्यवादी संकल्पना का, उस बन्दी के शब्दों से कैसे मेल बैठ सकता है जिसने पाइल्ट से कहा था, 'तुम कहते हो कि में सम्बाद हैं और तक अपने उस राजकीय मिसान का विरुक्षण विवरण बताया निवक्ते लिए उसका दावा था कि देखर ने मुझे केंग्री 'इसलिए देंग्री हुआ था, और इस बात के लिए में समार में आया कि समाई की बात कहूँ।'

इन अपन कर देने वाली बातों पर सम्मवतः आयान न दिया जाय परन्तु अपराधी की मृत्यु का निराकरण नहीं हो सकता और न उसे संशोधित किया जा सकता है और पीटर की कठोर परीक्षा से पता चलता है कि यह अडचन कितनी दारुण थी।

ईश्वर का राज्य, ईसा जिसका सम्राट है, किसी ऐसे राज्य से नहीं नापा जा सकता जिसे ऐसे मसीहा ने संस्थापित किया हो जिसकी कल्पना अकामीनियाई विश्व विजेता ने की हो जो बहदी बन गया हो और भविष्य में जिसकी कल्पना की हो। जहाँ तक यह महान देवता समय-आयाम के अन्दर आता है, वह भविष्य का स्वप्न नहीं है, आध्यारिमक वास्तविकता है जो वर्तमान में ब्याप्त है। यदि हम पृछे कि पृथ्वी पर किस प्रकार उसकी इच्छा की पूर्ति होती है, जैसे स्वर्ग में होती है, तो उत्तर धर्मशास्त्र की तकनीकी भाषा में दिया गया है। वह यह है कि ईश्वर सर्वेक्यापक है, इसलिए इस संसार में और उसमें रहने वाली प्रत्येक आरमा में वह व्याप्त हो सकता है और स्वर्ग में भी उसका अनमवातीत अस्तित्व है। ईसाई धर्म की ईव्वर की संकल्पना में उसका अनमवातीत रूप ईश्वर-पिता का है, और उसका ब्याप्त रूप पवित्र आत्मा का है, किल ईसाई धर्म का सबसे विशिष्ट और प्रामाणिक लक्षण यह है कि ईश्वर द्वैत नहीं है, त्रियर में एक है। और उसके 'ईश्वर-पृत्र' के रूप में एक व्यक्ति में दोनों रूप मिले हुए हैं। और इस रहस्य के कारण मन्त्र्य का हृदय उसके निकट पहुँच जाता है किन्तु मन्त्र्य की बद्धि से वह परे है। ईसामसीह के व्यक्ति के रूप में --- जो ईश्वर भी है और मानव भी, ईश्वरी समाज और सांसारिक समाज में वह समान सदस्य है, जो इस संसार में सर्वहारा की कोटि में जन्म लेता है, अपराधी की मौत मरता है, जब कि दूसरे संसार में वह ईश्वर के राज्य का सम्राट है, वह सम्राट जो स्वयं ईव्बर है।

किन्तु ये दोनों प्रकृतियाँ—एक ईम्बरीय और बुसरी मानवी—एक व्यक्ति में रह सकती हैं? इताई समें पिताओं ने हेलेनी दार्जनिकों की तकनीकी भाषा में इसका उत्तर विभिन्न मतों को बताकर दिया है। किन्तु केवल यही दार्जनिक बंग इसका उत्तर पात ना नहीं है। हम दूसरी अभिमारणा से आरम्भ कर सकते हैं कि ईम्बरीय प्रकृति कहाँ तक बहु हमारे लिए पाह्य है, कुछ-कुछ हमारी बपनी प्रकृति से मिननी हो । और बाँद हम एक विशेष आध्यासिक शक्ति की ओर देखें, बिसे हम जानते हैं कि हममें है और जिसे हम विस्वास के साथ कह सकते हैं कि ईस्बर में भी है—क्योंकि विद यह शिंता ईस्बर में न होती और हममें होती, तो ईस्बर हमसे हीन होता—जो नह पहुंजी शक्ति तह हम नमुख और ईस्बर में समान रूप से पाते हैं, और जिसे दार्सीनक नष्ट करना चाहते हैं, प्रेम की शक्ति है। यह एस्बर जिसका भीनो और गौतम ने तिरस्कार कर दिया नथी बाइबिल के मन्दिर की कोण-सिला का शीर्ष है।

## (११) पुनर्जन्म-पुनरागमन

हमने जीवन के चार प्रयोगात्मक ढंगो का सर्वेक्षण पुरा किया है जो ऐसे प्रयत्न हो सकते है जो किसी विकासोन्मख सभ्यता को साधारण और सरल जीवन के व्यावहारिक विकल्प भी हो सकते हैं। जब सरल जीवन की यह राह निर्देयतापूर्वक सामाजिक पतन के उथल-पृथल के कारण बन्द हो जाती है, तब इन राहों में इधर-उधर गलियाँ मिलती है जिनकी ओर समाज मृड सकता है। हमने यह भी देखा कि इनमें तीन बन्द गलियाँ है और केवल एक जिसे हमने रूपान्तरण कहा है और ईसाई धर्म के उदाहरण द्वारा बताया है, वही आगे ले जा सकती है। अब हम उस सकल्पना की ओर लौटते हैं जिसका प्रयोग हमने इस अध्ययन के आरम्भ में किया था । उसके अनसार हम कह सकते हैं कि भविष्यवाद और पुरातनबाद दोनों के विपरीत रूपान्तर और विराग दोनो कार्यक्षेत्र के स्थानान्तरण के उदाहरण है, सम्पूर्ण से सुक्ष्म की ओर जो 'अलौकिकता' (इयीरियलाइजेशन) के आध्यात्मिक स्वरूप मे प्रकट होता है। यदि हमारा विश्वास ठीक है कि रूपान्तरता और अलौकिकता विकास के चिह्न है और मानवी विकास का प्रत्येक उदाहरण में सामाजिक और वैयक्तिक पक्ष होगा और यदि हमें यह मानने को भी बाध्य होना पड़े कि जिस समाज में विराग और रूपान्तर की किया होती है वह उन समाजो में नहीं है जिन्हें हमने सभ्य समाज कहा है-यह विचार करके कि उस प्रकार का पतनोत्मुख समाज विनाश का नगर है, जहाँ ये दोनो कियाएँ पलायन के प्रयत्न हैं-हम इसी परिणाम पर पहुँच सकते है विराग और रूपान्तर के आन्दोलन-किसी इसरे समाज या समाजो में पाये जाते हैं।

उस समाज का वर्णन करने में जिसमें से दोनों कियाएं चलती है हुम 'एक' का प्रमोग करे कि 'दो का? इस प्रक्र का उत्तर पाने के लिए हम दूपरा प्रक्र पुछेगे। सामाजिक विकास के खाद्यों में विराग और क्यान्तर में क्या मन्तर है? इसका उत्तर स्मप्ट है कि विराग अलग हो जाने की क्या है और रूपान्तर अलगाव और पुनरागमन की समुद्ध क्या है। इस समुक्त किया का उदाहरण ईसा की जीवनी है जो गैंकिली में समें प्रचार के पहले जिसमें में प्रयोशिक सीरियाई जम्मभूमि से हेलेगे से संदार के में ने ये ही ति साल तक अत्व में रहे। मिरियाई जम्मभूमि से हेलेगों संसार के केन्द्र में नया धर्म ले गये, तीन साल तक अत्व में रहे। मिरियाई जम्मभूमि से हेलेगों संसार के केन्द्र में नया धर्म ले गये, तीन साल तक अत्व में रहे। मिरियाई जम्मभूमि से हेलेगों के संसार के केन्द्र में नया धर्म ले गये, तीन साल तक अत्व में रहे। मिर्याई के संस्थापक और उत्तर्भ मिरानर विधार विराग के दर्धन की मानन वाले होते तो इस संसार के अपने शेष जीवन को अंगल में ही बिताते। विराग के दर्धन की सीमा इस बात में है कि वह यह नहीं देखता कि निर्वाण आत्मा की प्राप्त के प्रमान की सीमा इस सात में हि कि वह यह नहीं देखता कि निर्वाण आत्मा की प्राप्त के प्रमान की सीमा इस सात की सात सात नहीं है, बालि यह सात की प्रचार है। अतन इस्तर का राग्य है और यह सर्वध्यापी चाहता है कि उतकी नागरिक यह इस संसार में उतकी से सात है।

चीनी शब्दो में, जिनका प्रयोग हमने इस अध्ययन के आरम्भ में प्रयोग किया था, किसी

सम्पता के विश्वटन का पूरा चक यिन और यांग के एक दूसरे के बाद आवागमन से होता है। पहली लय में विनाशकार यांग किया (विश्वटन) से यिन जवस्था (विराग) जाती है। किन्तु लय यहाँ शान्त नहीं हो जाती। वह फिर संजातमक गांग किया (क्यान्तर) की जोर चलती है। इस विश्वेष रूप में यिन और यांग की यह रोहरी गति जलगाव और पुनरागमन की साधारण किया है लेते हमने इस जवस्थन के आरम्भ में प्रयोग किया था। और उस समय हमने इसे भेद और जुंजन कहा था।

पुनर्जन्म के लिए यूनानी शब्द 'पैंकिजेनेशिया' है। इसका अर्थ है 'बार-बार जन्म होना, और इस शब्द में अनेकार्यना है। क्या इसका अभिश्राय यह है कि ऐसी बस्तु का फिर से अन्म जिसका पहले जन्म हो चुका है। जैसे किसी खराष्ट्रम बिनट सम्प्रता के स्थान पर उसी जाति तो दूसरी सम्प्रता का जागमन ? हमारा यह अभिश्राय नहीं हो सकता क्योंकि यह क्यान्तर का उद्देश्य नहीं है। यह उस फ्रिया का उद्देश्य नहीं है। यह उस फ्रिया का उद्देश्य हैं को समय-सरिता में सीमित्र है। बहु न पुरातनवाद हैन मित्रप्याद, जिस रूप में हम इस अर्थ में पुरार्जनमा असित्र का अपने का अपने का अपने का अपने का अपने स्थान करता है। इस अर्थ में पुरार्जनम्म असित्र का वक होगा, जिसे बौद दर्शन स्थितर करता है और अलग होकर निर्माण को प्राप्त करना की चेटा करता है। एरसु पुरार्जनम का अर्थ निर्माण को प्राप्त करना नहीं हो सकता क्योंकि जिस प्रक्रिया से यह नकारास्पक्त स्थित आती है उसे हम 'जन्म' तरि कह सकते।

किन्तु यदि पुनर्जन्म का अर्थ निर्वाण नहीं है तो उसका यही अर्थ हो सकता है कि एक पार-लोकिक स्थिति प्राप्त हो जिसे जन्म का रूपक दिया जा सकता है, क्योंकि यह जीवन की निश्चित स्थिति है, यद्यपि इस संसार के जीवन से उसका आध्यास्मिक आयाम ऊँचा है। यही वह पुनर्जन्म है जिसके बारे में ईसा ने निकोडेमस से कहा था:

'जबतक कि मनुष्य फिर से पैदा न हो, ईश्वर का राज्य वह नही देख सकता।'

और जिसके सम्बन्ध में दूसरे स्थान पर अपने शारीरिक जन्म में कहता है—'मैं इसलिए आया हैं कि लोगों को जीवन प्राप्त हो, और उन्हें प्रचुर मात्रा में मिले।'

जिस देवगीत को एक बार कविता की देवी ने एसका के बरवाहे हेसिओद को सुनाया था, जब हेलेंगी सम्पता का फूल खिल रहा था, उसकी प्रतिव्वति हुसरे देवी गीत से सुनायी एड़ी जिसे देवहुतों ने बैतलहम के चरवाहों को सुनाया जब वतनोम्मूब हेलेंगी सम्पता अपने संकटकाल में अतिन पीशा सेल रही थी और जब उस र सार्वेमीय पानक की मुख्ये आ रही थी। जिस जन्म का गीत देवहूत उस समय गा रहे वे वह यूनान के पुनर्जन्म का नहीं था, और न हेलेंगी जाति के दूसरे सामाओं के जन्म का। यह ईस्वर के राज्य के सम्राट् के स-बरीर जन्म का गीत था।

## २०. विघटन होने वाले समाज और व्यक्तियों का सम्बन्ध

### (१) सर्जनात्मक प्रतिमा त्राता के रूप में

बह सर्जनात्मक अल्पसंच्या जिसमें से विकास की स्थिति में सर्जनात्मक व्यक्तियों का आधिमांव हुआ था, अब कर्जनात्मक नहीं रह जाती और 'मुपुन्त' हो जाती है किन्तु सर्वहारा का समाज-विच्छेद को विघटन का प्रमुख जिल्ल है, सर्जनात्मक व्यक्तियों को राष्ट्र राष्ट्र हो राया । इस सर्जनात्मक व्यक्तियों को लिए विरोध के सगजन को छोड़कर कोई कार्य करने की गुजाइश नहीं रह जाती और यह असर्जनात्मक शक्तियों को लिए दुरबन की भौति दरावना होता है। इस प्रकार विकास से विघटन के काल में सर्जनात्मक विनगारी वृद्ध नहीं जाती । सर्जनात्मक व्यक्तियों का उच्च होता रहता है और अपनी सर्जनात्मक विकास के गुणों से के नेतृत्व प्रहण किया करते हैं। किन्तु अब वे (विघटन के समय) अपना पुराना कार्य नये विशेषाधिकार के करते हैं। किन्तु अब वे (विघटन के समय) अपना पुराना कार्य नये विशेषाधिकार के करते हैं। विकासोन्मुख समयता में सर्जक को विजयी की भूमिका अदा करती एवंदी है जो चुनौती का सामना विजेता वनकर करती है, विघटित होने वाली सम्यता में उसे माता की मूमिका समयक करती एवंदी है जो उस सामव की रक्षा के लिए जाता है जो चुनौती का सामना विजेता अनकर करती है, विघटित होने वाली सम्यता में उसे माता की स्थास करती एवंदी है जो उस सामव की रक्षा के लिए जाता है जो चुनौती का सामना करती एवंदी है जो उस सामव की रक्षा के लिए जाता है जो चुनौती का सामना करती एवंदी है, जो उस सामव की रक्षा के लिए जाता है जो चुनौती का सामना करती एवंदी है जो उस सामव की रक्षा के लिए जाता है जो चुनौती का सामना करती एवंदी है जो उस सामव किया की स्थास करती एवंदी है जो उस सामव की रक्षा के लिए जाता है जो चुनौती के सम्बन्त सिंत में स्वस्त की रक्षा करनी एवंदी है। जो स्वस्त की स्थास करनी एवंदी है। जो उस सामव की रक्षा के लिए जाता है जो चुनौती के सम्बन्त करनी एवंदी की स्थास की स्यास की स्थास क

ऐसे जाता उतने ढंग के होगे जितने प्रकार के उपायों का वे साथाजिक रोग को दूर करने में प्रयोग करेंगे । कुछ विषटित होने वाछे समाज के ऐसे जाता होंगे जो बर्तमान से निराध नहीं होंगे और ऐसी वेष्टा करेंगे कि दीन निराधापूर्ण छोगों को आगे छे चर्छे और पराजय को बिजय में बदलें । ये भाषी त्राता शक्तिवाली अल्पसंच्यक लोग होंगे और उन सबकी विशेषता यह होगी कि अन्त में वे रक्षा करने में विष्कर होगे । ऐसे ची त्राता होंगे जो विषदन बाने समाज 'में हैं' होंगे जो उन चार सम्भावित राहों में पलावन करते, विनका वर्गन हम पहले कर बुके हैं, रक्षा का मार्ग बोजेंगे । जो त्राता हन चार राहों पर बलकर समाज की रक्षा करने का प्रयत्न करेंगे वे जायल में इस बात पर तहमत होंगे कि वर्तनान परित्वित की रक्षा नहीं हो सकती । पुरातनबादी त्राता काल्यनिक प्राचीन की फिर से रचना करेगा । विष्यवादी त्राता काल्यनिक भविष्य में कूचने का प्रयत्न करेगा । जो त्राता विराग की राह बतायेगा राजा के आवरण में वार्यानिक होकर आयोग, और जो त्राता क्यानारवाद की राह विद्यायेगा वह मनुष्य के रूप में देवता का अवतार बनकर प्रकट होगा ।

### (२) तलबार से सज्जित त्राता

विषटित होने वाले समाज 'का' भावी त्राता निश्चय रूप से तलवार से सज्जित होगा । तलबार खीर्चा हुई हो या म्यान मे हो । वह अपने चारों ओर लोगो को तलबार के घाट उतारता रहा हो या उसने तलबार को स्थान में रखकर कही भीतर रख दिया हो, वह राज करता हो और उसने वैरियो का पूर्ण रूप से दमन कर दिया हो । वह कोई हरकुलीज हो, कोई जीयुस हो, कोई दाऊद हो या कोई सोलोमन हो । और यद्यपि कोई दाऊद या हरकुलीख, जो अपने श्रम को छोड़कर कभी आराम नही करता और कार्य में रत होता हुआ गत होता है, वैभवपूर्ण सोलोमन और प्रतापी जीयस से अधिक रोमान्टिक देख पड़ता हो, हरकुलीज के परिश्रम और दाऊद के युद्ध बेकार के परिश्रम होंगे यदि जीयूस की शान्ति और सोलोमन की समृद्धि उनका उद्देश्य न हो। तलवार का प्रयोग इस आशा से किया जाता है कि उससे भला होगा और भविष्य में इसकी आवश्यकता न होगी किन्तु यह आशा छलना है। 'जो लोग तलबार उठाते हैं, सब तलबार के साथ नष्ट हो जायेंगे' और उस त्राता के, जिसने उस राज्य की घोषणा की जो इस ससार का नहीं है, मत का खेदजनक समयंन उन्नीसवी शती के पश्चिमी राजममंत्रों में से एक बड़े मानव देषी यथार्थवादी ने किया । बाइबिल को अपने समय और देश की भाषा में अनुवाद करते हुए उसने कहा, 'सगीनो से एक काम आप नहीं कर सकते, उन पर बैठ नहीं सकते' अहिंसाबादी सच्चे दिल से अपनी हिंसा पर खेद भी प्रकट करे और उससे लाभ भी उठाये, दोनो नही सम्भव है।

तलबार द्वारा रक्षा करने वाले वे सैनिक या राजा रहे हैं जिन्होंने सार्वभीम राज्यों को सस्यापित करने की बेपटा की है अबवा संस्थापित करने में सफल हुए हैं या उन्हें पुन: प्रतिष्ठित करने में सफल हुए हैं वौर चूँकि सकटकाल से सार्वभीम राज्य की स्थापना में जितना समय लगता है उत्तमें हानी अधिक तात्कालिक साति मिल जाती है कि ऐसे राज्यों के संस्थापक देवता की मीति पूजे गये हैं। किन्तु सार्वभीम राज, जो भी हो, अस्थायों है और यदि जलाधारण जिल्हा से वे अपने स्थापाविक समय से अधिक जीवित भी रहे तो इस अस्थामाधिक समय से अधिक जीवित भी रहे तो इस अस्थामाधिक देवता की बदला जर्दे हम प्रकार कुकाना पढ़ता है कि वे सामाजिक पाप बन जाते हैं और इस रूप में वे बेसे ही अनिष्टकारी हो जाते हैं वितना उनके पहले का संकट का काल या बहु अन्तःकाल जो पतन के बाद होता है।

संस्थी बात यह है कि जिस तलवार ने एक बार रस्तपान कर लिया है उसे पुन: रस्तपान में रोका नहीं जा सकता, जिस प्रकार घरे र जब एक बार मनुष्य का मांस चक्र लेता है वह मनुष्य- सभी हो जाता है। मनुष्य-भक्षी गेर एक दिन मरेगा, यदि गोली से बन यादा तो खाल के रोग से मरेगा। मिलनु पदि चोर कपने विनाश को पहले से जान भी ले तक भी बह अपनी हस्याकारी मुख को रोक नहीं सकता। इसी प्रकार वह समाज है जो अपनी मुस्ति तलजार के माध्यम से खोजता है। उसके नेता अपने हत्याकारी कार्यों के लिए दुख प्रकट कर सकते हैं, सीजर की मारित अपने वैरियों पर दया दिखा सकते हैं, आगस्टक को भारित अपनी सेना को विषादित कर सकते हैं और जब दुखपूर्वक अपनी तजवार को जलम विष्याक रख देते हैं, पूरी नेकनीयती से निक्त के विषय कर कर सकते हैं और जब दुखपूर्वक अपनी तजवार को जलम विष्याक रख देते हैं, पूरी नेकनीयती से निक्त कर से हैं कि फिर कभी हम उसे न उठायों । केवल निविच्य करवाण के लिए और उन अपराधियों को शानन करने के लिए हाय में लेंगे जो जब भी सीमा पर स्वतन्वतापूर्वक पूम रहे हैं या उन बबेरों के विक्त को वाहर करवाण के लिए हाय में स्वतन्त स्वताप्त के स्वतन्त को साथ कर करने के लिए हाय में स्वतन्त स्वताप्त के पूप रहे हैं या उन बबेरों के विक्त को बाहर का वाहर से स्वतन्त स्वताप्त का साथ पर साथ से स्वतन्त कर से सुन्तर प्राविच्या कर से स्वतन्त कर से स्वतन्त कर से सुन्तर सार्वजनिक साथ से साथ से स्वतन्त्र साथ से स्वतन्त्र से सुन्तर उनका विज्ञ से साथ से सुन्तर सार्वजनिक साथ से साथ से सुन्तर सार्वजनिक साथ से सुन्तर सार्वजनिक से सुन्तर सार्वजनिक से सुन्तर कर से सुन्तर सार्वजनिक से सुन्तर सार्वजनिक सुन्तर सार्वजनिक से सुन्तर सार्वजनिक से सुन्तर सार्वजनिक से सुन्तर सार्वजनिक सार्वजनिक सुन्तर सार्वजनिक सुन्तर सार्वजनिक सुन्तर सार्वजनिक स्वतन्त सुन्तर सार्वजनिक सुन्तर सार्वजनिक सुन्तर सार्वजनिक सुन्तर सार्वजनिक सुन्तर सार्वजनिक सुन्तर सार्वजनिक सुन्तर सुन्तरिक सुन्तर सार्वजनिक सुन्तर सार्वजनिक सुन्तर सार्वजनिक सुन्तर सुन्तर सुन्तरिक सुन्ति सुन्तरिक सुन्तर सुन्तर सुन्तर सुन्तर सुन्तरिक सुन्तरिक सुन्तर सुन्त

क्या सार्वभीम राज्य का देवी शासक अधिक-से-अधिक विजय की अतुन्त लोलसा को धाना कर सकता है, जो बुनक के लिए भारतक भी? और यदि वह इस लोलक पर निमन्त्रण नहीं कर सकता तो क्या वह वर्राजल के उपदेश के अनुसार कार्य कर सकता है? जब हम इन दोनों प्रकारों से उसके कार्यों की परीक्षा करते हैं तब वह बहुत दिनों तक अपने निश्चयों पर डटे रहते में अमारूल हो जाता है।

यदि पहले हम उस संघर्ष पर विचार करे जो सार्वभीम राज्य तथा उसकी सीमा के बाहर के लोगों के प्रति दिस्तार की नीति और अनाक्रमण को नीति के विकल्प में होती है तो हमें चीनी उवाहरण से ता तो हम ना हिए । व्योकि तल्वार को भ्यान में रखने का सबसे प्रभावकारी उवाहरण सिला से हमें हमें हैं तो हमें चीनी उवाहरण सिला से हमें हमें हमें कि से मूर्य दिस्त सरें में सीमा पर सहान दीकार बनवादी। किन्तु उसका मुन्दर निश्चय कि यूरेशियन वर्ष के छत्ते को न छेड़ा जाय उसकी मृत्यु के तौ साल के पहले ही टूट गया, जब उक्ते हैं न उत्तर सिला पर सो में बड़ने वाली नीति अपनायी। हेलेंनी सार्वभीम राज्य में आगस्टस की स्थापित नर्मी की नीति को ट्राजन ने तोड़ा, जब उसने पारियन साम्राज्य को विजय करने जी चेप्टा की। करात से लेकर जैपरोस पहाड़ तक और फारत की खाड़ी के सिरे तक के अस्पायी बढ़ाव का मूल्य यह हुआ कि रोमन साम्राज्य के साधनों पर बड़ा बोझ पढ़ गया और ट्राजन की तत्ववार ने जो विरासत अपने उत्तराधिकारी हैं दुसन की छोड़ी थी उसे चुकाने में उसकी अपनी सारी बूढ़ी और योग्यत का प्रयोग करना एहा। है हिन्दन ने अपने पूर्वक के सार्द विवत्त प्रमें के खाती कर दिया, किन्तु वह नेकल अरती को वृद्ध के पहले की निस्ति से ला सकी।

उसमानिया साम्राज्य के इतिहास में मुहम्मद द कांकरर (१४५१-८१ ई॰) में सार्वभीम इस्लामी राज्य की लिल्सा ऐतिहासिक परम्परावादी ईसाई राज्य की सीमा तक रखी, किन्तु स्स को उसमें मही मिलाया और पड़ोसी परिचमी ईसाई राज्य को तथा देपान को अपने राज्य में मिलाने के लालच का संवरण किया। किन्तु उसके उत्तराधिकारी सलीम द श्रिम (१५१२-२० ई॰) में मुहम्मद के एविया के त्याग की नीति को छोड़ दिया और इसका उत्तराधिकारी सलीम (१५२०-६६ ६०) और बाये बड़ा और उस मीति को तोड़कर यूरोप की बोर बड़कर उसने सर्थकर मुल की। परिणास यह हुआ कि इस समय के उसमानिया शमित दो तीमाओं पर युक्त की पक्षों पिसने लगी। उसे ऐसे बैरियों का सामना करना पड़ा जिल्हें उसमानती के बंधाव राज्येकों में पिसने लगी। उसे ऐसे बैरियों का सामना करना पड़ा जिल्हें उसमानती के बंधाव राज्येकों में तो हरा सकते थे, किन्तु सान नहीं कर सकते थे। वह बिकृति उसमानती को संबंधन की नीति की आहेर युक्त गयी थी कि सुक्तान की मृत्यु के बार के पतन पर भी मृहस्मद की संधम की नीति की और ये लोग नहीं चूंगे। उसमानिया सामान्य की निवादी शासित को कोप्रोत्यूत ने एकत्र ही किया वा कि कारा पुस्तका ने उसे प्रवेश उस-मानिया सामान्य को तीन कर दिया। उसका उद्देश उस-मानिया सामान्य को तीना की रादन तक दशना था। व्यविष्ठ वह इस उद्देश को दूरा नहीं कर तकत, कारण पुस्तका ने विध्वना पर येरा बालकर पुलेमान के असाधारण कार्य की नकल की। किन्तु सन् १५२२ के समान तम् १६४२- में भी पविषमी ईसाई समान के बैन्यूनी कक्षत्र के समान्य असे हो महे हो गयी जिल्हें उसमानिया सामान्य वा नहीं सकी। इस हसरी बार उसमानिया के बन्ता विका । इस हमरी कार उसमानिया के बन्ता विका से स्वार प्रवास के बैन्यूनी कक्षत्र के विचान तमा सुर्थकर हो यह सुक्त आक्रमण के परिणामश्वरूप परिचम से बरले मे बरावर १६४३ से १९२२ तक आक्रमण होते रहे जिल्हें रोकने को कीई बारतिक के बदान हिंग की गयी और इस अल्पान तारील तक उसमानिया का सररा साम्नाध्य छिन गया और एक बार फिर के अपने नियास केवल अनातीं हिंग रह गये हम पर स्वर्ण विवाद केवल अनातीं हिंग रह गये हम पर स्वर में

इस प्रकार पश्चिमी ईसाई जगत् के बरें के छत्ते को मूर्वता से छेड़कर अपने पूर्वज सुलेगान के समान गृरा मुख्यका ने बड़ी नजायिको मुक्त को वो बरखाँच ने की बी जब उपने पूर्योग्य महाद्वीय में यूनान पर आक्रमण किया और इस असार हेलेगियों को बबाबी आक्रमण के लिए उत्तेशित किया बिन्होंने अकामीनियाई साम्राव्य से एशिया के उनके यूनानी अश को छीन लिया और जिससे उस साम्राय्य का भी विनाश हो गया। विस्टिक्लीय के आरम्भ किये हुए इस विनाश के कार्य को फिक्नरर महानृने पूर्या किया। हिन्दू स्वार के दिश्हा में औरणबंद के कर में (१५५९-१७०७) वरखीं वरलाई द्वा जिसने बेना के नजार महाराष्ट्री पर अपना अधिकार बढ़ाना चाहा, जिसने महाराष्ट्री को जबाबी आक्रमण करने के लिए विवश किया। उन्नके परिगासस्वरूप औरंगवेब के उत्तराधिकारियों का अधिकार हिन्दुस्तान के मैदान में बीध हो गया।

तलबार को म्यान में रखने की क्षमता की दो परीकाओं को हमने देखा कि सार्वधीम राज्य के शासक का कार्य-कीशक पुन्दर नहीं है। अब हम सीमा के बाहर के लोगों के प्रति कनात्रकमण की नीति को छोड़कर दूसरी परीक्षा पर विचार करें वो देश के अन्दर के लोगों पर उदारता की नीति हैं। हम देखें कि इस कुसरी परीक्षा में भी ऐसे शासक सकल नहीं होते।

उदाहरण के लिए रोमन साम्राज्य की सरकार ने यहूं स्थित के प्रति उदारता दिखाने का विचार किया और बहुदी छेड़-छाड़ पर भी अपने निक्चय पर दूढ़ रहे, किन्तु यह उदारता उस अधिक कठोर नैतिक कार्य के बरावर नहीं भी कि यहूँ यी अपभां (हेरेसी) के प्रति भी सहिष्णुता दिखायां जाय, जिस अपभां में वे हेलेनी संसार को परिवार कर रहे थे। इसाई समाज में जो बात रोमन शासन को असाई यो वह यह कि वह खासन के के इस अधिकार को स्वीकार करते के लिए तैयार नहीं वा के वे वपनी प्रजा को अपनी बारला के विचद्ध करने को भी विवक्ष कर सकते हैं। ईसाई लोग तकवार की सत्ती का स्वीकार कर सकते हैं। ईसाई लोग तकवार की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं वा कि

कन्त में ईसाई शहीदों की जात्मा ने रोमन तलवार पर विजय पायी जिस पर टरटू लियन ने विजयपूर्ण गर्व से कहा था कि ईसाई रक्त ईसाइयों का बीज है ।

रोसतों के समान बाकेमीनियाइयो ने प्रजा के मतानुसार शासन करने का सिद्धान्त बनाया और अपनी नीति में केक्क अंग्रत: शफ्त रहें। फोहनीशियानो और महुदियों की आस्पा प्रपत्त करने तो वे सफल हुए किन्तु मिश्री या बैंबिकोनियों को वे सन्तुष्ट न कर सके। उसमानिविया को को भी उनकी रिआया को सन्तुष्ट करने में सफलता नहीं प्रायत्त हुँ है। यदायि उन्होंने मिल्लत प्रणाली में बहुत संस्कृतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता भी दे रखी थी। इस सैद्धानिक स्वतन्त्रता को उस उइच्छता ने नष्ट कर दिया जिससे उसका प्रयोग होता था। ज्योही उसमानिया साम्राज्य को कही-नहीं पराजय हुई, रिआया ने अपना विरोध आरफ्त कर दिया और यही कारण था कि सलोम द सिम के उत्तराधिकारियों ने कहा (यदि यह कहानी सच हूं) कि दुख है कि सलीम को उसके प्रयात मन्त्रती तथा शोखूक्सरणान ने प्रजा के बहुसच्यक परम्परावादी ईसाइयो को नष्ट करने से रोक दिया, जैसा कि उसने इमामी शियाई समुदाय को सचमुच नष्ट कर दिया था। भारत में मुनल राज के इतिहास में हिन्दू खमें के प्रति अकबर ने जो उदारता की नीति साम्राज्य याद के रहस्य के रूप में अपने बंदाजों को दी थी उसे जीराजेब ने त्याग दिया। इस प्रमृत्ति के कारण साम्राज्य का विनाश हुआ।

इन उदाहरणों से हमारा परिणाम और दृढ़ होता है कि तलबार को साथ लिये त्राता रक्षा नहीं कर सकता।

### (३) समय-मशीन के लिए त्राता

'द टाइम मधीन' एचं जा॰ वेल्स की एक अर्ध-वैज्ञानिक पुस्तक का नाम है। उस समय इस बात की जानकारी हो गयी भी कि काल चौषा आयास है। भी वेल्स के उपन्यास का नायक एक ऐसी मोटरकार—उन दिनो यह भी नवी बीच थी—का वाविष्कार करता है जो इच्छानुसार दंश-काल में आगे और पीछे जा सकती है। इस आविष्कृत गाड़ी पर सचार के इतिहास के गत कई कालों में बहु कम से यात्रा करता है और सबसे अन्तिम को छोड़कर वह छोटकर आता है और गात्रा की क्या बताता है। वेस्स की यह काल्पनिक कहानी उन ऐतिहास का असाधरण शास्त्रियों का केलक है जो साम को बताना कर बात है कर का हमा निक असाधरण शास्त्रियों का केलक है जो साम को बताना कर अवश्री कर एक एक स्वाविष्क असाध्य समझकर आदर्श प्राचीन में छोटकर अथवा आदर्श प्रविच्य में जाकर उद्धार करना चाहते हैं। हुम इस परिस्थित पर अधिक विचार नहीं करना चाहते हैं। हुम इस परिस्थित पर अधिक विचार नहीं करना चाहते हैं। हुम इस परिस्थित पर अधिक विचार नहीं करना चाहते हैं। हुम इस परिस्थित पर अधिक विचार नहीं करना चाहते हैं। हुम इस परिस्थित पर अधिक विचार नहीं करना चाहते हैं। हुम इस परिस्थित पर अधिक विचार नहीं करना चाहते हैं। हुम इस परिस्थित पर अधिक विचार नहीं, करना चाहते कर स्वाविष्क कर कुर है और प्रवाद कर वीच कि सार के साथ के सर्वाविक्त (बाम्नीवस) के रूप में —कार्य नहीं कर सक्ती और इस विफलत के कारण मानी त्राता करने टाइम-मधीन को अख्य छोड़ देशा है जर सक्ती और इस विफलत के कारण मानी त्राता करने टाइम-मधीन को अध्याप कारण चुके हैं।

पहिचमी अगत् में ईसा की अठारहवी शती में पुरातनवार के सिद्धान्त को स्वसी ने अपनी पुस्तक 'सोशल कट्रेस्ट' के पहले बाक्य में रख दिया है : 'मनुष्य स्वतन्त्र पैदा होता है, किन्तु बरावर अंजोर में बँधा रहता है।' स्वी का सबसे विक्यात शिष्य रोक्सपीयर या, जो कहा जाता

है, सन् १७९२-४ में 'शीषण राज्य' का मुख्य नेता था। सरक सनकी प्रोफेसरों ने जिन्होंने ईसा की उन्नीयदी शती को मूर्तिपूजक 'नारिक्ष' प्रकाति को आदर्श बनाने का प्रभार विया वे हमारे समय की नाशी विभीषिका के उत्तरदायित्व से अलग नहीं हो सकते। हमने देखा है कि पुरातनवादी आन्दोलन का शान्तिप्रभ नेता किस प्रकार हिसक आक्रमणकारी के लिए रास्ता बनाकर अपने ही उद्देश्यो को विलाज परेता है, जैसे टाइबीरयस यँकस ने अपने माई नेयस का आवाहन किया और विससे कान्ति की शती आ गयी।

प्रातनबाद और भविष्यबाद का अन्तर उतना ही स्पष्ट मालूम पडता है जो भृत कल और आगामी कल में । किन्तु यह निर्णय करना कठिन है कि किसी आन्दोलन को या त्राता को किस श्रेणी में रखा जाय क्योंकि पुरातनवाद की पद्धति है कि वह इस भ्रम में कि इतिहास में प्राचीनता आ सकती है, भविष्यवाद में कूद पडता है। परन्तु स्पष्टत. ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि यदि आप आगे बढ जायं और लौट आये-यदि आप लौट आ सकते है-तो जिस स्थान पर आप लौट कर आते हैं वह भिन्न स्थान मिलेगा। रूसो के शिष्य 'प्रकृति की अवस्था' को आदर्श मानकर, या 'भद्र जगली' की सराहना करके, या 'कला और विज्ञान' की भर्त्सना करके कान्ति लाने में शी झता ला सकते हैं किन्तु प्रबुद्ध भविष्यवादी कान्तिकारी, जैसे कोन्डोरसेट, जिन्हें 'प्रगति' के सिद्धान्तों से प्रेरणा मिली थी, निश्चय ही अधिक दूरदर्शी थे। पुरातनबादी आन्दोलन का परिणाम सदा नया प्रयाण होगा । पुरातनवाद के सभी आन्दोलन भविष्यवाद की गोली (दवा वाली) के ऊपर के आवरण है। बाहे वह 'अभिलापी विचार वालो' की सरल कामना हो अथवा प्रचारवादियों की चतुराई हो । जो कुछ भी हो, गोली पर जब आवरण होता है तब सरलता से वह निगल ली जाती है, क्योंकि भविष्य में अज्ञात भीषणता होती है और पूरातन खोगा हुआ सुखद घर होता है जहाँ से पतनोन्मुख समाज भटकता हुआ वर्तमान मे आ गया है। जैसे दोनो (युरोपीय) युद्धों के बीच के वर्षों में एक प्रकार के समाजवाद के समर्थक मध्ययुग को आदर्श मानने वाले पुरातनवादी प्रकट हुए और उन्होने अपना कार्यक्रम श्रेणी समाजवाद (गिल्ड-सोशलिज्म) के नाम से उपस्थित किया और उनका यह सझाव था कि इस समय मध्ययगीन श्रेणी प्रणाली का फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है। किन्तु हमे विश्वास है कि यदि इस प्रणाली को काम में लाया गया होता तो पश्चिमी ईसाई जगत का तेरहवी शती का कोई टाइम-मशीन का यात्री देखकर भौचनका हो जाता।

यह स्पष्ट है कि पुरातनबादी-भविष्यवादी त्राता समाज की रक्षा में उसी प्रकार असफल हो जाते हैं, जिस प्रकार तलवार वाले त्राता लौकिक कान्तिकारी आदर्शवाद (यूटोपिया) में उसी प्रकार त्राण नहीं ला सकता जैसे सार्वभीम राज्यों में ।

### (४) राजा के आवरण में दार्शनिक

ऐसे प्राण की कल्पना, जिसमें न 'टाइम-मशीन' की आवश्यकता है न तलवार की, हेलेनी सकट-काल की पहली पीढी में विराग की कला में सबसे कुशल और सबसे महान हेलेनी द्वारा प्रचारित की गयी थी।

'राज्यों (युनान के) की बुराई कम होने की कोई आक्षा नहीं है और मेरी सम्मति में मानव मात्र की। यह केवल तभी सम्भव है जब राजनीतिक शक्ति और दर्धान में सहयोग हो। और उन साधारण लोगों को जबरदस्ती जयोग्य कर दिया जाय जो इनमें से किसी एक में कार्य करते हैं और दूसरे से अनिभन्न हों। यह सहयोग मेरी सम्मति में दो प्रकार सम्भव है। या तो दार्शनिक लोग हमारे राज्यों के राजा हो जामें या आज जो राजा और अधिपति कहे जाते हैं वे वास्तविक और पूर्ण इंग से दार्शनिक हो जायें। "

इस औषधि का प्रस्ताव करते हुए अफलातून परिश्रम के साथ इसकी आलोबना का उत्तर देता हैं। क्योंकि वह समझता था कि उसकी आलोबना होगी।, उसका प्रस्ताव विरोधाभास के समान है और अदार्थनिक इसकी हुंसी उडायेगे। किन्तु यदि अलालून के उपचार को समझना साधारण आदमियों के लिए कांकिन है—चाहे वे राजा हों या सामान्य जन—चार्य-निकों के लिए इसका समझना और किंठन है। क्या दार्थनिक का उध्य जीवन से विराग नहीं है और क्या व्यक्तिगत विराग और सामाजिक वाण एक-दूसरे से इस सीमातक असगत नहीं है, कि एक दूसरे के निषयक हों। कोई कैसे विनाश होने वाले नगर की रक्षा कर सकता है जब वह उसमें स्वय अपनी रक्षा करने के लिए प्रथान कर रहा है।

दार्शनिक की दृष्टि में आत्म-त्याग का अवतार-शुली पाया हुआ ईसा---मुखंता का प्रतीक है। किन्तु बहुत कम दार्शनिकों को यह साहस हुआ कि इस विश्वास को प्रकट करे और उससे भी कम उनका जो इसके अनुसार कार्य करें। विराग की कला में कुशल व्यक्ति को जीवन ऐसे आरम्म करना होगा कि वह सामान्य मानवी भावनाओं से पूर्ण है। यदि उसका पड़ोसी कष्ट में है, जिसकी उसके हृदय में भी अनुभृति होती है, तो वह उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, न वह इस बात की उपेक्षा कर सकता है, जिस अनुमृति से उसे त्राण मिला है उसी से उसके पढ़ोसी का भी उद्धार होगा, यदि उसको बल दिया जाय । तो क्या यदि हमारा दार्शनिक अपने पडोसी की सहायता करता है तो अपनी हानि होती है ? इस नैतिक द्विविधा मे उसका इस भारतीय सिद्धान्त की शरण में जाना कि दया और प्रेम पाप है, बेकार है और अफलातून के इस सिद्धान्त का आश्रय लेना कि 'किया ध्यान का दुर्बल रूप है' निरर्थक है। और न वह इस बौद्धिक और नैतिक असंगति के विश्वास पर चल सकता है, जिसका दोषी प्लूटार्क स्टोइको को ठहराता है। और जो उद्धरण देता है जिसमे किसिप्पस एक ही पुस्तक मे एक वाक्य मे शैक्षिक विश्वान्ति (अकाडिमक लेजर) की भर्त्सना करता है और दूसरे वाक्य में उसकी अनुशसा करता है। र अफलातुन ने स्वयं फतवा दिया है कि जो विराग की कला में पक्के हो गये है उन्हें फिर जीवन में कभी उस प्रकाश में जाने की आजा नहीं मिलनी चाहिए जिसमें से प्रयत्न करके वे बाहर निकले हैं। बहुत दुखी होकर उसने अपने दार्शनिको को पून. उस कन्दरा में उतरने का दण्ड दिया कि वे अपने अभागे साथी मानवों की सहायता करें जो दृख और यातना में बँधे पड़े हैं। और यह बात हृदय-स्पर्शी है कि अफलातून की इस आज्ञा का एपिक्यरियस ने अच्छी तरह पालन किया।

जिस हेलेनी दार्शनिक का आदर्श, पूर्ण अविचलता था वह नजारेष के पहले एक ही व्यक्ति या जिसे यूनानियों ने त्राता का नाम दिया था। यह सम्मान साधारणतः राजनीतिक तथा सैनिक सेवकों का एकाधिकार था। एपिक्यूरियस को यह अभूतपूर्व विशेषता प्रदान की गयी

१. प्लेटो: रिपब्लिक, ४७३ डी० ।

२. प्लूटार्कः डी स्टोइकोरम रियगनैनटिआइस, अध्याय २ तथा २०।

इसका कारण उसको वपने हृदय की वनिवार्य पुकार वी विसकी वाजा का पाएन उसने बानन्य-पूर्वक किया । विस कृतज्ञता के उत्साह से एपिक्युरियस के जाण के कार्य की प्रशंसा स्पृत्रीशियस ने वपनी कियता में की है उससे स्पष्ट है कि कमन्दे-कम इस सम्बन्ध में यह पदकी केवल वीए-सारिक नहीं थी। यह गम्भीर तथा सबीब भावना की अभिव्यक्ति थी। यह माचना एपिक्यु-रियस के समकालीन लोगों द्वारा परम्पराबद लैटिन कवि तक पहेंची होगी।

ऐसे भी विच्यात शासक मिलंगे जिन्होंने वास्तविक दार्शनिक शिक्षा उन गुरुवों से प्राप्त की है जो उनसे पहले मुंदर कुते हैं। मारकस आरेतिलयत का कहता है कि हमने जपने गुरुवों, स्विटक्त तथा सेन्स्यर से शिक्षा प्रहुण की है किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस जमात शिक्षा ने प्राचीन महान् स्टोइको के ज्ञान का केवल माज्यम का काम किया, विशेषतः पेतेटियस के ज्ञान का शिक्ष ने स्वाप्त से अशोक का शासन का, जो मारकस से तीन सो साल ईसा के पूर्व इसरी शती में हुआ था। भारत में अशोक बुढ का शिक्ष वा जो आधोक के शासक होने के दो सो साल पहले मर चुके वे। अशोक का शासन भारत में और मारकस का शासन हेलेनी जगत् में अशोक कर के से महाभित करते हैं कि सामाजिक सबसे सुखी और सामंजयनपूर्ण होता है जब शासक की यह स्थान तिही होती कि शासक वर्तू। किन्तु इन शासकों की उपलब्धियाँ उन्हों के साथ चली गयी। मारकस का सारा सार्धीं कर प्रमुख की स्वाप्त बर्धों के उसने अपने पुत्र के अपना उत्तराधिकारी चुना, जो बैद्यानिक प्रचा के प्रतिकृत थी। वैद्यानिक प्रचा को सितकृत थी। वैद्यानिक प्रचा वाह थी कि उत्तराधिकारी चुना जाता वा और सह प्रचा सो वर्षों कर सफलतापुर्वक चल रही थी। अशोक के एक ही प्रहार से राज्य नष्ट हो गया।

इस प्रकार रार्धनिक घासक पतनोन्युख समाज के जहाज पर ते जपने साथियों की रक्षा करने में जसमर्थ रहता है। जो तच्य हैं वे सामने हैं। किन्तु हम यह देखेंगे कि उन तच्यों से ही इसका स्पष्टीकरण होता है। यदि हम जागे और देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, होता है।

अफलातून के रिपब्लिक में एक स्थान पर इसका संकेत किया गया है। जिसमें वह एक

राजा का वर्षन करता है जो जन्मजात दार्धीनक है। पहले वह यह अभिधारणा उपस्थित करता है कि किसी समय फिसी स्थान पर ऐसा राजा जन्म लेगा और बहु अपने पिता की गर्दी पर देवेगा और तब वह अपने दार्थितक शिक्षानों के व्यावहारिक क्या देवा। इसके बाद अफलातून इस निर्णय पर पहुँचता है कि 'एक भी ऐसा छात्रक पर्याच होता, यदि अपनी प्रजा का सम्मन्त वह प्राप्त कर सके नाते अपने प्रजा का सम्मन्त वह प्राप्त कर सके—ती वह अपने सारे कार्यक्रम को पूरा कर कोगा जो वर्तमान परिस्थिति में असम्मन अगत पर्वाद है। अगो इस तक का उपस्थित करने वाला बताता है कि आशावाद का कारण क्या है। अगो चलकर वह कहता है—"यदि मान किया ज्याप कि हमारा सात्रक आर्थी कानूनों को बताता है और आर्थी सामाजिक परम्पराजों की स्थापना करता है तो यह बात सम्भावना की सीमा के बाहर नहीं है कि सात्रक की आजाओं के अनुकृत ही उसकी प्रजा कार्यी।"

बफ्कातून की योजना की सफ्कता के लिए ये बितनम प्रस्ताव स्पष्टतः आवश्यक है किन्तु के अमृत्य एक गान शिव पर भी निर्म है। और हम पहुंच हो देख चुके हैं हह सकार का सामित्रक अम्पात एक प्रकार का नीक्षर उपाय है जिसके कारण अपने उद्देश्य पर बीग हम प्रकार को के बजाय विनाश की जोर पहुँच जाते हैं। वाशीनक सासक की नीति की किसी प्रकार की जबरासती नाहे यह वाशीनिक हो या मानसिक, उसे असफलता प्रशान कर देशी और जिस नाथ के लिए वह चेप्टा करता है वह प्राप्त न होगा। और दश दृष्ट से हम उसकी नीति की परीक्षा करें तो हमें पता चलेगा कि उसकी जबरासती विचित्र के संस्पष्ट है। क्योंकि याशि अपने का सकते ने स्वाप्त के सामित्र के स्वाप्त में प्रमान के स्वाप्त में स्वाप्त के सामित्र के स्वाप्त के सामित्र की सामित्रक के सामित्र की सहसान के सामित्रक की सामित्रक सामित्रक की सामित्रक की सामित्रक की सामित्रक की सामित्रक सामित्रक सामित्रक सामित्रक की सामित्रक साम

'कोगों का स्वभाव सस्वर होता है, किसी बात को करने के लिए उसे राजी कर लिया जा सकता है, परनु उसी बात पर दृढ़ रखना कठिन है। इसलिए यह उचित है कि इस प्रकार सेवार रहना चाहिए कि इतनी शक्ति हो कि वब लोगों का विश्वास हट जाय तो जबरहस्ती उनकी मनवाया जा सके। "

इस कूर कथन में मैकियावजी ने दार्थनिक राजा के कार्य-कौश्चल मे ऐसी कुटिल बात कही है जिसे अफलातून ने जान-बूशकर गोगनीय रखा। यदि दार्थनिक राजा समझता है कि प्रेम से मेरा काम नहीं हो सकता जे बहु जपने दर्शन का तिरस्कार कर तत्ववारा से काण। सारकस वर्राजियस ने भी ईसाइयों के प्रति ऐसा ही किया। एक बार फिर हम भीषण दृष्य देखते हैं, औरपसूज द्विल सारजेंट बन गया। सच बात तो यह है कि दार्शनिक-राजा निश्चय ही असफल होगा क्योंकि वह सो विरोधी प्रकृतियों का एक ही व्यक्ति से समावेश करना चाहता

१. अफलातून : रिपब्स्क्ल, ४०२ अ—व।

२. मेकिवावली : व प्रिस, बध्वाय ६ ।

है। दार्घितिक, राजा के जबरदस्ती के क्षेत्र को जपनाकर अपने को प्रभावधील बना देता है, और राजा दार्घितिक के आवेगहीन क्लित के क्षेत्र में प्रवेश करके अपने को प्रभावहीन कर देता है। जिस प्रकार 'दाहम-मधीन' वाला त्राता जपने शुद्ध रूप में राजनीतिक आदर्शवादी है, उसी प्रकार दार्घितिक-राजा अपनी असफलता प्रकट करता है, जब वह अस्व उठाता है और अपने को 'प्रचक्षप्र कप से त्राता' प्रकट करता है।

### (५) मानव में ईश्वरत्व

हमने सर्जनात्मक प्रतिभा के तीन अतिमानवो की परीक्षा की, जिन्होने पतनोत्मख समाज में जन्म लिया और जिन्होने अपने बल और तेज को सामाजिक विघटन की चुनौती का सामना करने में लगाया. और प्रत्येक में देखा कि उसके त्राण के उपाय से शीधता या विलम्ब से विनाश ही हुआ । उस भ्रम-निवृत्ति से हम किस परिणाम पर पहुँचते हैं ? क्या इसका यह अर्थ है कि पतनोत्मख समाज के त्राण का प्रत्येक प्रयत्न विफल हो जायगा यदि उसका त्राता मनध्य है ? हमे उस क्लासिक कथन को स्मरण करना चाहिए जिसकी सत्यता अनुभव के आधार पर हम प्रमाणित करते चले आ रहे हैं अर्थात 'वे सब लोग जो तलवार उठाते हैं, तलवार के साथ नष्ट हो जायेंगे।' ये शब्द उस त्राता के हैं जिसने इसी कारण अपने एक अनुचर को फिर से तलबार को स्थान में रखने की आजा दी जिसने तलबार खीची थी और उसका प्रयोग भी किया था। नजारेब के ईसा ने पहले उस बाब को भरा जो पीटर की तलवार द्वारा हुआ था और फिर अपने घरीर को गहनतम अपमान और पीड़ा को झेलने के लिए समर्पित कर दिया । और यह भी स्मरण रखने की बात है कि उसका तलवार न उठाना इस कारण नहीं वा कि इस विशेष अवस्था में उसकी शक्ति उसके वैरियों से कम थी । उसका विश्वास था, जैसा कि उसने जजो से कहा था कि यदि मैं तलवार उठाता तो अपने 'देवदतो की बारह अक्षीहिणियो' से निश्चय ही वह विजय प्राप्त करता जो तलवार चलाने की कला से प्राप्त हो सकती है। यह विश्वास होते हुए उसने अस्त्र के प्रयोग से इनकार कर दिया । तलवार से विजय प्राप्त करने की अपेक्षा मुली पर चढना उसने अधिक उत्तम समझा।

संकट के समय इस विकल्प के चुनने में ईसू ने उस परम्परा को तोड़ा जिसका उपयोग अन्य जाताओं ने किया था, जिनके सम्बन्ध में हमने अध्ययन किया है। इस महान् नयी विरोधी प्रवृत्ति की प्रेरणा ईसा को कैसे मिली इसका उत्तर हमें एक इसरे प्रकृत से मिलता है कि इसमें जाया अन्य जाताओं में बंचा अन्तर है, जिन्होंने अपने दावों को छोड़ दिया और तलवार उठायी? इसका उत्तर पह है कि इसरे नानने ये कि हम मनुष्य है और ईसा वह मनुष्य वा जिसे विश्वसास कि मैं ईस्वर का पुत्र हूँ। क्या हम स्तोत्रकार डिजड के सब्दों में 'जाण ईस्वर के हाचों में होता है'—इस परिणाम पर पहुँच वे हैं कि जब तक सानवजा को जाण पहुँचाने वाले में किसी अर्थ में कुछ दिवर तव हो, वह जाता अपने मित्र को पूरा करने में अशवकर रहेगा। हमने उस पाखण्डी जाताओं की परीक्षा को और देखा कि वे असफल रहे, वो केवल मनुष्य रहे। अन्त में हम उन लोगों के सम्बन्ध में विचार को वो देखा कि वे असफल रहे, वो केवल मनुष्य रहे। अन्त में हम उन लोगों के सम्बन्ध में विचार को वो देखा कि वे असफल रहे, वो केवल मनुष्य रहे। अन्त में हम उन

त्राता-रेबताओं के जलूस की वालोचना करना बीर इसका मूत्याकन करना कि जो होने का या करने का उनका दावा है वह कहाँ तक ठीक है, हमारे अध्ययन के ढंग के अनुकूल नहीं है और अमृतपूर्व इस्साहस जान पडेगा। किन्तु प्रयोग में कोई कठिनाई न होगी। अयोकि हम उस शती में जब हेलेंनी सम्यता का पतन हो रहा था. ऐटिक रंगमंच पर आकस्मिक देवता का प्रकट होना असमंजस में पड़े नाटककारों के लिए सामयिक सहायता हो जाती थी, क्योंकि ऐसे प्रवृद्ध काल में भी उन्हें अपने नाटक की कथा-वस्तु परम्परागत हेलेनी पूराणों से लेनी पढती थी । स्वाभाविक समाप्ति के पहले यदि नाटक में नैतिक दोष या व्यावहारिक असम्भावनाओं के कारण कछ ऐसी उलझने, कला की परस्परा को निर्वाह करने के कारण हो जाती थी. जिनमे से निकलना कठिन हो जाता था, तो लेखक कला की दूसरी परम्परा का सहारा लेता था। वह उलझन को दर करने के लिए 'मधीन द्वारा' ऊपर से लटका कर सच पर देवता को ला सकता था या पहिये द्वारा मंच पर ला सकता था । ऐटिक नाटककारो का यह कौशल विद्वानो के बिबाद की अच्छी सामग्री बन गयी है । क्योंकि इन ओलिम्पियाई देवताओ द्वारा मानवी समस्याओं के हल करने की किया से न तो मनच्य की बद्धि को सन्तीष होता है, न मनच्य के हृदय को । उस विषय में यरिपिडीज सबसे अधिक दोषी है । एक पश्चिमी विद्वान ने सकेत किया है कि युरिपिडीज जब मशीन द्वारा देवता की प्रकट करता है व्यग्य में बोलता है। बेरल के अनुसार तर्कवादी (ऐसा ही वह उसे कहता है) युरिपिडीज ने यह परम्परावादी कौशल अपने उद्देश्य की प्रति के लिए प्रयोग किया था क्योंकि इन व्यन्यों और आक्रमणों की बौछार को उसने आवरण बना लिया था । वह खले हए उग से इनका व्यवहार उस यग में करने का साहस नही कर सकता था । इस प्रकार का आवरण आदशे है क्योंकि साधारण विरोधी जनता, इसे समझकर नाटककार पर विरोधका तीर नहीं चला सकती थी और बद्धिमान सन्देहवादियों के लिए बात स्पष्ट थी । 'यह कहना ठीक होगा कि यरिपिडीज ने रंगमच पर देवताओं से जो कहलाया है, साधारणतः वह अविश्वसनीय है। लेखक की जोर से वह आपत्तिजनक है और झुठ है। देवताओं को लाकर उसने मनव्यों को यह विश्वास दिलाना चाहा कि उनका अस्तित्व नहीं है।"

मनुष्य के दुख और वैभव से दूर और सराहना के अधिक उपयुक्त उपवेबता (हेमीगाड) है जिनकी माताएँ मानवी है और पिता अतिमानव । जैसे युनानी उदाहरण हरक्युलीज या

१. ए० डब्स्यू० वेरक : यूरिपिडोक इ रेशनिलस्ट, पृ० १३६ । अन्तिस वास्य इस अवतरण में अरिस्टोफेनीज के एक अवतरण से लिया गया है—चेस्मोफोरियानुसी—११४४०–१ ।

एसक्लेपियोस या बोरफ्युक । ये अर्ध-देवता मानव धारीर धारण किये रहते हैं बौर मनुष्य के हुक को हरने के लिए अनेक परिस्म के कार्य करते हैं । ईष्मांकू देवता उन्हें वण्ड देते हैं बौर मानव धारीर धारण करने के कारण वे दर्धों को सहते हैं। यह उनका गौरव क्ष के कि वे मनुष्य की भीति मृत्यू को प्रान्त होते हैं और हम उपदेवता की मृत्यू के पीछे देवता का स्वष्ण होता है जो संसार के विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से मरता है—पिनोई संसार में जगरियूस के नाम से, मुमेरी संसार में तम्मू के नाम से, हिताइत जगत् में असीस के नाम से, स्कैटिनवाई जगत् में बाल्यर के नाम से, स्कैटिनवाई जगत् में बाल्यर के नाम से, सीरवाई संसार में इसेन के नाम से अर्था होता है

यह कौन देवता है जो विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होता है, किन्तु आवेग एक है ? यद्यपि वह संसार में विभिन्न वेशों में प्रकट होता है किन्तु उसका बास्तविक रूप उस समय दिखाई देता है जब अभिनय का दुखद अन्त होता है और वह मृत्युदण्ड का भागी होता है । यदि हम मानव-विज्ञानी की खोज की प्रणाली को प्रहण करें तो इस शाश्वत नाटक को इतिहास के आरम्भ में पायेंगे। 'बह उसके सामने कोमल पौधे के समान उगेगा, और जैसे सुखी धरती में से जड़ निकलती है।" मरता हुआ देवता पहले-पहल बनस्पति की आत्मा में हमें प्रकट होता है जो वसन्त में मनुष्य के लिए पैदा होती है और शरद में मनुष्य के लिए मर जाती है। मनुष्य इस प्रकृति के देवता की मत्य से लाभान्वित होता है और वह सदा मन्त्य के लिए मरता न रहे तो मन्ष्य का विनाश हो जाय।' हमारे पापों के कारण वह आहत हुआ, हमारे अन्यायो के कारण उसे चोट लगी, हमारी शान्ति के लिए उसने दण्ड भोगा और उस पर बेतों की जो चोटें लगीं उससे हमारे वाब भरे। किन्तु कोई बाहरी उपलब्धि चाहे कितनी भी शानदार हो और उसके लिए चाहे कितना भी मृत्य चुकाना पढे दुख के हृदय के भीतर के रहस्य का उद्घाटन नहीं कर सकती। यदि हम रहस्य जानना चाहे तो हमें लाभ प्राप्त करने वाले मानव और कष्ट प्राप्त करने वाले देवता के भी आगे देखना चाहिए। देवता की मत्य और मनध्य का लाभ कथा को समाप्त नही कर देते । हम नाटक को मुख्य अभिनेता की परिस्थिति, भावना और उद्देश्यो को समझे बिना, समझ नहीं सकते । मरने वाला देवता जबरदस्ती मारा जाता है कि अपने से मरता है ? उदारता के साथ मरता है कि कटता के साथ ? प्रेम के साथ कि निराशा से ? जब तक हम इन प्रश्नों का उत्तर न समझ ले हम यह नहीं जान सकते कि देवता के कब्ट द्वारा प्राप्त यह त्राण मनुष्य के केवल लाभ के लिए है या वह एक बारिमक सम्पर्क होगा जिसमें मनध्य वह दैवी प्रेम और करुणा प्राप्त करके, (जैसे दीपक बड़ी लौ से प्रकाश प्राप्त करता है) जिसे ईश्वर ने विशद्ध आत्म-त्याग करके दिया है, उसे लौटायेगा ।

१. इसाया---१३-२।

सच बात तो यह है कि मनुष्य स्वयं उते मार बालता है जिससे वह अपना अस्तिस्व कायम रख सके । वनस्पति की जाल्मा की उपासना राबर्ट बन्मं की कविता 'जान बारली कार्म' में बहुत सुन्वर बतायी गयी है । अंग्रेजी साहित्य में ऐसी सुन्वरता से कहीं नहीं लिखा गया है ।

३. इसाया--- ५३, ५ ।

४. प्लेटो के पत्र--७,३४१-सी०-डी०।

देवता किस मानना से मृत्यू को स्वीकार करता है? इस प्रश्न को प्र्यान में रखते हुए यह इस मुख्यवादी मारकों पर एक बार किर विचार करें तो हम देखों कि किस प्रकार अपूर्ण बिलदान से पूर्ण जनना रहता है। बोराप्रपृक्ष को मृत्यु पर जब कैंटियोंप बहुत मुन्दर ढंग से विकार करती है तब उससे कटुता का स्वर है वो हैसाई कानों को खटकता है।

'हम मानव अपने पुत्रों की मृत्यू पर क्यो शोक करते हैं जब हम जानते हैं कि देवताओं में भी यह शक्ति नहीं है कि अपने पुत्रों को मरने से रोक सकें।'

मरते हुए देवता की कथा का विचित्र निष्कर्ष है। जान पहता है कि औरअपूर्व की माता अपने पुत्र को कभी मरने ने देती यदि उसका बस चलता। जैसे बादल सूर्य को छिपा छेता है, यूनानी किंदि के वर्णन ने ओरप्यूव की मृत्यु वे प्रकास को छीन लिया। किन्तु एंटियेंटर की कविता का उत्तर दूसरी महान् कृति ने दिया है:

'ईश्वर संसार से इतना प्रेम करता था कि उसने अपना एकमात्र पुत्र ससार के लिए दे दिया कि जो उसमें विश्वास रक्षता है वह नष्ट नहीं होगा, सदा जीवित रहेगा।'

धर्म पुस्तक ने इस प्रकार थोक-गान का उत्तर दिया है, और इस उत्तर में उसने भविष्यवाणी की है। " और भाराओं के सर्वेशण का यह हमारा अनित्त परिचास है। जब हम अपनी खोज में करों हों में महान संख्या मिली, किन्तु च्यो-प्या हम जाने बढ़े दौर में एक हम उपने खोज में के तो हमें महान संख्या मिली, किन्तु च्यो-प्या हम जाने बढ़े दौर में हमारे साथी एक के बाद इसरे पीछे रहते गये। पहले जो पराजित हुए वे तकवार बाले में, इसरे पुरात्तवादी और भविष्यवादी से, उसके बाद वार्योनिक, केवल देवता दौड़ते रह गये। अन्त में मृत्यु की कठिन परीक्षा में, इन माता-देवताओं में भी मुख्य ही रह गये जिल्होंने मृत्यु की सारिता में करिन परीक्षा में, इन माता-देवताओं में भी मुख्य ही रह गये जिल्होंने मृत्यु की सारिता में कर या जाता होने की पदवी को रक्षा को है। और जब हम खड़े होकर सागर के उस पर क्रितात पर देखते है तब कल में से एक रूप उभरता हुआ दिवाई देता है जो सार अन्तरिक्ष में केज बाता है। यही हमारा माता है, 'ईस्वर की इन्छा उसके हार्यों पूरी होगी, वह अपनी आरमा को देखेगा और उसे सन्तोष होगा।'

ओरफ्यूज़ की मृत्यु पर एंटि प्लेटर का शोक जीत (सम्मदत: ६० ई० पू०)

२. शेली-अडोनेस, ४२।

३. इसाया--- ५३, १०-११।

### २१. विघटन का लयात्मक रूप

इसके पहले के अध्याय में हमने खोजा और एक समानता पायी--जिसमें स्वभावत: विरोध भी बा-जो विकासोत्मुख और विघटनोत्मुख समाजों के सर्जनात्मक व्यक्तियों का गुण है। इसी ढंग पर हम अपने विषय की दसरी बात की आगे खोज करेंगे और देखेंगे लयात्मक विकास और लयात्मक विघटन में कोई समानता है और सम्भवतः विरोध भी। प्रत्येक स्थिति में हमारा फारमला वही है जिसका अनुसरण हम अभी तक करते आये हैं. वह चनौती और उसका सामना करने का फारमला । विकासोन्मुख सभ्यता में एक चनौती उपस्थित होती है और सफ-लतापूर्वक उसका सामना होता है जिसके परिणाम में नयी चुनौती सामने आती है और इसका भी सफलता से सामना होता है । इस विकास की प्रक्रिया का अन्त नहीं होता जब, तक कि ऐसी चनौती नहीं आती जिसका सामना करने में सभ्यता असफल हो जाती है, तब विकास रुक जाता है जिसे हमने पतन का नाम दिया है। यहाँ से सहसम्बन्धी लय आरम्भ होती है: चनौती का सामना नहीं हो सका फिर भी चुनौती आती रहती है। संक्षोभ के साथ चुनौती का सामना करने के लिए दूसरा प्रयत्न किया जाता है, और यदि इसमें सफलता मिली तो विकास होता रहेगा । किन्तु हम यह मान कर चलेंगे कि बोड़ी अस्थायी सफलता के बाद यह सामना भी विफल हो जाता है। तब रोगाक्रमण फिर होगा, और सम्भवतः कुछ समय के बाद चुनौती का सामना करने की चेष्टा होगी और कुछ समय में उसी कठोर चुनौती का सामना करके थोड़ी और अस्थायी सफलता प्राप्त होगी । इसके बाद फिर असफलता मिलेगी जो अन्तिम रूप से समाज का विनाश करे या न करे । सैनिक भाषा में इसे पराजय-जमाव-पराजय-जमाव (रूट एण्ड रैली, रूट एण्ड रैली) कह सकते है।

यदि हम जल तकनीकी सब्दों की शरण कें जिन्हें हमने इस अध्ययन के आरम्भ में सोच 
निकाला था और जिनका अयोग हम करते जाये हैं तो हमें स्मष्ट हो जायगा कि पतन के बाद का 
सक्टकाल पराजय है, सार्वभीम राज्य की स्थापना जमात है। सार्वभीम राज्य के पतन के बाद 
जो जल काल होता है वह अस्तिम पराजय की स्वाकृत हमने एक सार्वभीम होज़ेती राज्य के 
इतिहास में देखा कि मारकस आरोजियस की मृत्यु के बाद अराजकता हो गयी और कायोक्कीश्वियन के समय कि पारकस आरोजियस की मृत्यु के बाद अराजकता हो गयी और कायोक्कीश्वियन के समय कि पुत्रकजीवन आ गया । किसी सार्वभीम राज्य के इतिहास में एक बार 
से अधिक रोगाकमण और पुत्रकजीवन हो सकता है। ऐसे आक्रमणो और पुत्रकजीवन की 
संक्षा उस लेंस की शक्ति पर निर्मे करती है जिसमें से देखकर हम परीक्षा कर रहे हैं। 
उताहरण के लिए बोड़े समय के लिए किन्तु चिकत कर देने वाला रोगाकमण १९ में हुआ बिसे 
'बार समादो का वर्ष कहते हैं। किन्तु हम प्रमुख पटनाओं पर ही विचार करेंगे। सकटकाल 
के बीच भी पुत्रकजीवन का समय जा सकता है। यदि हम संकट के काल में एक शिवाय प्रकजीवन तथा सार्वभीम राज के जीवन काल में एक रोगाकमण मान ले तो हमें 'कारमूल | मल 
जीवना :

पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय जमाव-पराजय जिसे हम कह सकते हैं कि पराजय-जमाव के उस का साढ़े तीन विस्पन्दन हैं। स्पष्टत: साढ़े तीन सब्या में कोई विशेष गुण नहीं है। विषदन के विशेष उदाहरण में ढाई या साढ़े चार या साढ़े तीच विस्पन्दन हो सकते हैं किन्तु विषदन की प्रक्रिया में कोई अन्तर नहीं होगा। किन्तु साढ़े तीन विस्पन्दन की सब्या साधारणत: अनेक विषदनीमुख समाजों के इतिहास में मिळती है। उदाहरण के लिए उनमें से कुछ का वर्णन हम करेंगे।

हेलेनी समाज के पतन की ठीक-ठीक तारीख ४३१ ई० पू० है और चार सौ साल बाद ३१ ई० पू० में आगस्टस ने सार्वभौम राज्य स्थापित किया । क्या हम इन चार सौ वर्षों में जमाव-पुन.पतन की किया को पाते हैं ? निश्चय ही हम पाते हैं । उसका एक चिह्न एकता के सामाजिक -धर्म का प्रचार या जिसका साइराक्यूज में टिमोलिओन ने प्रचार किया था और अधिक विस्तृत क्षेत्र में सिकन्दर महान् ने इसी एकता का प्रयत्न किया था। ये दोनो चेष्टाएँ चौथी शती ईसापूर्व के अन्तिम अर्धांश में हुई थी। दूसरा चिह्न विश्व राष्ट्रमण्डल की सकल्पना है जिसका जीनो तथा एपिक्युरियस ऐसे दार्शनिको ने तथा उनके शिष्यो ने प्रचार किया था । तीसरा चिल्ल अनेक वैधानिक प्रयोगो का है--सेल्युकस का साम्राज्य, एकियन तथा एइटोलियन सघ तथा रोमन लोकतन्त्र । ये सब ऐसे प्रयत्न वे कि नगर-राज्य की प्रभुसत्ता के ऊपर एक प्रभुसत्ता की स्थापना हो । और चिह्न बताये जा सकते है किन्तु जिस पुनरुज्जीवन का संकेत किया गया है उसके ज्ञान के लिए ये पर्याप्त है, और इनसे समय का भी ज्ञान हो जाता है। पुनरुज्जीवन के ये प्रयत्न असफल हुए । इसका कारण मुख्यतः यह या कि यद्यपि ये बड़ी-बडी राजनीतिक इकाइयाँ अलग-अलग नगर-राज्यों से आगे बढ़ गयी थी फिर भी आपसी सम्बन्ध में एक-इसरे के प्रति उनमे अनुदारता और असहयोग या जैसा कि पांचवी शती ई० पू० के यूनान के राज्यो में, था जब उन्होंने एकेनो-पेलोपोनेशियाई यद्ध का आरम्भ करके हेलेनी सम्यता का पतन आरम्भ किया । यह दूसरा रोगाकमण अथवा (जो एक ही बात है) असफलता उस पुनरुजीबन की है जो २१८ ई० पू० में हैनिवली युद्ध के आरम्भ में हुआ । हमने पहले रोमन साम्राज्य के इतिहास में एक सौ साल की लम्बी अवधि के रोगाक्रमण का वर्णन किया है और उसके बाद के पुनरुज्जीवन का । इससे साढ़े तीन विस्पन्दन का पता चलता है ।

यदि हम चीनी समाज के विचटन पर ध्यान दे तो हम देखेंगे कि पतन उस समय से आरम्भ हुजा, जब ६३४ ई० पू० में सिसन और जू में विनायकारी समये आरम्भ हुजा और जब २२१ ई० पू० में सिसन ने स्त्री को पराजित किया और चीन ने चीनी शान्तिमय राज्य की स्थापना हो। चीन सिसन के सिस्पाना हो। चीन से सिसन है हम बीच पुनरुष्णीवन तथा रोगाक्रमण की कियाएँ सिकती हैं? इसका उत्तर हीं हैं। क्योंकि चीनी संकटकाल में करम्भूशियस (सम्भवत: ५५१-४७९ ई० पू०) की पीड़ी के समय पुनरुष्णीवन का आन्तीकल-दिखाई देता है जब निशस्त्रीकरण सम्माजित ५५६ ई० पू० में हुआ या जो अन्त में असफल हुआ। आप अक्तर यदि हम चीनी सार्वभीम राज्य के इतिहास पर दृष्टि हाल संवत्री सहली तथा पीछे वाली इनकी पीड़ी में, अयाँक ईसवी म एक लिही सती के आरम्भ स्वक्त अस्त्री अस्त्री हा सार्वभी के सारम्भ में स्वक्त अस्त्री स्वारी कि सार्वभी पीड़ी में, अयाँक ईसवी सन् की पहली सती के आरम्भ में स्वरी सन् की पहली सार्वभी के आरम्भ में स्वरी सन् की पहली सार्वभी के आरम्भ में स्वरी सन् की पहली सार्वभी के आरम्भ में स्वरी सन् की पहली स्वरी के आरम्भ में स्वरी सन् की पहली स्वरी है। यहाँ भी हमें स्वरी सन् की पहली स्वरी हमार्थ हैं। यहाँ भी हमें

साढ़े तीन विस्पन्यन मिलते हैं। ये विस्पन्यन हेलेनी विस्पन्यन से दो सौ साल पहले समगति होकर मिलते हैं।

सुनेरी इतिहास में हमें वही बात मिलती है। सुनेरी संकटकाल में जमाव-पराजय का विस्तानत त्यार है। सुनेरी सार्वभीम राज्य में पराजय-जमाव का विपरीत-विस्तयन बहुत स्पाट विश्वाई देता है। यदि हम सुनेरी संकट का काल सैन्यवादी एरेच के लुगालज्यांगींसी (सम्प्रवा: १८६७—२६५३ ई० पू०) के जीवन में जीर उसका जन्त सुनेरी सार्वभीम राज्य की स्थापना से मानें, जिसे जर के जर-एनपूर ने (सम्भवत: २२९८—२२८१ ई० पू०) स्थापित किया था, तो कम-से-सम हस बीच के काल में पुनरुज्योवन का एक चिह्न हमें चालुम-काल में मिलता है जो नरमतीन के समय में सम्पन्न हुई थी। सुनेरी शानितपूर्ण राज्य का समय जर-एनपूर के गई। पर वैजने से हम्मुत्यों की मृत्यू कामपार (१९०५ ई० पू०) तक है किन्तु ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह शानित केवल हत्का आवरण था, अन्यर-जन्मर जराजकता व्याप्त थी। अर-एनपूर्ण के गुर पर वैजने के सी साल बाद उसका 'चारी दिखाओं का साम्राज्य' हमड़े हमें साथ और इस्हें हम प्रधा वीर हम्ही हुकसों में ही थी साल वाद उसका 'चारी दिखाओं का साम्राज्य' हमड़े हमें हमी साम वीर हम्ही हकसों में ही थी साल वाद उसका 'चारी दिखाओं का साम्राज्य' हमड़े हमें हमी साम बाद सम्राज्य ने उसे फिर से सार्वभीम क्या में निर्मात किया विसक्त सार हो उसका विनाश हुआ।

यही परिचित नकशा हमें परम्परावादी ईसाई समाज के मूल शरीर के विघटन के इतिहास में दिखाई देता है। हम पहले बता चुके हैं कि इस सम्यता का पतन रोमानी-बुलगेरियन युद्ध ९७७-१०१९ ई॰ से आरम्भ हुआ और शान्तिमय धार्मिक सार्वभौम राज्य १३७१-७२ की पुनःस्थापना से आरम्भ होता है जब उसमानियों ने पैसिडीनिया पर विजय प्राप्त की । इन दोनों तारीखों के बीच, जब परम्परावादी ईसाइयों का संकटकाल या, हम पुनरुज्जीवन की स्थापना की घटना देख सकते हैं जिसका नेता पूर्वी रोमन सम्राट एलेक्सियस केमनेनस (१०८१-११८) था । यह किया सौ साल तक चली । इसके बाद का शान्तिमय धार्मिक सार्वभीम राज्य का, सन् १७६८-७४ के रूसी-तुर्की युद्ध की पराजय के कारण, पतन हो गया । इस पतन से उस-मानिया शासन का पूर्णतः अन्त हो गया । उसमानिया इतिहास से पता चलता है कि इसके पहले रोगाकमण हो चुका था, जिसके बाद फिर से पुनरुज्जीवन हुआ । रोगाकमण उस समय हुआ जब बादशाह के दासो के परिवार का शीध्रता से विनाश होने लगा, जब सुलेमान महानू की सन् १५६६ में मृत्यु हुई। पुनरुज्जीवन का आरम्ब उस समय से होता है जब बादशाह ने परस्परावादी ईसाई रिआया को स्वतन्त्र मुसलमानों के साथ, जिन्होने शक्ति की बागडोर अपने हाय में छे ली थी—कासन में लेने का प्रयोग किया। अब वह इस बात पर जोर नही देता था कि शासन में सहयोग करने के लिए उन्हें धर्म-परिवर्तन करना पढ़ेगा । इस कान्तिकारी नवीनता ने, जो कोपरलू बद्धीरों का कार्य था, उसमानिया साम्राज्य को साँस लेने का समय दिया, जिसे बाद के उसमानली 'ट्यूलिप काल' कहते हैं।

हिन्दू समान के विषटन के इतिहास में नभी नाथे विस्तन्त का समय मही नाया है। क्योंकि हिन्दू सार्वभीय राज्य की, निन्ने विदिध सासन ने स्थापित किया था, दूसरी किस्त का समय नभी पूरा नहीं हुना है। इसके विषरीत परावय-नभीर पुनरक्यीयन के पहले तीन विस्तन्त का लेबा मौजूद है। तीसरा रोगाकमण उस समय हुना वक मुगल सामाज्य पतन और विटिश राज्य के याममन के सीच की सरावकता का समय था। पुनरक्जीयन का हुसरा विश्लवन उस समय स्लब्द है वब बकबर (१५६-१६०२) ने मुणक राज्य की स्वापना की। इसके पहले की राज्य को स्वापना की। इसके पहले की राज्य का आधार स्लब्ध नहीं है, किन्तु विद हम हिन्दू इतिहास के संकटकाल को देखें, वो हो हैं है कि इस हिन्दू इतिहास के संकटकाल को देखें, को है हमारे के वह हिन्दू को के स्वामीय राज्यों में आपसी युद्ध हो रहे थे, तब हुमें पता चलेगा कि हिन्दू शासकों और पुतिलम आक्रमणकारियों होरा बारहुवीं और तेरहुवीं शती में और बाद के मुसलिम आक्रमणकारियों हो, विनमें अकबर के यूर्वज भी ये, पन्हहीं और सोलहुवीं शती में की वार्यों से वीचित्र की अवस्था के स्वास्त्र में के स्वास्त्र में स्वास्त्र मारे स्वास्त्र में स्वा

हम दूसरी सम्मताओं के विघटन का भी विश्लेषण कर सकते हैं जहाँ हमें इतनी सामग्री मिलती है कि अध्ययन से हम परिणाम निकाल सकते हैं। किसी-किसी स्थिति में हम देखों कि निस्तरदन की पूरी संख्या नहीं मिलती, क्योंकि उस सम्पता को उसकी स्वामाविक मृत्यु के पहले ही उसका पड़ीसी निसल गया। फिर भी हमें विष्टत के रूप का इतना प्रमाण मिल गया है कि हम इस रूप के उदाहरण को अपनी परिचमी सम्पता पर लगा कर देखें कि क्या बहु उस प्ररत का कुछ उत्तर दे सकती है, जिसे हमने कई बार पूछा कि जिसका अभी तक सन्तोषजनक उत्तर हम नहीं दे सते। प्रकृत यह है कि क्या हमारी परिचमी सम्पता का भी पतन हुआ है ? यदि हों, तो विपटन की किस परिस्थित में बहु पहुँची है ?

एक बात तो स्पष्ट है, हमारे यहाँ अभी सार्वभौम राज्य की स्थापना नहीं हुई है यद्यपि इस दिशा में दो दस्साहसपूर्ण प्रयत्न इस शती के पहले अर्धाश में जरमनी द्वारा हुए और उसी प्रकार का दस्साहसपूर्ण प्रयत्न सौ साल पहले नैपोलियन के फास ने किया था। एक बात और स्पष्ट है। हम लोगो में हादिक और गम्भीर अभिलावा है कि एक संस्था की स्थापना हो जो सार्वभीम राज्य नहीं हो, किन्तु जिसके द्वारा विश्व की ऐसी व्यवस्था हो, जिस दन की एकता की संस्था स्थापित करने का प्रयत्न हेलेनी सकटकाल में वहाँ के राजममँज्ञों और दार्शनिकों ने किया था किन्तु निष्कल रहे । वह ऐसी सस्या होगी जिसमें सार्वभौम राज्य के वरदान तो सब आ जायेगे, अभिशाप न आयेगा । सार्वभौम राज्य का अभिशाप यह है कि एक दल का व्यक्ति दूसरे दलों को सैनिक शक्ति से मार गिराता है। वह 'तलवार के द्वारा त्राण' का परिणाम है, जिसके बारे में हमने देखा है कि वह त्राण बिलकुल नहीं है। हम चाहते हैं कि स्वतन्त्र लोग स्वतन्त्र सहमति से एक साथ रहें और बिना जबरदस्ती के सब प्रकार की बड़ी-से-बड़ी सुविधाएँ प्राप्त करें, और बड़े-से-बड़ा सामंजस्य स्थापित करें, जिसके विना यह बादर्श व्यवहार में नहीं आ सकता । नवम्बर १९१८ के यद्ध-विराम के कुछ मास पहले अमरीकी राष्ट्रपति विलसन को जो प्रतिष्ठा यरोप में प्राप्त हई---यद्यपि अपने देश में नही---उसमे हमारी आशाएँ निहित थी । राष्ट्रपति विलसन का सम्मान गद्य द्वारा व्यक्त किया गया था, आगस्टस के सम्बन्ध में जो सामग्री उप-लक्स है वह बर्जिल या होरेस का पच है । चाहे गद्य हो या पच, दोनों में जो विश्वास, आशा और धन्यवाद की भावनाएँ हैं वे प्राय: एक-सी है। परन्त परिणाम भिन्न है। आगस्टस अपने संसार को सार्वभीम राज्य बनाने में सफल हुआ, विलसन अपने ससार को और अच्छा बनाने में असफल रहा-

> छोटा बादमी एक-एक जोड़ता है, जल्दी ही वह सौ तक एकत्र कर छेता है

बड़े बादमी की बिभलाषा लाखों की होती है, बह एक भी एकत्र नहीं कर पाता ! <sup>१</sup>

इन विचारों और लुलना से पता चलता है कि हम अपने सकटकाल में बहुत आगे वह गये हैं और यदि हम पूर्छ कि निकट मूत में बचने सम्यर और विशिष्ट क्या विपत्ति हमारे सामने उपस्थित हुई है, जो उत्तर स्वप्ट है—राष्ट्रवादी परस्पर विनाधकारी युढ, विसे लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद हारा निर्मुलन सर्वलयों से चल सिम्ला है, जैसा कि इस अप्ययन में पहले हमने बताया है। इस भीपपता का आरम्ब अठारह्वी वाती के अन्त के कांस के कान्तिकारी युढ से होता है। पहले जब हम इस विवय पर विचार कर रहे थे, तब परिचम के इतिहास के आधुनिक इतिहास में हमे पता चला कि इस प्रकार का हिसासक संबर्ध पहला नहीं, हमरा था। पहला संपर्ध वह या पत्तिमें स्वामक्ष्य धार्मिक युढ हुए ये, जिबने सोकहवी धार्ती के सम्य से वक्टवी धार्ती के मान्य से वक्टविया हम प्रकार स्वाम से सान्य से वक्टवी धार्ती के सान्य से वक्टविया से प्रकार सम्य स्वाम से सान्य सान्य से सान्य सीन्य से सान्य से स

हम देख सकते हैं कि सकटकाल में अठारहवी द्याती का पुनरुज्यीवन बयो अकाल प्रमूत और अस्थायी हुआ। उसका कारण यह या कि जो सदाद्यवता 'प्रवृद्धता' के कारण प्रयोग में लायी गयी वह विश्वास, आंशा और उदारता के हैसाई वृषो पर आधारित नहीं में तिकित निरासा, मय और मानवता के प्रति चृषा के पैशाचिक रोगों के कारण प्रयोग की गयी। यह धार्मिक उत्माह की उपलब्धि नहीं थी, उसकी कभी का सरल उपजात (बाई प्रावस्ट) या।

क्या हम उस इसरे और अधिक हिलारमक मुद्ध के परिणाम को, किसी भी दशा में, देख सकते हैं जिसमें हमारा परिमासी समाज अठारहुंवी धती बाली प्रवृद्धता को आध्यारिसक अर्थ्यापता के कारण रेक गया है ? यदि हम पिक्य की ओर देखने का प्रयत्न करे तो हमें पहले यह समरण कर लेना चाहिए कि जितनी भी सम्प्रताओं का इतिहास में वर्ण क हुआ है वे चाहे सर एची हो या मर रही हों, जन्म के शरीर के समान नहीं है, जिनके लिए पहले से ही निश्चित है कि जीवन की एक अविध समाप्त करके समानित पर चहुंचे । यदि आज तक जितनी सम्प्रतारे हुई हैं, उन्होंने इस प्रमा का अनुगमन किया है, तो भी, ऐतिहासिक नियतिवाद का कोई सा नियम नहीं है जी हमें विद्या कर सके कि सकटकाल को अवहां का कहा हो में हम लोकीम की शीमी और स्थिर अनि में अवने को फेंक दे जिसमें भीरे-शीरे जलकर हम यूल और राख हो जायेगे । साथ ही यदि इसरी सम्प्रताओं का इतिहास और अहिन के बोबन को हम देखेंगे और अपनी बतेमान स्थित के अमंगण प्रकाश में निशीशन करेंगे होता होए होता है। यह अध्याप दिस्त के अमंगण प्रकाश में निशीशन करेंगे होता होता है। स्थान प्रमाण कर स्था है। यह अध्याप है देश दिवस्त हम सम्प्रताओं का इतिहास और उस्त होता है। सह स्थाप हमी स्थान स्थान स्थान स्थान हमें हम हम स्थाप के लिए स्थान स्थान के लिए से कि स्थान स्थान के लिए से हिस्त है स्थान स्थान के लिए से कि स्थान स्थान के लिए से हिस्त के स्थान के लिए से कि स्थान स्थान स्थान के लिए से कि स्थान स्थान के बाद का स्थान के लिए से कि सिंह कि स्थान स्थान के लिए से कि सिंह कि स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान के लिए से कि सिंह कि स्थान स्थान के बाद का स्थान के लिए से कि सिंह कि स्थान स्थान स्थान स्थान के लिए से कि सिंह सिंह स्थान स्थ

लिखा गया। यह हुसरा युद्ध हमारे बीकन में ही ऐसे बन के बाविष्कार तथा प्रयोग से समारत किया गया जिसमें एटमिक शिला की वियुक्त करने का नया बंग निकाला गया विलंकी मृत्यू में मनुष्या के बीकत तथा उसकी निर्माल वास्तुओं को नष्ट कर दिया बीजा पहले कभी नहीं हुआ या। इन विनासकारी घटनाओं का सीक्ष्मनील होना और बढ़जाही जाना पविष्य के अवस्थान का बीतक है, इस अनिस्वयाना के कारण, ऐसे समय वह हमारी आध्यात्मिक शमिता की तितात्म वायदयकता है, हमारी आसा जीर विषयान के टूट आने की आधंका है। यहाँ वह चुनौती है जिसे हम अबसीकार नहीं कर बकते और हमारा पविष्य हमारा सामना करने पर निर्मार है।

"मैंते स्वाग देवा, और मैंते देवा कि एक मनुष्य विषयों में लिपटा एक स्थान पर बड़ा है। उसके मूंह उसके घर के उलटे हैं, उसके हाथ में एक पुस्तक है और पीठ पर बड़ा बोझ है। मैंने देवा कि उतने पुस्तक खोली और पढ़ा, बह पढ़ता रहा और रोता रहा और कौपता रहा। जब बह अपने को नहीं रोक सका, फूट-फूटकर रोने लगा और हुव से पिस्ला उठा, 'मैं स्या कर्के'?"

कुन्यन का ईसाई बिना कारण ही इतना दुखी नहीं हुआ 'मुझे निश्चित रूप से बताया गया है (उसने कहा) कि हमारा यह नगर आकाश से बरलती आग से जरू आयमा, जिसमें मैं, भेरी पत्नी और मेरे मुन्दर बच्चे भरग हो जायेगे जब तक कि कोई ऐसी राह न निकले (वो अभी मुझे (स्थाई नहीं हेती) जिससे जरी रक्षा हो सकें।'

हस जुनीतों का सामना संगाई किल प्रकार करने जा रहा है ? क्या वह स्वर-उधर देखेगा कि किस सोर दोई, जीर फिर भी बढ़ा रहेगा, क्योंकि उसे पता नहीं कि किस जोर जाना पाहिए? या बढ़ा प्रकास पुत्र की और देखते हुए जीर हुर फारक की जोर पाँच मोड़ते हुए 'जीरन, जीरन, शास्त्रत जीवन' विकासों हुए रीहेगा ? यदि इस प्रमान का जान और कहीं कीई नहीं देगा, केल्य ईसाई को देना होगा, तो हमारा मानवी अकृति की समानता का बान बताता है कि हम यह भविष्य-साणी कर फकते हैं कि हैताई की मृत्यु विनास के नगर में हो जायगी । किन्तु इस क्या के क्याशिक संस्तर में देह ने बताया गया है कि मानव मानक कींग्न समय में अपने ही सामनो पर नहीं छोड़ दिया गया था । बुनमन के अनुतार ईसाई को धर्मप्रचारक ने बचाया था । और यह मानकर ईसर की अकृति मन्या की अकृति के स्थिय नहीं होती । हमें प्रापंता करनी चाहिए कि हमारे समाब को एक बार वो काना देखर ने प्रदान की उन्हें इसरी बार वह इनकार नहीं कर करना यदि हम प्रावर्षिक्यपुष्ट हुंदय है पार्थना करेंगे ।

### २२. बिघटन द्वारा मानकीकरण

सभ्यताओं के विघटन की प्रक्रिया की खोज की समाप्ति पर हम पहुँच गये है, किन्स समाप्ति के पहले एक प्रश्न पर और विचार करना है। जिन बातो पर हम अभी तक विचार करते आये है उनमें यह देखना है कि कोई प्रमुख-प्रवत्ति तो नही काम कर रही है । और हम निश्चय रूप से देखते हैं कि मानकीकरण और एक रूपता की प्रवृत्ति (विघटन में) काम करती है, जिस प्रकार सम्यताओं के विकास की स्थिति से इसके विपरीत विशिष्टीकरण और विभिन्नता की प्रवृत्ति होती है। ऊपर सतही दृष्टि में हमने देखा है कि विघटन में साढ़े तीन विस्पन्दन बराबर लय के तम पर होता है । इससे और महत्त्वपूर्ण एकरूपता का चिन्न यह है कि विघटनोत्मख समाज मे तीन स्पष्ट बर्गों में विभाजन का भेद हो जाता है और उनमें प्रत्येक एक ढग का सर्जनात्मक कार्य करता है। हमने देखा है कि शक्तिशाली अल्पसब्यक समान दग से दार्शनिक कार्य करते हैं और सार्वभौम राज्य स्थापित करते हैं. आन्तरिक सर्वहारा समान रूप से 'महान धर्मों' का आविष्कार करते है जो सार्वभौम धर्मतन्त्र में अपने को व्यक्त करना चाहते है और बाहरी सर्वहारा सेना को एकत्र करते हैं और ऐसा कार्य करते हैं कि उस युग को 'बीर काल' कहा जाता है । ये सस्वाएँ समान रूप से उत्पन्न होती है और वे इतनी महत्त्वपूर्ण है कि जिस ढग से विघटन की यह प्रक्रिया होती रहती है उसी ढग से हमने इस अध्याय के अन्त में इसे सारणी के रूप मे अद्भित किया है। इससे भी अधिक व्यवहार, भावना और जीवन की समानता है और आत्मा के भेद के अध्ययन से प्रकट होता है।

पैनिलीप के जाला के दृष्टान्त तथा ऐसे ही समान उदाहरणो पर विचार करने से वही विचयता हमें मिलती है जो विकास में विश्वसता और विचटन में एकक्पता में हैं। जब अनु-परिचत जोवीसियस की सती पत्नी ने अपने अनेक हठी प्रेमियों को वचन दिया कि ज्योही में बुढ़ केंबरटेंट (ब्रोडीसियस के पिता) के लिए यह क्फन बीनना समाप्त कर कूँगी, तुममें से किसी से पिवाह कर कूँगी। तो वह अपने करणे पर प्रतिदिन कपड़ा बीनती थी। और दिन में जितना बीनती थी, उतना पात में उद्येख डालती थी। जब बहु प्रात काल बीनना आरम्भ करती भी, उसके समझ्य अनेक नमून से कीर यदि बहु चाहती तो प्रतिदिन में मनून के करने बुनती। किन्तु रात का काम एकरस था, स्थोकि उद्येडने में कोई भी नमूना हो, कोई बन्तर नहीं हो सकता था। दिन में बाई उसकी गति कितनी भी अटिल होती रही हो, रात में तो केवल ताथा निकालने का का था।

रात के इस अनिवायं नीरसता के लिए पेनिकोप पर दया आती है। यदि यह नीरसता उद्देशकीन होती तो यह अम असझ होता। उसे जिससे प्रेरणा मिलती थी वह उसकी आरमा के अन्दर एक गीत था— उससे मेरा मिलन होगा। 'वह आधा पर जीवित थी और काम कर रही भी, और वह निष्म नहीं हुई। नायक औटकर आया, नायिका उसी की रही, अन्त में दीनों का मिलन हो गया। यदि पेनिलोप का धामा निकालना निरर्शक नहीं हुआ तो उस महान् बुनकर का कैसे होगा जिसके कार्य का हम अध्ययन कर रहे हैं, और जिसका गीत गोएटे की कविता में अभिव्यक्त है—

जीवन की बारा में, गित की बांसा में कार्य के उत्साह में, जिन में, तूकान में यहां जीर वहां जिए वहां जिए वहां जिए वहां जिए वहां जिए वहां जिए वहां है जीर पूमता हूँ जन्म और मरण असीम सागर जहां विश्कृत्व तरने सवा उठती है उनके उत्ति तेत सबयं के नीचे और उत्तर उभरती है और बुनती है जीवन के परिवर्तन । समय के चलते करणे में निर्मय होकर में दूरियर के लिए वहन बनता हैं।

घरती की आरमा का यह कार्य, समय के करके पर दूनना कीर किर ताने का उधेड़ना, मनुष्य का लीकिक वितिहास है। यह मानव-समाज की उत्तरित, विकास और पतन तथा विषदन में स्पन्त होता है। जीवन के इस असमजस में और कर्य के तूफान में तानिक कर का विस्तरत हमें सुनाई देता है, विसक्ती विभिन्नता हमने इन रूपों में जाना है—चुनीती और सामना, विलगाव और नामसी, पराजय और जमाइ, विभाजित होना और सम्बन्धित होना, विद और पुनर्जम । यह तालिक लग्न हमें इस्ताई विस्तर्ज से वास्पन्त में निलता है। तिक मुत्य के पुनर्जम । यह तालिक लग्न हमें प्रत्यावर्ती विम जीर साम के विस्तरत में निलता है। तिक मुत्य के पुनर्जम हमने वाह पराजय हो, रूपना के बाद विनाज हो, जम्म के बाद सरण हो, इस लग्न के विस्तरता है, जम्म के बाद सरण हो, इस लग्न के विस्तरता है, जम्मीन के पहित्र के कि का आवर्तन है। पहित्र के साम ति न तो अनिर्मीत मुत्र को अस्थिरता है, न मंत्रीन के पहित्र के कि कि ति हमें पहित्र के साम ति न तो अनिर्मीत मुत्र को अस्थिरता है, न मंत्रीन के पहित्र के कि कि ति हमें पहित्र के साम ति न तो अनिर्मीत मुत्र को अस्थिरता है, जम्मीन के पहित्र के साम कि ति हमें पहित्र के साम ति न तो अनिर्मीत मुत्र को स्वस्ता है, अपने का स्वस्ता है। पहित्र के साम ति न तो अनिर्मीत मुत्र को स्वस्ता है, अपने कि ति हमी ऐसी वस्तु का पुनर्जम में साम ति में तो कि तो अनिर्मीत सुत्र को स्वस्ता है, अपने के स्वस्त में सित्र की स्वस्त के साम ति स्वत्र के सित्र की साम ति स्वत्र का विस्तर हमें हमी पहित्र के साम ति स्वत्र को स्वत्र की साम ति स्वत्र का विस्तर हमें के स्वत्र साम को स्वत्र तो हमीत स्वत्र है, जो स्वत्र न सित्र की स्वत्र साम हो स्वत्र साम ति स्वत्र को स्वत्र स्वत्र साम के साम ते साम के स्वत्र साम के साम तो साम के स्वत्र साम के साम के साम के स्वत्र साम के साम क

गोएटे : फाउस्ट २, ४०१-१ (बार० एन्सटेल का अनुवाद)
 पीक नृत्य में एक गायन होता है, किर यूवने वर दूसरा गायन होता है—जिसे स्ट्रोफी और एंटीस्ट्रोफी कहते हैं।— अनुवादक

के बाद विनाश का स्वर है, तो हम पष-प्रन्ट नहीं होंगे। इस कारण यह गीत पैशापिक कपट नहीं है, दोनो स्वर सारतिकता के प्रमाण है। गर्दि हम अच्छी तरह सुनें दो हम बेखेंगे कि जब दो स्वर टकराते हैं, तब विस्वरता नहीं सहस्वरता उटपन्न होती है। रचना रचनारमक न होती, यदि अपने विरोधी को भी बड़ निगठ न जाती।

िकन्तु उस सजीव बस्त्र का क्या जो धरती की आत्मा बुनती है ? क्या वह ज्योही बुना जाता है स्वर्ग में स्व दिया जाता है या हम पूष्णी पर भी उस अजीकिक बुनावट के कुछ ट्रूक्ट देख सकते हैं ? हम उन तन्तुओं का क्या समझें जो वस्त्र उधेहते समय करके का पास पर हुए जाते हैं ? हम अन्य निक्ष के पास पर हुए जाते हैं ? हम स्वराजों के दिवस्त्र में हमने देखा कि उसकी यात्रा बाहे सारहीन हो, अपने पीछे भागावधाय छोड़े, वह समाप्त नहीं होती । जब सम्प्रताओं का विनाख होता है तब अपने पीछे के सार्वभीम राज्यों, सार्वभीम धर्मतन्त्रों और वर्षर सेना-दकों का जबधेय छोड़ जाती हैं । हम हम पदार्थों को क्या करें ? क्या ये केवल जिल्लप्ट पदार्थ हैं, या यदि हम इन कर्यों को चुन सें तो चुनकर की करने के एक्ट्रप्ट नमूर्य उनसे तैयार होगे, जिसे उस खड़ब्ख हाते करसे के बजाय, जिस पर अभी तक उसका सारा ध्यान था, किसी अवात करीं के कीवल ने बना हैं?

इस प्रका पर विचार करते हुए यदि हम अपने पहले के अनुसंसानों के परिणाम पर व्यान हैं तो हम यह विचलात कर तकने कि ये अव्यायन की सामिययों सामाजिक विचारन की केवल उन्निक्ट रमाने नहीं है। इसते कुछ अधिक हैं। क्योंकि पहले ने हमें विभाजन और सम्बन्ध के रूप में मिलती है, और यही एक सम्मता से इसती सम्मता का सम्बन्ध है। स्पष्टतः इन तीनों सम्माओं की व्याच्या किसी एक सम्मता के इतिहास के माध्यम से नहीं हो सकती। उनके अस्तित्व के कारण एक सम्मता से दूसरी सम्मता का सम्बन्ध है, इसले इनका अव्यान अवन-अवल स्वानन रूप से होना चाहिए। किन्तु उनकी यह स्वानन्ता उन्हें कितनी दूर तक ले जायेगी। सार्वभीम राज्यों पर विचार करते हुए हमने देखा कि जो सान्ति उन्होंने स्थापित भी वह ममानोत्यावक होने के साथ ही अस्मायों थी और बबंद सेना-रूतो के सम्बन्ध में विचार करते हमने देखा कि मृत सम्मता के शब के ये कोई उससे धिक नहीं जी सकते, जब तक यह सर्वती ताथ गरूकर अपने तत्यों में न मिल जात।

फिर भी यद्यपि सैन्य दल एकिलीब की अकाल मृत्यू को प्राप्त हो जाता है, बर्बर के अल्प-जीवन की प्रतिष्विन उन महाकाब्यों में सुरक्षित रहती हैं जो बीर काल में रचे जाते हैं।

इससे स्पष्ट है कि हम संग्रित इस नये प्रस्त का उत्तर तुरत नहीं दे सकते, यह भी स्पष्ट है कि हम उसकी अबहेंछना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसी प्रस्त में बुनकर के कार्य का अमिप्राय निहित हैं। हमारा जरुपयन जभी पूरा नहीं हुआ है, परन्तु हम अपने अनुसन्धान के क्षेत्र के किनारे पहुँच गये हैं।

#### सम्पादक का नोट

पहली चार सारिणयों वही है जो भी ट्वायनबी की मूल पुस्तक में है। ये उस महान् कार्य को बताती हैं जो सामाजिक विघटन के परिणाम है। शोचवी सारणी विधालोको आब टुडे, खब्ब पहला, अंक ट्रे से सम्पादक डॉक्टर जॉन ए० नेके तथा डॉक्टर उडवर्ड डी० मायसं की कृपा से ती गयी है। डॉक्टर आप एंच लेके कि लिखा वा सिक्सीडिय आइडियाज काम ट्वायन-वीज ए स्टडी आब हिस्ट्री उसी के समझाने के लिए यह सारणी उन्होंने बनायी थी। इस सारणी से टबायनबी के पहले छ खब्बी के सार सेव का सिहायलोकन हो जाता है।

पाठक को इस संभिन्त संस्करण में अनेक नाम तथा तथ्य ऐसे मिनने जिनसे वह अपरिचित है। उसका कारण यह है कि इस संक्षिप्त संस्करण के सम्पादक ने बहुत-से नाम तथा उदाहरण जान-बृष्कर छोड़ दिये हैं। और बहुत-सा परिणायों को स्पष्ट करेंगी, किन्तु यह भी स्मरण दिखायेंगी कि लेखक के अध्ययन के बहुत-से परिणायों को स्पष्ट करेंगी, किन्तु यह भी स्मरण दिखायेंगी कि इस संक्षिप्त संस्करण में पाठकों को कितनी बातें नहीं यह सकी :

# पहली सारणी सावंभीम राज्य

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | याच्याच राज्य                                                  |                                               |                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| सम्यता                                                     | संकटकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सार्वभौम राज्य                                                 | विश्व-शास्ति                                  | साझाज्य-निर्माताओं का उद्गम                                      |
| मुमेरी                                                     | म० २५२२-२१४३ या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सुमेर और अनकाद का साझाज्य स० २१४३-१७५० या<br>चार दिशाओका राज्य | स० २१४३—१७५० या<br>२०७९—१६८६ ई० पु०           | निर्माता उरके नागरिक पुनःस्था-<br>पितकत्ती अमोराइट सीमानिवासी ।  |
| <b>बी</b> बलोमी                                            | 100 mg 0 mg 0 mg 10 mg 1 | नव-बीवलोनी साम्राज्य                                           | क के      | निर्माता नागरिक (१) (कालडियन<br>उत्तराधिकारी बर्बर) अकामिनीडी:   |
| भारती                                                      | - ३२२ ई० ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 0 0 0 m 1 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m | आर ावदशा सल्युकडा।<br>निर्माता नागरिक (?)ै मगद्य से              |
| बीमी                                                       | 63×-25% \$0 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गुप्त साझाज्य<br>स्सिन और हैन साझाज्य                          | सन् ३९०-७७५५०<br>२२१ई०पू०-म० सन्१७२           | निर्माता स्थिनकी सीमाक्षेउनदा-<br>धिकादी पहले तथा बाद के हैन।    |
| क्र<br>म                                                   | の声の多ると一となる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रोमन माम्राज्य                                                 | ३१ ई० पू॰ से सम् ३७८                          | निर्माता सीमाबाळे(रोमन) पुनःस्था-<br>पितकर्ता सीमाबाळे, इलीरियन। |
| मिली                                                       | म० २४२५-२०५० ई० पुरु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मध्य साम्राज्य                                                 | स० २०५०-१६६५ क्षे० पुरु                       | योबोस की सीमावाले।                                               |
| परम्पराशादी ईसाई                                           | स० सत् १०७५-१४७८ ई०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मसकीवाइट साम्राज्य                                             | मन् १४७८-१८८१                                 | मास्को केसीमाबाले।                                               |
| (कस म)<br>मुदूर पूर्व (जापान में)                          | सन् ११८५–१५९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हिदेयोशी अधिनायक तथा                                           | सन् १५९७-१८६८                                 | क्बान्तो की सीमावाले।                                            |
| पश्चिमी (मध्ययुगीन                                         | सं मन् १३७८-१७९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ताकुगावा शागुनत<br>नैपोलियन का साम्राज्य                       | सन् १७९७–१८१४                                 | फ्रान्स के सीमावाले।                                             |
| नगर-राज्यो का समृह)<br>पश्चिमी (उसमानलियोँ<br>के किस्ट कवच | नगर-राज्यो का समृह)<br>पश्चिमी (उसमानन्तियों) स० ११२८"–१५२६ ई०<br>के किस्त कन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | डैन्यूवका हैप्सबुर्ग राज्य                                     | सन् १५२६-१९१८                                 | आस्ट्रिया की सीमाबाले।                                           |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                               |                                                                  |

| ऍडियाई                  | <b>#</b> | संक सन् १४३०     | इनका माम्राज्य (चारो दिशाओ स० सन् १४३०–१५३३<br>का राज्य) |                                         | निर्माता क्यूबको की सीमावाछे<br>उत्तराधिकारी (स्पेनी)             |
|-------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| सीरियाई                 | 9        | स०९३७-५२५ ई० पू० | अकिमीनियाई साम्राज्य<br>अरब खङीका                        |                                         | बारबारो सीमाप्रान्ती (ईरानी से) ।<br>बबंर अरब से ।                |
| सुदूर पूर्व (मुब्स अंग) |          | सन् ८७८-१२८०     | मंगोल साम्राज्य<br>मंब साम्राज्य                         | मन् १२८०-१३५१<br>मन् १६४४-१८५३          | बारबारो विदेशी मंगोलः ।<br>बारबारोसीमात्राली (मेच्)।              |
| मध्य अमरीकी             | सन् १५२१ | 38               | नये स्पेन के बायसराय                                     | सन् १५२१-१८२१                           | अग्रगामी बारबारी सीमा-प्राप्ती<br>(एजटेक) निर्माताबिदेशी (स्पेमी) |
| परेपराबादी हैसाई        | मन्      | मन् ९७७–१३७२     | उसमानिया साम्राज्य                                       | मम् १३७२-१७६८                           | बिदेशी (उसमानली लोग)                                              |
| (मुख्य वरा)<br>हिन्द    | स॰ सन्   | स० सम् ११७५-१५७२ | मुगल राज्य<br>बिटिश राज्य                                | स॰ सन् १५७२-१७०७<br>सं॰ सन १८१८-१९४७ नि | बिदेशी मृगङ<br>विदेशी भिटिक                                       |
| मिनोई                   | Ħ.       | मं०१७५० ई० पू०   | मिनोइयों का सागरी राज्य                                  | सं १७५०-१४० ई० प्र                      | प्रमाण नही                                                        |

१. बैबिलोमिया के कालडियन सीमाप्रान्ती भी कहे जा सकते हैं, नागरिक भी। मोध- सं = सम्भवतः ।

- २, माच को पूर्व मीवेकल तथा मीवेकल के मारत का अपलीक मात कह सकते हैं या उस काज के मारत का सीमाप्रान्त । ३. पूर्वी रोमन अपरामी उसमानिक्यो तथा होपी के युद्ध के आरम्भ की तारीखा। ४. तार्हीया आकामकों द्वारा नानकिंग की की हिस्थि।

## दूसरी सारणी

दर्शन

सम्यताएँ वर्शन मिस्री एटोनवाद (अकाल प्रसूत) एंडियाई विराकोकेईवाद (अकाल प्रसूत) चीनी कनपयुशियनवाद मोबाद

टाओवाद सीरियाई चरवानबाद (अकाल प्रसूत)

भारतीय हीनयान बौद्ध जैन

पश्चिमी कारटेसियनबाद हीगलवाद र हेलेनी प्लेटोबाद

स्टोइकवाद एपिक्युरियनवाद

पिर्रहनबाद ज्योतिष

**बै**बिलोनी

१. हीगलवाद सामाजिक कार्यों तक सीमित = जाक्संवाद; नाक्संवाद पश्चिम से इस में लाबा गया = लेनिनवाद

# तीसरी सारणी

#### र्जे वर्ष

| सम्बताएँ                | जेंचे वर्म                   | प्रेरणाकाकोत                            |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| सुमेरी                  | तम्मुजकी पूजा                | देशी                                    |
| मिस्री                  | बोसाइरीसकी पूजा              | विदेशी (सुमेरी) ?                       |
| वीनी                    | महायान                       | विदेशी (भारतीय हेलेनी-सीरियाई)          |
| भारतीय                  | हिन्दू धर्म                  | देशी                                    |
| सीरियाई                 | इस्लाम                       | देशी                                    |
| हेलेनी                  | ईसाई                         | विदेशी (सीरियाई)                        |
|                         | मिद्यबाद                     | विदेशी (सीरियाई)                        |
|                         | मानिकेइज्ज्म                 | विदेशी (सीरियाई)                        |
|                         | महायान                       | विदेशी (भारतीय)                         |
|                         | बाइसिस-उपासना                | विदेशी (मिस्री)                         |
|                         | साइबेले-उपासना               | विदेशी (मिस्री)                         |
|                         | नव-प्लेटोबाद                 | देशी (सी देवान्त दर्शन)                 |
| वैविलोनी                | यहूदी                        | विदेशी (सीरियाई)                        |
| ,                       | पारसी                        | विदेशी (सिरियाई)                        |
| पश्चिमी                 | बहाईबाद                      | विदेशी (ईरानी)                          |
|                         | अहमदिया                      | विदेशी (ईरानी)                          |
| परम्परावादी ईसाई        | इमामी शिया                   | विदेशी (ईरानी)                          |
| (मुख्य भाग)             | बद्रुहीनवाद                  | अर्ध-विदेशी (ईरानी मिलावट)              |
| परम्परावादी ईसाई        | सम्प्रदायवाद (सेकेरियनिज्म)  | देशी                                    |
| (रूस में)               | पुनर्जागरणवादी (रिवाइवलिस्ट) | विदेशी (पश्चिमी)                        |
|                         | प्रोटेस्टेंट धर्म            |                                         |
| सुदूर पूर्व             | <b>कैयोलिकवाद</b>            | विदेशी (पश्चिमी)                        |
| (मुख्य भाग)             | ताइपिंग                      | अर्धविदेशी (पश्चिमी मिलाबट)             |
| सुदूर पूर्व (जापान में) | जोडो                         | अर्ध-विदेशी (सुदूर पूर्वी मुख्य भाग से) |
|                         | जोडो शिनशू                   | देशी (जोडो से)                          |
|                         | निकेरीवाद                    | देशी                                    |
|                         | बेन                          | अर्घविदेशी (सुदूर पूर्व मुख्य भाग से)   |
| हिन्दू                  | कबीर और सिक्ख                | अर्धविदेशी (इस्लामी मिलावट)             |
|                         | बह्य समाज                    | अर्घेविदेशी (विदेशी मिलावट)             |
|                         |                              |                                         |

| <i>ዩ</i> ዕ ଝ         |                                               |                                     | इातहा                                            |                    | ्ष्क<br>्ष                                                                   | peqq        |                                      |                   |                                                |                |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| येहोवा की पूजा       | सेतकी पूजा<br>ओल्डिम्प्याई                    | बहुदेवता पूजा ।<br>येहोवा की पूजा । | इस्लाम<br>लामा बाला                              | महायान बाद्ध धम ।  | आयारश महाकाव्य सुदूरपूर्व पारवना रुतार<br>आहसलैडी सागा स्कैडिनीवयाई बहुदेवता |             | पहले बोगोमिलिवाद<br>फिर इस्लाम       | अहिसाबादी जेलटबाद |                                                | क्ष्योलिक धर्म |
|                      | होमरी महाकाव्य                                |                                     |                                                  |                    | आयारश महाकाव्य<br>आइसलैडी सामा                                               |             | गुसक्तिम जुगोस्कैव<br>बीर काव्य      |                   | सिकन्दरी रोमान्स<br>ईरानी महाकाव्य             | फ्रेन महाकाव्य |
|                      | यूरोशयाद् खानाबदाश<br>सरमेशियन तथा हुण<br>अरब | बर्बर<br>हिम्नू और आरामियाई         | यूरेशियाई खानाबदोश (तातारी<br>तथा तोरगुट कालमुक) | E.                 | द्वीपवाले केस्ट<br>स्कैकिनेवियाई                                             |             | यूरेशियाई खानाबदोश (मगयर)<br>बोसनियक | रेड इडियन         | जनजानयन अराजानयन<br>मैसेडोनियन<br>पार्याययन शक | फ्रैक          |
| उत्तर-मश्चिम<br>पूरब | उत्तर-पूर्वे<br>दक्षिण-पश्चिम                 | दक्षिण-पश्चिम<br>पूर्व              | ब जिला-पूर्व                                     | उत्तर-पूर्व        | उत्तर-पश्चिम<br>उत्तर                                                        | उत्तर-पूर्व | पूर्व<br>दक्षिण पूर्व                | पहिचम             | पूब-दालण<br>उत्तर-पश्चिम<br>उत्तर-पूर्व        | उत्तर-पश्चिम   |
|                      |                                               |                                     | मनकौदाद्द साम्राज्य                              | तोकुगावा ग्रीगूनेत | (म्रोप में)                                                                  |             |                                      | उत्तरी अमरीका में | इनका साधाज्य<br>अकेमीनियाई साम्राज्य           | अरब खिलाफ्त    |
|                      |                                               |                                     | परम्पराबादी<br>इसाई (कस में)                     | सुद्गर प्रबं       | <b>पश्चिमी</b>                                                               |             |                                      | इन्डियाई          | सीरियाई                                        |                |

# चौथी सारणी -

|                  | •              | वीदक बहुदेवता                                | हिताइत बहुदेवता                      | बरबूष्ट                            |                                         |                                                     | मुद्रा पश्चिम के ईसा<br>पहले महाद्वीपी ट्यूटनी<br>सरहेटता कर सिन् | ्रार्थनेता ।<br>एरियनेताव ।<br>इस्लाम |
|------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  | THE STATE OF   | सस्कृत महाकाव्य                              |                                      | सस्कृत महाकाव्य                    | युन निमित                               |                                                     | आयरिश महाकाब्य<br>ट्यूटोनी महाकाब्य                               | पूर्व इस्लामी अरबी<br>काव्य           |
| बर्वर युद्ध-दस्त | , je           | गेट्डयन यूरेशियाई खानाबदोश<br>(आर्य) कस्साइत | हिताइत<br>यूरेशियाई खानाबदोश<br>/ कि | (साययाड्र)<br>मीड तथा परिशयन<br>शक | हूप, गुजर<br>यूरेशियाई खानाबदोश हियोगन् | तीपा, जुआन जुआन<br>बूरेशियाई खानाबदोध<br>(सिएनपी) ? | द्वीप के केल्ट<br>महाद्वीपी टपूरोन                                | न्यूनियन<br>हादक्सो<br>एक्सियाई       |
| <u>ब</u>         | सीमा           | उत्तर-पूर्व                                  | उत्तर-पश्चिम<br>उत्तर-पूर्व          | उसर-पहिषम                          | "<br>उत्तर-पश्चिम                       | उत्तर-पूर्व                                         | उत्तर-पश्चिम<br>उत्तर                                             | दक्षिण<br>उत्तर-पूर्व-<br>उत्तर       |
|                  | सार्वभीम राज्य | मुमेर तथा अवकाद का साझाज्य                   | नव-वैविकोनी माम्राज्य                | मीये माझाज्य<br>गत्त माझाज्य       | स्मिन तथा हैन साझाज्य                   |                                                     | रोमन माम्राज्य                                                    | मध्य साम्राज्य<br>नया साम्राज्य       |
|                  | सम्बद्धाः      | सुमेरी                                       | वैविलोमी                             | भारती                              | मीनी                                    |                                                     | क्षे<br>जैन                                                       | मिस्री                                |

|                          | सार्वमीम राज्य       | सीमा                       | मर्ग                                                   | ite Lyin                        |                       | ¥      |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
|                          |                      |                            | पूर्व रोमन सीमाबाले                                    | बाइजीन्तयाई<br>महा काव्य        | परम्परावादी ईसाई      | ØĘ.    |
|                          |                      | दक्षिण पश्चिम              | म में ८                                                |                                 | इसमाइली शीवाद         |        |
|                          |                      | दक्षिण पूर्व               | अरब                                                    |                                 | 2                     |        |
|                          |                      | उसर                        | यूरेशियाई खानाबदीश खजार                                |                                 |                       |        |
|                          |                      | उत्तर-पूर्व                | यूरेशियाई खानाबदीश (मंगील, यु                          | *)                              | मीकेईबाब, नैस्टोरीबाब |        |
| सुदूर पूर्वी (मृक्य अंग) | संकट काल             | उत्तर-पूर्व                | पूरेशियाई खानाबदोश खोनान,<br>किन मंगोल                 |                                 |                       | ,      |
|                          | मंनू साझाज्य         | उत्तर-पूर्व<br>उत्तर-पूर्व | यूरेशियाई खानाबदोश (मंगोल)<br>यरेशियाई खानाबदोश (जगर), |                                 | लामा वाला महायानी     | इतिहास |
|                          |                      |                            | कालमुक                                                 |                                 | बीद धर्म              | : 4    |
|                          | नय स्पन्त का बायसराय | नमर                        | िज्या मान्य<br>ज्या ज्या मान्य                         |                                 |                       | •      |
| परम्परावादी ईसाई उ       | उसमानिया साम्राज्य   | उत्तर-परिचम                | सम्                                                    | परम्परावादी ईसाई                |                       | नम     |
|                          |                      |                            | 9                                                      | जूनास्टाव के काव्य              | 4                     | न      |
|                          |                      |                            | म् लिखानया ह                                           | अरुवानयाइ बार्<br>कास्प         | बक्ताया भुषा          |        |
|                          |                      |                            | क्सेलियोट यूनावी                                       | रोमेलियोट यूनानी<br>आरमेटोल तथा |                       |        |
|                          |                      |                            |                                                        | म्लेपटिक बीर काब्य              |                       |        |
|                          |                      | उत्तर-पूर्व                | लेख                                                    |                                 |                       |        |
|                          |                      | दक्षिण-पूर्व               | अरब                                                    |                                 | नजदी वहाबी कीरवो-     |        |
|                          |                      | z Parun                    | W.C.R.                                                 |                                 | diam's                |        |

|                             |                                             |                                              | स्र                                       | यतामाँ का                                | वेषटन                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                             | हृदेवता-<br>ते पूजा                         |                                              | देवता-                                    |                                          | बसर                                                      |
| महदीवाद                     | अोस्टिसपयाई बहुदेवता-<br>वाद मेहोबा की पूजा |                                              | ओल्डिम्प्याई बहुदेवता-<br>बाब             | •                                        | परम्परावादी<br>ईसाई                                      |
|                             | होमरी महाकाव्य                              |                                              | होमरी महाकाब्य ड                          | 4                                        | रुता वारकाब्य गांत पर्यः<br>ईसा<br>किरमिज कथाक के<br>गीत |
| उजबक, अफ्गान<br>अफगान       | एकियाई<br>हिन्न तथा आरमियाई<br>उजबक अफगान   | मैसगा<br>फिलियाई                             | 8 T-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | <b>बै</b> सतरनी<br>सरमाशियन<br>बराज्यियन | पेचेनेग<br>केजाक<br>किर्याख कआक                          |
| उत्तर-पश्चिम<br>बरार-पश्चिम | उत्तर<br>पूरब<br>उत्तरपूर्व                 | उत्तर-पूर्व<br>उत्तर-पश्चिम<br>दक्षिण-गश्चिम | उत्तर                                     | पश्चिम<br>पूर्व<br>पश्चिम                | पूरब<br>उत्तर-परिषम<br>उत्तर-पूर्व                       |
| भूगल राज<br>बिटिश राज       | मिन्।सक्त सागरतन्त्र<br>संकट का काल         |                                              | <b>क्षाही सी</b> षियन दल्ड                | खेजार देल                                | मुनहरा दल                                                |
| first<br>first              | from the                                    | De logi                                      | मूरियम                                    |                                          |                                                          |

| उद्गम का बैस तथा समय | मील नदी की घाटी, ४००० ई० पू० से पहले<br>एंडियाई तट तचा पठार । ईसाई संबद् के आरम्भ के | समय क्षे<br>समय के सम्बन्ध नहीं । ब्रह्मूड पूर्वी से प्रजनित होगड़ी नदी की निवकों बादी । सम्बन्ध १५०० हैजूब<br>बूट्टे किसी से सम्बन्ध नहीं । हेंटेसी तथा सीरियाई एत्तियन हीप—३००० ई० पूर्व से पहलें |                                              | अधानत<br>पहले से सम्बन्ध नहीं — पुलेटी तथा मैक्सीकी से प्रजनित दक्षिण अगरीकी उक्त करिया<br>- | सम्मवतः ५०० इ०५० स पहल<br>मुक्तियाई प्राप्त के जल्हीन, ब्रुमा- | प्रविदेशि अवृत्र क्रप से सम्बन्धित किन्तु धर्म अनुमेरी मुमेरी शीमा से आणे कैपेडोसिया में १५०० ई० प्र● | संपद्ध सम्बन्ध दिरानी तथा अरबी से प्रजनित सी स्थाप ११०० ६०५० में पहले<br>सुमेरी से निकट सम्बन्ध<br>इरास : १५०० ६०५० से पहले | क्षेत्र और सन् १५१६ के अनातीलिया, ईरान, आक्सस-अक्सार्टीज<br>समाज बना<br>अरब, इराक, सीरिया, जसरी अफ्रीका | सन् १३०० के पहले<br>ताखा जापात में सन् ५०० के पहले<br>। छाखा<br>जापाती द्वाप समूह सन् ५०० के बाद |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | किसी से सम्बन्ध नहीं<br>किसी से सम्बन्ध नहीं                                         | पहले किसी से सम्बन्ध नह<br>पहले किसी से सम्बन्ध नह                                                                                                                                                  | स (अपूर्क) प्रजानत<br>पहले से सम्बन्ध नहीं ? | अजानत<br>पहले से सम्बन्ध महीयूबे                                                             | माया से संबद्ध                                                 | मुमेरी से अवृढ रूप से सम                                                                              | मिनोई से अदृढ सम्बन्ध ई<br>सुमेरी से निकट सम्बन्ध                                                                           | दोनो सीरियाई से सम्बन्धित और ।<br>बाद मिलकर इस्लामी समाज बना                                            | चीनी से सम्बन्धित, एक शाखा जापान में<br>सुदूर कुर्वी के मुख्य जंग की शाखा                        |
| सम्बता               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                              | मिलकर मध्य                                                     | असराका प्रामान                                                                                        |                                                                                                                             | मिलकर<br>इस्लामी                                                                                        | १४. सुदूर पूर्वी, मुख्य अग<br>१५. सुदूर पूर्वी, जापानी शाखा                                      |
|                      | *                                                                                    | sh-r                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                              | ہہ<br>4                                                        | -<br>∓Æ                                                                                               | 性生                                                                                                                          |                                                                                                         | पूर्वी, मुक्य<br>पूर्वी, जापा                                                                    |
|                      | १. मिस्री<br>२ ऍडियाई                                                                | 計                                                                                                                                                                                                   | ५ सुमेरी                                     | ६. मध्या                                                                                     | ७. यक्टी                                                       | हितायती                                                                                               | सीरियाई<br>वैविकोनी                                                                                                         |                                                                                                         | अहर<br>सहर                                                                                       |
|                      | ~ ~                                                                                  | m² yi                                                                                                                                                                                               | 5                                            | w                                                                                            | ١٠                                                             | S 00                                                                                                  | 0 00                                                                                                                        | 200                                                                                                     | ا شو افلا<br>استان سا                                                                            |

|                                                                        | ,                                                                                                                    |                                         | सम्ब                 | ताओं क                                                         | ा विद्या                                   | . Tr                                                                                 |                                             | YUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उत्तरी भारत, सन् ८०० से पहले<br>एषियन का तट तथा द्वीप, ११०० ई० प०      | अनातोलिया सम् ७०० से पहले ११वी घाती में<br>रूप, ईसाई संवत् की १० वी घाती<br>परिचमी यूरोप, सन् ७०० के पहले            | *************************************** | संस्थान्य साम्राज्य  | नया साम्राज्य<br>इनका साम्राज्य आयरलैण्ड के बाद पेरू के स्पेनी | बायसराय<br>स्सिन तथा हैन साम्राज्य         | मिनोइयों का सागर तत्रत्र<br>सुपेर और अफकाद का साम्राज्य<br>माया का साम्राज्य         | नये स्पेन के बायसराय । एजटेक मार्बभीम राज्य | बनावाल हो ये किस्पेनवाल आ गये।<br>अपने संसार में प्रमुख, १३५२ ई० के बाद मिस्र से<br>जीकमीनियाई साम्राज्य, अरब के इडलीफ़ा<br>नव बीवलोनी समाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| भारतीय से सम्बन्धित<br>मिनोई से अदृढ सम्बन्धित, परिचमी तथा परम्पराबादी | हैसाई से प्रजानत<br>हेलेनी से सम्जासित, एक शाखा रूस मे<br>परम्पराजादी ईसाई के मुख्य अग की शाखा<br>हेलेनी से सम्जानसन | मंकित-साम                               | स० ४४५८-४०५ ई.०५०    | শ ত ই স ই ত                                                    | सं० ६३४–२२१ ई० पू०                         | ?—— १७५० ई० पूठ<br>सं० २६७७—२२९८ ई० पुठ<br>?——३०० ईस्बी                              | ?—१५२१ ईस्बी                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १७. हिन्दू<br>१८. हेलेनी                                               | १९. परमरावादी ईसाई, मुक्स अन<br>२०. परमरावादी ईसाई, रूसी साखा<br>२१. पश्चिमी                                         | बनीय                                    | १. भौतिकः सुखा पड़ना | २. मौतिक : तट की मरुभूमि मिट्टीविद्यान<br>पठार जलकार करोड      | रे. मौतिक: दलदल, बाढ, तापकम की<br>पराकादरा | ४. भौतिकः सागर<br>५. भौतिकः सूखा पड़ना<br>१. भौतिकः उष्ण कटिबन्ध के जंगल।<br>भने जनल | ७. मीतिक : उजाड प्रायद्वीप सामाजिक          | <ol> <li>सन्तर्केत स्वाप्त स्वाप्त<br/>र, सार्वाक स्वाप्त्य स्वाप्त स</li></ol> |

| <ul> <li>१२. सामादिकः प्रकानेणुक्कमीरियाई ममञ</li> <li>१४. सामादिकः प्रकानेणुक्कमीरियाई ममञ</li> <li>१४. सामादिकः प्रकानेणुक्क सीरियाई समञ्ज्ञ</li> <li>१४. मोशिकः प्रकानिक्क प्रकानिक प्रकार</li> <li>१६. मोशिकः प्रकान का स्थितः</li> <li>१६. मोशिकः उच्च मरियाद मान्यः</li> <li>१६. मामिर्यं ममञ्ज का विषयः</li> <li>११. मामिर्यं ममञ्ज का विषयः</li> <li>११. मामिर्यं मान्यं का विषयः</li> <li>११. पम्पिकः इच्चे का विषयः</li> <li>११. पम्पिकः इच्चे मान्यः</li> <li>११. पम्पिकः इच्चे का विषयः</li> <li>११. पम्पिकः व्यक्त का विषयः</li> <li>११. पम्पिकः व्यक्ति का विषयः</li> <li>११. पम्पिकः विषयः</li> <li>११. पम्पिकः विषयः</li> <li>११. पम्पिकः विषयः</li> <li>११. पम्पिकः</li> </ul> | ¥co                                                                                                 |                                                                                |                                   |                                |                           |                              |                               | ,                  | fà             | Į,               | :                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| <ol> <li>सामादिकः स्वतीन्युक्तीरियाई मागव</li> <li>मार्गाकः स्वतीन्युक्तीरियाई मागव</li> <li>मार्गाकः स्वतीन्युक्त कीर्याई स्वाय<br/>१५ मीरिकः इस्त स्वतीन्युक्त कीर्याक्त प्रथमके</li> <li>सामादिकः सुक्रवाले सम्पक्त<br/>१६ मीरिकः उस्त क्रियंत्र केर्यो क्षेपक<br/>१६ मीरिकः उस्त क्रियंत्र केर्यो क्षेपक<br/>सामादिकः मित्री समाय कार्यिक्या १६ १६ १६<br/>१६ मार्गीकः होनी समाय कार्यिक्या</li> <li>सामादिकः होन्य वर्षो समाय क्षिप्यन</li> <li>सामादिकः होन्य वर्षो समाय (२०५५-१५०६ हैं०</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | मगोल साम्राज्य मचूं, साम्राज्य<br>हिन्दीयकी का अनिनायकबाद और कोकसावा छक्षेसनेट | 9                                 | मीय साझाज्य , गुप्त साझाज्य    | मुगल राज, जिटिश राज       | रोमन साम्राज्य               |                               | उसमानिया साम्राज्य | भसकोबी साझाज्य |                  |                                |
| १२. सामार्थकः राजनी-जुक्सिरियाई मनाव<br>१२. सामार्थकः राजनी-जुक्सिरियाई सामार्थ<br>१५. सामार्थकः राजनी-जुक्ष भीने मनाव<br>सामार्थकः मुक्याजे सामार्थकः<br>१६. भीतिकः तथ्य करिक्स्य के पन्ने पंतक<br>१६. भीतिकः तथ्य करिक्स्य के पन्ने पंतक<br>१६. भीतिकः तथाक्ष सराजे करियान्त<br>सामार्थकः सामार्थकः क्रियो समार्थक प्रियटन<br>१६. सामार्थकः सामार्थकः क्रियो समार्थक प्रियटन<br>१६. सामार्थकः क्रियो समार्थक प्रियटन<br>१६. सामार्थकः क्रियो समार्थक प्रियटन<br>१६. सामार्थकः सुक्षा सराजे सामार्थकः स्थितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     | くらく                                                                            | 24 0111 - 1211                    | 1                              | स० १९७५-१५७२ ईस्बी        | ४३१-३१ ६० प्र                |                               | できる A Mo           |                | 0\$ 20x2         |                                |
| الم الم الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सामाजिकः पतनोत्मृखसीरियाई समाज<br>सामाजिकः पतन्नीत्मृखसीरियाई समाज<br>सामाजिकः पतनोत्मखः चीनीः समाज | मीतिक : नयी घरती                                                               | गीतिकः उच्चा कटिबन्धं के घने अंगल | रामाजिक : भारतीय समाज का विषटन | नीतिक: उजाड़ धरती और सागर | सामाजिक: मिनोई समाज का विषटन | गमाजिक : हेलेनी समाज का विषटन |                    |                | भौतिक : नयी बरती | सामाजिक : हेळेनी समाज का विषटन |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0° m' >                                                                                             | مي م                                                                           | w.                                | 2                              | 2                         |                              | ۳                             | ŝ                  |                | 2                |                                |

| सम | यतामा | का | विषर |
|----|-------|----|------|
|    |       |    |      |

85.4

| धमंकी प्रेरणाका स्रोत | विदेशी ?—सुमेर ?                                               | विदेशी भारतीय-हेलेनी-सीरियाई<br>देशी किन्तु नकल                              | धर्मकहाजासके।<br>प्रतिषय स्पानकी विशेषकाका,<br>प्रविद्येषकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | येती<br>बनी                             | विवेशी सीरियाई<br>विवेशी सीरियाई |       | विदेशी पश्चिमी  | वार्ध-विदेशी पश्चिमी अंग | अर्थ-विदेशी मूल अंग से<br>देशी<br>देशी | अर्देविदेवी मूल अंग से<br>देशी<br>देशी |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| धमं                   | ओसाइरिस की उपासना<br>एटनवाद                                    | महायान बौद्ध धर्म नव ताओ बाद विदेशी भारतीय-हेलेनी-सीरियाई<br>देशी किन्तु नकल | तम्बुल की प्रजा—किन्तु कोरी समाज में कोई ऐसी मती इति मही दीयो में या समें हहा जा सके।<br>मता, हिलायती, दीवजाती तथा भारतीय समाज कियटन के साब जादिन मनज की विश्वेतता की बोर<br>जोटने जान पत्ते हैं। अपने धर्म के समाज्यदीन तथा अपने चंदन के अधियाय स्थाप के बीच का, प्राथमा के<br>किने उत्तरीन ही जाते हैं। जब ने प्रापीन सामाजिक सप्ताम के बहुते हुए देखते हैं। पार को भावना का बनुषक<br>कते हैं। |   | इस्लाम                                  | अहायाद<br>जोरास्टरधाद            |       | क्रैयोशिकवाद    | तार्झपंग                 | म स                                    | अन<br>हिन्दू                           |
| द्यांन                | एटनवाद अकाल प्रसूत<br>विराकोकेईवाद अकाल प्रसत                  | पीवा, ताओवाद कन्पग्रधायनवाद                                                  | तम्बूथ की पूजा—किन्तुसुमेरी समाज<br>माया, हितायती, बीबिकोनी, तथा<br>ठरीटते जान पदले हैं। अपने धर्म के<br>प्रति में उदासीन हो जाते हैं, जब ने १                                                                                                                                                                                                                                                   |   | अरवनवाद अकाल प्रसूत                     | ज्योतिष                          |       |                 |                          |                                        | हीनयान बुद्ध धर्म, जैन सर्म            |
| सार्वभीम गान्ति       | १. सं० २०५२-१६०० ई०५०<br>सं० १५८०-११७५ ई०५०<br>२. १४३०-१५३३ ई० | रे. २२१ ई.०पुर से १७२ ई.०<br>४ मन १६५० १४५० है.                              | 4、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , | ९७. सं० ५२५–३७२ इ०५०<br>स० ६४०–९६९ इ०५० | 8. 480-439 Bogo                  | oż oż | くと、そそくの一とるよく 有の | のな はりつる一人のきる             | のま まなつとーのからな ちゃ                        | १६. ३२२—१८५ ई०पू०<br>३००—४७५ ई० सं॰    |
|                       | 11                                                             | -, /                                                                         | 2-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | ٥                                       | ~                                | ¢ ÷   | 2               |                          | <i>5</i> ′                             | ••                                     |

| अर्द-विदेशी—इस्लामी<br>अर्द-विदेशी—विदेशी अध<br>विदेशी-सीरियाई<br>विदेशी-सीरियाई<br>विदेशी-सीरियाई | विदेशी-भारतीय<br>वेदी<br>वेदी<br>विदेशी-ईरानी<br>अर्दीव्येशी-ईरानी अंच<br>देशी                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कवीरएष, निक्ख ब्रह्मसमाञ<br>ईसाई<br>मिछवाद<br>मन्द्रिक्शस्य<br>बाहरित्स पूजा                       | सिविक की प्रमा<br>नव ज्हेरोवात<br>इसमी विका<br>बरस्तिकार<br>सञ्जातकार<br>सुज्यांवित ग्रोटस्टेशक |
| प्लेटोबाद<br>स्टोइक्बाद<br>एपिक्युरियनबाद<br>पाइरसीनबाद                                            |                                                                                                 |
| ૧૭. સુર ૧૫૦૨–૧૫૦૦ દુંં<br>સંવ ૧૮૧૮ દુંં<br>૧૮. ગુર દુંવવું ૧૭૮ દુંં                                | [4]、 ₹ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                    |
| 2 2                                                                                                | ÷ ; ;                                                                                           |

सकाल-प्रमुत सम्पताएँ—ये सम्पताएँ जन्म से ही मृत की क्योंकि इन्हें अति कठोर चुनौती का सामना करना पड़ा। जकाल-प्रमुत सम्पताएँ ये हैं— सुदूर पश्चिमी ईसाई सम्पता, युदूर पूर्वी ईसाई और स्कैडिनीविवाई।

सुद्वर पश्चिमी ईसाई सम्प्रताः—केटी किनारे पर आरम्भ हुई। मुख्यतः आयरतेव में, सम्भवतः अन् २७५ में। यह उस चुनीती का फल थी जो भीतिक थी तथा रोहरी सामाजिक चुनीती के कारण उत्पक्ष हुई वो पतनोन्मुख हेलेनी समाव से तथा नवनात शिक्षमी समाय से हुई। अख्याद का काल सम्भवतः स्तृ ४५० है ६०० तक था। केटो में ईसाइयत को अपने बढैर सामाजिक परम्परा के अनुसार हाला। छठी शती तक आयरलैंड पश्चिम में ईसाइयत को केन्द्र था। इससी मीजिकता धर्म के संगठन तथा साहित्य और कला में बर्तमान है। इस सम्भवा पर अत्यान महार नवी से म्यारह्मी शती के बीच बाइकिंगो झार हुआ और रोम की धार्मिक शक्तियों ने तथा इंग्लैंड की राजनीतिक शक्तियों ने बारह्मी शती में किया।

सुद्गर दूवीं को ईसाई सम्बता—यह तम्बता नेस्टोरी ईसाई धर्म के बीज से आक्सस-जैक्सा-टिंड बेसिन में उत्तक हुई और जब अरबो ने ७३७-४१ ई॰ में इस प्रदेश को ले लिया, तब बह नष्ट हो गयी जिस समय बह लगमग नी शतियो तक येव सीरियाई संसार से अलग हो गयी थी। यह थियू सम्बता मध्य एथियाई दितहास के नी शतियों का गरिलाम थी, तक्समें यह बेहिन में अपना निजी जीवन व्यतीत कर रही थी। उसकी विशेषता यह थी कि इसके द्वारा मुनानी उपनिवेशक उसके हुए।

स्केडिमेवियाई सम्मता—जब रोमन सम्पता का विचटन हुआ, उस समय हेलेनी बाहरी सर्वे-हारा से यह सम्पता निकली । मूर्तपूबक स्लाबों के बीच में वा जाने के कारण स्केडिनेवियाई लोग रोमन ईसाई जगत से छठी शती की समाजित तक अलगा रहें । जब परिचम से फिर से सम्पर्क स्वापित हुआ, तब से इनकी अपनी सम्पता का विकास होने लगा । बीर जब आइसर्जंड-बाले ईसाई घर्म को अपनाने लगे इनकी सम्पता का विजास होने लगा । इनकी सम्पता की विशेषता सीन्दर्य-मावना लिये हुए थी और यूनानी संस्कृति से बहुत मिलती हैं ।

अविकासित सम्बताएँ—इनमें पोलीनेशियाई, एसिकमो, खानाबदोश, स्पार्टन तथा उस-मानली वर्ग हैं। इनका विघटन इस कारण हुआ कि इन्होंने असाधारण शिक्त अजित करने का अयात किया और उसे अजित किया । वेशी चुनौती के परिणाम थी और उस सीमा पर है बहुँ कुछ नेरणा मिलती है और उस स्थान पर पहुँचती है वह कमायत हाल होने लगता है। स्पार्टनो तथा उसमानिल्यों के सम्बन्ध में यह चुनौती मानवी थी, और लोगों के सम्भूख चुनौती भीतिक थी। इन सकते यो विधेषताएँ है— वातिवाद तथा विधिष्टीकरण। इन सबने मानवी इच्छा-शिक्त का चमरकार तथा विश्वकाता दिखायी, किन्तु उसका मृत्य चुकाना पढ़ा मानवता के उस गुण है, विसार्थ मनुष्य के सर्वतोमुखी होने की विशेषता होती है। इन सबने मानवता से पहुता की और अपना चीव रखा।

एसिकमी—आर्थिक लाघ की प्रेरणा ने इन्हें अक्षाधारण शक्ति दी, जिससे ये समुद्राट पर अचवा समुद्र पर जो सदा वर्फ से बैंका रहता है जाड़े में भी रहने लगे और सील मछली का शिकार करने लगे। इसमें इनकी शक्ति व्यय होती है कि और किसी प्रकार की उन्नति के लिए शेष नहीं रह जाती । आकंटिक जल-वायु के चक के अनुकूल रहने के कारण इन्हें अविकसिक्ष होने का वण्य भूगतना पढ़ता है।

उसमानली—बाताबरोश समुदाय से विदेशी वातावरण में जाने की भौगोछिक चुनौती का सामना इन्हें करना पड़ा जिससे इन्हें विदेशी मानवी समुदाय पर, यहुवों के स्थान पर शासन करना पड़ा। उनकी सबसे बडी शक्ति उसमानिया शास-परिवार की प्रथा थी। अचार्त, मानव को कुत्ते के स्थान पर बादशाह के दिलाया पर रक्षा करने तथा बाद के रुतने के एक मा में छाये। अपनी मानवीचित्र प्रकृति को हुर करने बड़ी तक सम्भव था, इन्होंने सफलता प्राप्त की और पायब प्रकृति की प्रकृष किया। तथा सहस्य प्रवृत्ति की एकता की राह को रुपाण दिया।

खानावदोता—जिस प्रकार निस्ती तथा धुमेरी सम्बदाओं को सूखा का सामना करना पड़ा, उसी प्रकार इन्हें भी स्टेप पर सूखे का सामना करना पड़ा । स्टेप को वश में करने में इतनी शिस्त क्या हो जाती है कि कुछ येथ नहीं रह जाता । खानावदोशी कृषि से कई बातों में उत्कृष्ट है। पचुओं के पालने में तथा आधिक तकनीक के विकास में यह कृषि से बढ़कर है। उद्योगवाद के समान है। इसलिए खानावदोगों में उने चरित्र तथा अयवहार की आवश्यकता होती है। 'अच्छा गढ़े पिरा' देवाई धर्म का प्रतीक है।

स्वार्डन—ईसा के पहले आठवी शती में बारे शेलेनी ससार में अति जनसंख्या की समस्या हो गयी भी और स्वार्टनों ने इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया कि ऐसी शक्ति अजित की कि सारी आबादी को — उसमानिया ससार को मीति — सैनिक-शिक्षा केवल दी । मानव भावना का मानविक भी विचार नहीं किया। यह भी एकाकी राह थी। स्पार्टा की प्रधा में तथा उसमानिया प्रचा में अनेक तमानताएँ हैं। इसका कारण यह है कि दोनों ने, एक-दूसरे से विभिन्न समुदायों ने स्वतन्त्र कर से तथा एक-दूसरे के जाने बिना एक ही डग अपनाया।

भोलेनेसियाई—हनको सागर की चुनौती का सामना करना पड़ा और इन्होंने सागर-यात्रा करने की महान् चानित अस्तित की। उनका कोशक साधारण कमजोर नीकाओं में महासागरों में यात्रा करने में या। इसका उन्हे दण्ड यह सिका कि अधान यहासागर में ही ये रह गये। यह इस सागर को आर-पार करते रहे, किन्तु आरमिक्शास तथा विश्वानित का अभाव था। अन्त में इस तनाव के कारण ये शियांक हो गये। ईस्टर हीए की पत्थर की मूर्तियों इस बात की प्रमाण है कि इनके निर्माता मृतकाल में महान् रहे होगे। क्योंकि यह कठा इनके दूर्वज अध्यामी ठाई होंने जिसे उनके क्यांजों ने मुला दिया, जिस प्रकार नाविक-निव्या को स्होंने मुला दिया।

## अनुक्रमणिका

## १. विषय-प्रवेश

### १. ऐतिहासिक अध्ययन की इकाई

### २. सम्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन

इस अध्याय का अभिप्राय यह है कि सब समाजों अर्थीत सम्यताओं का निरूपण किया जाय, उनका गुण बताया जाय और उनका नाम सताया जाय, जिनका जन्म आज तक हो चुका है और उनमें आदिय अर्थात सम्यताओं को निरूपण है में हिन उन सम्यताओं को जैंने जो मौजूद है और जिनका निरूपण हो चुका है, उनके जारप्म का अध्ययन करेंगे कि कि सी लून सम्यता से परिचनी सम्यता सम्बद्ध है। इससम्बद्धा के रुखन में है—(क) सांचीमें राज्य (जैसे रोमन सामाज्य) (ख) अन्त काल जिसमें (ग) धर्मतन्त्र और (भ) धरिका में जनरेला पृथ्यिगोय रहोते हैं। धर्मतन्त्र नत्या जनरेला सित्याओं पुख सम्यता के बाहुत तथा आन्तिरक सर्वहार परिणास है। इन संकेतों के सहार हम देखते हैं कि परम्परावादी हवाई समाज हमारे परिचनी समाज की भांति हरेली समाज से सम्बद्ध है। इस्लाभी समाज के मुक्त का पता नगाती हुए हम देखते हैं कि परम्परावादी हवाई समाज हमारे परिचनी समाज की भांति हरेली समाज से सम्बद्ध है। इस्लाभी समाज के सम्बद्ध है। इस्लाभी समाज के सहार हम देखते हैं कि पूर से यह रो विभिन्न समाजों—ईरानी तथा बरबी का—मित्रण है। इनका भी मूल जब हम देखते हैं तब पता चलता है कि हेलेंनी प्रवेश के एक हजार साल पहले एक कुन समाज इनका मूल है जिसे सीरियाई समाज कहा जाता है।

हिन्दू-समाज के पीछे भारतीय समाज या। सुदूर पूर्वी समाज के पीछे चीनी समाज या।

जीवाहम समाज उन एक अथवा अनेक लुप्त समाजों के अवशेष हैं।

हेलेनी समाय के पूर्वय मिनोई समाय है किन्तु हम देखते हैं कि दूसरे समायों के समान, जिनका हम निकलण कर चुके हैं, हेलेनी समाय ने अपने पूर्वयों के आन्तरिक सर्वहारा द्वारा आविष्कृत धर्म को नहीं अपनाया । इसल्एि कहा वा सकता है कि इनसे उनका वास्तविक सम्बन्ध नहीं था ।

भारतीय समाज के पीछे सुमेरी समाज था।

भारतीय समाज के अतिरिक्त सुमेरी समाज के दो और बंशज थे, हिताइती तथा बैबिलोनी । मिली समाज का कोई पूर्वज नहीं था, न उत्तराधिकारी ।

नयी दुनिया में हम चारसमाजो का पता पाते हैं-एडियाई, यूकेटी, मेक्सिकी तथा माया।

इस प्रकार कुल जन्नीस सम्पताओं के नमूने हमें मिलते हैं। और यदि हम परम्परावादी ईसाई समाज का विभाजन करते हैं तो दो है—परम्परावादी बाइजेन्टाइनी (जनातीलिया और बालकन) और परम्परावादी स्थी समाज और शुद्धर पूर्व के दो न्नाग चीनी तथा जापानी-कीरियाई। इस प्रकार इक्कीस समाज है।

### ३. समाजों की तुलना

## (१) सम्यताएँ और आदिम समाज

सभ्यताओं में एक बात समान है कि वे आदिम समाज में से भिन्न वर्ग हैं। इन अन्तिम वालों की संख्या बहुत अधिक है, प्रत्येक बहुत छोटी है।

### (२) सभ्यताकी अन्वितिकाश्चम

यह प्रम कि सम्यता केवल एक है और वह हमारी, इसकी परीक्षा की गयी और अमान्य कर दी गयी। और यह भ्रमपूर्ण सिद्धान्त भी अमान्य कर दिया गया कि सब सम्यताओं का स्रोत मिस्री है।

### (३) सम्यताओं के सादृश्य का दावा

तुकनात्मक दृष्टि से सम्पताएँ नृतन स्थितियाँ हैं, उनमें सबसे पुरानी का जन्म छ हजार कर्षे हुए हुआ । यह विचार है कि उन पर एक ही जाति के दार्शनिक समकाशिक सदस्यों की प्रांति विचार किया जाय । इस बात की आछोजना की गयी है कि अर्थ-सत्य कि 'इतिहास की पुनरा-तृति नहीं होती' कोई समुचित कारण नहीं है और जो प्रणाली अपनायी गयी है उसके विरोध में उचित तक नहीं है ।

### (४) इतिहास, विज्ञान और कल्पना-साहित्य

अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए तीन प्रणालियों है जिनमें एक मानव-जीवन का रूप भी है। इन तीनों तकनीकों का अन्तर विचारा गया है और इतिहास के विचय को प्रस्तुत करने के लिए विज्ञान तथा कल्पना-साहित्य के प्रयोग पर विचार किया गया है।

# २. सभ्यताओं की उत्पत्ति

# ४. समस्या और उसका न सुलझाना

#### (१) समस्याका रूप

२१ सम्य समाजों में १५ दुरानी सम्पताओं से सम्बद्ध हैं किन्तु ६ सीघे आदिम समाजों से निकली हैं। बाज को पुराने समाज हैं वे स्वेतिक हैं, किन्तु यह स्पष्ट है कि वे पहले गरवात्मक तथा प्रपतिशील रहे होंगे। सामाजिक जीवन मानव प्रवाति से पुराना है, कीड़ों तथा पश्चों में में प्रवात है। स्वात प्रवात हो मान समाजों से वक्षमानव मानव के स्तर पर जाया होगा— ऐसी प्रपति किसी सम्पता ने नहीं की। फिर भी जहीं तक ब्रान है जादिम समाज स्वेतिक हैं। समस्या यह है कि वादिम से के उन्नित हुई।

#### (२) प्रजाति

जिस तथ्य की हम बोज कर रहे हैं वह यह है कि मानव में जिन्होंने सम्प्रता का आरम्भ किया, कोई विशेष गुण रहा होगा या उस तातावरण में कोई विषेषता रही होगी जब दोनों का सामना हुआ होगा। पहला विचार कि एक-एक उल्लुष्ट प्रजाति जैसे नार्डिक (प्रजाति) संसार में बी जिसने सम्प्रता का आरम्भ किया, रखा गया और स्थान दिया गया।

#### (३) बातावरण

इस विचार की परीक्षा की गयी कि कुछ वातावरण ऐसे होते हैं जो सुविधापूर्ण होते हैं जिस कारण सभ्यता का विकास होता है और यह सिद्धान्त भी गलत निकला।

# ५. चुनौती और उसका सामना

# (१) पौराणिक संकेत

जिन दो विचारों की परीक्षा की गयी और त्याग दिया गया उनमें प्रमा है। वे मौतिक विज्ञान, जैसे जीय-विज्ञान तथा मु-विज्ञान का आधार लेते हैं। समस्या वास्तव में आध्यात्मिक है। मानव-अजाति की पौराणिक कथाओं में जिनमें मानवता की बुद्धि सुरक्षित है पता चलता है कि सम्बता विखेष भौगोलिक अथवा जीव-वैज्ञानिक परिस्थितियों के कारण नहीं विकसित होती, इस काव्य विक्वित होती है कि मानव के सामने कठिनाई उपस्थित होती है और उसका सामना करने में उसमें प्रेरणा उत्पन्न होती है।

# (२) पौराणिक आधार पर समस्या

सम्यता के आरम्प के पहले अफेलियन रेगिस्तान (सहारा और अरब के रेगिस्तान)
अल्युक्त बास के मैदान थे। धीरे-बीरे ये मुख्ये लगे। इस चुनौती का सामना विभिन्न ढंग से
बही के निवासियों ने किया। कुछ वहीं रह गये और उन्होंने वणनी आदत बदल दी और खानाबदोशी जीवन बिताने लगे। कुछ दिल्ल को ओर चल गये बता कोर वास के सैदान खिसक
रहे थे और उच्च किटिक्स में जा एये। उन्होंने वणना पुराना जीवन ज्यों-का-रथों रखा और
आज तक उसी प्रकार रहते हैं। इसरे नील नदी के बेस्टा में चले गये जहाँ जहाँने उस्टरलों तथा
जंगलों की चुनौती का सामना किया, उन्हें साफ किया और निक्षी सम्यता की नीव डाली।

इसी प्रकार तथा इन्हीं कारणों से सुमेरी सम्यता का दजला-करात के डेल्टा में आविद्यवि

इसी प्रकार हांगहो नदी की बाटी में बीनी सम्यता का बारम्ब हुआ । यहाँ किस प्रकार की बनौती का सामना करना पढ़ा अज्ञात है, किन्तु वह सरल नहीं, कठोर रही होगी ।

मापा सम्पता का बारम्म उष्ण कटिबन्धीय जंगलों की चुनौती से बारम्भ हुवा, ऐंडियाई सम्पता का उबाड पठार से ।

मिनोई सम्यता सागर की चुनौती से बारम्ब हुई। उसके निर्माता बक्षीका के सुबते तट से मागे थे, उन्होंने सागर का बावय किया, कीट तथा पास के टापुओं में बस गये। पहले-पहल वे एशिया या गरीप की मच्य मिंग से नहीं बाये।

सम्बद्धं सम्प्रताएँ भौगोजिक कारणों से पहले नहीं जन्मीं। मानवी वातावरण उनका कारण था। वे उस शक्तिवालों अल्पसंख्या से निकतीं विस समाज से उनका सम्बन्ध था। शक्तिवालों अल्पसंख्या की परिकाश है—वह शासक-वर्ग जिसका नेतृत्व समान्त हो गया है और जो उत्पीहक बन गयी है। इस पतनोन्गुद्ध सम्प्रता के आन्तर्रिक तथा बाहरी सर्वेहारा उनसे अलग हो जाते हैं और नयी सम्बन्धा को नीव खाते हैं।

# ६. विपत्ति के गुण

अस्तिम अध्याय में सम्बताओं के जन्म का जो कारण बताया गया है वह इस परिकल्पना के आधार पर है कि सरक नहीं, कठोर परिस्थितियों के कारण सम्यताओं का जन्म होता है। इस परिकल्पना के लिए उन स्थलों से प्रमाण दिये गये हैं नहीं किसी काल में सम्यताएँ यी, परन्तु उनका लोग हो गया और फिर से दूरानी स्थिति में लोट गयी।

जहाँ कभी माया सभ्यता थी वहाँ आज उष्ण कटिबन्ध का जंगल है।

भारतीय सम्यता लंका के उस आसे भाग में थी, जहाँ पानी नहीं बरसता । आज वह प्रदेश फिर सुखा है । भारतीय सिंबाई के अवशेष बताते हैं कि यहाँ कभी सम्यता थीं।

पेटरा और पालमिरा के खँडहर अरबी रेगिस्तान के एक नखलिस्तान में है।

पैक्षिफिक सागर के सुदूर द्वीप में ईस्टर की मूर्तियाँ बताती है कि वहाँ कभी पोलिनेशियाई सध्यता का केन्द्र रहा होगा।

न्यू इंग्लैंड, जहीं के यूरोपियन उपनिवेशकों ने उत्तरी अमरीका के इतिहास में बहुत कार्य किया है, उस महाद्वीप का बहुत ही निर्जन और उजाड़ प्रदेश है।

रोमन कैपेगना के लैटिन नगरो ने,जो कुछ दिन पहले मलेरिया से पूर्ण उजाड़ ये,रोमन शक्ति के विकास में बहुत सहायता की । उसकी तुलना कैपुत्रा के सरल स्थिति किन्तु अनुपयुक्त परिणाम से कीजिए । हेरोडोटस, ओडेसी तथा एक्सोडस की पुस्तकों से भी उदाहरण दिये गये हैं ।

न्यासालैंड के निवासी जहां जीवन के साधन सरल हैं उस समय तक असम्य थे जब सुदूर यूरोप के लोगों ने आक्रमण किया ।

#### ७. वातावरण की बुनौती

#### (१) कठोर देशों की प्रेरवा

दो सटे हुए अनेक प्रदेखों की परीक्षा की गयी है। प्रत्येक में पहले वाला कठोर है और किसी-न-किसी सम्पता का वहाँ जन्म हवा है। हांगहो नदी तथा बांगस्सी नदी की बाटी, ब्रटिका भीर वेजीसिया, बाइजैन्तिया तथा कालविडोन, इसरायल, फोएनीशिया और फिलस्तीन, बान्वेन्युर्ग और राइनलैंड, स्काटलैंड और इंग्लैंड, और उत्तरी जमरीका के अनेक उपनिवेश ।

(२) नवी नृति द्वारा प्रेरना

हम देखते हैं कि जलत भूमि की चुनौती अधिक स्वेयस्कर होती है बजाय उस भूमि के वो भौती वा चुकी है और वो पहले के सम्य लोगों द्वारा सरल बना दी गयी है। इस प्रकार प्रत्येक सम्बद्ध सम्भता के निरोक्षण से पता चलता है कि उस सम्पता ने उन स्थानों में अधिक उसति दिखायी है जो उनके पूर्वजों के क्षेत्र के बाहर वे। यदि नये क्षेत्र में समुद्र द्वारा आगमन हुआ तो स्विक्त विकास हुवा है। इसका कारण बताया गया है और यह भी बताया गया है कि नाटक का विकास स्वरंश में होता है और महाकाव्य का समुद्र पार नये उपनिवेश में।

#### (३) आधात से प्रेरणा

हेलेनी तथा परिचम के इतिहास से अनेक उदाहरण दिये गये हैं। अचानक पूर्ण पराजय से पराजित दल अपने प्रदेश को व्यवस्थित करता है और विजयी बन जाता है।

#### (४) दबाब द्वारा प्रेरणा

अनेक उदाहरणो द्वारा बताया गया है कि जो लोग सीमा पर रहते हैं और जिन्हें सदा आक्रमण का सामना करना होता है वे उन लोगों से अधिक विकास करते हैं जो सुरक्षित स्थान में रहते हैं। चैसे उत्तमानली,जो रोमन साम्राज्य की सीमा पर वे अधिक उन्नति कर सके बनाय करमानलियों के जो उनके पूरव थे। वैवेरिया से अधिक उन्नति आस्ट्रिया ने की, क्योंकि इन्हें तुकों के हमलों का सदा सामना करना पढ़ा। रोम के पतन तथा नारमन विजय के बीच के काल के ब्रिटेन का इस बृष्टि से अध्ययन किया गया है।

## (४) दण्डात्मक बबाब की प्रेरणा

अनेक बर्गों तथा प्रजातियों को उन वर्गों तथा प्रजातियों हारा शतियों तक रच्छ भोगना पढ़ा। दिग्दित वर्गों तथा प्रजातियों ने हल चुनीती को हल प्रकार स्वीकार किया कि उन बातों में उन्होंने बहुत प्रगति की जो उनके लिए छोड दी गयों थी क्योंकि बहुत-सी सम्प्रावगाएँ उनसे छीन ली गयी थी। सबसे कठोर दण्ड दासता का है। ईसा के पूर्व अन्तिन दो शतियों में पूर्वी भू-स्वयसार से जो दास इटली में लाये गये थे, वे ऐसे स्वतन्त्र वर्ग हो गये जो ध्यानक रूप से शक्तिवाली हो गये।

इस दास-अगत् से आन्तरिक सर्वहारा का तथा धर्म उत्पन्न हुआ, जिनमें ईसाई धर्म भी है। इस दृष्टि से उसमानिक्यों के शासन में पराजित ईसाइयों का भी अध्ययन किया गया है, विशेषतः फनारियोटों का। इस उदाहरण तथा यहित्यों के उदाहरण से प्रमाणित किया गया कि विल्हें हम प्रमाणित कमण कहते हैं, वे प्रजातिगत नहीं है, उस समुदाय की ऐतिहासिक जनुभृतियों के परिणास हैं।

#### ८. सुनहला मध्यम मार्ग

## (१) पर्याप्त और आवश्यकता से अधिक

क्या हम यह कह सकते हैं कि जितनी ही कठोर चुनौती होगी उतना ही बढ़िया सामना होगा ? या यह भी हो सकता है कि चुनौती इतनी कठोर हो कि सामना हो ही न सके ? ऐसा अवस्य हुवा है कि कुछ चुनौतियों का वापना अनेक वनाव नहीं कर बखे, किन्तु अन्त में एक दक ने सफलतापूर्वक उपका सामना किया । उबाहरण के लिए बढ़ते हुए हेलेनीवाद का सामना केस्ट नहीं कर सके, किन्तु ट्यूटनों ने वफलता दिवा तकका सामना किया । सीरियाई संसार में हिन्ती प्रवेश' का सामना सीरियाई-बाय ते—जो राष्ट्रियनो, बहुचियों (क्लाबियन), नैस्टोरियमी तथा मोनोकाइसाइटों ने असकलता से किया, किन्तु वांचर्या सामना इस्लाम ने सफलतापूर्वक किया।

# (२) तीन पदों (टर्म्स) में तुलना

फिर भी यह प्रमाणित किया जा सकता है कि चुनौतियों बहुत कठोर हो सकती हैं। श्रेष्ठतम चुनौती से सदा अधिकतम परिणाम नहीं निकलता। नारते के बाइकिय प्रवासियों ने आइसकेंद्र की चुनौती का सफलता से सामान किया, किन्तु उससे कठोर चुनौती कानियों को अदसलेंद्र की चुनौती कानियों को सदासत नहीं कर सके। यूरोपियन उपनिवेशकों ने बिक्सी से कठोर चुनौती का मसाचयेट में सफलता से सामान किया, किन्तु उससे भी कठोर चुनौती में कैदरियर में वे असफल रहे। इतरे उसहरण भी हैं। प्रहार यदि अधिक दिनों तक रहे तो बहुत कठोर हो जाता है। जैसे इटली में हैनिवली युद्ध का। चीनी लोग जब मलय में यमे, तब उन्होंने सफलता से सामाना किया, परन्तु गोरे चम्हे वालों के देश कैलिकोरियों में वे असफल रहे। अन्त में पढ़ोस के बदेरों पर सम्मतालों को जाती के चानीतियों का अवकोकन किया गया है।

#### (३) वो जकाल-प्रमुत सभ्यताएँ

इस अंश में अन्तिन उदाहरण के विषय को और बढ़ाया गया है। परिचर्ना हैसाई जगत् के इतिहास के पहले अध्याय में जो दो बर्बर दल ईसाई जगत् की सीमा पर थे इतने उत्पेरित हुए कि उन्होंने नेतिइन्द्री सम्पता का विकास आरम्भ किया, किन्तु जनका ही उनका विनाश कर दिया गया। ये दो बर्बर दल थे—पुदूर एदिवम के केल्टिक ईसाई जो जायरलैंड और आयोवा) तथा स्केटिनेवियाई। इन पर विचार किया गया है कि यदि ये दोनों प्रतिदृत्ती रोम तथा राइनलैंड से चली ईसाई सम्पता इारा समाप्त न कर दिये गये होते तो परिणाम क्या होता।

# (४) ईसाई जगत् पर इस्लाम का आधात

परिचर्मा ईसाई जगत् पर इस प्रहार का परिचाम अच्छा हुआ। अध्ययुग में परिचमी सम्पता मुसलिम आइसीरिया की बहुत ऋषी हैं। बाइजेन्ती ईसाई कात् पर यह प्रहार बहुत कठोर या इस कारण सीरियाई लीजो के नेतृत्व में रोमन साझाज्य का फिर से उदय हुआ। मुसलिम संसार से पिरे क्लि के भीतर ईसाई अधियत अबीखोनया की भी परीक्षा की गयी है।

#### ३. सभ्यताओं का विकास

#### ९. अविकसित सध्यताएँ

#### (१) पोलिनेशियाई, एसकिमो और खानाबढोश

ऐसा समझा जा सकता है कि एक बार किसी सम्बता का जन्म हो गया तो वह विकसित हीती बकेगी, किन्यु ऐसा नहीं होता। अनेक सम्बताओं के उदाहरण दिये गये हैं जितका जन्म तो हो गया, किन्यु उनका विकास नहीं हो सका। ऐसी अविकसित सम्बताओं का सारत यह है कि वै कठोर चुनीती तथा कठोरतम चुनीतों के बीच एक गयी जिनसे वे असफस हो गयी। ऐसे तीन खबाहुरण हैं किन्हें इस प्रकार के कठोर भौतिक वातावरण का सामना करना पड़ा। इनमें सामना करने वालों को अपनी सारी शक्ति सामना करने में छगा देनी पड़ी और आगे के विकास के लिए उनके पास सक्ति वच नहीं रह सकी।

पोलिनेश्वियनों को अपनी सारी शक्ति पैसिफिक सागर के अनेक द्वीपों में आने-जाने में खर्च हो गयी। अन्त में वे पराजित हो गये और अनेक अकग-अकग द्वीपों में वे आदिम जीवन विताने कर्मे।

एसकिमो ने आर्केटिक सागर के तट पर के वार्षिक जलवायु के चक्र के अनुसार विशेष क्षमता प्राप्त कर ली।

इसी प्रकार खानाबदोशों ने स्टेप के अर्थ-रिगस्तान में वाधिक चक्र के अनुवार जीवन विताने की दक्षता प्राप्त की । सूखा के समय के खानाबदोश के जीवन के विकास का विश्लेषण किया गया हैं । यह बताया गया है कि खिकारी कोण खानाबदोश होने के पहले खेतिहर हो गये थें । केन ओ एवंन खेतिहर तथा खानाबदोश के प्रतीक हैं । खानाबदोश लोग या तो सूखा बढ़ने के कारण स्टेप के आगे सम्पना के क्षेत्र में युवते हैं या किसी सम्पता के पतन के कारण जो गूल्यक उत्पक्त हो जाता है उसमें जनरेला के साथ युवते हैं ।

#### (२) उसमानली वंश

जिस चुनौती का परिणाम उत्तमानिया व्यवस्था थी वह खानाबदोश समुदाय का ऐसे समुदाय पर शासन करना था जो स्थावर थी। उन्होंने समस्या को इस प्रकार सुरुशाय कि अपनी नयी प्रजा को भेड-चकरी समझा और दासों को शासन और सैनिक बनाकर उन्हें कुतों के समान मेड-चकरी का राक्षक बनाया। ऐसे ही शासन खानाबदोश शाम्राज्यों का जिक किया गया है। असे मामनुक, किन्तु उसमानिया व्यवस्था सबसे दस तथा टिकाऊ थी। किन्तु खानाबदोशों के समान इसमें भी कठोरता आ गयी थी।

#### (३) स्पारंन

स्पार्टनों को अधिक आबादी की चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्होंने ऐसी महान् सिक्त का विकास किया जो अनेक इंग्टियों से उत्तमानकियों की व्यवस्था के समान थीं। अन्तर यह बा कि स्पार्टा को तैनिक जाति स्पार्टी की धनिक वर्ष ही थीं। ये भी एक प्रकार के दास वे जिन्होंने अपने उत्तर साथी चुनानियों पर शासन करने का कार्स के रखा था।

# (४) साधारण विशेषताएँ

एसिकमों और खानाबरोधों में, उसमानिक्यों और स्पार्टनों में एक बात समान है। पहले बीनों में कुने, बारहसिख, बोड़े, पास्त्रक उसमानिक्यों के दाशों के दाशों की जगह रहते हैं। इन सब समाजों में मानव को केवल, पृहरवार या सिपाही वनाकर अवसानव के स्तर पर गिरा दिया जाता है। सर्वपृण सम्पन्न मानव नहीं रह बाते, जैशा पेरिस्कीख ने अन्तर्योध्य के मायण में कहा या कि ऐसा ही मनुष्य सम्प्रता का विकास कर सकता है। ये अविकसित समाब मश्चियों राजा थीटियों के समाज के समान हैं जो सृष्टि के बारफ से आजतक सेत ही हैं। व उस समाज के समान भी हैं बिनका चित्रण यूरोपिया में किया पया है। यूरोपिया के समझ्ख में विचार किया क्या है और बताया नया है कि वस सम्प्रता पत्रशोन्यण होतों है,तब रोंसे करण की जाती है। उसका अभिप्राय यह होता है कि पतन को रोका जाय और उसी स्तर पर कायम रखा जाय जिस स्तर पर सम्यता उस समय है।

#### १०. सम्यताओं के विकास की प्रकृति

#### (१) दो धामक संकेत

#### (२) आत्मनिर्णय की ओर प्रगति

बास्तविक प्रगति जलैकिकोकरण को प्रक्रिया में गायी गयी, विसमे सौतिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त को गयी, जिससे वह सिस्त बर रही जिससे बाहरी की अपेक्षा आस्तरिक चुनौती का सामना समाव कर सका, मीतिक चुनौती नही, जाध्यास्मिक चुनौती । इस प्रकार के अलौकिकी-करण का उदाहरूण हेजनी तथा आधुनिक रविचयी समाजी से दिया गया है।

# ११. विकास का विश्लेषण

## (१) समाज और व्यक्ति

समाज तथा व्यक्ति के सम्बन्ध के बारे में दो मत प्रचित्त है —एक यह कि समाज व्यक्तियों के परमाजुओं का समृद्ध है, दूसरा यह कि समाज जीवित संग्रत है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का उस समाज के विना कोई अतिस्व नहीं है। बताया गया है कि ये दोनों विचार प्रमाण के दिना एक समाज के व्यवस्था है। मानव प्राणी विना एक इस वित सह है कि समाज व्यक्तियों के आपनी सम्बन्ध को व्यवस्था है। मानव प्राणी विना एक इसरे के सम्बन्ध के मानव नहीं रह जाता और समाज ही इनके आपनी सम्बन्ध का क्षेत्र है। किन्दु किया का जीत व्यक्तित है। सारा विकाम कियाशीक व्यक्तियों अयवा अवस्थककों हारा आरम्प होता है। हिना किया के प्रत्या को अवस्था के अस्त के अस्त को हार अरम्भ होता है। वहना के प्रत्या के उस व्यक्तियों अयवा अवस्थककों हारा आरम्भ होता है। हिना करात है कि स्वकृत्य विभाव के अनुसार बनाते हैं। सिद्धान्तत (मह परिवर्तन दो में से एक इस से होता है) या तो जनता भी उसी अनुसूति को प्राप्त करें को व्यक्ति ने प्रत्य की या उसके बाहरी क्या की नकक कर वर्षात् अनुकृत्य । व्यवहार में बोड़े अरमंत्रक को को इस्त हारी दूसरा इंग व्यवसाय वाता है। व्यक्तिया वाता की साम के से स्वत्य हो का स्वत्य के उसके से व्यक्तिय के अनुसार का स्वत्य हो साम सह से के स्वत्य के कि सम्बद्धार में बोड़ अरमसंक्षक को को इस्त होती हुता है। अनुकृत्य सरक रास्ता है। हो तरह वे जनता अपने नेताओं का अनुस्त्य कर सकती है।

## (२) अलग होना और छोटना : व्यक्ति

क्रियाचील व्यक्ति का कार्य अलग होने और जैटने का दोतरफा रास्ता है—अलग होते हैं यदने व्यक्तिगत प्रदुब्ता के लिए, लेटिते हैं अपने समाब को प्रदुब्ध बनाने के लिए । इसके लिए प्लेटो की गुफा का, सन्त पाल के बीब का, बादिबल से तथा और स्वलो से उदाहरण दिये गर्य है। और फिर सन्त पाल, सन्त चेनेबिक्ट, सन्त ग्रेमरी महान, बुढ़, मुहम्मद, मिक्यावकी तथा दान्तों के व्यावहारिक जीवन से उदाहरण दिये गये हैं।

#### (३) अलग होना तथा तथा लौटनाः सर्जनात्मक अल्पसंस्थक वर्ग

अलग होना तथा लौटना अव-समानों का भी लक्षण है जिनके द्वारा मुख्यतः समान बना है। जिस काल में ये अव-समान अपने समानों के विकास का कार्य करते हैं उसके पहले से समान के कार्य-क्षेत्र से अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हेलेनी माना के विकास के दूसरे अध्याय में एप्टेस्त, पश्चिमी समान के विकास के दूसरे अध्याय में एटा जीर अपने तीसरे अध्याय में इंग्लैंड। सम्मत्त है हम भी अपने विकास के चीचे अध्याय में ऐसा ही करें।

#### १२. वृद्धि द्वारा भिन्नता

जिस दिकास का वर्णन करर किया गया है यह विकालोन्सुख समाज के विभिन्न अलग-जलग अगो की विभिन्नता है। प्रत्येक मजिल पर कुछ तो मौलिक कार्य करके सामना करंगे, कुछ उनका जन्दकरण करंगे तथा कुछ न तो मौलिक कोई कार्य करंगे, न अनुकरण करंगे और समाप्त हो जायें। विभिन्न समाजों के इतिहास में भी विभिन्नता होगी, स्पन्दतः विभिन्न समाजों को अलग-जलग विशेषताएँ होगी। कुछ कला में उत्कृष्ट होगे, कुछ धर्म में और कुछ औद्योगिक आविक्कारों में। किन्तु सब कम्पताओं के मूळ आधार को नहीं मूळना चाहिए। प्रत्येक बीज का अपना भविष्य होता है,किन्तु सब बीज एक प्रकार के होते हैं। बोने बाला एक है और एक प्रकार के फरल की आधा यह करता है।

#### ४. सभ्यताओं का विनाश

#### १३. समस्या का रूप

जिन २६ सम्मताओं का वर्णन किया गया है (अविकतित सम्मताओ को मिलाकर) स्रोल्ह पर चूकी है। शंय दस—हमारी सम्मता को छोडकर—सदका पतन ही चुका है। पतन का प्रकार तीन बातों में बताया जा सकता है। सर्जनात्मक अस्पसक्या में सर्जनशील शक्ति की असफलता, जिसके कारण वह केवल शक्तिशाली अस्पसक्या रह बाती है, बहुसक्या अपनी निष्ठा और अनुकरण करना छोड़ देती है, और समाज में एकना नहीं रह बाती। हमारा दूसरा कार्य है यह जानना कि ऐसे पतनों का कारण क्या है।

# १४. नियतिवादी समाधान (डिटरमिनिस्टिक सोस्युशन)

कुछ विचारकों का मत है कि सम्यताओं का पतन ऐसे कारणों से होता है, जिन पर मनुष्य का बक्ष नहीं है।

(१) हेलेनी सम्पता के पतन के समय दैसाई तथा गैर-ईसाई लेखकों ने बताया कि उनके समाज का पतन 'विश्व की जरावस्था' के कारण है। किन्तु आधुनिक भीतिक विज्ञानियों ने बताया है कि विश्व की जरावस्था कही अज्ञात सुदूर है और हमारी सम्पता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ सकता ।

(२) स्पेंगलर का कहना है कि समाज जीव के समान है और स्वभावतः यौवन, जरा तथा मृत्यु को प्राप्त होगा । किन्तु समाज जीव या प्राणी नहीं है ।

(३) कुछ का कहना है कि मानव की सम्मता के जन्म में कुछ ऐसी बातें हैं कि कुछ दिनों के बाद प्रजाति की सम्यता तभी जीवित रह सकती है,जब उसमें बर्बर के नये रक्त का संचार किया जाय । इस पर विचार किया गया और यह विचार त्याग दिया गया ।

(४) अब रह जाता है चक बाला सिद्धान्त, जिसका वर्णन प्लेटो के टिमियस में विजिल के

चौये गोपगीत में अथवा और पुस्तकों में लिखा है। यह विचार शायद उस समय आया, जब काल्डियनों ने सौर्यमण्डल की जानकारी प्राप्त की । किन्तु वर्तमान ज्योतिष के आविष्कारों ने इस सिद्धान्त को अमान्य कर दिया । सिद्धान्त के पक्ष में कुछ नही है, विपक्ष में बहुत ।

# १५. बाताबरण से नियन्त्रण का लोप होना

इस अध्याय का विषय अध्याय १० (१) का उलटा है । जहाँ यह कहा गया था कि भौतिक बातावरण पर नियन्त्रण की बृद्धि से, जिसे हम तकनीकी उन्नति से नाप सकते है और मानवी बातावरण पर नियन्त्रण की वृद्धि से, जिसे हम भौगोलिक विस्तार से या सैनिक विजय से नाप सकते हैं वे उन्नति के कारण या कसौटी नहीं है । यहाँ बताया गया है कि तकनीकी अवनति या सैनिक आक्रमण से सीमा का संकुचित होना पतन के कारण नहीं है।

#### (१) मीतिक वातावरण

अनेक उदाहरणो द्वारा दिखाया गया है कि तकनीकी अवनति पतन का कारण नहीं, परिणाम है। रोमन सड़को का त्यागना और मेसोपोटामिया की सिचाई-व्यवस्था का त्यागना इनसे सम्बान्धत सम्यताओं क विनाश के कारण हुआ, वे विनाश का कारण नहीं थे। मलेरिया का प्रकोप सम्यता के विनाश का कारण कहा जाता है, किन्तु बताया गया है कि पतन के कारण मलेरिया का प्रकाप हुआ।

#### (२) मानवी वातावरण

गिबन का मन्तव्य कि रोम का पतन और बिनाश बबंरता और धर्म (अर्थात् ईसाइयत) के कारण हुआ देखा गया और अस्वीकार कर दिया गया । बाहरी तथा भीतरी सर्वहारा की ये अभिव्यक्तियाँ हेलेनी समाज के पतन का परिणाम बी, जो हो चुका या । गिवन और पीछे का इतिहास नहीं देखता । वह अन्टोनाइन युग को स्वर्ण युग समझता है जबकि वह केवल 'भारतीय ग्रीष्म' था । सम्मताओं के विरुद्ध अनेक सफल आक्रमणों के उदाहरण देकर बताया गया है कि प्रत्येक में सफल आक्रमण पतन के बाद हुआ है।

#### (३) नकारात्मक अभिमत

उन्नतिकरते हुए समाज पर जब बाकमण होता है, तब उससे उन्नति में अधिक उत्तेजना प्राप्त होती है। ऐसा भी सम्भव है कि समाज यदि पतित हो चुका है तो आक्रमण उसे स्फुरण प्रदान करता है। (सम्पादक का नोट है कि 'पतन' (दिनास) शब्द विशेष अर्थ में इस पुस्तक में प्रयुक्त हुआ है )।

# १६. आत्मनिर्णय की असफलता

# (१) अनुकरण की यांत्रिकता

असर्जनशील बहुसंख्या सर्जनशील नेताओं का अनुकरण करके ही उनका अनुसरण कर सकती

है। यह अनुकरण केवल पानिक इंग का अध्यास है। इस सरल राह में बतरे हैं। नेताओं में उनके अनुगामियों की यानिकता वा सकती है। परिणामस्वरूप सध्यता अविकसित रह जायगी। यह मिंह सकता है कि नेता प्रेम मार्ग को छोड़कर दण्ड देने वाला मार्ग काम में लायें। इस परिस्थित में सर्वेत्यील अस्पसंख्या यक्तियाली अस्पसंख्या हो जायगी और अनुगामी सब मनवृत्ती से सर्वहारा हो जायेंगे।

जब ऐसा होता है, समाज विघटन की राह पर चला जाता है। उसकी आत्मिनणय की शक्ति जाती रहती है। नीचे के उदाहरण बतायेंगे कि ऐसा किस प्रकार होता है।

#### (२) पुरानी बोतल में नयी शराब

आवर्ष यह है कि सर्वनवील जन्यसंख्यक डारा जो नयी धक्ति उत्पन्न होती है उससे नयी सस्याओं का जन्म होना चाहिए जिनमें यह कार्य करे। वास्तव में बहु पुरानी सस्याओं डारा कार्य करता है जो इसरे कार्यों के लिए वनी हैं। किन्तु पुरानी उसके लिए अनुपयुक्त होती हैं। किन्तु पुरानी उसके लिए अनुपयुक्त होती हैं। में से एक एरिणाम होता है—या तो संस्थाएँ विचरित हो जाती हैं (कार्तन की परिभाषा यह है कि वह अनुकरण के विकल्प से उत्पन्न विकरित हो जाती हैं (कुट्ता)। कार्तन की परिभाषा यह है कि वह अनुकरण के विकल्प से उत्पन्न विकरित होता होता रहेगा, विवक्ति होती तो विकास सकटमय हो जाता, यह उत्पन्न होती तो विकास सकटमय हो जाता, यह उत्पन्न होती तो विकास होता रहेगा, विवक्ति होती तो विकास सकटमय हो उत्पन्न होती स्वता होती तो विकास सकटमय हो उत्पन्न होती होता होता होता होता हुआ है। पहले वर्ष में अध्याहण दिवस पर्य है दिनमें पुरानी सस्याओं पर नभी चित्रचों का संचात हुआ है। पहले वर्ष में अध्याहण दिवस पर्य है है वनमें पुरानी सस्याओं पर नभी चित्रचों का संचात हुआ है। पहले वर्ष में अध्याहण दिवस पर्य है ।

दास-प्रभा पर उद्योगवाद का सपात—संयुक्त-राज्य अमरीका के दक्षिणी राज्यों में युद्ध पर लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद का प्रभाव—स्मान्त्र की कान्ति के बाद युद्ध की तीत्रता संक्रुपित स्थानीय राज्यो पर लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद का सभात विससे राष्ट्रीमताबाद की अतिवृद्धि होती है और मुक्त-व्यापार विफल होता है।

निजी सम्पत्ति पर उद्योगवाद का संघात जैसा पूँजीवाद तथा समाजवाद के उदय से प्रकट होता है।

शिक्षा पर लोकतन्त्र का सघात जैसा रोमाचकारी पत्रकारिता तथा फासिस्ट अधिनायकवाद से प्रकट होता है।

इटालियाई दक्षता का आस्पस पार के राज्यों पर प्रभाव जैसा इंग्लैंड को छोड़कर अन्य निरक्षा शासन के उदय से प्रकट होता है।

सोलोनी कान्ति का हेलेनी नगर-राज्यो पर संघात जैसा निरंकुशता, अवरोध तथा सरदारी से प्रकट होता है।

पश्चिमी ईसाई तन्त्र पर स्थानीयता का प्रभाव जैसा प्रोटेस्टेन्ट क्रान्ति, राजाओं का ईश्वरीय अधिकार और देशप्रेम से ईसाइयत का मन्द होना प्रकट होता है।

धर्म पर एकता की भावना का संघात जैसा धार्मिक उन्माद तथा उत्पीढ़न से प्रकट होता है । जाति पर धर्म का प्रभाव जैसा हिन्दू-सम्मता से प्रकट होता है ।

श्रमविभाजन पर सम्यता का संघात जिससे नेताओं में रहस्यवाद और अनुगामियों में एकांगी-

पन हो जाता है । अन्तिम दोष उत्पीहित बल्पसंध्यकों से प्रकट होता है जैसे यहूदी बीर बाधुनिक क्रीड़ा व्यवस्था से प्रकट होता है ।

काड़ा व्यवस्था च अकट शाग ए ' अनुकरण पर सम्यता का संघात, जो प्राचीन काल की झाँति कबीलों की परम्परा पर नहीं

है, अग्रगामियों पर है।

अधिकांश जो अग्रगामी अनुकरण के लिए चुने जाते हैं वे सर्जनशील नेता नहीं होते वे शोवक होते हैं या राजनीतिक आन्दोलक होते हैं।

(३) सर्जनात्मकता का प्रतिशोध : अस्थायी अपनत्य की घनित

इतिहास का प्रमाण है कि जो वगें एक जुनौतों का सामना करता है वह दूसरी जुनौतों का सामना सायद ही कर साता हो । अनेक उदाहरण विथे गये हैं और बताया गया है कि यूनानी तथा हिंदू विचारों के इसका समर्थन होता है । जो एक जुनौतों का सामना करने में सफल हो जाते हैं वे आराम करने लगते हैं । यहाँद्यों ने पुरानी बाइबिल का सामना किया, फिलु नमी बाइबिल का करने में अवस्थल रहे । येरिक्लीव का एयेन्त तन्त पाल के एयेग्स में सिकुड जाता है। इटालियाई पुनरक्षान में जिन केनों ने सहसीण किया वे पुनर्तागरण में विकास रहे। वीकसान्द ऐसे नगरों ने नेतृत्व सहस किया जिनका इटालियाई अम्बद्ध में मुख भी हाच न वा। उनीसची सती के प्रस्य तथा बितीय जुनुबींक में दक्षिण करोजिया और वरिलिनया अमेरिका के संयुक्त राज्यों में प्रमुख ये, किन्तु घरेलु युढ के यरवान् वे नहीं वह सके; उत्तरी कैरोजिना वढ गया।

(४) सर्वनात्मकता का प्रतिस्रोध : अस्यायी संस्था की मस्ति हेलेनी इतिहास के अलिम दिनो में नगर-राज्यों की मस्ति के आल में यूनानी फेंग्र गये, रोनन नहीं । रोनन सामाज्य के मृत ने परस्परावादी ईसाई समाज का विनाश किया । ऐसे उदाहरण भी दिये गये हैं कि राजा, संबद, सातक, आतियों ने प्रगति को अवस्त्र किया है । चाहे नौकरासाही गही हो या पुरोहितसाही ।

# (४) सर्जनात्मकता का प्रतिशोध : अस्यायी तकनीक की प्रक्ति

जीव-विज्ञान के विकास के उदाहरण से पढ़ा चलता है कि वातावरण पर पूर्ण विजय पाने वाले जीव विकास में पिछड़ जाते हैं और जो समय के साथ चलते हैं वे जाये बढ़ते हैं। मछिल्यों से जरूबली जीव जीव अधिक प्रगतिशील रहे, नृहदाकार सरियुप से मानवों के चूढ़े समाग पूर्वंच कितास में अधिक समक हुए। जीवापिक क्षेत्र में किसी समुदाय ने नयी तक्त्रीक में पहले कुछ सफलता प्राप्त की जैसे पैडल से चलने वाले स्टीमरों के जाविक्कारकों में, किन्तु-इक्कू से चलने वाले स्टीमरों के जाविक्कारकों में, किन्तु-इक्कू से चलने वाले स्टीमरों के जाविक्कारकों के पीछ वे रह गये। वैविद्य और गोलियण से लेकर बाजतक के युद्ध की तक्त्रील पर विचार किया गया है। एक आविक्कार वाले आराम करते हैं और उनके बैरी हुसरा आविक्कार कर लेवे हैं।

(६) सैनिकवाद की आत्मवाती प्रवृत्ति

कपर के तीन अंधो में आराम करनेवालों के उदाहरण दिये गये हैं। जिससे वे सर्वनवीलता के प्रतिशोध के विकार हो जाते हैं। जब हुम विषयन के रूप बताते हैं जो यूनानी सूत्र 'कोरीस, यूबरीस, ऐव' से व्यक्त होता है। (बहुत वधिक, अत्याचारी व्यवहार तथा विनास)। सैनिकवाद स्पष्ट उदाहरण है। ससीरियनों का विनास इसलिए नहीं हुआ कि वे साराम कर रहे ये, जैसा पहले बम्यायों और विवेदाओं के बारे में बताया गया है। वे बरावर सैनिकता में उपति कर रहे थे। इसका विनास इटालिए हुआ कि उनकी लड़ाकू प्रवृत्ति थी। और उनके पड़ोसियों के लिए वे बदाहा हो गये ये। असीरियन का उदाहरण ऐसा है जिन्होंने अपने आन्तरिक पड़ोसी पर आक्रमण किया। ऐसा ही आस्ट्रेखियाई कैंकों ने तथा तैमूर लंगने ने किया। और उदाहरण भी दिये गये हैं।

# (७) विजय का मव

कपर के पैराधाफ के समान ही अन्सीनक क्षेत्र से एक उदाहरण दिया गया है। हिल्ब बैन्ड पोप का जो विकतित होने के बाद अपने की केंचाई पर न के जा सका। इसकी असफकता इसलिए हुई कि विकय के मद में अपने राजनीतिक शस्त्रों का व्यवहार पापास्मक कार्यों में उसने किया। इसी दृष्टि में अभिषेक संस्कार की परीक्षा की गयी है।

# ५. सभ्यताओं का विघटन

#### १७. विघटन का स्वरूप

#### (१) साधारण सर्वेकण

क्या पतनों के बाद विषटन होना आवश्यक है ? मिली तथा मुद्दूर पूर्व के समाजो से पता चलता है कि एक और विकल्प है । जयाँद जड़ीभूत हो जाना । को हेलेनी सम्मदा का परिणाम हुआ और हमारी सम्मदा का भी हो सकता है । विषटन की मुख्य कहीटी है सामाजिक घरीर का तीन आगों में विभाजन—शिक्तशाली अल्पसंख्या, आन्तरिक सर्वहारा तथा बाहरी सर्वहारा । पहले जो कहा जा चुका है वह दुहराया गया और आयो के अध्यायो का आयोजन बताया गया । (१) भेद और पुनर्जीकन

कार्ल मानसं का इल्हामी दर्शन कहता है कि सर्वहारा के अधिनायकवाद के बाद वर्ग-युद्ध होगा—एक नये समाज हारा । मानसं के तिद्धान्त के अतिरिक्त जब समाज कपर के बताये तीन दुकड़ों में विभाजित हो जाता है तब यही होता है । प्रत्येक दुकड़ा एक नयी सूटिक है—सांक्तवाला अन्यवस्था सार्वजीम राज्य का निर्माण करती है, सार्वारिक सर्वहारा सार्वजीम

धर्मतन्त्र बनाता है और बाहरी सर्वहारा बबर लड़ाकू दल।

#### १८. सामाजिक जीवन में भेद

#### (१) शक्तिशाली अल्पसंख्यक

यचिष शस्तिचाली अल्पसंच्या मे शोषक और सैनिक मुख्य हैं, मले लोग भी पाये जाते हैं। जैसे कानुनदा और शासक जो सार्वभीम राज्य का संवालन करते हैं, दार्शनिक जो पतनीम्युख ममाजों को अपना दर्शन-बान देते हैं, उदाहरण के लिए सुकरात से लेकर प्लोटिनस तक वार्थनिकों की लम्बी गुख्का। दूसरी सम्पतालों से उदाहरण दिये यहे हैं।

# (२) आन्तरिक सर्वहारा

हेलेंनी समाज का इतिहास बताता है कि तीन स्नोतों से ये आये—आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से व्यस्त तथा उनके उत्तराधिकारी हेलेंनी राज्यों के नागरिक, पराजित लोग, दास-व्यापार के विकार में सब सर्वेहारा हैं, समाज में किन्तु समाज के नहीं। पहले इनकी प्रतिक्रिया तीन होती है वरन्तु धीरे-धीरे ये शान्त हो जाते हैं और ऊर्वें धमं वैते हैं हार्ष धमं का नाविष्कार करते हैं। यह धमें निषयाद तका दूसरे प्रविद्वां धमों के समान ऐसे 'तम्य' तमान से उत्सक्ष हुआ जिसे हेलेनी बस्तित ने जीत किया था। दूसरे समाकों के मान्तरिक सर्वहारा की भी एरीका की गयी और बही परिचाम निकला जैसे वैविकानी समान से उत्सक जुरामाद तथा जरपुरुवाद वैसे ही भे जैसे हेलेनी हमान से उत्सक्ष हैनाई धमं और मिष्याद स्विप उनका बाद का विकास विभिन्न या जैसा बताया गया है। बौद्ध सर्वन महायान के रूप में परिवर्तित हो गया और जीनी आन्तरिक सर्वहार को किए धमं भिन्न।

#### (३) पश्चिमी संसार के आन्तरिक सर्वहारा

यहाँ भी आन्तरिक सर्वहारा के होने का वर्षान्त प्रमाण दिया जा सकता है। उनमें एक है सर्वहारा से एकच किसे गये बौदिक कोग जो मासिशाकी अल्पसंख्या के एजेंट का काम करते हैं। बौदिक लोगों की विशेषवाओं का वर्षना किया गया है। किन्तु आधुनिक परिचमी समाज के आन्तरिक सर्वहारा नवे 'उच्चतर धर्म' के उत्पन्न करने में असफल रहे। यह संकेत किया गया है कि हसका कारण यह था कि ईसाई धर्मतन्त्र जिसे परिचमी ईसाई समाज की उत्पत्ति हुई है बराबर सजीव रहा है।

#### (४) बाहरी सर्वहारा

बब तक कियों सम्भता का विकास होता रहुता है, उसका प्रभाव उसके आदिम पड़ोसियों के पास बहुत हूर तक पहुँचता रहुता है। वे 'असर्वनवीक बहुतक्या' के अब हो जाते हैं और ये सर्वनवीक अवस्थियों के नेतृत्व में चलने लगते हैं। किन्तु वह किसी सम्यता मतत हो जाता है तक पह जादू नहीं चल जाता। बबंद विरोधों हो जाते हैं और सीमा पर सैनिक रूक स्थापित हो जाता है। जाव पह जाता है। जाता है जा आगे बढ़ता है किन्तु बाद में अचल हो जाता है। जब यह अबस्था पहुँच जाती है तक समय बदरों का साथ देता है। हंलेंगी इतिहास से इसका उदाहरण दिया गया है। बाहरी सर्वहास को स्वाद का बोररा और लोगल सामना दिखाया गया है। विरोधों सम्पता का दवाब वाहरी सर्वहारा का आदिस धर्मों का ओलिम्पादों देवी गुढ़ दल 'बदल देता है। बाहरी सर्वहारा की विवय का फल महाकाब्य होता है।

#### (५) पश्चिमी संसार के बाहरी सर्वहारा

उनके इतिहास का पुनरावलोकन किया गया और बाहरी सर्वहारा के जोरदार और कोमल सामना के उदाहरण दिये गये हैं। आधुनिक पश्चिमी समाज की भौतिक दक्षता के आधिक्य के कारण ऐतिहासिक दंग की बर्वरता लीच ही गयी। उसके दो गढ रह गये। अकागतिस्तान और साजदी जरव जहाँ के शासक पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। किन्तु पश्चिमी ईताई जगत के पूराने केन्द्री में ही भीषण बर्वरता उलाब हो रही है।

#### (६) विदेशी और देशी प्रेरणाएँ

यिन्तराति अल्पसंख्या तथा बाहरी सर्वहारा को यदि विदेशी प्रेरणा मिले तो उन्हे रुकावट होती है। जैसे विदेशी घोष्टवाली अल्पसंख्या यदि सार्वभीम राज्य बनाये (बेके भारत में अंग्रेगों ने) तो वे कम सफल होते हैं, देशी सार्वभीम राज्य के निर्माण की नुलना में जैसे रोमन प्राम्य । वर्षर पुत-रूलों का बहुत कठोर और जोरदार विरोध होता है देशि बर्परों में विदेशी सम्यता का कुछ प्रमाब होता है जैसे मिल में हाइक्सो का और चीन में मंगोलों का। इसके विपरीत आन्तरिक सर्वहारा द्वारा जो 'उच्चतर धर्म' उत्पन्न होता है उसका बाकर्षण इसिल्ए होता है कि उसमें विदेशी प्रेरणा होती है। सभी 'उच्चतर धर्म' यही बताते हैं।

यह तस्य कि 'उच्चतर घर्व' का इतिहास तब तक समझ में नहीं वा सकता, जब तक दो सम्य-तावों का क्ष्म्यनन किया जाय. ...एक वह सम्यता जिससे प्रेरणा प्राप्त हुई है और हुसरी जिवने प्राप्त की है—यह बताता है कि जिन वाधार पर यह अध्ययन किया गया है—यह आधार कि क्षम-क्षमा सम्यतारों अध्ययन के उचित तोष नहीं है—इस स्याप पर समाप्त हो जाती हैं।

#### १९. सामाजिक जीवन में आत्मा का भेद

#### (१) आचरण, भावना और जीवन का विकल्प

जब किसी समाज का पतन आरम्भ होने छगता है तब विकास के काछ में ब्यस्तियों के आजरण, भावना तथा जीवन की जो विशेषताएँ रहती है उनका स्थान दूसरी बाते छे लेती हैं। एक (पहले वाला एक जोडा) निष्क्रिय और दूसरा (बाद वाला) सिक्य।

सर्जनात्मकता के दो विकल्प है, (समर्पण और आत्मनिग्नह) अनुकरण की शिष्यता के लिए विचलन और आत्मोत्सर्ग।

विकास में जो सबीवता रहती है उसके विकल्प, विचलन और पाप की सादना होती है। विकास के साथ जो बर्लुपरक प्रक्रिया का मेंद होता है उसकी आत्मपरक मानना में जो व्यवस्था का कर होता है उसके आत्मपरक मानना में जो व्यवस्था का कर होता है उसके स्थान पर असामंबस्थ तथा एकता की मानना आ जाती है। जीवन के हमर पर कार्य के लोग में जो लेग हो जाती है। जीवन के हमर पर कार्य के लोग में जो लेग हो जो हो जो जो जाता जो अलीकिकीकरण की प्रक्रिया में निहित है। इसमें पहले दो विकल्य—पुरातनवाद तथा भविष्य-वाद—परिवर्तन नहीं ला सकते और हमका अन्त हिसा होती है। पुरातनवाद वधी को पीछे जाता है, मिबय्यवाद सचार में असम्भव युग लोग का प्रयत्न है। दूसरा विकल्प अलगाव जीत क्यानत्य परिवर्तन लागे में सफल होते हैं आ उनमें बहुसा होती है। अलगाव पुरातनवाद का अध्यात्मीकरण है, आत्मा के गढ़ में जाकर संसार का त्याग करता है। क्यानतरण माविष्य-वाद का अध्यात्मीकरण है, आत्मा के गढ़ में जाकर संसार का त्याग करता है। क्यानतरण माविष्य-वाद का अध्यात्मीकरण है उससे 'उच्चतर धर्म' की उत्पत्ति होती है। जीवन के चारो हंग स्था उत्पत्त आपस के सम्बन्ध बताये गये है। अन्त में यह दिखाया गया है कि इनमें से जीवन की कुछ भावनाएँ सिक्टाणीं अल्पसंक्या की आत्माओं की विश्ववता है और कुछ सर्वहारा की आत्माओं की।

- (२) स्वान और आत्मनियह की परिमाधा की गयी है, उदाहरण दिये गये है।
- (३) पलायन और प्राणोत्सर्ग की परिकावा की गयी है और उदाहरण दिये गये है।
- (४) विश्वलन का मांव तथा पाप का माव।

विचलन का भाव इस कारण होता है कि संसार का शासन सनोप से होता है या भावस्थकता से । बताया गया है कि ये दोनों एक हैं । इसके उदाहरण दिये गये हैं । कुछ नियतिवादी समें येंचे काणनिनवाद बहुत शक्तिशाली है और विस्थास उत्पन्न करते हैं । इस विचित्रता का कारण बताया गया है ।

जहाँ विवलन की मावना नशा है वहाँ पाप की मावना प्रेरणा है । कर्म के तथा 'मूल पाप' के (जिसमें पाप तथा नियतिवाद मिला हुवा है) सिद्धान्त पर विवार किया गया है । हिब्रू देवदूत पाप को ही राष्ट्रीय दुर्भाग्य का कारण बताते हैं यद्यपि वह स्पष्ट नहीं दिखाई देता । इन देव-दूतों की शिक्षा ईसाइयों ने ली और उनसे हेलेनी संसार ने वो उसे लेने के लिए शतियों से तैयारी कर रहा था।

# (१) असामंत्रस्य की मावना

यह सम्यता के विकास की ब्यवस्था में एक निष्क्रिय विकल्प है। यह अनेक रूपों में प्रकट होता है। (अ) व्यवहार में अवहता और वर्वरता--- शक्तिशाली अल्पसंख्या सर्वहारा की ओर भकती जाती है । आन्तरिक सर्वहारा की अभद्रता और बाहरी सर्वहारा की वर्वरता को वह अपनाती है । और विघटन की बन्तिम अवस्था में उसका जीवन और इन दोनों का जीवन बिना अन्तर का हो जाता है। (व)कला में अमन्नता तथा बर्बरता-विघटनोन्मुख सम्यता अपनी कला के विस्तार का यही मल्य चकाती है। (स) सामान्य भाषा--आतियों के मिलने से अस्तव्यस्तता होती है और भाषा के लिए आपस में होड होती है । उनमें से कुछ सामान्य भाषा बन जाती है और उनका अपकर्ष होता है। अनेक उदाहरण दिये गये हैं। (द) वर्म में संद्रतिवाद-तीन आन्दोलनों का अन्तर समझना चाहिए । विभिन्न दर्शनों के सिद्धान्तों का मिलन, विभिन्न धर्मों का मिलन जैसे इसरायल के धर्म का पडोसी मतों से मिलन जिसका सफलतापूर्वक द्विष पैगम्बरों ने विरोध किया था, और दर्शन तथा धर्मों की एक-दूसरे से संहति । चैंकि दर्शन शक्ति-शाली अल्पसंख्या की उपलब्धि है और 'उच्चतर धर्म' आन्तरिक सर्वहारा की उपलब्धि है. उसकी किया-प्रतिक्रिया की तलना की गयी है उस उदाहरण से जो ऊपर (अ) में विग्ने गये है। जैसे वहाँ, यहाँ भी यद्यपि सर्वेहारा शक्तिशाली अल्पसंख्या की ओर बढता है, शक्तिशाली अल्पसंख्या आन्तरिक सर्वेद्वारा की ओर बहुत अधिक बढता है । उदाहरण के लिए ईसाई धर्म अपने ग्रामिक ब्याख्या के लिए हेलेनी दर्शन का प्रयोग करता है । किन्तु यह उसकी तुलना में बहुत कम है जो परिवर्तन प्लेटो और जलियन के बीच युनानी दर्शन में हुआ । (ख) शासक धर्म का निर्णय करता है ?--इस अंश में हम कुछ विषय से अलग हो गये हैं। उस पर विचार करते हुए जो इसके पहले के अध्याय में दार्शनिक सम्राट जलियन के सम्बन्ध में विचार किया गया है। क्या चित्रकाली अल्पसंख्या उस आध्यात्मिक कमी को राजनीतिक दबाव से अपना दर्शन या धर्म लादकर पूरी कर सकती है ? इसका उत्तर है कि कुछ अपबाद को छोड़कर यह नहीं हो सकता और जो धर्म राजनीति का समर्थन चाहता है, हानि उठायेगा । एक अपवाद है इस्लाम । इस पर विचार किया और यह ऐसा अपवाद नहीं है जैसा समझा जाता है । इसका उलटा सुत्र कि प्रजा का धर्म शासक का धर्म होता. अधिक सत्य है ।

#### (६) एकता की मावना

असामंत्रस्य की निष्क्रिय माबना के विचरीत यह सिक्र्य माबना है। इसका परिणाम सार्वभीम राज्य होता है और इसी भावना से सर्वशिक्तशाली कानून की कल्पना अपना सर्व-विक्तमान ईक्टर की कल्पना होती है जो विक्व पर शासन करता है। इन दो विचारों की परीक्षा की गयी और उदाहरण दिया गया है। इस संदर्भ में हिन्नों के 'ईव्यांनू देवता' जेहोबा को बारफ्य के काल से देवा गया है जब वह ज्वालामुखी सीनिया पर्वत पर 'जिन' या और एक सच्चे ईक्टर में रूपालरित हो गया। और ईसाई धर्म में भी उसी भीति जाज पुना बाता है। इसकी व्याख्या की गयी है कि कैसे वह अपने प्रतिवन्त्रियों पर विजयी हो गया।

# (७) पुरातनवाद

मह वह चेच्टा है कि पतनी-मुख समाज अपनी असहनीय परिस्थिति से उन कर पीछ के युग में बाता चाहता है। प्राचीन तथा आधुनिक उदाहरण दिये गये हैं। आधुनिक उदाहरण में गोषिक तथा इतिम पुनरुष्यान भी दिया गया है, राष्ट्रीय कारणों से और अनेक अप्रचलित भावाओं के। पुरातनवादी आन्दोलन मा तो मृत हो जाते हैं मा अपने विरोधी आन्दोलन में परिणत हो जाते हैं जैसे—

#### (८) भविष्यवाद

यह ऐसा प्रयत्न है कि वर्तमान से बचने के लिए अंधेरे में कूदा जाता है जिसका मिक्य अज्ञात है। वह प्राचीन को लेकर परम्परा से शृंखला बौधना चाहता है। कला में मूर्ति-मंजन का काम होता है।

#### (६) भविष्यवाद में आत्मोत्कृष्टता

जिस प्रकार पुरातनबाद के भविष्यवाद के गते में निर जाने का भय होता है उसी प्रकार भविष्यवाद स्थान्तरबाद की ऊँचाई पर जा सकता है। दूसरे शब्दों में वह संसार में अवस्मव यूटोपिया पाने का प्रवल्त त्यापा दे और आरमा में अपना जीवन पाने की वेष्टा करे। इस दृष्टि से बन्दी होने के बाद के यहदियों का इतिहास देखा गया। भविष्यवाद के कारण यहदियों ने पूजी पर अनेक साझाज्य स्थापित करने का आरमधाती प्रयत्न किया—उंदबदबंठ से बार कोशावा तक और स्थान्तर ईसाई धर्म में।

#### (१०) विराग और रूपान्तरण

बिराग नह मनोबृत्ति है जिसको बहुत उच्च तथा अटल अभिव्यक्ति बुद्ध की विक्षा में हुई है। उक्का तर्कपूर्ण परिणाम आत्महत्ता है, क्योंकि पूर्ण विराग ईस्वर के लिए ही सम्भव है। इसके विपरीत ईसाई धर्म ऐसे ईस्वर को बताता है जो जान-बुक्कर विराग की तथा देता है जिसे बहु अपनी शक्ति से कर सकता है। "ईस्वर संसार को इतना प्यार करता है।"

#### (११) पुनर्जन्म या पुनरागमन

जीवन के जो बार रूपों की परीक्षा की गयी है उसमें रूपान्तर ही सबसे स्पष्ट है। और बह सम्पूर्ण से सूक्ष्म की और कार्य करता है। विराग के लिए भी यहीं सत्य है, किन्तु विराग केवल जठगाव है और रूपान्तर विराग के बाद फिर जीटा सुप्तंत्र पुरानंत्र पुरानं संग पुरानंत्र गहीं है। इस पुरानंत्रम से गयें समाज का जन्म होता है।

#### २०. विघटन होने वाले समाज और व्यक्तियों का सम्बन्ध

#### (१) सर्जनात्मक प्रतिमा बाता के रूप में

विकास के काल में सर्जनात्मक व्यक्ति बराबर चुनौतियों का सफलता से सामना करते हैं। पतन के काल में वे पतनोन्मुख समाज के अथवा वहीं से त्राता बनते हैं।

## (२) तलवार से सक्जित बाता

ये लोग सार्वभौम राज्य के निर्माता तथा रक्षक होते हैं। परन्तु तलवार के सारे कार्य अस्थायी होते हैं।

(३) समय-मशीन के लिए जाता

ये पुरातनबादी तथा मिक्यवादी होते हैं। अन्त में ये भी तलबार को अपनाते हैं और तलबार वालों के समान ही अन्त होता है।

(४) राजा के बावरण में दार्शनिक

यह प्लेटो की विक्यात बौषधि है। यह असफल हो जाती है क्योंकि दार्घनिक के विराग तथा राजनीतिक शासकों के बलप्रयोग का सामंजस्य नहीं होता।

(४) मानव में ईश्वरत्व

इस गुण के अनेक लोग असफल होते हैं, केवल ईसू ही सफल होता है ।

#### २१. विघटन का लयात्मक रूप

विषटन एक सिलिमिल के नहीं होता । बहु पराजय-जमाब के लय से होता हैं । उदाहरण के लिए संकटकाल की पराजय के बाद सार्वभीय राज्य जमाब है । सार्वभीय राज्य के बाद सार्वभीय राज्य जमाब है । सार्वभीय राज्य की निर्माण पूर्ण पराजय है । सार्वारणतः संकटकाल के समय एक जमाब पराजय के बाद होता है और सार्य-भीय राज्य के समय एक पराजय के बाद जमाब होता है,यह लय जान पड़ती है—पराजय-जमाव-पराजय-जमाब-पराजय-जमाब-पराजय-कुल साढ़े तीन विस्पन्त । अनेक विलुप्त समाजों के इतिहास से इसका उदाहरण दिया या है । और अपने परिचर्गी ईसाई संसार पर भी यह अन्त किया या यह देखने के लिए कि हमारा समाज विकास के किस स्थान पर पहुँचा है ।

# २२. विघटन द्वारा मानकीकरण

जिस प्रकार विभिन्नता विकास का लक्षण है, उसी प्रकार विघटन का लक्षण मानकीकरण है। यहाँ अध्याय समाप्त होता है एवं अगले खण्डो में और अध्ययन की बात बतायी जाती है।